

श्री चन्द्रराज भण्डारी, "विशारद" श्री अमरलाल सोनी, श्री कृष्णलाल गुप्त, संचालक कॉमर्शियल बुक पब्लिशिंग हाउस, भानपुरा।

# भारतीय ध्यापारियों का पारिचय तीसरा भाग

सम्पादक—
श्री. चन्द्रराज भण्डारी
श्री. श्रमरलाल सोनी
श्री. कृष्णलाल गुप्त
श्री. कृष्णकुमार मिश्र

प्रकाशक— श्री. चन्द्रराज भण्डारी श्री. श्रमरलाङ सोनी श्री. कृष्णलाल गुप्त

· 数据。数据。数据。数据,数据,数据,数据,数据,数据,数据,数据,为国际,数据计数据,数据,数据,数据,数据,数据

संचालक-

# कॉमशियल बुक पव्लिशिग हाउस भानपुरा

Printed by G. K. Gurjar, Shri Lakshminarayan Press, Benares City.

হারু ক্রান্ত স্থান্ত ক্যান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত স্থা শ্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত



रा० व० शिवरतनजी मोहता, करांची बाब् घनश्यामदासजी बिड्ला, कलकत्ता रा० व० जगदीश नारायण सिंह साहव पडरोनाराज श्रीयुत् वालगोविन्ददासजी लोहीवाल, करांची राय बहादुर वजलाल जगन्नाथ करांची लाला जसवन्तरायजी चूड़ामणि, करांची महाराज एं॰ सुन्दरलालजी राजवैद्य इच्छापूरन, करांची मेसर्स विशनदास फ़तेचन्द एण्ड सन्स; करांची सेठ रेवाशङ्कर मोतीराम, करांची सेठ हासोमल चेलाराम, करांची सेठ राजमलजी ललवानी जामनेर ( पूर्व खानदेश ) मेसर्स शुभकरण श्रीराम, बैङ्कर्स सिकंदरावाद ( दक्षिण ) मेसर्स रामद्याल घासीराम राय साहव, हैदरावाद ( दक्षिण ) मेसर्स हरगोपालदास रामलाल वैङ्कर्स हैदरावाद ( दक्षिण ) मेसर्स श्रीराम शालिगराम, धामणगांव मेसर्सं वसन्तलल मन्नालाल जनरल गंज, कानपूर वा० रामेश्वरदासजी बागला एम० एल० ए० कानपूर वा० रामरतनजी गुप्त कानपुर मेसर्स भीखमचन्द रेखचन्द मोहता, हिंगनघाट राय साहव नारायणदासजी राठी, अमरावती मेसर्स मोतीलाल वंसीलाल वैक्कर्स; भकोला सेठ सत्यनारायणजी गोएनका ( परमराम हरनन्दराय ) देहली मेसर्स एस० एस० भवानीप्रसाद चेत्लाल जबलपुर मेसर्स गुलावचंद लखमीचंद दुलीचंद, सागर

वनारस की प्रसिद्ध कारीगरी के अद्भुत नमूने !!!

# सिंघई मोतीचंद फूडचंद जैन

चाँदी कोडी, मोती करण, बनाएस.



चाँदी-सोने के वने हुए परम सुन्दर एवम् अत्यंत कलापूर्ण सामान

मोटरें, हाथी के होदे, परुंग, छड़ियाँ, सिंहासन, कुसियाँ, टेवरुं, फन्वारे इत्यादि । विशाल धर्म मन्दिरों एवम् राजा महाराजा और रईसों के विलास मन्दिरों को सुसज्जित करनेवाली अभूतपूर्व सामित्रयाँ भारतवर्ष में अपने हंग का एक ही कार्यालय

कार्यालय की विशेषताएँ:-

सुंदर, सस्ता, और समय पर प्रत्येक कार्य उत्तम कारीगरों से बढ़िया मेनेजमेंट में तैय्यार करवाकर सम्राय किया जाता है। कार्य की उत्तमता के लिये कई प्रशंसा पत्र प्राप्त हैं।

त्तरीक्षा प्राचित्रीय



# भूमिका

--:0:--

आज पुनः इस विशाल आयोजन के तृतीय ग्रन्थ को लेकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हुए हमलोगों का हृदय कितना आनन्द और उत्साह पूर्ण हो रहा है इसका वर्णन शब्दों के द्वारा करना असम्भव है। कीन जानता था कि केवल १७) रुपये की क्षुद्र पूँजी से तीन नवयुवकों के द्वारा आरम्भ किया हुआ यह विशाल आयोजन इतनी सुन्दरता, सफलता और सर्वाङ्गीणता के साथ इतनी मंजिल पर पहुँच जायगा और भारतीय साहित्य में अपने ढङ्ग का प्रथम आयोजन सिद्ध होगा। मगर जहाँ पर प्रवल इच्छाशक्ति, जागृत मनोवल, और तीव उत्साह होता है, वहाँ पर कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। ऐसी स्थित में प्रवृत्ति भी बड़ी सहायक होती है। यही कारण है कि जिस उत्साह के साथ हमने इस कार्य्य को प्रारम्भ किया, उसी उत्साह से जनता ने हमारे इस कार्य्य का स्वागत किया। व्यापारियों ने हमारे साथ पूर्ण सहा- उभूति और सहयोग प्रदान किया। जिसके फलस्वरूप बिना पूँजी से प्रारम्भ किये हुए इस कार्य्य के निमित्त भाज तक करीब पचास हजार रुपया हमलोग केवल इसके सफर खर्च और छपाई खर्च में व्यय करने में समर्थ हुए। इसको हम प्रकृति की कम अनुक्रमा नहीं समझते।

मगर इस विशाल आयोजन की सफलता का येश हमलोगों को नहीं है। इस सफलता का वास्तविक यश हमारे परम कृपालु उस व्यापारी आलम को है। जिसके सहयोग और अनुग्रह से यह विशाल कार्य्य सम्पन्न हुआ। और जिसके कृपापूर्ण व्यवहार को हम किसी प्रकार विस्मरण नहीं कर सकते।

इस तीसरे भाग को सम्पन्न करने में कई महानुभावों से बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है। जिनके प्रति कृतज्ञता प्रकट न करना अतीव कायरता होगी। इन महानुभावों में कराँची के धन कुबेर श्रीयुत रायबहादुर शिवरतनजी मोहता, बावू चाँदरतनजी मूंदड़ा, बाबू बालगोविन्दादासजी लोहीवाल, पं० हीरा-लालजी शर्मा, पं० मोतीलालजी न्यास, हैदराबाद दक्षिण के श्रीयुत रामकृष्णजी धूत आदि सज्जनों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन महानुभावों ने हमलोगों के कार्य्य में हर प्रकार से सहायता और सहानुभूति बतलाई, जिसका बदला किसी प्रकार शाब्दिक धन्यवाद में नहीं चुकाया जा सकता। इसके अतिरिक्त बनारस के लक्ष्मीनारायण प्रेस के मैनेजर श्रीयुत गणपित कृष्ण गुर्जर को धन्यवाद देना हम अपना कर्जन्य समझते हैं जिन्होंने बहुत ही शीव्रतापूर्वक इस पुस्तक को पहले के दो भागों की अपेक्षा अधिक सुन्दर और आकर्षक बना दिया है।

### विशेष निवेदन

इस स्थान पर हम पाठकों से एक विशेष निवेदन कर देना अत्यन्त आवश्यक समझते हैं। घात यह है कि इस प्रन्थ का बहुत सा भाग आज से करीब ८ मास पूर्व का संग्रह किया हुआ है। और इन दिनों में भारतवर्ष की न्यापारिक परिस्थित में बड़े भयंकर और अनिष्टकारी परिवर्शन हुए हैं। अतएव इन आकिस्मक परिवर्शनों के लिये यह ग्रन्थ किसी भी ग्रकार जिस्मेदार नहीं है।

इस बार देशन्यापी आन्दोलन के प्रभाव के कारण हमको मेटर संगृहीत करने में आवश्यकता से अधिक समय और शक्तियाँ खर्च करनी पढ़ीं। परिणाम यह हुआ कि इतना समय न्यतीत हो जाने पर भी हमलोग पञ्जाब प्रान्त को इसमें शामिल न कर सके, जिसका हमें हार्दिक खेद है। पञ्जाब के बदले में हमने इसमें सी० पी० बरार, खानदेश और निजाम स्टेट प्रान्तों को मिला दिया है। पंजाब का मैटर भी संगृहीत हो रहा है। उम्मीद है चौथे,भाग में जोड़ दिया जावेगा।

अन्त में हम अपने कृपालु पाठकों को कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देते हुए इस बार विदा लेकर, शीघ्र ही चौथे भाग के साथ अगले वर्ष पुनः उपस्थित होने की आशा करते हैं।

शांति मन्दिर भानपुरा दीपावली १९३०

भवदीय— संचालक—कॉमर्शियल बुक पन्लिशिंग हाउस

# विषय-सूची

-:0:-

|                                              |     | ı        |                            | पेज       | नं०         |
|----------------------------------------------|-----|----------|----------------------------|-----------|-------------|
| करांची                                       | पेज | <u>.</u> | व्यापारिक परिचय            | •••       | હ           |
| करांची-सिटी                                  | पज  |          | फैक्ट्रीज एण्ड इंड्स्ट्रीज | •••       | •           |
| प्रांत की सीमा व प्रिस्थिति                  | ••• | ३        | बैंकसे एण्ड कमीशन एजंटस    | •••       | 6           |
| करांची जिले का इतिहास                        | ••• | 3 4      | कपडे के व्यापारी           | •••       | 30          |
| तालुके एवं पैदावार                           | ••• | 4        | चाँदी-सोने के व्यापारी     | •••       | २२          |
| करांची-सिटी का इतिहास                        | ••• | 8        | लोहे के व्यापारी •••       | .***      | २६          |
| करांची सिट्टी का व्यापार                     | ••• | 6        | मार्बल के न्यापारी 🗼       | •••       | २७          |
| करांची पोर्ट ट्रस्ट                          | ••• | 9        | गोटा किनारी के व्यापारी    | •••       | २८          |
| करांची पोर्ट पर जहाजों की बढ़ती              | ••• | 9        | व्यापारियों के पते         | •••       | २९          |
| म्यूनिसिपेलिटी<br>भ्यूनिसिपेलिटी न           | ••• | 90       | मथुरा—                     |           |             |
| बैंकर्स एण्ड लैंडलार्ड स                     | ••• | 29       | प्रारंभिक परिचय            | •••       | ३ १         |
| काटन एण्ड ग्रेन मरचेंट्स                     | ••• | 80       | व्यापारिक परिचय            | •••       | ३१          |
| कपड़े के व्यापारी<br>छोहे के व्यापारी        | ••• | 40       | व्यापारियों के परिचय       | •••       | ३२          |
| सोटरकार डिलर्स                               |     | 48       |                            |           |             |
| सिनेमा आनर्स                                 |     | ५५       | फिरोजाबाद—<br>ं०           |           | इ७          |
| जनरल मरचेंट्स •••                            | ••• | ં પુદ્   | प्रारंभिक परिचय •••        | •••       | 30          |
| घी मरचेंट्स ···                              | ••• | 46       | व्यापारियों के परिचय       | •••       | રેલ         |
| विदेशी कम्पनियाँ •••                         | *** | ५९       | व्यापारियों के पते         | •••       |             |
| देहली-सिटी—                                  | ••• |          | शिकोहाबाद—                 |           | 80          |
|                                              | 222 | ર        | प्रारंभिक परिचय            | • • • • • | ४०          |
| पेतिहासिक परिचय                              | ••• | 8        | ब्यापारियों के परिचय       | ,         | ४२          |
| दर्शनीय स्थान<br>दिल्ली का व्यापारिक परिचय   | ••• | S        | व्यापारियों के पते ••      | • •••     | • •         |
| व्यापारिक केन्द्र                            | ••• | 30       | इटावा                      |           |             |
| व्यापारिक कन्द्र<br>चेम्बर्स एण्ड असोसिएशन्स | ••• | 33       | प्रारंभिक परिचय ••         |           | ४२          |
| वेंक्स एण्ड लेंड लार्ड स                     | ••• | 99       | व्यापारियों के परिचय       | • •••     | 83          |
| मिल- ऑनर्स                                   | ••• | 98       | च्यापारियों के पते         |           | 88          |
| कपड़े के व्यापारी                            | ••• | 38       | मैनपुरी—                   |           |             |
| जोहरी                                        | ••• | ३४       | प्रारंभिक परिचय .          |           | 88          |
| लोहे के न्यापारी                             | ••• | 80       |                            |           | <b>ं ४९</b> |
| चाँदी सोने के न्यापारी                       | ••• | ४३       |                            |           | ५०          |
| किराना एण्ड ग्रेन मरचेंट्स                   | ••• | ४६       |                            | ,,        |             |
| वैद्य एण्ड हकीम े                            | ••• | ४९       | 416/211-11.2               |           |             |
| ब्यापारियों के पते                           | ••• | ५०       | । आरामक पारपण              | ,, ,,,    | <b>પ</b> ૦  |
| संयुक्त-प्रांत                               |     |          | चेंकर्स •••                | •••       | ५१          |
| _                                            |     |          | बेंकसं एण्ड कमीशन एजंट     | ***       | ५३          |
| आगरा—                                        |     | 3        |                            | ···       | ५४          |
| ऐतिहासिक परिचय 🔐                             | ••• | 3        | ` \ ` \ ` \ \ -            | , ,       | ५६          |
| दर्शनीय-स्थान •••                            | ••• | •        | (1)                        |           |             |

|                        |      | _   |            |                                  | t     | ोज नं ॰    |
|------------------------|------|-----|------------|----------------------------------|-------|------------|
|                        |      | q   | ज र्न०     | देहरादून—<br>प्रारंभिक परिचय ••• |       | 904        |
| चाँदी-सोने के न्यापारी | •••  | ••• | ५७         | व्यापारियों के परिचय             | ***   | 904        |
| व्यापारियों के पते     | •••  | *** | ५९         | व्यापारियों के पते               | •••   | 908        |
| कन्नौज़—               |      |     |            | 1 _                              |       |            |
| प्रारंभिक परिचय        | •••  | ••• | ६०         | हरिद्वार—                        |       | 108        |
| व्यापारियों के परिचय   |      | ••• | ६१         | प्रारंभिक परिचय                  | •••   | 300        |
| कासगंज—                |      |     |            | व्यापारियों के पते               | •••   | ,          |
| प्रारंभिक परिचय        | ***  | *** | ६५         | मुरादाबाद—                       |       |            |
| व्यापारियों के परिचय   | •••  | ••• | ६६         | प्रारंभिक परिचय                  | •••   | 300        |
| व्यापारियों के पते     | •••  | ••• | ६७         | व्यापारियों का परिचय             | •••   | 308        |
| हाथरस—                 |      |     |            | व्यापारियों के पते               |       | 335        |
| प्रारंभिक परिचय        | •••  |     | ६७         | रामपुर-                          |       |            |
| व्यापारियों के परिचय   | •••  | ••• | ६७         | प्रारंभिक परिचय                  | •••   | 338        |
| व्यापारियों के पते     | •••  | ••• | ७२         | व्यापारियों के पते               | ***   | 334        |
| अलीगढ़—                |      |     |            | चन्दौसी                          |       |            |
| पेतिहासिक परिचय        | 9.24 |     | ७३         | प्रारंभिक परिचय                  |       | 394        |
| दर्शनीय स्थान          | •••  | ••• | હર         | व्यापारियों के परिचय             |       | 338        |
| औद्योगिक परिचय         |      |     | હર         | व्यापारियों के पते               | •••   | 998        |
| व्यापारियों का परिचय   | •••  | ••• | 88         | वरेली—                           |       |            |
| व्यापारियों के पते     | •••  | ••• | ७७         | प्रारंभिक परिचय                  |       | 338        |
| खुरजा—                 |      |     |            | व्यापारियों के परिचय             | •••   | 150        |
| प्रारंभिक परिचय        | •••  |     | 96         | ज्यालियों के क्वे                | •••   | 323        |
| व्यापारियों का परिचय   |      | ••• | ७९         | डिसियानी'—                       | •••   | • • • •    |
| न्यापारियों के पते     | •••  | ••• | 85         |                                  |       |            |
| हायुड़—                |      |     |            | प्रारंभिक परिचय                  | •••   | 335        |
| प्रारंभिक परिचय        | •••  |     | ८५         | व्यापारियों के परिचय एवं पते     | •••   | ११३        |
| व्यापारियों के परिचय   | •••  | ••• | ८५         | पोलीभोत— ू                       |       |            |
| व्यापारियों के पते     | •••  | ••• | 66         | प्रारंभिक परिचय                  | •••   | १२३        |
| मेरठ                   |      |     |            | व्यापारियों का परिचय             | ***   | 358        |
| प्रारंभिक परिचय        |      |     | 68         | च्यापारियों के पते               | • • • | १२५        |
| व्यापारियों का परिचय   | ***  | ••• | 69         | गोला गोकरननाथ—                   |       |            |
| व्यापारियों के पते     | •••  | ••• | ९४         | प्रारंभिक परिचय                  | •••   | १२६        |
| मुजफ्फरनगर—            |      |     |            | व्यापारियों के परिचय एवं पते     | •••   | -320       |
| घारंभिक परिचय          |      |     | <b>૧</b> ૫ | लखीमपुर-खीरी—                    |       |            |
| वैंक्स एण्ड लैंड लाई स | •••  |     | ९५         | प्रारंभिक परिचय                  |       | १२७        |
| कमीशन एजंट्स           | •••  | ••• | 900        | व्यापारियों के परिचय             | •••   | १२८        |
| व्यापारियों के पते     | ***  | ••• | 302        | व्यापारियों के पते               | •••   | १२९        |
| सहारनपुर—              |      |     |            | सीतापुर                          | •••   | • • • •    |
| प्रारंभिक परिचय        | •••  | ••• | 303        | प्रारंभिक परिचय                  |       | 93.0       |
| व्यापारियों के परिचय   | •••  | ••• | 308        | व्यापारियों का परिचय             | •••   | १३०<br>१३० |
| •यापारियों के पते      | •••  | ••• | 308        | व्यापारियों के पते               | •••   | 333        |
|                        |      |     | ,          |                                  | •••   | • • •      |
|                        |      |     |            |                                  |       |            |

| शाहजहाँपुर                  |       | ţ   | ोज नं० | बनारस—                                 |            | पेज नं०  |
|-----------------------------|-------|-----|--------|----------------------------------------|------------|----------|
| प्रारंभिक परिचय             | •••   | ••• | १३४    | ऐतिहासिक परिचय                         |            | २१७      |
| न्यापारियों के पते          |       | ••• | १३५    | दर्शनीय स्थान                          |            | 296      |
| हरदोई—                      |       | ,   |        | प्जनीय स्थान                           |            | •• २२०   |
|                             |       |     | • 7    | व्यापारिक परिचय                        |            | २२०      |
| प्रारंभिक परिचय             | ٠     | ••• | १३५    | व्यापारिक बाजार                        |            | २२१      |
| न्यापरियों के परिचय एवं     | ्पत   | ••• | १३६    | बैंकर्स एण्ड लैंड लार्डूस              |            | २२१      |
| लखनऊ—                       |       | -   |        | ब्नारसी माल एवं चाँदी सो               | ने के व्या |          |
| प्रारंभिक परिचय             | •••   | ••• | १३७    | जौहरी                                  | • •        | २३९      |
| दर्शनीय स्थान               | ***   | ••• | १३७    | गल्ले के ब्यापारी                      |            | २४२      |
| चांदी-सोने के ब्यापारी      | •••   | ••• | १३८    | वर्तनों के न्यापारी                    | • •        | २४६      |
| जौहरी                       | •••   | ••• | 380    | <b>च्यापारियों के पते</b>              | • •        | २४७      |
| गोटा किनारी के व्यापारी     | •••   | ••• | 185    | बलिया—                                 |            |          |
| गह्ये के व्यापारी \cdots    | •••   | ••• | 188    | प्रारंभिक परिचय                        |            | २४९      |
| व्यापारियों के पते          | •••   | ••• | 386    | ब्यापारियों का परिचय                   |            | . २५०    |
| कानपुर—                     |       |     |        | <b>स्यापारियों के पते</b>              |            | . २५२    |
| ऐतिहासिक परिचच              |       |     | १४९    | छपरा—                                  |            |          |
| व्यापारिक परिचय             | •••   | ••• | 388    | प्रारंभिक परिचय                        | •          | . २५३    |
| प्रधान व्यापारिक केन्द्र    | •••   |     | 940    | व्यापारियों के परिचय एवं               | यते        | २५४      |
| फैक्ट्रीज़ एण्ड इंड्स्ट्रीज | •••   | ••• | 949    | गोरखपुर—                               |            |          |
| मिल-ऑनर्स                   | •••   | ••• | १५२    | प्रारंभिक परिचय                        |            | . २५५    |
| कपड़े के व्यापारी           | •••   | ••• | १५९    | व्यापारियों का परिचय                   | • ••       | . २५६    |
| बैंकर्स एण्ड कंट्राक्टर्स   | •••   | ••• | 303    |                                        | • ••       | 1. 2.2.d |
| चपड़े के व्यापारी           | •••   | ••• | १७६    | पडरोना —                               |            |          |
| चाँदीं-सोने के न्यापारी     | •••   | ••• | 300    | पढरोना राजवंश                          | •          | २५७      |
| किराने के व्यापारी          | •••   |     | 960    | ब्यापारियों के परिचय                   | • •        | . २६१    |
| गल्छे के व्यापारी           | •••   | ••• | १८२    | मध्य-प्रदेश                            | ,          | •        |
| लोहे के व्यापारी            | •••   | ••• | 330    | · ·                                    |            |          |
| जनरल मरचेंट्स               | •••   |     | १९३    | नागपुर—                                |            | _        |
| व्यापारियों के पते          | •••   | ••• | 368    | प्रारंभिक परिचय                        | • ••       | . ર      |
| भांसी—                      |       |     |        | व्यापारिक परिचय<br>बैंकर्स             | • ••       | , ३      |
| प्रारंभिक परिचय             |       |     | 988    |                                        | • • •      | 8        |
| व्यापारियों का परिचय        | •••   | ••• | 999    | चाँदी-सोने के व्यापारी                 | • ••       |          |
| व्यापारियों के पते          | •••   | ••• | २०२    | कपड़े के व्यापारी<br>गह्ये के व्यापारी | • ••       | . 90     |
|                             | •••   | ••• | ` `    | ग्रह्म क न्यापारा                      | • ` ••     | . 93     |
| इलाहाबाद—                   |       |     |        |                                        |            | . 98     |
| ऐतिहासिक परिचय              | •••   | *** | २०३    | कामठी—                                 |            |          |
| दर्शनीय स्थान               | •••   | ••• | २०४    | प्रारंभिक परिचय                        | • •        | . 98     |
| प्वित्र स्थान               | •••   | ••• | २०४    | व्यापारियों का परिचय                   | •          | . 98     |
| वैंकर्स एण्ड कंट्राक्टर्स   | ::•   | ••• | २०५    | काटोल—                                 |            |          |
| च्यापारी एवं कमीशन एउ       | त्र ट | ••• | २०७    | प्रारंभिक परिचय                        |            | . 99     |
| मिर्जापुर—                  |       |     |        | व्यापारियों का परिचय                   |            | 99       |
| •यापारियों का परिचय         | •••   | ••• | २१२    | व्यापारियों के पते                     | • ••       | 2.0      |

| वर्धा—                  |         | ò   | ोज नं० | राजिम—                      |          | ŧ     | वेज नं० |
|-------------------------|---------|-----|--------|-----------------------------|----------|-------|---------|
| त्रारंभिक परिचय         |         |     | २३     | प्रारंभिक परिचय             | •••      | •••   | ६८      |
| व्यापारियों का परिचय    | •••     | ••• | 23     | व्यापारियों के पते          | •••      | •••   | ६९      |
| व्यापारियों के पते      | •••     | ••• | २४     | राजनांदगाँव                 |          |       |         |
| हिंगटनघाट               |         |     |        | व्रारंभिक परिचय             |          | •••   | ६९      |
| प्रारंभिक परिचय         |         |     | २६     | व्यापारियों का परिचय        |          | •••   | ६९      |
| मिल ऑनर्स               | •••     | ••• | २६     | व्यापारियों के पते          |          |       | ७३      |
| काटन मरचेंट्स           | •••     | ••• | 26     | गादिया—                     |          |       |         |
| क्षाय मरचेंट्स          | •••     | ••• | ३०     | प्रारंभिक परिचय             |          |       | ७४      |
| च्यापारियों के पते      | •••     | ••• | 33     | व्यापारियों का परिचय        |          | •••   | ७४      |
| चाँदा—ू                 |         |     |        | व्यापारियों के पते          |          | ***   | ৩६      |
| प्रारम्भिक परिचय        |         |     | 38     | सिवनी—                      |          |       |         |
| ध्यापारियों के परिचय    | रवं पते | ••• | 38     | शारंभिक परिचय               |          |       | ७७      |
|                         | 3. 1.11 | ••• |        | व्यापारियों का परिचय        | ***      | •••   | 99      |
| जवलपुर—                 |         |     |        | छिद्वाड़ा—                  | •••      | •••   | 00      |
| <b>प्रारंभिक परि</b> चय | ***     | ••• | ३६     | शारंभिक परिचय               | •        |       | 82      |
| ्च्यापारिक परिचय        | •••     | ••• | ३६     | व्यापारियों का परिचय        | •••      | •••   | 82      |
| वेंकर्स                 | ***     | *** | ३७     | व्यापारियों के पते          | •••      | •••   | 30      |
| चाँदी-सोने के ध्यापारी  | •••     | ••• | 80     |                             | •••      | •••   | ,,      |
| कपड़े के व्यापारी       | ***     | ••• | 83     | वेत्ल-बिदनूर-               |          |       |         |
| मिसके नियसमरचेंट्स      | •••     | ••• | 83     | प्रारंभिक परिचय             | •••      |       | 89      |
| च्यापारियों के पते      | •••     | ••• | ४५     | च्यापारियों का परिचय        | •••      | ***   | 83      |
| सागर—                   |         |     |        | इटारसी                      |          |       |         |
| भारिमक परिचय            | •••     | ••• | ४६     | प्रारंभिक परिचय             | ***      | •••   | 88      |
| ध्यापारियों के परिचय    | ***     | ••• | ४६     | व्यापारियों का परिचय ए      | वं पते   |       | ९५      |
| ्व्यापारियों के पते     | •••     | ••• | 40     | हुशंगाबाद्—                 |          |       |         |
| दमोह—                   |         |     |        | प्रारंभिक परिचय             |          |       | 0.5     |
| प्रारंभिक परिचय         | •••     | ••• | 43     | व्यापारियों के पते          | •••      | •••   | ९६      |
| व्यापारियों के परिचय ए  | वं पते  | ••• | 45     | गाडरवाड़ा—                  | •••      | •••   | 30      |
| कटनी-                   |         |     |        |                             |          |       |         |
| प्रारंभिक परिचय         |         |     | ५३     | प्रारंभिक परिचय             | :        | •••   | 30      |
| व्यापारियों के परिचय    | •••     | ••• | ५३     | ब्यापारियों के परिचय एः     | व पत     | •••   | ९७      |
| व्यापारियों के पते      | •••     | ••• | ५६     | भोपाल—                      |          |       |         |
| विलासपुर—               | •••     | ••• | • •    | प्रारंभिक परिचय             | •••      | •••   | ९९      |
|                         |         |     |        | व्यापारियों का परिचय        | ***      | •••   | ९९      |
| प्रारंभिक परिचय         | •••     | ••• | ५७     | न्यापारियों के पते          | ***      | •••   | १०३     |
| व्यापारियों का परिचय    | •••     | ••• | ५७     | सिहोर—                      |          |       |         |
| रायपुर—                 |         | •   |        | प्रारंभिक परिचय             | •••      |       | 308     |
| च्यापारियों का परिचय    | •••     | ••• | ६०     | व्यापारियों के परिचय        | •••      | •••   | 308     |
| च्यापारियों के पते      | •••     | ••• | ६६     | व्यापारियों के पते          | •••      | •••   | 308     |
| धमतरी—                  |         |     |        | वरार और ख                   | गजनेस    |       | •       |
| प्रारंभिक परिचय         | ***     |     | ६८     | अमरावती—                    | ग्रानद्श |       |         |
| व्यापारियों के पते      | ***     | ••• | ६८     | जनरावता—<br>प्रारंभिक परिचय |          |       |         |
|                         |         |     | 10 1   | नारामक पारचय                | •••      | • • • | 3       |

| 4 | ) |
|---|---|
|---|---|

|                                                       | <b>&gt;</b> - | <u>-</u> 1        | आकोट—                                 |        | पेज । | न॰        |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-------|-----------|
|                                                       | पेज           |                   | •                                     | •••    | •••   | ७ ६       |
| कॉटन मरचेंट्स •••                                     | •••           | 8                 | 0 % 0                                 | •••    |       | ७६        |
| कपड़े के व्यापारी •••                                 | •••           | 33                |                                       |        | •     |           |
| व्यापारियों के पते                                    | •••           | 92                | मुर्तिजापुर—                          |        |       | 99        |
| बेलगांच                                               |               |                   | प्रारंभिक परिचय                       | •••    | •••   | 99        |
| प्रारंभिक परिचय                                       | •••           | 33                | व्यापारिक पते                         | •••    | •••   |           |
| ग्यापारियों का परिचय                                  | •••           | १३                | मलकापुर—                              |        |       |           |
| अकोला—                                                | •             | 98                | प्रारंभिक परिचय                       | ***    | •••   | ७७        |
| प्रारंभिक परिचय 💮 👓                                   | •••           | 90                | ब्यापारियों के परिचय                  | •••    | •••   | 30        |
| फैक्ट्रीज़ एण्ड इंड्स्ट्रीज़                          | • • •         | 36                | व्यापारियों के पते                    | •••    | •••   | ७९        |
| ब्यापारियों का परिचय                                  | •••           | 33                | जलगांव—                               |        |       |           |
| ब्यापारियों के पते - •••                              | •••           | ٠,                | प्रारंभिक परिचय                       | •••    | •••   | 69        |
| खामगांव—                                              |               | 211               | व्यापारिक असोसिएशन                    | •••    | •••   | ८२        |
| प्रारंभिक परिचय                                       | •••           | ३४<br>३५          | फैक्ट्रीज़ एण्ड इड्स्ट्रीज            | •••    | •••   | ८२        |
| स्यापारियों का परिचय                                  | •••           | ર<br>૪૨           | ब्यापारियों के परिचय                  | •••    | •••   | 88        |
| ध्यापारियों के पते                                    | •••           | ठ ५               | व्यापारियों के पते                    | •••    | •••   | 88        |
| यव्रतमाल—                                             |               |                   | धृलिया—                               |        |       |           |
| वारंभिक परिचय •••                                     | •••           | ४५                | प्रारंभिक परिचय                       |        |       | <b>९३</b> |
| व्यापारियों का परिचय                                  | •••           | ४५                | व्यापारियों के परिचय                  | •••    | •••   | ९३        |
| स्यापारियों के पते                                    | • • •         | 40                | ब्यापारियों के पते                    | •••    | •••   | 900       |
| पलिचपुर—                                              |               |                   |                                       | •••    |       |           |
| .0 0                                                  | ,             | 49                | अमलनेर—                               |        |       | 30२       |
| प्राराभक पारचय •••<br>व्यापारियों के परिचय •••        | •••           | ५२                | प्रारंभिक परिचय                       | •••    | •••   | 902       |
| व्यापारियों के पते                                    | •••           | પર                | दर्शनीय स्थान<br>व्यापारियों के परिचय | •••    | •••   | १०३       |
|                                                       |               |                   | व्यापारियों के पते                    | •••    | •••   | 308       |
| अंजनगांव—                                             |               | યુહ               |                                       |        |       |           |
| व्यापारियों के परिचय एवं पते                          | •••           |                   | जामनर—                                |        |       | 308       |
| आर्वी—                                                |               | 0                 | प्रारंभिक परिचय                       |        | •••   | 908       |
| प्रारंभिक परिचय                                       | 8             | પુર               | ् । द्यापारिया के गरियय               | पुव पत | •••   | 104       |
| ब्यापारियों के परिचय                                  | •••           | <b>પ</b> ્ર<br>ફક | ्रशहुना आर कलमलरा                     |        |       |           |
| ब्यापारियों के पते •••                                | •••           | ५०                | ब्यापारियों का परिचय                  | •••    | •••   | 309       |
| धामणगांव—                                             |               |                   | चालीसगांव—                            |        |       |           |
| प्रारंभिक परिचय                                       | •••           | ६१                | ी प्रारंभिक परिचय                     | •••    | •••   | 330       |
| ब्यापारियों का परिचय                                  | •••           | ६                 | र इयावारियों का परिचय                 | •••    | •••   | 330       |
| च्यापारियों के पते                                    | •••           | ξ,                | व्यापारियों के पते                    | •••    | •••   | 335       |
|                                                       |               |                   | चोपडा—                                |        |       | •         |
| कारंजा—<br>श्रारंभिक परिचय •••                        | •••           | ६                 | न्यांकिक परिचय                        |        | ***   | 992       |
| व्यापारियों का परिचय                                  | •••           |                   | कारतातिओं का परिचा                    | य      | •••   | 992       |
| व्यापारियों के पते                                    | •••           | ৩                 | इयापारियों के पते                     | •••    | •••   | 9,94      |
|                                                       |               |                   |                                       |        | ,     |           |
| सेगांव—                                               |               |                   | <sub>१४</sub> पाचोरा—                 |        |       | . 998     |
| प्रारंभिक परिचय · · · · • • • • • • • • • • • • • • • | •••           |                   | प्रारंभिक परिचय                       | •••    | •••   | . , , , « |
| च्यापारा युव परा                                      |               |                   |                                       |        |       | 1         |

|                               |                |     |      | (     | <b>( )</b>             |                            |        |     |     |        |
|-------------------------------|----------------|-----|------|-------|------------------------|----------------------------|--------|-----|-----|--------|
| 0 %                           | •              |     | पे   | न नं० | 1                      |                            |        |     | a   | ज न    |
| व्यापारियों का                | प्रिचय         | ••  | •••  | 998   | च्यावारिय              | ों का परिच                 | 7      |     | •   |        |
| न्यापारियों के व              | <b>रते .</b> . | • • | 400  | 396   | व्यापारिय              | तं का पार्या<br>तें के एते | 1 2.   | •   | *** | ە<br>- |
| भुसावल—                       |                |     |      |       | निजासायाद्-            |                            | ••     | •   | ••• | 65     |
| मारंभिक परिचर<br>ि            | Ţ              | . , | •••  | 999   | <b>प्रार</b> िक        |                            |        |     |     |        |
| व्यापारियों का प              | रिचय           | • . |      | 999   |                        | <br>का परिचय               | •••    | •   | ••• | ८६     |
| च्यापारियों के प              | ਰ              | •   | 9    | 20    |                        |                            | •••    | ,   | ••• | 60     |
| बुरहानपुर—                    |                |     |      |       | <u>च्यापारियों</u>     | के पते                     | •••    |     | ••• | ९०     |
| प्रारंभिक परिचय               |                |     |      | 1     | नांदेड़—               |                            |        |     |     |        |
| <sup>६</sup> यापारियों का प   | रेचय           | •   |      | 58    | प्रारंभिक प            | रिचय                       |        |     |     |        |
| व्यापारियों के पते            |                | ••  |      | 58    | <sup>ह्यापारियों</sup> | का परिचय                   | •••    | •   | ••  | 33     |
| र से जार                      |                |     | . 3  | २४    | ब्यापारियों            | के पत                      | ***    | •   | ••  | ९१     |
| हैदराबाद-सिटी—                | वाद-स्टेट      |     |      |       | पूर्णी                 |                            | •••    | •   | ••  | 38     |
| ऐतिहासिक परिच                 |                |     |      |       | प्रारंभिक पा           | रेचय                       |        | •   |     |        |
| डातहासिक पार्चर               | ·              | ••• |      | 2     | व्यापारियों व          | हा प्रतिस्त्रा ह           | ···    | ••  |     | ९६     |
| द्यापारिक परिचय<br>वैंकर्स    |                | ••• |      | 1     | <b>ऊमरी</b> —          | म गारपथ प्                 | ध्व पत | ••  | •   | ९ ६    |
| जनस<br>जौहरी                  | ***            | ••• |      | 9     | •                      |                            |        |     |     |        |
| वाहिंदी                       | •••            | ••• | ३    | 5     | ्ष्यापारियों व         | ग परिचय                    | ***    | •   |     | 86     |
| कपड़े के व्यापारी             |                | *** | 3    | , ,   | हेंगोली—               |                            |        | ••• |     | 30     |
| आयर्न एण्ड दिम्बर             | मरचेंद्रस      | ••• | 30   | -     | प्रारंभिक परि          |                            |        |     |     |        |
| अन भरचटस एएड :                | कमीशन एज       | 2   | રે ટ | - 1   | Account dis            | पथ                         | •••    | ••• | Q   | ९९     |
| 01460 414 FILES               | •••            | 444 | 3,9  |       | च्यापारियों क          | । परिचय ए                  | वं पते |     | 90  | 0      |
| च्यापारियों के पते            | •••            | ••• | 83   | 1 4   | रभनी                   |                            |        |     | •   |        |
| सिकंद्राबाद—                  |                | ••• | 0,   | 7     | प्रारंभिक परिच         | स्य                        |        |     |     |        |
| वैंकर्स                       |                |     |      |       | व्यापारियों के         | ਾਰ <del>ਤਸਾ</del>          | •••    | ••• | 30  | ३      |
| जनरल मरचेंद्रस                | •••            | ••• | 80   |       | व्यापारियों के         | ગારવવ ,<br>π <del>⊇</del>  | ••     | ••• | 30  | 3      |
| व्यापारियों के पते            | •••            | ••• | 46   | ने    | <del>~</del>           | •                          | ••     | ••• | 30  | Ę      |
| गुलवर्गा—                     | •••            | *** | ६२   | 1     |                        |                            |        |     |     |        |
| _                             |                |     |      |       | प्रारंभिक परिच         | य .                        |        |     | 306 |        |
| प्रारंभिक परिचय               | ***            |     | 5.4  |       | व्यापारियों के प       | रिचय                       |        | ••• |     |        |
| व्यापारियों का परिचय          | 1              | ••• | ६७   |       | व्यापारियों के प       | ाते 🕺                      | •      | ••• | 309 |        |
| च्यापारियों के पते            | ***            | ••• | ६८   | जाः   | लना—                   | •                          | •      | ••• | 333 |        |
| रायचूर—                       | ***            | ••• | 03   |       | भारंभिक परिचय          |                            |        |     |     |        |
| भारंभिक परिखय                 |                |     |      |       | नारामक पार्चर          | ٠.                         | •      | ••• | 335 |        |
| च्यापारियों का परिचय          | ***            | ••• | ७३   |       | न्यापारियों का प       | रिचय                       | ,      | ••• | 992 |        |
| <sup>च्यापारियों</sup> के पते | ***            | ••• | 68   | E.    | च्यापारियों के प       | तं                         |        | ••• | 334 |        |
| विकास                         | •••            | ••• | ७६   | आर    | गावाद—                 |                            |        |     | ••• |        |
| रंगल—                         |                |     | - 1  |       | शारंभिक परिचय          |                            |        |     |     |        |
| प्रारंभिक परिचय               |                |     | - 1  |       | व्यापारियों के परि     | वेसम                       |        |     | 330 |        |
|                               | •••            | ••• | 00   | ;     | व्यापारियों के पते     |                            |        | ••• | 388 |        |
|                               |                |     | ı    |       | 11 41 4(1              | •••                        |        |     | 158 |        |

# करांची-सिटी

KARACHI-CITY.



# कराँची

# कराँची-जिला

### प्रांत की सीमा और परिस्थिति-

इस जिले का क्षेत्रफल ११९७० वर्गमील है। इसके उत्तर में लरकाना, पूर्व में सिंधु नदी श्रीर हैदरावाद जिला, दक्षिण में समुद्र और कोरो नदी तथा पश्चिम में समुद्र तथा लालवेला रियासत (बिलोचीस्थान) हैं। इस जिले में पहाड़ विशेष हैं। इसकी प्रधान नदी सिंधु और हाब हैं। पानी की यहाँ बड़ी कभी रहती है। खेती प्रायः बरसाती पानी ही से होती है। यहाँ का जंगल बड़ा मनोहर है। इसके कोटरी तालुका के लखी नामक स्थान पर गरम जल के तथा गंधक के भरने निकलते हैं। यहाँ बहुत से यात्री यात्रा के निमित्त आया करते हैं। इस प्रकार इस जंगल में और भी कई स्थानों पर कई सुन्दर टश्य देखने को मिलते हैं। इस जंगल में श्राम, बेर, सेव, श्रंजीर, आदि भी पैदा होते हैं पर ज्यादा नहीं। ये सब यहीं खप जाते हैं। इसके श्रांतिरक्त यहाँ लकड़ी भी होती है जिसमें खासकर बबूल विशेष होती है। छवारा और Kandel भी यहाँ साधारण पैदा होते हैं। पहाड़ी स्थानों में यहाँ के जानवर, तेंदुश्रा, हिरन, खरगोश, सियार, लोमड़ी, भेड़िया श्रादि हैं। मगर भी यहाँ के तालाबों एवं सिंधु और हाव नदी तथा वड़ी २ नहरों में पाये जाते हैं। यहाँ की श्राबहवा समुद्र का खुला हुश्रा किनारा होने से श्रच्छी है। यहाँ बरसात की औसत बहुत कम है। मानमंड में वर्षा करीब ५ इंच होती है तथा कराँची तालुका में ९ इंच तक हो जाती है। यहाँ की वर्षा का एवरेंज है।

## कराँची जिले का इतिहास-

इस प्रांत का इतिहास उस समय सेशुरू होता है जब कि गेट एलेक्झेंडर हिन्दुस्थान को विजय करने के लिये भारतवर्ष में आया था। उसने परसियन गरफ के रास्ते यहीं से अपना सम्बन्ध स्थापित किया था। सन् १०१९ और १०२६ के बीच महमूद गजनवी यहाँ आया; उस समय इस प्रदेश पर सुमा राजवंश का राज्य था। इस राजवंश का प्रथम पुरुष घामतीविडस का टिटुलर वसाल था। इसी ने इस राज्यवंश को जन्म दिया था। सन् १३३३ में यह सुमाराजवंश कच्छ से लरकाना जिले के सेहवान नामक स्थान में आया। पश्चात् ठट्ठा में इसने निवास करना प्रारंभ किया। मकली पहाड़ के पास सामुई नामक स्थान इन लोगों की राजधानी थी। ये लोग वास्तव में हिन्दू या बौद्ध थे, मगर इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों पर विश्वास करके चौदहवीं शताब्दी के छंत में मुसलमान हो गये। जब फिरोज तुगलक देहली में शासन करता था उस समय इनका निवासस्थान ठट्ठा सारे सिंघ में व्यापार का प्रधान स्थान हो गया था। इसकी मनुष्य संख्या भी बहुत बढ़ गई थी।

सन् १५२१ में अरघुन राज्यवंश के स्थापक शरह वेग ने इस सुमा राजवंश के अंतिम राजा को हरा कर इस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। इसका राज्य करीव ३४ साल तक रहा। क्योंकि इसका लड़का शाह हसन वेऔलाद सन् १५५४ में मर गया था।

सन् १५९२ में भारत सम्नाट् श्रकवर ने इस प्रांत पर चढ़ाई कर इसे श्रपने कटजे में कर लिया और यह प्रांत मुल्तान सूवा में मिला दिया गया। इसी समय ठट्ठा पर जान वेग का शासन था। यह सम्राट् से पराजित हो चुका था। श्रतएव इसने प्रार्थना कर अकवर के पास नौकरी कर ली और जागीर के वतौर यह उसका भोग करने लगा। पश्चात् यह यहाँ का पुस्तैनी शासक हो गया।

सन् १७९२ में कलात के खान ने च्यापार के निमित्त बंदर की तलाश की। उसे करांची पसंद आया और उसने इसे व्यापार का प्रधान केन्द्र बनाना चाहा। छुछ ही समय पश्चात् तालपुर के मीर—जिनके यहाँ कलात का खान काम करता था—अलग २ हो गये। सन् १८३८ में अफगान युद्ध के समय इस पोर्ट का विशेष महत्व रहा। इसे ब्रिटिश दूत ने अपना अद्धा बनाया और सन् १८३८ से यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के हाथ आ गया। जब से यह ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया इसकी दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति होने लगी। भिन्न २ समय पर इसमें हैदराबाद एवं लरकाना का पोर्शन मिला लिया गया। यही आजकल कराँची जिले के नाम से पुकारा जाता है।

आजकल भी इस जिले में पुरातत्व सम्बंधी कई सामान हैं। जैसे शिलालेख, पुरानी मसजिदें, मकबरें, कबरें आदि। यहाँ की मुल्तानी ढाँचे की जुम्मामसजिद वड़ी अच्छी और प्राचीन कारी-गिरी का अच्छा नमूना है। डाबगर मसजिद की बीच महराप बहुत ही अच्छी है। ठट्ठा का पुराना किला भी दर्शनीय है जो सन् १६९९ से बनना शुरू हुआ था पर कभी खतम नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सिंधु के मैदान में लाहोरी, काकर, ब्रुकेरा, समुई, फतेवाग, काट, वाम्भन, जून, थारी, वादिन, तुर, भामभोरे आदि स्थान ऐसे हैं जहाँ पुरातत्व सम्बंधी सामग्री आज भी मिलती है।

# तालुके एवं पैदावार--

इस जिले में सब मिलाकर ११ ताल्छुके या महाल हैं। जिनके नाम कोटरी, कोहिस्थान, करांची, ठट्टा, मीरपुर सकरो, घोड़ाबारी, केटी, मीरपुर बतोरो, सुजावल, जाती और शाह बंदर हैं। इन सब ताल्छकों में मिलाकर ५ टाउन तथा ६२८ देहाती गाँव हैं। इस प्रांत का एरिया ११९७० वर्गमील है। इस प्रांत में खेती बरसाती पानी, भरने एवं कुओं से होती है। यहाँ की पैदावार जुवार, बाजरी, जौ, गन्ना है जो करांची शहर से करीब १२ मील की दूरी पर मलीर प्रान में होती है। इसके अतिरिक्त शाहबंदर और ठट्टा के डेल्टे में चांवल होता है। यहाँ गेहूँ, गन्ना, कपास और तमाखू भी होती है। कोहिस्थान के बेरिन हिल्स नामक स्थान पर भी कुछ खेती होती है। मगर कब, जब कि पानी बहुत ज्यादा गिरता है। सौदर्न प्रान में रहनेवाले मनुष्य पशुत्रों को भी पालते हैं। वहाँ कम पानी पडने ही से बहुत से भरने बहने लग जाते हैं। जो कि काफी तादाद में वहाँ हैं।

यहाँ के पशुत्रों में भैंस, गाय, ऊँट, गधे वगैरह हैं। गायें करांची सिटी से करीब ४० मील की दूरी पर बहुत होती हैं। ये करांची की गायों के नाम से मशहूर हैं। बम्बई प्रांत में यहाँ से बहुत गायें हरसाल जाया करती हैं। यहाँ की गायें भारतवर्ष में अपना बहुत ऊँचा स्थान रखती हैं। भैंसे भी यहाँ काकी मिकदार में हैं। इनसे विशेषकर घी तैय्यार होता है। नादर्न इंडिया का घी बहुत अच्छा होता है। वह इन्हीं भैंसों से तैय्यार किया जाता है। यहाँ ऊँट और गधे लादने के काम में आते हैं।

# कराची-सिटी का इतिहास —

दुनियाँ परिवर्तनशील है। कौन जानता है कि जहाँ आजकल भन्य श्रीर सुन्द्र इमारतों को लिये हुए विशाल नगर खड़े हैं, वहाँ समय आने पर कुछ न मिले और जहाँ त्राज कुछ भी नहीं मिलता,—जहाँ भयंकर जंगल हैं, कल वहीं विशाल नगरों की रचना हो जाय। हमारा कराँची भी इसी प्रकार के उदाहरणों में से एक है। सन् १७२५ की वात है, जहाँ त्राजकल यह भारत प्रसिद्ध नगर खड़ा है वहाँ कुछ न था। एक खारक नाम का छोटा सा देहात था। इसके पास ही हाव नामक नदी बहती थी। यहाँ साधारण व्यापार होता था। उस समय यह स्थान हैदराबाद के मीर जामदरिया खां जोकिया के अंडर में था। मीर ने अपने व्यापार की तरका के लिये एक उपयुक्त पोर्ट की खोज करना चाही। उसी समय खारक के पास कलाची कुन नामक स्थान था। कालांतर से यही नाम त्राजकल करांची के नाम से प्रख्यात है। मीर के कहने से उसके अंडर में रहनेवाले कलोहरा के प्रिंस कलात

## भारतीय ज्यापारियों का परिचय

के खान ने सन् १७९२ में इसकी खोज की और इसे न्यापारिक स्थान समझ कर यहाँ ज्यापार करना प्रारंभ किया। यह उस समय कलात के खान की सीमा पर स्थित था।

इसी समय सन् १७९२ से १७९५ तक इसे तीन वलीची शत्रुओं ने हस्तगत करना चाहा, मगर हैदरावाद के तालपुर के चीफ ने अपनी सेना द्वारा पराजित कर तीनों ही वार इन बलीचियों को पराजित किया। इसी समय मनोरा नामक स्थान पर जो आजकल कराँची का उपरी भाग है, इसने एक किला भी बनवाया। तालपुर के चीफ ने इस स्थान के व्यापार की ओर बड़ा ध्यान दिया। उसने कई व्यापारिक सुविधाएँ कीं। यही कारण है कि उस समय इसका व्यापार और मनुष्य संख्या जोरों से बढ़ने लगी। उस समय इसकी मनुष्य संख्या १४००० हो गई। इसमें आधे हिन्दू थे। उस समय यहाँ छप्पर के मकान विशेष थे। उनकी दिवालें बालु की बनी हुई होतो थीं। दो मंजिला मकान तो बहुत ही कम नजर आता था। इन्हीं लोगों के पास से यह स्थान सन् १८३८ में भारत सरकार के पास आया और तब से इन्हीं के हाथ में है। इनके पास आने से इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई और आजकल तो यह वंदर भारत में तीसरे नन्बर का माना जाता है।

#### सिटी का व्यापार--

यों तो यहाँ का व्यापार तालपुर के मीर के जमाने ही में बढ़ने लगगया था पर ब्रिटिश सरकार के समय में इस पोर्ट के व्यापार को बहुत उत्तेजन मिला। मीर के समय में यहाँ का रेह्वेन्यू ९९०००) रूपया था। यही सन् १८३७ में बढ़कर १७४०००) हो गया। कुछ समय के पश्चात् बढ़ते २ यहाँ का सारा व्यापार करीब ४० लाख का हो गया। उस समय यहाँ आने वाला माल इंगिलश सिल्क, ब्रोड क्लाथ, बंगाल और चीन का सिल्क, गुलाम, शक्कर, मीनाकारी, ताम्बा और कपास था। तथा जानेवाले माल में विशेष कर अफीम, घी, अरंडी, गेहूँ, माडर (madder) ऊन, नमकीन मछली आदि थे। गुलाम लोग विशेष कर मस्कत से आते थे। निम्नो और अवासीनियंस भी आते थे, मगर कम। अफीम करीब ५०० ऊँटों पर लद कर मारवाड़ की तरफ से आती थी और यहाँ से पोर्तगीज के दमन नामक स्थान पर भेजी जाती थी।

सन् १८४३, ४४ में करांची, केटी श्रौर सिरगंधा नामक पोर्टों का व्यापार सिर्फ १२ लाख रह गया था। इसका कारण श्रफीम के व्यापार का गिर जाना था। बाद में इस व्यापार की श्रौसत १६ लाख की थी। दूसरे साल यही व्यापार २३ लाख, तीसरे साल ३५ लाख श्रौर पाँचवें साल तो ४४ लाख तक पहुँच गया। सन् १८५२ में यहाँ का व्यापार बढ़कर ८१ लाख का हो गया। सन् १८५७ में यहाँ का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से भी बढ़ गया। कराँची के व्यापार को विशेष उत्तेजन अमेरिका के सिविल बार से मिला। इस बार के समय यहाँ से बहुत कपास बाहर गया। इस समय यहाँ का व्यापार ६ करोड़ का हो गया। इसमें २ करोड़ का माल इम्पोर्ट होता था तथा ४ करोड़ का एक्सपोर्ट होता था। अमेरिका में जब शांति हो गई तब यहाँ का व्यापार वापस कम हुआ पर शीव्र ही सन् १८८२,८३ में वापस बढ़कर ७ करोड़ का हो गया। और १८९२-९३ में यही ११ करोड़ का हो गया।

सन् १९०३-४ में गवर्नमेंट स्टोअर को छोड़कर यहाँ का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार २४-१ करोड़ का हो गया। इसमें ९-६ करोड़ का इम्पोर्ट और १५-२ करोड़ का एक्सपोर्ट होता था। एक्स पोर्ट होने वाले माल में विशेष कर गद्धा और तिलहन बाना था। यह पंजाब एवम सिंध प्रान्तों द्वारा रेल मार्ग से यहाँ लाया जाता था। बाहर से आने वाले माल में कपड़ा, सृत, ऊनी माल, हार्डवेअर और कटलरी, शराब, स्पिरिट,, धातुएँ (खासकर लोहा, ताम्बा, स्टील) शक्कर, मशीनरी, मिल के उपयोगी सामान, तेल आदि २ थे।

कराँची पोर्ट पर अमेरिका से भी बहुत माल आता था। उसमें विशेष कर कपड़ा, रेल्वे सामग्री, शराब, कोयला, मशीनरी, धातुएँ, द्वाइयाँ, प्रोविजन्स आदि थे। इस प्रकार भारत के भी कई स्थानों से माल यहाँ आता था। बम्बई से कपड़ा, सिल्क, धातुएँ, शक्कर, चाय, जूट, रंगाई का सामान, सुपारी, उनी माल, सिल्की माल, शराब, फल और सबजी आती थी। इसी प्रकार परसियन गल्फ से सूखा मेवा, ऊन, गल्ला और घोड़े तथा मकरान कोस्ट से ऊन, प्रोविजन्स, गल्ला, दाल, और कलकत्ता से, जूट, गल्ला, दाल तथा रिशया से मिनरल वाटर आता था।

कराँची से भी विदेशों में तथा भारत के भित्र २ स्थानों में माल का एक्सपोर्ट होता था उनमे अमेरिका को रुई, ऊन, गेहूँ, बीज, चमड़ा और हिंहुयें, फ्रांस को गेहूँ, रुई, हड्डी, चमड़ा, चना, आदि, जर्मनी को गेहूँ, रुई, चमड़ा, हिंडुया और शीड्स, जापान को रुई, रूस को अरंडी और रुई जाते थे। तथा बम्बई, कच्छ और गुजरात में वहाँ से रुई, गल्ला, अरंडी, शीड्स, चमड़ा, मछली, मोरेशस द्वीप में गल्ला और दाल, परिसया में चाँवल, मद्रास में चाँवल और चमड़ा तथा चीन में रा काटन यहाँ से जाता था।

यहाँ गेहूँ विशेषकर पंजाब और यू० पी० से, कपास पंजाब से, उन, सूखा मेवा और घोड़े कंदहार एवं कलात से, तथा जलाऊ लकड़ी, घास, घी, चमड़ा और पामलियत वृगैरह, उँटों, बैलों, एवम गधों पर लदकर लोस बेला और कोहिस्थान से आते थे।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

#### कराँची पोर्ट ट्रस्ट--

यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि यह वन्दर तालपुर के मीर छीर ब्रिटिश शासन के छुरू सालों में वहुत छोटा था। उस समय यहाँ साधारण नावें ही रहा करती थीं। वड़े जहाजों एवं स्टीमरों के लिये यहाँ जगह नहीं थी। ये सब मनोरा नामक स्थान पर ही रह जाते थे। वहाँ से छोटी २ नावों में नदी के मार्ग से जब तक छासानी होती आदमी छौर माल लाया जाता था। पश्चात् वह केनोज बदलकर कस्टम हाऊस पर पहुँचाया जाता था। जो स्थान इतना छोटा था छौर जिसमें माल वगैरह लाने में इतनी किठनाई पड़ती थी कौन जान सकता है कि समय आने पर यहाँ बड़े २ स्टीमर और जहाज हमेशा पड़े रहेंगे। सन् १८५४ में सर वार्टले फ्रेअर (Bartle Frere) के कमीश्वरिशप में जहाजों को यहाँ वंदर में पहुँचाने के लिये खियामारी नामक आइस लैंड और कराँची के वीच नेपियर मोले या कासने नामक रास्ता बनाया गया। इसके बन जाने से छोटे २ जहाजों को यहाँ तक छाने में सुविधा हो गई।

सन् १८५६ में इस बंदर के इम्प्रव्ह करने के लिये एक स्कीम वनाई गई। तथा इसे लंडन के इंजिनियर मि॰ जेम्स बाल्कर के पास भेजी । इसने इस स्कीम के खर्च के लिये २९ लाख रुपया खर्च बतलाया । इस स्कीम के पास हो जाने से नीपटिडीज के पास वहुत चौड़ा और २५ फीट गहरा रास्ता हो जाता । सगर इतना खर्च न करते हुए बहुत बाद-विवाद के पश्चात 'मनोरा त्रेक वाटर' नामक स्कीम से काम लिया गया जिससे १५०३ फीट चौड़ा रास्ता हो सकता था। यह स्कीम सन् १८६९ से ग्रुरू की गई श्रौर १८७३ में करीव ७ लाख की लागत से पूरी हुई। इसके अतिरिक्त कई छोटे २ कार्यों को करते हुए सन् १८८० में जहाजों को सुविधा पूर्ण तरीके से पींट में ले आने के कामों को पूर्ण करने के लिये हारवर वोर्ड की स्थापना हुई। यही वोर्ड एकट ६ के अनुसार सन् १८८८ में पोर्ट ट्रस्ट के रूप में बदल गया। अपने समय में बोर्ड ने कई काम किये। उसने खियामारी और इस्ट केवल को बढ़ाया जिससे टिडल फ्लो नामक केनल से सीधा रास्ता बन गया। सन् १८८२ में मेरी वेदर पियर merewetherpier नामक बंदर खोला गया जहाँ एक जहाज एवं ट्रूप रह सके। इसके पश्चात् २ हजार फिट लम्बा इरस्कीन नामकस्थान और १६०० फीट लम्बा जेम्स वार्फ (gemas wharf) नामक स्थान खोले गये। यहाँ सब मिल कर करीब १० जहाज रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त नार्थ वेस्टर्न रेलवे से वार्ड से करगे का सम्बन्ध स्थापित किया । श्रायल स्टीमर के लिये खियामारी में स्पेशल इन्तिजाम किया। जहाँ ४ जहाज रह सकें। वायर हाइस जहाँ सब माल रखा जाता है वहाँ मान्स फिल्ड इम्पोर्ट यार्ड बनवाया ।

इस समय जहाजों के आने के रास्ते प्राय: २४ फीट गहरे हैं जो कि सुन्दर मौसिम

आने पर बनाए गये हैं। इसके अतिरिक्त २ रास्ते और जो कि २८ फीट गहरे हैं, बनाए जा रहे हैं। कराँची पोर्ट पर जहाजों की बढ़ती-

सन् १८४७, ४८ में इस बन्दर पर कुल २९१ देशी काफ थे। जिनका कुल वजन ३०५०९ टन था। सन् १९०३,४ में दूसरे विदेशी बंदरों से यहाँ ३८४ काफ जिनमें १७४ तो स्टीम से चलते थे जिनका वजन ३०११०९ टन था। इसी साल ५१५ काफ यहाँ से बाहर के बंदरों पर भेजे गये।

भारत और वर्मा के पोटों से यहाँ १३११ आये। जो कि ५६७४३६ टन माल ले जा सके थे। इसी प्रकार भारत तथा वर्मा के पोर्टों पर यहाँ से ११७७ गये जो कि ३९२४९३ टन वजन के थे। इन सबका इन्तिजाम यहाँ के पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा होता है। इसकी आय सन् १९०३,४ में करीव १९ लाख तथा खर्च करीब १३ लाख का था। इसके चार पाँच साल बाद तक की औसत आमदनी २१ लाख तथा खर्च १५६ लाख का था। यहाँ की जहाजी कम्पनियों में खास कर एलरमेन, विलसन, स्ट्रिक, हंसा, आस्ट्रियन लॉयड, ब्रिटिश इंडिया, और वाम्बे स्टीम नेवि-गेशन कम्पनियाँ हैं।

## म्यूनिसिपैलिटी--

इस शहर में म्युनिसिंपेलिटी की स्थापना सन् १८५२ में हुई। इसकी आय बढ़ते २ सन् १९०१ में १२ लाख की हुई। इसके पश्चात् १९०३, ४ में १५ लाख की आमदनी तथा १४ लाख का खर्च हुआ। इसकी आमदनी के खास जरियों में से कस्टम से १० लाख (इसमें ६ लाख की वापस की हुई रकम शामिल नहीं है) घर और जमीन का टेक्स ५३०००) श्रीर किराया २७०००) है। इसी प्रकार खर्च की रकमों में खास २ जैसे इन्तिजाम में ७ लाख, पानी सप्ताई करने में ६२०००) कन्सरवेन्सी में १५०००) विद्याखाते में ४९०००), हास्पिटल और दवाखानों में १५०००) पिन्लिक वर्क्स में १६३०००) है। कैएटूनमेंट का इन्तिजाम भी कमेटी के ही हाथों में है। वहाँ की आमदनी तथा खर्च

सन् १९०३, ४ में करीब १८५००) का था।

कराँची में सबसे त्रुटिपूर्ण बात है पानी की कमी। यहाँ के बहुत से कुएँ तो पानी पीने के काम में ही नहीं आते। हाँ, लियारी में कुछ कुएँ काम देते हैं। बंदर पर रहने वाले और खिया-मारी के लोग गाड़ियों द्वारा पानी प्राप्त करते हैं जो कि छावनी से लाया जाता है। बरफ बनाने के लिये कोटरी नामक स्थान से रेल के द्वारा पानी आता है। इसी प्रकार की कमी को पूर्ण करने के लिये सन् १८८२ में मालियर नामक नदी से एक बड़ी नहर करीब १८ मील लम्बी काट कर यहाँ लाई गई है। इसमें करीब ५ लाख रुपैया खर्च हुआ। इस नहर के आजाने से कराँची

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

शहर, छावनी तथा खियामारी में पानी सद्घाय करने एवं नल वगैरह की व्यवस्था करने में कुल खर्च १७ लाख का हुआ। वाहर के नल से करीब ३ लाख रुपैया सालाना की आय होती है। इसमें से ३२६००) मेन्टेन्स चार्ज में चले जाते हैं। यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:—

# बैंकर्स एण्ड छैंड लार्डस

# मेसर्स एदलजी दिनशा

लगभग ५० वर्ष हुए एदलजी दिनशा के नाम से यह फर्म स्थापित है। इसके संस्थापक स्वर्गीय मि॰ एदलजी दिनशा सी॰ चाई॰ ई॰ थे। चापके साथ आपके पुत्र स्वर्गीय मि॰ नादिरशाह भी इस फर्म में शामिल थे। लगभग १५ वर्ष पूर्व याने एदलजी दिनशा की मृत्यु के पुश्चात् मि० नादिरशाह के साथ उनके लड़के भी इस काम में शामिल हो गये। सन् १९२२ में मि० नादिरशाह की मृत्यु हुई। इस समय इस फर्म का काम स्वर्गीय मि० नादिरशाह के पुत्र मि॰ होशंग, मि॰ मिनोकर (Minocher) तथा मि॰ दिनशा करते हैं।

इस फर्म की कराँची में बहुत भारी लैंण्ड लार्ड प्रापर्टी है। इसके सिवाय यह फर्म जहाजों को कोयला सष्ट्राय करने का काम करती है। पञ्जाब और सिन्ध में इसकी कॉटन जीनिंग श्रौर प्रेसिंग फैक्टरीज़ है। इसका ऑफिस नं० ११ आर० ए० लाइन्स कराँची में है।

मि० होशंग वाम्बे यूनिवर्सिटी के प्रेन्यूएट हैं। बीस बरस से आप यहाँ पर म्यूनिसिपल कौंसिलर हैं। तथा कैण्ट्रनमेंण्ट बोर्ड कराँची के मेम्बर तथा वाईस प्रेसिडेण्ट हैं। लैण्ड आनर्स डिफ्रेन्स एसोसिएशन कराँची के आप प्रेसिडेण्ट हैं। इसके सिवा कई व्यापारी कस्पनियों के आप डाइरेक्टर हैं।

इस परिवार ने कई लाख रुपये सार्वजनिक काय्यों में दान किये हैं। जिनमें से एक लाख रूपये लेडी डफरिन हास्पिटल में, एक लाख पचास हजार रूपया एन ३ इ॰ डी॰ सिन्ध सिविल इश्जीनियरिङ्ग कालेज की स्थापना में और सात लाख से अधिक रुपया वम्बई यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्शिप्स देने के लिये दिया है।

# मेसर्स मोतीलाल गोवर्द्धनदास

भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में मारवाड़ी समाज के जो थोड़े से-गिने हुए-उज्ज्वल प्रकाश-विन्दु दृष्टिगोचर होते हैं-जिनके प्रतिभापूर्ण अस्तित्व पर, जिनके आश्चर्यजनक कार्यों पर और जिनकी अप्रतिहत उदारता पर न केवल मारवाड़ी समाज को प्रत्युत सारे भारतीय समाज

की द्यभिमान हो सकता है, द्रन भव्य प्रकाश-बिन्दु द्यों में करांची का सुप्रसिद्ध मोहता परिवार भी एक है। इस परिवार का इतिहास द्यभूतपूर्व धैर्य्य, उज्ज्वल मनुष्यत्व द्यौर त्याकर्षक उदा-रता का इतिहास है, जिसकी एक २ घटना गौरवपूर्ण और साहस तथा मनुष्यत्व को उत्तेजना देनेवाली है। इस परिवार का संक्षिप्त परिचय पाठकों के सम्मुख रखते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

#### प्रारम्भ और उन्नति-

मोहता परिवार की इस सुप्रसिद्ध फर्म के संस्थापक रायवहादुर सेठ गोवर्द्धनदासजी मोहता खो० वी० ई० हैं। छाप विकानेर निवासी श्रीयुत स्व० मोतीलालजी मोहता के सबसे छोटे पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १९१२ में हुआ। आपके पिता श्रीयुत् मोतीलालजी मोहता साधारण स्थिति के पुरुष थे। श्रीयुत् सेठ गोवर्द्धनदासजी प्रारम्भ ही से प्रखर बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। आपने केवल १६ वर्ष की अवस्था ही में विकानेर से कलकत्ते की यात्रा की। उन दिनों वीकानेर से देहली तक रेलवे लाइन नहीं बनी थी। इसलिए इस लम्बे सफर को ऊँटों की कष्टदायक सवारी से तय करना पड़ता था। इस सफर में सदी, गर्मी और वरसात के कितने भीपण कष्ट उठाना पड़ते थे उसकी कल्पना भी करना आज कठिन है। मगर सेठ गोवर्द्धनदासजी इन कष्टों की विलक्षल परवाह न कर अत्यन्त धैर्य्य और सहनशीलता के साथ कर्मक्षेत्र में अपसर होते गये। प्रारम्भ में आप अपने बड़े भ्राता सेठ जगन्नाथजी के अधीनस्थ कपड़े की दुकानदारी करते रहे। फिर कारतारक कम्पनी की मुत्सद्दीगिरी का काम आपको मिल गया और उसके लिए आपको वम्बई में अपनी दुकान स्थापित करनी पड़ी। इसके पश्चात् संवत् १९४० में आपने उक्त ऑफिस के साथ करांची में भी अपनी दुकान खोल दी।

जिस समय करांची में आपने प्रवेश किया था उस समय करांची एक छोटा सा कस्वा था। यहाँ की वस्ती अधिकतर मुसलमानों की और सिंधी हिन्दुओं की थी। जो हिन्दी भाषा से बिलकुल अपरिचित थे। ऐसे अपरिचित और नवीन प्रदेश में आपने बिना नौकर चाकर के केवल एक माहेश्वरी मित्र के साथ प्रवेश किया। ये दोनों व्यक्ति किसी प्रकार अपनी रोटी वगैरह बनाकर उदर पूर्ति का साधन फिर अपने कर्मक्षेत्र में जुट जाते थे। कष्टमहनशीलता, आत्मसंयम और उत्कट कर्मबीरता का यह कितना ज्वलन्त उदाहरण है इसका अनुमान प्रत्येक पाठक स्वयं कर सकता है।

कराँची में निवास करते २ आपकी यहाँ के कितने ही अंग्रेज लोगों से मैत्री हो गई। जिनसे आपको पता लगा कि यह कस्वा भविष्य में शीघ्र ही एक शहर का रूप धारण करेगा। तब आपने अपनी दूरहण्टा बुद्धि से यहाँ पर जमीन खरीदना आरम्भ की। कितने ही लोग

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

उस समय आपके इस कार्य की मजाक करते थे, मगर आप उनकी कुछ भी परवाह न कर हंढ़ चित्त से अपना काम करते जाते थे। संवत् १९४५ में आपने इस खरीदी हुई जमीन में अपना ऑफिस, दुकान, गोदाम और रहने का मकान वनवाया।

### गोवर्द्धनदास मार्केट की स्थापना-

कराँची में गोवर्द्धनदास मार्केट की स्थापना इस फर्म के इतिहास में एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना है। इस मार्केट के वनने केपूर्व कपड़े का बाजार अत्यन्त तङ्ग और गन्दी गिलयों में लगा करता था। इन गिलयों में हमेशा अत्यन्त दुर्गन्ध आया करती थी, जिससे ज्यापारियों को बहुत अधिक कष्ट होता था। सेठ साहब का ध्यान इस कष्ट की ओर आकर्षित हुआ और आपने एक सुज्यवस्थित मार्केट बनाने की करपना कपड़े के ज्यापारियों के सम्मुख रक्खी। और उसके अनुसार आपने संवत् १९५० में मार्केट की नींव डाल दी।

यहाँ एक बात लिख देना आवश्यक है कि इतना बड़ा मार्केट तयार करने के लिए भी सेठजी ने किसी इंजिनियर से नक्शा नहीं बनवाया प्रत्युत खुद अपने ही बुद्धिवल से आपने एक साधारण मिस्त्री से नक्शा बनवा कर कार्य प्रारम्भ कर दिया। दो वर्ष के पश्चात् जब मार्केट बन कर तयार हुआ तो उसे देख कर अच्छे २ इ॰जीनियरों ने आश्चर्य प्रकट किया। मार्केट जितना मज्यूत बना उतना ही सुन्दर और सुविधाजनक भी है। इसी मार्केट की प्रतिद्वन्द्विता में यहाँ पर दो मार्केट और बने, और कुछ समय तक इनकी वजह से सेठ साहव को हानि भी उठाना पड़ी पर आगे जाकर समभौता हो गया और मार्केट का कार्य भछी प्रकार चलने लगा।

#### हेग का प्रकोप---

इसी समय कराँची में एक घटना और हो गई जिसका उल्लेख करना यहाँ पर आवश्यक है और जिससे सेठजी के असीम धेर्य और उत्कट साहस का पता चलता है। संवत् १९५३ में कराँची में भीषण हेग चल निकला। जिससे लोग कराँची छोड़ र कर बेतहाश भागने लगे। चारों ओर लाशों और वीमारों का भयङ्कर दृश्य नजर आने लगा। ऐसे समय में आपको बुलाने के लिए बीकानेर से तार पर तार आने लगे। मगर इस विकट परिस्थित में भी आपका चित्त विचलित न हुआ। इस भीषण समय में आपकी परोपकार-परायणता का पूरा परिचय मिला। आप डाक्टरों के साथ में कराँची के मुहल्ले र में जाकर बीमारों को देखते, उनको आश्वासन देते और उनकी उचित सहायता करते थे। मार्केट के सब दुकानदार अपना र माल असवाव छोड़ कर भाग गये थे, उनके माल असवाव की आपने रक्षा की।

इसी असीम सिहण्णुता, धैर्य्य श्रौर न्यापारिक दूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि आपको श्रपने उद्योग में असीम सफलता मिली, श्रौर आप अत्यन्त साधारण स्थिति से उठकर केवल



# भारतीय व्यापारियों का परिचयहिंदै



स्व० रायबहादुर गोवर्द्वशासकी मोहना ( मीनालाल गोवर्द्वशास ) वसंबंध



रायबद्दाहुर शिवरतनजी मोहता ( मोर्ताछाछ गोवर्द्धनदास ) करांची



प्रतिक समाधे संपर्धि मोत्रक ( मोत्रिक्त मानवीनसम् ) कर्मने



रा॰ मूलपन्द्रती भीड्या ( मीर्गाटाट गोपद्वेनदास ) वसंधी

स्वावलम्ब से भारत के नामी २ व्यापारियों में गिने जाने लगे। आज भी करांची का यह सुप्रसिद्ध मार्केट आपकी कीर्ति और धैर्य्य का देदीप्यमान स्मारक है।

करांची की दुकान पर आपके साथ आपके बहनोई सेठ गोवर्द्धनदास जी मृंदड़ा काम करते थे। आपकी विद्यमानता में सेठ साहब बड़े निश्चिन्त रहते थे। सम्बत् १९६२ में आपका स्वर्गवास हो गया, जिससे सेठ साहब को आत्यन्त दुःख हुआ। सेठ गोबर्द्धनदासजी मूँदड़ा के दो पुत्र हुए सेठ रामरतनजी और सेठ चांदरतनजी। उनमें से सेठ रामरतनजी मूंदड़ा का स्वर्गवास संवत् १९७५ में हो गया। इस समय सेठ चांदरतनजी इस फर्म में कार्य्य कर रहे हैं आपका परिचय आगे दिया जायगा।

श्रीयुत रामरतनजी मूँदड़ा बड़े ही होनहार श्रीर परिश्रमी थे। श्रापके कार्य्य से सेठ साहब बड़े निश्चिन्त रहते थे। आपकी श्रकाल मृत्यु से मोहता परिवार को अत्यन्त खेद हुआ। तथा काम अधिक नहीं बढ़ाया गया। श्रापका भी पिनक लाईफ बहुत उत्कृष्ट था। श्राप भी करांची श्रीर बीकानेर में बहुत लोकप्रिय थे। आपके इस समय एक पुत्र है जिनका नाम दुर्गादासजी है।

श्रापके पश्चात् श्रापके भाई चांदरतनजी ने कार्य सम्हाला । इस समय आप उपरोक्त फर्म के सब काम भली प्रकार सम्हालते हैं । कपड़े के व्यापारियों में आप बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं । गवर्नमेंट ने श्रापको करांची में आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से सम्मानित कर रक्खा है ।

## सार्वजनिक कार्य्य—

अर्थ संचय के साथ ही साथ सेठ गोवर्द्धनदासजी ने धार्मिक और सार्वजनिक कार्यों में भी खुले हाथों से दान दिया। वैसे तो आपके सार्वजनिक कार्यों की लिस्ट देना एक प्रकार से असम्भव ही है क्यों कि आपके कई दान तो ऐसे होते थे जिनकी कानों कान खबर भी नहीं होती थी फिर भी उनके कुछ प्रसिद्ध कार्यों का विवरण इस प्रकार है।

१—सम्वत् १९४८ में जब वीकानेर रेलवे लाइन बनी तब वहाँ के स्टेशन पर एक धर्मशाला की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः आपने तथा सेठ लक्ष्मीचंदजी और सेठ जगन्नाथ जी ने राज्य से जमीन लेकर वर्त्तमान विशाल धर्मशाला बनवाई। यह धर्मशाला आज भी अपनी उसी उन्तत हालत में मोहता परिवार की स्मृतियों को जीवित रख रही है। इस धर्मशाला में एक आयुर्वेदिक औषधालय तथा संस्कृत पाठशाला भी है। इसके बनवाने में करीब शा लाख रूपया लगा है। तथा इसके खर्च को चलाने के लिये दो लाख का फण्ड अलग किया हुआ है।

२—संवत् १९६५ में आपके छोटे पुत्र श्रीयुत मूलचन्द्रजी का केवल १६ वर्ष की भायु में

देहावसान हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जो सेठ साहव के चित्त पर काफी बुरा असर डाल सकती थी मगर इस कठिन समय में भी आपने असीम साहस और धैर्य्य से काम लिया और और सारासार विवेक को न खोकर मूलचन्दजी के स्मारक में एक ''मोहता मूलचन्द विद्यालय'' खुलवाया। इसके भवन-निर्माण में करीब ५० हजार रुपया लगा और इसके निर्वाह के लिए कराँची के एक मकान का ट्रस्ट बनवा दिया जिसका मूल्य अभी तीन लाख रुपया अनुमान किया जाता है।

३—सिन्ध में आँखों की वीमारी का प्रकोप अधिक रहता है और इसके निवारण के लिए उस समय कोई विशेष साधन न था। अतएव आपने ७०००० की लागत से कराँची में मोहता मोतीलाल गोवर्द्धनदास नामक आँख का अस्पताल खुलवाया।

४—बीकानेर शहर के दक्षिणी कोण पर आपने करीब ४०००० की लागत से विस्तृत भूमि पर एक धर्मशाला तथा प्याऊ वनवाई।

इसके अतिरिक्त कई वार अकाल के टाइम पर तथा और २ समयों पर लाखों रुपयों का दान किया। कहने का मतलव यह कि कराँची में शायद ही कोई ऐसा पिल्लिक कार्य्य या पिल्लिक संस्था होगी जिसमें आपने कुछ न कुछ दान न दिया हो। देहावसान के समय में आपने एक लाख बीस हजार रुपया अपनी बाईबेटियों को तथा करीब साठ हजार रुपया भिन्न २ रूपों में दान किया।

आपकी इन सब सेवाओं से प्रसन्न होकर गवर्नमेण्ट ने आपको "राय बहादुर" श्रीर ओ॰ बी॰ ई॰ की प्रतिष्ठित पद्वियों से सम्मानित किया। देहावसान—

सम्वत् १९७५ के भाद्रपद मास से आपका स्वास्थ्य कुछ खराव होने लगा जिससे छाप कराँची छोड़ कर वीकानेर छा गये। आपकी इच्छा इलाज करवाने की न थी मगर सब लोगों के आप्रह से आपने इलाज करवाना स्वीकार किया, मगर इस रोग से छापको पूर्ण आरोग्य लाभ न हो सका और संवत् १९७६ की वैशाख सुदी सप्तमी को छापने उठते ही हरिद्वार चलने की छाज़ा दी। तदनुसार सब लोग स्पेशल ट्रेन से हरिद्वार को रवाना हो गये। वहाँ पहुँच कर आपने अपनी इच्छानुसार गंगास्नान किया। जप-जाप करवाये और छपने सब मनोरथ पूर्ण कर वैशाख सुदी ११ को देहत्याग किया।

आपके स्वर्गवास होने के समाचार सुन कर कराँची और बीकानेर में शोक छा गया। आपके वियोगजनित दु:ख में कराँची का मार्केट वन्द रक्खा गया। कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं ने आपके लिए समवेदनासूचक एडिटोरियल नोट लिखे। तथा उनके कुटुम्बियों को देश विदेश से सैकड़ों सहानुभूतिसूचक तार व पत्र आये।





स्व॰ रामरतन दासजी मूंदडा ( मोतीलाल गोवर्द्धनदास ) करांची



वावृ चांदरतनजी मृंदङा ( मोतीलाल गोवर्द्धनदास ) करांची



वावृ गिरधरलालजी मोहता ( मोतीलाल गोवर्द्धनदास ) करांची



वावृ दुर्गादासजी मृंदड़ा ( मोतीलाल गोवर्द्धनदास ) करांची

मतलब यह कि सेठ गोवर्छनदासजी का जीवन प्रारम्भ से अन्त तक उत्कृष्ट मानव-जीवन का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना है। जिससे प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्रहण कर सकता है।

सेठ गोवर्द्धनदासजी के तीन पुत्र हुए। (१) श्रीमान् सेठ रामगोपालजी मोहता (२) रा० ब० शिवरतनजी मोहता (३) श्रीयुत मूलचन्दजी मोहता। इनमें से श्रीयुत मूलचन्दजी मोहता के असामयिक स्वर्गवास का विवेचन पहले किया जा चुका है। शेष दोनों भ्राताओं ने अपने सत्कार्यों से किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी की स्मृति को उज्ज्ञल किया यह आगे मालूम होगा।

#### श्रीमान् रामगोपालजी मोहता

आप श्रीमान् सेठ गोवर्छ नदासजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। श्रापका जीवन बड़ा ही परोपकारपूर्ण रहा है। इस समय तो आप व्यापारिक कार्यों से रिटायर होकर सात्विक श्रीर ऋषितुल्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मगर इसके पूर्व श्रापका व्यापारिक जीवन भी श्रास्वन्त गौरव-पूर्ण रहा है यद्यपि श्रापके समय में बीकानेर में श्रंमेजी की शिक्षा का प्रचार न था। फिर भी आपका श्रंमेजी ज्ञान बहुत उँचे दर्जे का है। आपने अपने पिताजी के स्थापित किये हुए व्यापार को बहुत तरकी दी। छोटी उम्र से ही श्रापने व्यापारिक कार्य्य में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था श्रीर श्रपने पिताजी के जीवनकाल ही में श्रापने व्यापार को बखूबी सम्हाल लिया था व्यापारिक बुद्धि श्रापकी बड़ी प्रखर थी। करीब २० वर्ष पूर्व श्रापने व्यापार साहित्य पर एक अच्छी श्रीर उपयोगी पुस्तक निकाली थी। श्रापने कराँची में मेसर्स हरमन मोहता कम्पनी में अपना साभा डाला और आज तो इस कम्पनी के अधिकांश शेश्रर आप ही की फर्म के पास है। यह कम्पनी केवल कराँची ही में नहीं, प्रस्थुत सारे उत्तर पश्चिमी भारत में श्रपने ढङ्ग की सब से बड़ी है। इसका परिचय श्रागे दिया जायगा।

सेठ रामगोपालजी का जीवन न केवल व्यापारिक ही रहा प्रत्युत सार्वजनिक और समाज सुधार के काय्यों में भी आपने भारतवर्ष में एक उदार आदर्श उपस्थित कर दिया है। सामा- जिक क्रान्ति के आप एकान्त पक्षपाती और सुधार के उपासक हैं। आध्यात्मिक जीवन भी आपका बड़ा उत्कृष्ट है। आप वेदान्तदर्शन के अच्छे विद्वान् हैं। हाल ही में "सात्विक जीवन" नामक एक उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशित कर आपने सुक्त में बाँटी है।

## रायवहादुर सेठ शिवरतनजी

आप राय वहादुर सेठ गोवर्द्धनदासजी के द्वितीय पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९४५ की श्रावण शुक्ता ८ में हुआ। आपका भी व्यापारिक और सामाजिक जीवन बड़ा उत्कृष्ट है। कराँची में आप जितने लोकप्रिय हैं उतना व्यापारिक समाज में शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

होगा। अमीर और गरीब सब आपको हृद्य से चाहते हैं खास कर यहाँ के हिन्दू-हितों के लिए तो आप जीवन-स्वरूप हैं आपने अपने घर में परदा-सिस्टम के समान भयद्भर कुप्रथा को तोड़ कर मारवाड़ी समाज में एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया है। आप कराँची के पीस गुड्स एसोसियेशन के प्रेसिडेण्ट, मारवाड़ी विद्यालय के प्रेसिडेण्ट, हिन्दी साहित्य भवन के प्रेसिडेण्ट तथा हिन्दू जिमखाना के प्रेसिडेण्ट हैं। मतलब यह कि कराँची के प्रत्येक सार्वजनिक कार्य्य में आपका कुछ न कुछ हाथ अवश्य रहता है। सन् १९२८ में गवर्नमण्ट ने आपको राय वहा- दुर की उपाधि से सम्मानित किया। बीकानेर दरबार में भी आपका बहुत अच्छा सम्मान है। वहाँ की लेजिस्लेटिव एसेन्बली के आप नॉमिनेटड मेन्बर हैं। हाल ही में जोधपुर स्टेट से आपको अस्सी लाख रुपये का विलिंडग कण्ट्राक्ट मिला है। अभी तक शायद ही किसी भारतीय को इतना बड़ा कण्ट्राक्ट मिला होगा।

### कुँवर गिरधरलालजी

आप राय बहादुर सेठ शिवरतनजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। बड़े उत्साही श्रौर होनहार है। आप राजस्थान नवयुवक-मण्डल कराँची के प्रेसिडेण्ट हैं। श्राप भी व्यापार में भाग लेते हैं। सार्वजनिक कार्य

उपर जिन सार्वजिनिक कार्यों का वर्णन किया गया है वे सब रा० ब० गोवर्द्धनदासजी के हाथों से किये हुए हैं। आपके पश्चात् सेठ रामगोपालजी ने तथा सेठ शिवरतनजी ने और भी लाखों रुपयों का दान कर अपनी असीम उदारता और दानबीरता का परिचय दिया है। आपके किये हुए दानों में से कुछ २ मुख्य २ कार्यों का परिचय इस प्रकार है।

- १—हिन्दू अनाथालय कराँची—यह आश्रम करीब चार वर्ष पूर्व स्थापित किया गया। इसका ट्रस्ट २॥ लाख रुपये का है। इस ट्रस्ट से कराँची हिन्दू अनाथालय, वीकानेर का हिन्दू अनाथालय और विनताश्रम ये तीन संस्थाएँ चलायी जाती हैं।
- २—हिन्दू अनाथाश्रम बीकानेर—यह आश्रम भी अनाथ विद्यार्थियों को आश्रय और शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। यह भी उपरोक्त ट्रस्ट फण्ड से चलता है। इसके अतिरिक्त हाल ही में आपने जोधपुर में एक अनाथालय खोलने के लिए एक लाख रुपया और प्रदान किया है।
- ३—हिन्दू वनिताश्रम बीकानेर—यह आश्रम निराशित और समाज-द्वारा प्रताड़ित स्त्रियों को आश्रय देने के लिए स्थापित किया गया है। इसकी एक शाखा कराँची में भी है।
- ४—हिन्दू जिमखाना—यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने हिन्दू और मुसलमानों को जिमखाना बनाने के लिए बहुत समय पूर्व जमीन दी थी। बहुत दिनों तक द्रव्य के अभाव से जिमखाना



मांहता पैलेस ( हवाबन्दर ) करांची



गोवर्द्ध द मार्केट करांची

नहीं बन सका तब आपने ३५०००) देकर यह जिमखाना बनवाया। इस जिमखाने में सब प्रकार के स्पोर्ट की शिक्षा दी जाती है।

५—रामरतन गोवर्द्धनदास मूंदड़ा लायनेरी एण्ड हॉल —इस नाम से करीव १५००० की लागत से म्यूनिसिपैलिटि की जमीन पर एक लायनेरी और हॉल बनाया गया है।

६—मोहता मूलचन्द बोर्डिंग हाउस—ऊपर जिस मोहता मूलचन्द विद्यालय का विवेचन किया गया है। उसके साथ ही विद्यार्थियों के रहने के लिये यह हाऊस बनाया गया है इसमें अभी करीब ७५ विद्यार्थी रहते हैं। जिनमें कई फीस देकर और कई बिना फीस रहते हैं।

इसके चारिरिक्त बाबू गिरधरलालजी के शुभ विवाह के उपलक्ष में आपकी ओर से १५१०००) का दान किया गया। जिसमें से ५१०००) लण्डन में शिवमन्दिर बनाने के लिए २५०००) हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए तथा शेष रकम और २ संस्थाओं को दी गई।

इसके अतिरिक्त और २ कार्यों की लिस्ट देना तो एक प्रकार से असम्भव ही है। मतलब यह कि प्रत्येक शुभ और अच्छे कार्य में आपकी ओर से हमेशा कुछ न कुछ जरूर दिया जाता है।

व्यापारिक परिचय

१—मेसर्स मोतीलाल गोवर्द्धनदास करांची

(T. A. Marketwala)

र—मेसर्स गोवद्ध नदास रामगोपाल करांची (T. A. Badaseth)

३—मेसर्स रामगोपाल शिवरतन करांची

४-मेसर्स शिवरतन चांद्रतन

५—मेसर्स एलिगर मोहता एण्ड क० लि० (T. A. Mohta) यह फर्म बैंकर्स और लैंग्ड लॉर्डस है। करांची का सुप्रसिद्ध गोवर्द्धनदास मार्केट तथा मोहता बिल्डिंग तथा और बहुत से बड़े २ मकानात इसके अण्डर में हैं। जिनसे किराये की प्रचुर आमदनी होती है।

इस फर्म पर सब प्रकार के कपड़े का थोक व्यापार होता है।

इस फर्म पर प्रिण्टेड और रंगीन कपड़े का थोक

इस पर छींट और फैन्सी कपड़े का थोक न्या-

यह फर्म जॉन ग्लैन एण्ड कम्पनी ग्लासगो की सोल एजण्ट तथा अन्य कई कम्पनियों के कपड़े विभाग की एजण्ट हैं। इस पर इन्द्रयुरेन्स का काम भी होता है। ६—मेसर्स हरमन मोहता एण्ड कं० लि० (T. A. Expension)

७-दिल्ली-मेसर्स गोवर्द्धनदास रामगोपाल चांदनी चौक T.A. Mohatta

कानपुर-मेसर्स गोवर्द्धनदास रामगोपाल (जनरलगंज T. A. Tredgoods)

कलकत्ता—मेसर्स मदनगोपाल रामगोपाल २९ स्ट्राण्ड रोड इस फर्म के भी आधिकांश शेअर आप ही के पास हैं। यह फर्म इ॰जीनियर और शिप विल्डर्स है। यह कई बड़ी २ कम्पनियों की स्रोल एजण्ट्स तथा एजण्टहै। इसकी ज्ञांचेस लाहौर और मेरठ में हैं।

इस फर्म का यहाँ आफिस तथा दुकान दोनों ही हैं। यहाँ पर पीसगुड्स का बहुत बड़ा व्यापार होता है।

यहाँ भी पीसगुड्स का न्यापार होता है।

यह फर्म स्टिनर्स कम्पनी की वेनियन और सोलडिलर्स है। इसके अण्डर में तीन दुकाने हैं। सब पर रंगीन कपड़े का काम होता है। कलकत्तो का सुप्रसिद्ध गणेशभवन भी आपका ही है। मारिया में सीतानाला, कोहिन्र और इप्टनन्दी नामक आपकी तीन कॉलेरिज़ हैं जिसका कोयला इतना उत्तम है कि जोधपुर और वीकानेर रेलवे इस कोयले के मिलते हुए दूसरा लेना पसन्द नहीं करती।

वीकानेर—मेसर्स सदासुख मोतीलाल—इस फर्म पर वैंकिंग विजिनेस होता है। इसके अतिरिक्त करांची में मेसर्स रामगोपाल शिवरतन के नाम से यह स्टिनर्स कम्पनी की सिन्ध, पंजाब, दिल्ली और यू० पी० के लिए सोलडिलर्स है।

इस फर्म का करांची में क्विपटन पर एक सुन्दर मोहता पैलेस करीन ' लाख की लागत का बना हुआ है। करांची के दर्शनीय स्थानों में यह भी एक है। इसका फोटो इस प्रन्थ में दिया जा रहा है।

#### मेसर्स विशनदास फतेचन्द एण्ड सन्स

यह फर्म करांची में वहुत पुरानी है। करांची शहर जिस समय एक छोटे से गाँव के रूप में था, तभी से इस फर्म के मालिक यहाँ पर वसे हुए हैं। सबसे पहले सेठ फतेचन्द ने इस फर्म को यहाँ पर स्थापित किया। आपका विजिनेस डायरेक्ट चीन के साथ था। तथा वन्बई,



हिन्दू जिमखाना बिहिंडग ( मोतीलाल गोवईनदास ) करांचो



ऑफ़िस एण्ड वर्क शॉप हरमन एण्ड मोहता लिमिटेड करांची

## भारतीय व्यापारियों का परिचय 🔷



लाला जसवंतरायजी चूडामणि एम. ए. (जसवंतराय एण्ड संस) करांची



सेठ हूंगरसी दयाम ती जोशी (हुंगरसी एण्ड संस) करांची



लाला रूपलाल शंकादास ( धनपतमल दीवानचंद ) करांची



महाराज पंडित सुंदरलालजी इच्छाप्रन करांची

पंजाब और सिन्ध में आपकी करीब ४० ब्रॉन्चेस थीं। आपका स्वर्गवास करीब ४३ वर्ष पूर्व होगया। आपके पाँच पुत्र थे। उनके नाम क्रमशः श्रीयुत् होतचन्द्जी, श्रीयुत् विशनदासजी, श्रीयुत् ठाकुरदासजी, श्रीयुत् रतनचन्द्जी और श्रीयुत् रेवाचन्द्जी हैं। इन पाँचों भाइयों के फर्म संवत १९५५ में अलग २ हो गये। इनमें से यह फर्म सेठ विशनदासजी का है। सेठ विशनदासजी का स्वर्गवास सन् १९२७ ई० में ५७ वर्ष की आयु में हो गया। आपके इस समय एक पुत्र है। जिनका नाम श्रीयुत जमनादासजी है। आप सिन्धी-छुहाना (सराई) जाति के सज्जन हैं।

इस फर्म की ओर से दान और सार्वजनिक कार्य्य भी बहुत हुए हैं। आपकी ओर से करांची में फतेचन्द देवनदास खिलनानी हॉल बना हुआ है जो ए० ई० डी० नामक इ॰जीनियरिंग कॉलेज को दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त दयाराम जेठानन्द खिलनानी हॉल और लायबेरी रेवर रोड पर आपकी ओर से बनाई गई है। इसमें फ्री लाइबेरी और लेक्चर हॉल है। इसके अतिरिक्त गोकुल में आपकी ओर से एक धर्मशाला तथा पिन्तिक पार्क और कुआँ बना हुआ है। इसके सिवा जनाना अस्पताल बनाने के लिए सेठ फतेचन्दजी के नाम से पचपन हजार का एक ट्रस्ट फण्ड भी है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कराँची—मेसर्स विशनदास फतेचंद एन्ड सन्स बम्बई वाजार (T. A. Mourdhwaja) इस पर खासकर कपड़े का बहुत बड़ा इम्पोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग बिजिनेस भी बहुत अधिक होता है। यह फर्म करांची में बहुत बड़ी लैंग्ड लॉर्ड्स है। कमीशन एजन्सी का भी यहाँ पर काम होता है।

## वैद्यराज महाराज पंडित सुंदरलालजी इच्छापूरन, वैद्यवाचस्पति

प्राचीन समय में नौशेरवाँ बादशाह के समय श्रीमान् महाराज पण्डित गंगारामजी कौल राजवैद्य हुए थे। जिन्होंने महत्वपूर्ण आयुर्वेदीय चिकित्सा का अपूर्व प्रनथ वैद्यकसार संप्रह नामक रचा है। इसके पश्चात् जम्मू व काश्मीर नरेश श्रीमान् महाराजा गुलावसिंहजी के समय में प्रधान राजवैद्य श्रीमान् महाराज पण्डित सीतारामजी कौल हुए थे। तब से लेकर आज तक आपके पूर्वज सभी प्रशंसनीय लब्धप्रतिष्ठ राजवैद्य हुए हैं। इस समय में भी आपके ज्येष्ठ आताजी श्रीमान् महाराज पण्डित मधुसूद्दनजी नाभा स्टेट के प्रधान राजवैद्य हैं। और श्रीमान् महाराज पण्डित दूनीचंद गाँव प्रागपुर जिला कांगडा में प्रसिद्ध वैद्यराज हैं।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

श्रापके वृद्ध लोग पूर्वकाल में तो काश्मीर निवासी थे, परंतु कुछ समय से जिला कांगड़ा में प्रागपुर प्राम के वासी हुए। श्रापका जन्म संवत् १९१५ विक्रमी में प्रागपुर प्राम में हुश्रा है। आप इस समय कराँची नगर में सुप्रसिद्ध रईस, लेन्डलोर्ड और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपने श्रायुर्वेद का बहुत ही प्रचार किया है। लगभग ५० पचास वर्ष तक चिकित्सा का कार्य वहे उत्साह के साथ करांची नगर में किया है जब कि कराँची की जनता देशी वैद्यक चिकित्सा तथा देशी वैद्य के नाम से घवराती थी श्रोर नाम सुनना भी पसंद नहीं करती थी ऐसे समय में श्रायुर्वेदीय चिकित्सा का प्रचार करना यह आपका ही पुरुषार्थ है। आपके पुरुपार्थ से श्रायुर्वेदीय चिकित्सा की महत्ता जनता के हृदय पर श्रंकित हुई और जनता ने विश्वास किया कि हमारी प्राचीन चिकित्सा-पद्धित आयुर्वेदीय ही है। आपके पास राजा महाराजाश्रों के दिये हुये बहुत से प्रशंसापत्र हैं और गवर्नमेंट के तरफ से भी उचकोटी के ऑफिसरों के दिये हुए बहुत से प्रशंसापत्र हैं।

आपने प्लेग के समय में हैंने की चिकित्सा चेलेन्ज दे दे कर अन्य चिकित्सकों की समानता में आयुर्वेदीय पद्धित के अनुकूल की थी और आयुर्वेदीय चिकित्सा का डंका वजा दिया था। जिससे आयुर्वेदीय चिकित्सा का प्रभाव जनता पर ऐसा पड़ा कि विदेशी चिकित्सा-पद्धितवालों ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा आयुर्वेदीय चिकित्सा की की। और शनैः शनैः आयुर्वेदीय चिकित्सा की जागित सिंध गांत में अच्छी प्रकार से हुई और आज दि ऑल इिएडया आयुर्वेदिक कान्करंस होने का सौभाग्य कराँची नगर को प्राप्त हुआ है।

जनता के उपकारार्थ तथा आयुर्वेद से अत्यन्त प्रेम होने के कारण धर्मार्थ आयुर्वेदीय औषधालय बहुत रूप में खोलने का निश्चय किया है जो कि ईश्वर की असीम कृपा से यावत् जीवनपर्यत रू० ५०० पाँच सो महावार के खर्च से चलाया जायगा। इस औपधालय का उद्घाटन ऑल इण्डिया आयुर्वेदिक के कान्फरंस अवसर पर ५-१-३० को वड़े समारोह से सव वैद्यों और शहर के प्रतिष्ठित लोगों को इकट्ठा कर के किया गया। इस औपधालय में विना किसी जातीय भेद-भाव के करीब १५० रोगी रोज औपधि पाते हैं। यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप दानवीर तथा अत्यन्त उदार पुरुष हैं। आपने अपने जीवन में हजारों रुपये का दान बहुत सी संस्थाओं को सहर्ष दिया है। आपकी प्रशंसा में जितना भी परिचय दिया जाय वह थोड़ा ही है।

आपकी बहुत सी लैंगडलार्ड प्रापर्टी कराँची में है। सिनेमा के लिए एक थियेटर हॉल भी आपने बनवाया है जिसके किराये की कॉकी छामदनी होती है

## कॉटन एण्ड येन मरचेंट्स

#### मेसर्स अर्जुन खीमजी एण्ड को०

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ अर्जुन खीमजी और देवजी खीमजी और उनके दो लड़के सेठ भवानजी अर्जुन और सेठ भाणजी देवजी हैं। आप जैन धर्मावलम्बी दस्सा ओसवाल हैं। आपका रहना तेरा (कच्छ) में है। इस फर्म का हेड़ ऑफिस बम्बई में है। बम्बई में यह फर्म करीब ३५ वर्ष से स्थापित है। कराँची में इस फर्म को स्थापित हुए करीब तीन वर्ष हुए। इस दुकान का मैनेजमेण्ट श्रीयुत शाहमूलजी भाई भोगीलाल करते हैं। आप कराँची फर्म के एक्सपोर्ट डिपार्टमेण्ट के वर्किंग पार्टनर भी हैं।

इस फर्म के मालिक दान, धर्म और सार्वजनिक कामों में हमेशा दान देते रहते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

बम्बई—मेसर्स अर्जुन खीमजी
एण्ड को० श्राउट्स रोड़फोर्ट
(T. A. kakooladhu,
chidan and)

कराँची—मेसर्स अर्जुन खीमजी कैम्पवैल स्ट्रीट (T. A. chidanand) इस फर्म पर रूई का जत्था तथा बैंकिंग बिजिनेस होता है। यह फर्म विलायत तथा जापान को रूई का एक्सपोर्ट भी करती है।

इस फर्म पर रूई का एक्सपोर्ट और बाईंग होता है।

इसके अतिरिक्त कारंजा, धारवा, मोतीबाग, हुबली, अमलनेर, खामगाँव, मलकापुर इत्यादि स्थानों पर भी आपकी ब्रान्चेस हैं। जहाँ पर रूई की खरीदी का काम होता है। सब स्थानों पर आपकी दुकानें बहुत पुरानी हैं। इसके अतिरिक्त काटोल ( C. P. ) में आपकी जीनिंग फेक्टरी भी है।

## मेसर्स अज्जूमल जगतराय

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान टंडोजाम (हैदराबाद) में है। इसके वर्तमान मालिक श्रीयुत अञ्जूमलजी हैं। इस फर्म को कराँची में स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए। इसकी स्थापना यहाँ पर सेठ जगतरायजी ने की। श्रापका स्वर्गवास हो चुका है। इस फर्म के मालिक सेठ श्रञ्जूमलजी टंडोजाम में रहते हैं। कराँची फर्म का मैनेजमेण्ट नहैचलदासजी करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है: -यहां पर आपकी कॅाटनजीन और प्रेस है। तथा हेड ऑफिस-टंडोजाम (हैदरावाद ) रूई का व्यापार होता है। मेसर्स अज्जमल जगतराय करांची-मेसर्स अन्जूमल जगतराय यहाँ पर कॉटन विजिनेस और कमीशन एजेन्सी का खोरी गार्डन काम होता है। (T. A. Achhera) हैदराबाद सिन्ध-यहाँ पर आपकी जीनिंग फैक्टरी है। तथा रूई का मेसर्स अन्जूमल जगतराय व्यापार होता है। फ़लेली (T. A. Rajawir)

#### दी कराँची कॉटन कम्पनी

इस फर्म की स्थापना सन् १९२९ में हुई। इसकी स्थापना श्रीयुत सेठ छोटालाल खेतसी ने की। आपका मूल निवास-स्थान सायक्ता (काठियावाड़) में है। आप जैन धर्मावलम्बी श्रीमाली वैश्यजाति के सज्जन हैं। इसके पहले आप करीब २५ वर्षों से रूई का व्यापार कर रहे हैं। पहले आप मेसर्स किलाचन्द देवचन्द की वम्बई की फर्म में पार्टनर थे। उसके वाद कराँची में मेसर्स लालजी नारायणजी की फर्म में पार्टनर हुए। सन् १९२८ तक आप इस फर्म में पार्टनर रहे। पश्चात् आपने अपना स्वतन्त्र व्यवसाय प्रारम्भ किया।

श्रीयुत छोटालाल भाई का जीवन सार्वजितक रूप में भी बहुत अच्छा रहा है। पहले आप कराँची इण्डियन सर्चेण्ट एसोसियेशन के ज्वाइण्ट सेक्रेटरी थे। श्रभी भी आप इण्डियन मर्चे-ण्ट्स एसोसिएशन, वायर्स एण्ड शिपर्स एसोसियेशन तथा कराँची पांजरापोल के मेम्बर हैं। धार्मिक और सार्वजिनक काय्यों की ओर आपका बहुत लक्ष्य है। हर एक श्रच्छे कार्य्य में आप उदारता से दान देते रहते हैं।

सन् १९२६ में जो बड़ौदा में भीषण फ्लड हुआ था उसमें आपने कराँची से बड़ा भारी चन्दा करवा कर भिजवाया था।

श्रावका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

दि कराँची काँटन कम्पनी सराय रोड (T. A. stock) इस फर्म पर ग्रेन श्रौर कॉटन का व्यापार तथा कमी-शन एजेन्सी का काम होता है। यह फर्म कॉटन का एक्सपोर्ट भी करती है।

## मेसर्स किशनपसाद एण्ड कम्पनी

यह फर्म कराँची में सन् १९२५ में स्थापित हुई। इस फर्म का हेड ऑफिस अम्बाला में है। यह एक लिमिटेड कम्पनी है। इस फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर लाला किशनप्रसादजी हैं। तथा इसकी कराँची फर्म का मैनेजमेण्ट आपके भाई निरंजनप्रसादजी करते हैं। आप लोगों का मूल निवास-स्थान अम्बाला है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

श्रम्बाला—मेसर्स किशनप्रसाद एण्ड कम्पनी लि० } T. A. Nitanapha

बम्बई—किशनप्रसाद एण्ड कम्पनी कालबादेवी T. A. Nitanapha

कराँची—मेसर्स किशनप्रसाद कम्पनी खोरी-गार्डन T. A. Nitanapha यहाँ पर वैंकिंग और कमीशन एजन्सी का काम होता है।

यहाँ के मैनेजिंग डायेरेक्टर लाला किशन-प्रसादजी हैं। यहाँ पर कॉटन और गेहूँ का व्यापार तथा कमीशन एजन्सी काम होता है।

यहाँ भी कमीशन एजन्सी का काम होता है।

## मेसर्स किशनचन्द बूंटामल

इस फर्म का विस्तृत परिचय इस प्रन्थ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग में पृष्ठ ६९ पर चित्रों सिहत दिया गया है। कराँची में इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

कराँची—मेसर्स किशनचन्द चूंटामल बम्बई बाजार (T. A. Mormukut)—यहाँ पर वैंकिंग श्रौर कमीशन एजन्सी का काम होता है।

#### मेसर्स खीमजी विसराम एण्ड को०

इस कम्पनी का हेड ऑि किस ईस्माइल बिल्डिंग हार्नबी रोड कोर्ट बम्बई में है। वहाँ पर यह सन् १८८५ में स्थापित हुई। इसके पार्टनर भूसूनजी जीवनदास, काकू जीवनदास, जमना दास रामदास, बीरजी नन्दाजी, हरगोविन्ददास रामनभाई, त्रिभुवनदास और हरजीवनदास हैं। कराँची में यह कर्म कई का ज्यापार और एक्सपोर्ट करती है।

## मेसर्स खूवचन्द दमोदरदास

इस फर्म का विस्तृत परिचय प्रन्थ के प्रथम भाग में वस्त्रई विभाग के पृष्ठ १८८-१८९ पर दिया गया है। इसका कराँची का परिचय इस प्रकार है—

कराँची—मेसर्स खूबचन्द दामोद्रदास वन्वई वाजार (T. A. Vagh)-यहाँ एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट तथा कमीशन का काम होता है।

#### मेसर्स गिरधारीदास जेठानन्द

इस फर्म का विस्तृत परिचय चित्रों सिंहत इस प्रन्थ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग के पृष्ठ १८७-१८८ में दिया गया है। कराँची का परिचय इस प्रकार है—

कराँची—मेसर्स गिरधारीदासजी जेठानन्द वम्बई वाजार (T. A. Atmarupi) -यहाँ से अनाज, खाण्ड श्रीर कॉफी का एक्सपोर्ट होता है।

#### मेसर्स गोऊमल डोसामल

इस फर्म के मालिक कराँची निवासी छुहाना रघुवंशी जाति के हैं। इस फर्म को सेठ गोऊ-मलजी ने स्थापित किया। इसका विशेष परिचय हमारे प्रनथ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग के पृष्ठ १३६ पर चित्र सिहत दिया गया है। इसके वर्तमान मालिक सेठ मूलचन्द दीपचन्द हैं। कराँची—मेसर्स गोऊमल डोसामल कम्पनी (T. A. ghee)—यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यवसाय और कमीशन एजन्सी का काम होता है।

#### मेसर्स चाण्ड्रमल वलीराम मुखी

इस प्रतिष्ठित फर्म के मालिकों का विस्तृत परिचय इस प्रनथ के प्रथम भाग के वम्बई विभाग में पृष्ठ १९८ पर दिया गया है। कराँची का परिचय इस प्रकार है—

कराँची-मेसर्स चाण्ड्रमल बलीराम (T. A. Bullion)-यहाँ हाजिर रूई, गल्ला, चाँदी, सोना तथा कमीशन का काम होता है।

#### मेसर्स चैचेटी एण्ड ठाकरसी लिमिटेड

यह एक प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर सेठ ठाकरसी हीरजी श्रीर मि० गैवरियल चैचेटी हैं। इस फर्म का इण्डियन हेड श्रॉफिस वम्बई तथा फारेन हेड







सेठ अर्जुन खीमजी (अर्जुन खीमजी एण्ड कं०)करांची रायसाहव मोतीलालजी रानीवाले (चम्पालालमोतीलाल)करांची





सेंठ छोटालाल खेतसी (करांची कॉटन कम्पनी) करांची सेंठ सुंदरलालजी काला (सुनीम चम्पालाल मोतीलाल) करां

अॅिंफिस पेरिस में है। यह फर्म बम्बई में करीब ५, ६ साल से स्थापित है। कराँची में इसका ब्राञ्च सन् १९२६ में खुला है। कराँची में इस फर्म का मैनेजमेण्ट मि० वी० आर० वल्लभ करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

वस्बई—मेसर्स चैचेटी एण्ड

ठाकरसी लिमिटेड पेटिटबिल्डिंग

एलफिन्स्टन सर्कल
(T. A. Chacaty)

पेरिस—मेसर्स चैचेटीफ्रेअर्स

कराँची—मेसर्स चैचेटी एण्ड ठाकरसी
लि० (T. A Chachaty)

वहाँ पर मी यह फर्म काँटन का एक्सपोर्ड करती है।

उद्यार्क—मेसर्स रफ्रीचैचेटी

वहाँ पर भी यह फर्म काँटन का एक्सपोर्ड करती है।

यहाँ पर भी यह फर्म काँटन का एक्सपोर्ड करती है।

यहाँ पर भी यह फर्म काँटन, ऊल और इण्डिन्या से करती है।

## मेसर्स रायबहादुर चम्पालाल मोतीलाल

इस फर्म के मालिक ब्यावर के मूलिनवासी हैं। आप अप्रवाल जाति के जैन धर्मावलम्बी सज्जन हैं। इस समय इस फर्म के मालिक श्रीमान् रायबहादुर चम्पालालजी तथा उनके पुत्र रायसाहब मोतीलालजी तथा अन्य हैं। श्रापका विस्तृत परिचय इस प्रन्थ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग में दिया गया है।

कराँची फर्म का मैनेजमेण्ट श्रीयुत इन्द्रलालजी काला जयपुर निवासी करते हैं। आप बड़े सज्जन श्रीर योग्य व्यक्ति हैं। कराँची के व्यापारिक समाज में श्रापका श्रव्छा प्रभाव है।

कराँची में इस फर्म पर रूई, ग्रह्म का व्यापार तथा सब प्रकार की कमीशन एजन्सी का काम होता है। यह फर्म विलायत को रूई का एक्सपोर्ट भी करती है। (T.A. Raniwala) इसका हेड त्रॉ फिस व्यावर में है।

#### मेसर्स लाला जसवन्तराय एण्ड सन्स

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला जसवन्तरायजी चूड़ामणि एम. ए. हैं। आप अयवाल जाति के सज्जन हैं। आपका मूल निवास-स्थान लुधियाना (पंजाब) है। करांची में यह फर्म १९११ से स्थापित है। पहले इस पर मेसर्स जसवन्तराय एण्ड कम्पनी लिमिटेड नाम पड़ता था। १९१८ से यह कर्म मेसर्स जसवन्तराय एण्ड सन्स के नाम से काम कर रही है। पहले १९१२ से १९२८ तक बम्बई में भी इस फर्म का च्यॉफिस था।

इस फर्म के प्रोप्राइटर लाला जसवन्तरायजी चूड़ामणि एम. ए. करांची इण्डियन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेण्ट हैं। करांची के रूई के व्यापारियों में आपका स्थान बहुत ऊँचा है। सार्वजनिक काय्यों में आपकी रुचि श्रौर दान वीरता वहुत प्रसिद्ध है। आपकी श्रोर से करांची में पं० लखपतराय डी० ए० वी० हाईस्क्रूल नामक एक वहुत अच्छा हाई कूल चल रहा है। इसमें आपने ५००००) नगद और २४०००) की जमीन विल्डिंग के लिए प्रदान की है इसके चेखरमन भी खाप ही हैं। इसके छितिरिक्त छापने अपनी स्वर्गीय धर्म-पत्नी के स्मारक में सुशीलाभवन नामक ४२ हजार की लागत का एक भवन वनाया है। इसमें छार्य समाज मन्दिर और प्रायमरी स्कूल हैं। इसके अतिरिक्त आप कराँची म्यूनिसिपल स्कूल वोर्ड के मेम्बर हैं। करांची की रुई की मण्डी में सुधार करने का प्रथम श्रेय आपको ही है। इसके श्रतिरिक्त स्वामी श्रद्धानन्द ट्रस्ट फण्ड के श्राप ट्रस्टी भी हैं। आप स्वदेशभक्त लाला लाजपत राय के घनिष्ट प्रेमियों में से एक हैं।

श्रापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है :---करांची-मेसर्स जसवन्तराय एण्ड ) इस फर्म पर रूई का बहुत बड़ा व्यापार तथा

सन्स खोरी-गार्डन कमीशन एजन्सी का काम होता है। करांची के (T. A. Famous) Phone 171 कई के व्यापारियों में यह फर्म बहुत बड़ी है।

## मेसर्स जैरामदास नाऊमल

इस फर्म के मालिक मूल निवासी करांची डिस्ट्रीक्ट ही के हैं। आप सिन्धी-छहाना ( भाईवन्ध ) जाति के हैं। इस फर्म को करांची में स्थापित हुए करीव २० साल हुए। इसके वर्तमान मालिक श्रीयुत् जैरामदासजी हैं। स्राप श्रीयुत् नाऊमलजी के पुत्र हैं। इस फर्म की स्थापना श्रीयुत जैरामदासजी ने ही की।

इस फर्म के मालिकों की सार्वजनिक कार्यों की तरफ भी श्रच्छा लक्ष्य है। राजनीति तथा सामाजिक सभी कार्यों में आपकी स्रोर से सहायता दी जाती है।



# भारतीय व्यापारियों का परिचय 🔊



सेठ जयरामदास नाऊमल काांची



सेठ ख्यालदास वरनमल (मैनेजर इ ..म गस नाऊमल) करांची



सेठ सांवलदास रीझ्मल (मेनेजर जयरामदास नाजमल ) करांची



सेठ ईसरदास वरनमल (मेनेजर जयरामदास नाजमल) करांची

इसके अतिरिक्त डोकरी (लरिकाना) नामक स्थान में आपका राईस मिल है।

इसका मैनेजमेण्ट सेठ सामलदास रजूमल सेठ खियालदास वरनमल और ईसरदास वरनमल करते हैं। आप तीनों ही सज्जन राजनैतिक और समाज सुधार के कार्यों में बहुत भाग लेते हैं। सेठ ईसरदासजी सामाजिक सुधार के बहुत बड़े कार्य्यकर्ती हैं।

यह फर्म इण्डियन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन और करांची जॉइन कॉटन कमेटी के बोर्ड के मेम्बर है।

श्रीयुत ईसरदास भाई करांची म्युनिसीपैलिटी के मेम्बर और सिन्ध प्राविन्शियल कांग्रेस कमेटी के मेम्बर तथा करांची में १९३१ में होनेवाली कांग्रेस के ट्रेफरर हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

हेड ऑफिस करांची—मेसर्स जैराम } दास नाऊमल नई चाल } ( T. A. just )

इस फर्म पर रूई, गल्ला, तिहलन का न्यापार और कमीशन एजन्सी का काम होता है। यह फर्म शिवाजी ग्राम दाल एण्ड फ्लावरमिल की शोशाइटर है।

## मेसर्स जेठादेवजी एण्ड कम्पनी

इस फर्म का हेड ऑफिस वम्बई में है। इसके मालिक श्रीयुत जेठाभाई देवजी, गोकल-दास देवजी, लखमीदास देवजी, नारायणदास जेठाभाई, भगवानदास जेठाभाई हैं। आपका विस्तृत परिचय इस ग्रन्थ के पहले भाग में वम्बई विभाग में दिया गया है।

करांची में यह फर्म सन् १९१२ से स्थापित है। इसका मॅनेजमेण्ट श्रीयुत लधाभाई उद्धवजी, तथा जीवनदास लधाभाई करते हैं। आप इस फर्म में मॅनेजिंग पार्टनर हैं। आपका मृल निवास-स्थान बेड़ ( जामनगर ) में है । यह फर्म करांची इन्डियन मर्चेण्ट् एसोसियेशन की मेम्बर है। सेठ लधाभाई पहले इंगिडयन मर्चेण्ट्स एसोसियेशन के वाईस प्रेसिडेण्ड थे।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

हेड श्रॉफिस बम्बई-मेसर्स जेठादेवजी } इस फर्म का परिचय पहले भाग में दिया गया है।

करांची-मेसर्स जेठाभाई देवजी कैम्पवैलस्ट्रीट (T. A. Fortify gedeo)

इस फर्म पर रुई, गल्ला, तिलहन की कमीशन एजन्सी का काम होता है। यह फर्म कॉटन का एक्सपोर्ट भी करती है।

इसके सिवाय मलकवाल (पंजाब) में इस फर्म की जीनिंग फैक्टरी तथा गौण्डल मैं जीन प्रेस है।

## मेसर्स जैचन्द्रभाई जीवाभाई

इस फर्म की स्थापना करांची में श्रीयुत सेठ मूलचन्द भाई ऊजमसीने की। स्त्राप मूल निवासी विढवाण के हैं । इसके वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ जैचन्द्भाई कालिदास, श्रीयुत जीवाभाई मगनलाल हैं। श्रीयुत जैचन्द्रभाई ध्रांगधरा के श्रौर श्रीयुत जीवाभाई पाटण ( गुजरात ) के रहने वाले हैं । सब से पहले श्रीयुत जीवाभाई ने करीब ५० वर्प पहिले मेसर्स जीवाभाई मगनलाल के नाम से इस फर्म को स्थापित किया। उसके पश्चात् इस फर्म के पार्टनर श्रीयुत जैवन्द्भाई ने पंजाब में जाकर अपना न्यापार शुरू किया। सब से पहले जैतू में आपने अपना फर्म स्थापित किया। उसके बाद धीरे २ वढ़ते २ श्रापने कई ब्राञ्चेस स्थापित कीं। इसके प्रोप्राइटर श्रीयुत जीवाभाई का स्वर्गवास २ वर्ष पूर्व हो गया। इस समय उनके स्थान पर उनके पुत्र कान्तिलालभाई हैं।

यह फ़र्म इण्डियन मर्चेण्टस एसोसियेशन श्रौर वायर्स और शिपर्स एसोसिएशन की मेम्बर है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

भाई मगनलाल हुँ भुलेश्वर रोड़

(T. A. Kantikar)

करांची-जैचन्द्भाई जीवाभाई

नेपियर रोड़

(T. A. Kantikar)

हेड ऑफिस वम्बई—मेसर्स जीवा ) यहाँ पर रुई, गहा, तिलहन, वैंकिंग का विजिनेस तथा कमीशन एजन्सी और एक्सपोर्ट इन्पोंट का काम होता है।

यहाँ पर भी बम्बई फर्म की ही तरह व्यापार होता है।

इसके अलावा कोटकपुरा, मुक्तसर, कानपूर इन स्थानों पर मेसर्स शाह जीवाभाई मगन-लाल के नाम से और भटिएडा, जैतू, अभोर, बुडलाडा, दबवाली, इन स्थानों पर जैचन्द्भाई जीवाभाई के नाम से व्यापार होता है।

#### मेसर्स ताराचन्द वनश्यामदास

इस फर्म के अन्तर्गत मेसर्स ताराचन्द घनश्यामदास और मेसर्स मामराज रामभगत का सामा है। आपमें से ऐसर्स ताराचन्द घनश्यामदास के मालिक मूल निवासी रामगढ़ के और मेसर्स मामराज रामभगत के मालिक चिडावा के मूल निवासी हैं। इन दोनों फर्मों का विस्तृत परिचय इस प्रनथ के प्रथम भाग में वस्बई विभाग से चित्रों समेत दिया गया है।

कराँची में इस फर्म का मॅनेजमेण्ट श्रीयुत भगवानदासजी केड़िया और श्रीयुत कन्हैया-लालजी गुहालेवाला करते हैं। इनमें से श्रीयुत् भगवानदासजी का मूल निवास-स्थान रेवाड़ी और श्रीयुत् कन्हैयालालजी का मूल निवास-स्थान मुकुन्दगढ़ है। श्राप दोनों बड़े योग्य श्रौर सज्जन पुरुष हैं।

इस समय यह फर्म वर्मा ऑइल कम्पनी की वेनियन और शॉवॉलेस् कम्पनी के पीस गुड्स डिपार्टमेण्ट की ग्यारण्टीड वेनियन्स है। इसका एक ऑफिस वर्मा ऑइल कम्पनी के ऑफिस में तथा एक ऑफिस मेसर्स शॉवॉलेस कम्पनी के ऑफिस में है तथा इसकी दुकान वैलेस स्ट्रीट पर अपने निज के मकान में है। इसका तार का पता (seth Poddar) है। इसके अतिरिक्त इस फर्म पर वैंकिंग मेन, शीड्स, कॉटन का व्यापार तथा सब प्रकार की कमीशन एजेन्सी का काम होता है। यह फर्म इंडियन मर्चेण्ट्स एसोशियेशन और वायर्स और शिपर्स एसोसियेशन की मेम्बर है। करांची के अत्यन्त प्रतिष्ठित और नामी व्यापारियों में इस फर्म का बहुत ऊँचा स्थान है।

## मेसर्स तुलसीदास मेघराज

इस फर्म का विस्तृत परिचय इस प्रनथ के दूसरे भाग में कलकत्ता विभाग के पृष्ठ ३११ पर दिया गया है। कराँची का परिचय इस प्रकार है।

कराँची—मेसर्स तुलसीदास मेघराज खोरी गार्डन—T. A. Sabberwal—यहाँ पर शकर, गनी, बैङ्किङ्ग और कमीशन एजेन्सी का काम होता है।

## मेसर्स तुलस्यान कम्पनी लिमिटेड

इस कम्पनी के मालिक मेसर्स सनेहीराम जुहारमल ही है। कराँची में यह करीब १॥ वर्ष से स्थापित है। इस फर्म का मॅनेजमेण्ट एच० मगनलाल करते हैं। कराँची में यह कम्पनी कॉटन का एक्सपोट करती है। इस फर्म का हेड ऑफिस भी मेसर्स तुलस्यान कम्पनी के नाम से है। वहाँ पर यह कम्पनी कॉटन, मार्न और पीस गुड्स का एक्सपोट, इम्पोट और विजिनेस करती है। करांची में इसका तार का पता धार्मिक है। बम्बई में इसका तार का पता (T. A. cottrad) है। इस कम्पनी की ब्राश्वेस, उसाका (जापान) तथा कोबी (जापान) में भी हैं।

#### मेसर्स देजमल ईसरदास

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान शिकारपुर का है। आप चुगशराफ जाति के सिन्धी सज्जन हैं। इस फर्म को करांची में स्थापित हुए ६ वर्ष हुए। इस फर्म का हेड आफिस शिकारपुर में हैं। यहाँ पर यह फर्म करीज़ ८० या १०० वर्ष से स्थापित है। इस फर्म की स्थापना ईसरदासजी के पुत्र सेठ गैरीमलजी और देऊमलजी के पुत्र सेठ जेठानन्दजी तथा ईसरदासजी के पौत्र सेठ निहचलदास ने की। इस समय इस फर्म के मैनेजिंग प्रोप्राइटर श्रीयुत सेठ निहचलदास दीपचन्द हैं।

इस फर्म के मालिकों की दान, धर्म श्रौर सार्वजनिक काय्यों की श्रोर बहुत रुचि रही है। बहुत से बड़े २ धार्मिक कार्य इस फर्म के मालिकों ने किये हैं। यहाँ तक कि शिकारपुर में श्रीयुत सेठ गौरीमलजी धर्मावतार कहे जाते हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१—शिकारपुर मेसर्स देऊमल ईसरदास T. A. Jerimal

् २—शिकारपुर मेसर्स गौरीमल धर्मदास

३. सक्तर— मेसर्स गैरीमल लक्ख्मल (T. A. Tndigo)

४. कराँची— मेसर्स देडमल ईसरदास फ्रेंत्रर (T. A. Colgrain) इस फर्म पर खास व्यापार ऊन और सूखे मेवे का है। अफगानिस्तान सेयह ऊन और सूखे मेवे का इम्पोर्ट करती है। इसके अतिरिक्त वैद्धिंग और कमी-शन एजन्सी का काम होता है।

यह फर्म गल्ले का बहुत बड़ा व्यापार तथा सव तरह की कमीशन एजन्सी का काम करती है। इसी फर्म के अण्डर में लारकाना (सिंध) में भी एक शाखा है। वहाँ यह फर्म चावल का व्यापार करती है।

यह फर्म मेसर्स फारवस एण्ड को० की ऊल डिपार्ट मेण्ट की ग्यारण्टेड बोकर है। तथा सैण्डर्ट आइल कम्पनी की भी सिन्ध के लिए ग्यारण्टेड बोकर है। इसके अतिरिक्त ऊन का व्यापार बहुत बड़े स्केल पर यह फर्म करती है। इस फर्म पर पहले नील का बहुत बड़ा व्यापार होता था।

यहाँ पर यह रूई, गल्ला शींड्स का व्यापार तथा कभीशन एजन्सी काम करती है। इस दुकान की मॅनेजरी भाई टील्स्मल पोकरदास और श्रीयुत शिवदयाल खेमचन्द करते हैं। आप बड़े शिक्षित और योग्य सज्जन हैं।

५. मुलतान-मेसर्भ गैरीमल जेठानन्द (T. A. Tishunr)

६. लायलपुर-मेसर्स गैरीमल जेठामल यह फर्म फारवस कैम्बेल कम्पनी के ऊल डिपार्ट-मेण्ट की मुलतान ज़िला और फाण्टियर के लिए ग्यारण्टेड ब्रोकर है। इसके अतिरिक्त गेन, कॉल, शीड्स का व्यापार और कमीशन एजेन्सी का काम होता है।

यहाँ पर श्रेन, कॉटन, शीड्स और कमीशन एजन्सी का काम होता है।

## मेसर्स धाड़ीराम जिन्दाराम

इस फर्म की स्थापना करांची में सन् १९१८ में हुई। शुरू २ में इस फर्म पर मेसर्स विशनदास धाड़ीराम नाम पड़ता था । सन् १९२२ से इस फर्म का नाम मेसर्स धाड़ीराम जिन्दाराम पड़ने लगा । यहाँ पर यह फर्म श्रीयुत सेठ निहालचंदजी ने स्थापित की । आप श्रीराम सेठ धाड़ीरामजी के पुत्र हैं। आप लोग खत्रीं समाज के सहगल सज्जन हैं। आप लोगों का मूल निवास-स्थान मग्याना ( जङ्ग ) में है । श्रीयुत धाड़ीरामजी का स्वर्गवास सन् १९१४ में हो चुका है। श्रीयुत घाड़ीरामजी के चार पुत्र हैं। जिनके नाम श्रीयुत खुशाबीरामजी, श्रीयुत निहालचन्द्जी, श्रीयुत चमनलालजी और श्रीयुत काश्मीरीलालजी हैं। इस फर्म में सेठ जिन्दा-रामजी का साम्ता है। आप भी मग्याना के रहनेवाले खत्री सज्जन हैं। इनके दो पुत्र राम-दियामलजी और श्रीयुत जगतरामजी हैं। श्रीयुत जगतरामजी करांची फर्म पर रहते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स धाड़ीराम खुशाबीराम

१-हेड श्रॉफिस-मगाना (पंजाब) । यहाँ पर बैंकिंग विजिनेस और जमींदारी का काम होता है।

२-जंगमण्डी-मेसर्स धाड़ीराम राम-दियामल

इस फर्म पर सब तरह की कमीशन एजन्सी का होता है।

३-गोजरामण्डी-(लायलपुर)-मेसस जिन्दाराम खुशाबीराम

यहाँ पर भी कमीशन एजन्सी का काम होता है।

४-टोबा टेकसिंग-(लायलपुर)-मेससें (T. A. Chaman)

यहाँ पर भी कमीशन एजन्सी का काम होता है।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

५-करांची-मेसर्स धाड़ीराम जिन्दा-राम वन्दररोड़ (T. A. Deshbandhu इस फर्म पर रूई, गल्ला, तिहलन, शकर का व्यापार और कमीशन एजन्सी का काम होता है। यह फर्म शकर का इम्पोर्ट करती है।

#### मेसर्स धनपतमल दीवानचन्द

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला दीबानचन्द्जी है। कराँची में इस फर्म की स्थापना लाला दीवानचन्द्जी ने की। इस फर्म का विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इस प्रन्थ के प्रथम भाग के वस्वई पोर्शन में दिया गया है।

कराँची फर्म के मैनेजिंग प्रोप्राइटर श्रीयुत लाला रूपलालजी हैं। श्रापका मूल निवास-स्थान सरगोधा में है। आप इण्डियन मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से म्यूनिसिपेलिटी में रिप्रेम्फेण्टेटिक्ह रह चुके हैं। और इसी संस्था के आप बहुत समय तक श्रॉनरेरी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त श्राप कितने ही समय तक कराँची आर्थ्य समाज के प्रेसिडेण्ट रहे। इस फर्म की तरफ से कराँची में धनपतमल पुत्री पाठशाला नामक एक कन्या पाठशाला चल रही है। इसके चेश्ररमेन लाला रूपलालजी हैं।

मेसर्स धनपतमल दीवानचन्द T. A. Dhanpat कराँची में इस फर्म पर रूई, गल्ला, तिलहन, कपड़ा श्रीर शक्कर का व्यापार तथा कमीशन एजन्सी का काम होता है।

लायलपुर मेससे धनपतमल दीवानचन्द T. A.Dhanpat

इस फर्म का यहाँ पर हेड ऑफिस है तथा वैद्धिंग और कमीशन एजन्सी का काम होता है।

लायलपुर— धनपतमल दीवानचन्द यह फ़र्म फ़्रोअर मिल्स एएड आईस फैक्टरी ऑनर्स श्रीर आइल एक्स पोर्टर्स है।

मियाचन्तू ( मुलतान )—धनपतमल् दीवानचन्द् माण्ट गौमरी—मेसर्स धनपतमल यहाँ इस फर्म की कॉटन जीनिंग फैक्टरी एण्ड प्रेसिंग फ़ैक्टरी चल रही है।

माण्ट गामरा—मसस धनपतम् दीवानचन्द T. A. Dhanpat

यहाँ पर भी आपकी काँटन जीनिंग ऋौर प्रेसिंग है।

गीदड़बहा ( फ़िरोजपुर ) मेसर्स धनपतमल दीवानचन्द यहाँ पर भी आपकी जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी और ऑइल एक्सपेलर्स चल रहे हैं।

## मेसर्स वच्छराम एण्ड कम्पनी लिमिटेड

यह एक लिमिटेड फर्म है। यह फर्म १० लाख की पेडअप केपिटल से स्थापित की गई है। इसके डायरेक्टर्स श्रीयुत सेठ जमनालालजी बजाज, श्रीयुत रामेद्रवरदासजी बिड़ला, श्रीयुत पालीरामजी मुमुजुवाला, श्रीयुत केशवदेवजी नेविटया, सेठ पुरुषोत्तमदास जीवनदास, श्रीयुत मधुरादास खीमजी, श्रीयुत नारायणलालजी पित्ती तथा श्रीयुत कन्हैयालालजी आकोलावाले हैं। इसके श्रेसिडेण्ड श्रीयुत जमनालालजी बजाज तथा मॅनेजिंग डायरेक्टर श्रीयुत केशवदेवजी नेविटया हैं।

इस नाम से यह फर्म सन् १९२० में स्थापित हुई। इसका हेड ऑफिस बम्बई में है। कराँची की ब्राँच का मनेजमेंण्ट शीयुत सेठ लालजी मेहरोत्रा करते हैं। खापका मूल निवास स्थान जौनपुर (यू० पी०) का है। खाप बी० ए० एल-एल वी० हैं। पहले खाप प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र "इण्डिपेंडेन्ट" के एडिटोरियल स्टॉफ में रहे थे। आप चार महीने तक हस्त लिखित "इंडिपेण्डेंट" निकालते रहे। पहले खाप देश पूज्य पं० मोतीलालजी नेहरू के प्रायवेट सेकेंटरी रहे हैं। सन् १९२२ में जो सिविल डिस ख्रोविडियन्स कमेटी बैठी थी उसके खाप सेकटरी थे। सन् १९२३ से आपने व्यापारिक लाइन में प्रवेश किया। सन् १९२८ में आप वच्छराज कम्पनी के मनेजर नियक्त हुए। मतलब यह कि आपका जीवन बड़ा देश भिक्त पूर्ण ख्रीर उज्वल रहा है। यह फर्म इंडियन मर्चेन्टस् एसोसियेशन तथा बायर्स एण्ड शिपर्स एसोसियेशन की मेम्बर हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

वम्बई-मेसर्स वच्छराज एएड कम्पनी ३९५ कालवादेवी रोड़ (T. A. Shree) यहाँ पर रूई का बड़े स्केलपर व्यापार तथा कमीशन एजन्सी का काम होता है। रूई के केन्द्रों से यह फर्म खरीदी करती है।

करांची-मेसर्स वच्छराज एण्ड० को० सराय रोड (T. A. Bachharaj) यहाँ पर कॉटन ख्रीर घेन का व्यापार तथा कमीशन एजन्सी का काम होता है। यह फर्म काटन और घेन का एक्सपोर्ट भी करती है।

88

} यहाँ पर भी रुई का व्यापार होता है। वधी-मेसर्स बच्छराज कम्पनी

#### मेसर्स वसन्तलाल गोरखराम

इस फर्म का हेड ऑफिस मारवाड़ी बाजार वम्बई में है। जहाँ तार का पता "सेख सरिया" है। इसका विस्तृत परिचय हमारे यन्थ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग के पृष्ठ ९८ पर दिया गया है। कराँची फर्म का परिचय इस प्रकार है-कराँची-मेसर्स वसन्तलाल गोरखराम सराय रोड-यहाँ पर वैंकिङ्ग तथा कमीशन एजेन्सी का

काम होता है।

## मेसर्स वसन्तलाल रामकुमार

यह फर्म वन्वई के मेसर्स सनेहीराम जुहारमल और मेसर्स वसन्तलाल गोरखराम के साफे की है। इन दोनों ही के मालिकों का मूल निवास स्थान चिड़ावा (जयपुर) में है। इन दोनों फर्मों का परिचय इस प्रनथ के बम्बई विभाग के रूई के व्यापारियों में दिया गया है।

कराँची में इस फर्म को स्थापित हुए करीव ४ वर्ष हुए। इस फर्म का मॅनेजमेंट श्रीयुत छोटालालजी भुंभुनुवाला करते हैं।

करांची में यह फर्म रूई, गल्ला, तिलहन का व्यापार और सब तरह की कमीशन एजेन्सी का काम करती है। (T. A. sekhasaria)

## मेसर्स रायवहादुर व्रजलाल जगनाथ

इस फर्म के मालिक श्रीयुत रायबहादुर त्रजलालजी मूल निवासी जुगरांव (लुधियाना के) हैं। तथा श्रीयुत जगन्नाथजी सकर (जालन्धर जिले) के रहने वाले हैं आप दोनों सज्जन खत्री जाति के हैं। यह फर्म कराँची में सन् १९२३ से स्थापित है। आप लोगों ने सव से पहले सन् १९२० में कानपुर में शकर का काम प्रारम्भ किया था। उसके पश्चात आपने कराँची में अपना काम प्रारम्भ किया। आप दोनों ही सज्जन बड़े योग्य और सज्जन हैं। सन् १९२० में श्रीयुत त्रजलालजी को गवर्नमेण्ट ने रायबहादुर की पद्वी से सम्मानित किया।

श्रीयुत रायबहादुर त्रजलालजी लुधियाना जिले के बड़े प्रतिष्ठित श्रीर प्रभावशाली पुरुष

हैं। व्यापारिक प्रभाव के श्रातिरिक्त गर्वर्नमेण्ट तथा पब्लिक में भी श्रापका बहुत प्रभाव है। आपकी उम्र इस समय ४० साल की है।

श्रीयुत जगन्नाथजी श्रीमान् रायबहादुर रलारामजी सी० आई० ई० एस० छो० के सु-पुत्र हैं। श्रीमान् रलारामजी भारतवर्ष में फ्रस्ट भारतीय चीफ इंजिनीयर हैं। छाप बड़े सुधरे हुए विचारों के सज्जन हैं। सामाजिक क्षेत्र में छापने बहुत अच्छे २ काम किये हैं। कलकत्ते में श्रीयुत छाजूरामजी चौधरों के साथ आपका बहुत पुराना दोस्ताना है। आपके साथ में छापने बहुत से अच्छे २ सार्वजनिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी काम किये हैं। आपकी उम्र इस समय ६५ वर्ष की है। तथा श्रीयुत जगन्नाथजी इस समय ३३ साल के हैं।

इस फर्म के मालिकों का सुधार श्रौर शिक्षा-सम्बन्धी काय्यों में बहुत दिलचस्पी है। कानपुर तथा करांची डि॰ ए॰ बी॰ हाईस्कूल, गर्लस्कूल तथा और भी सार्वजनिक काय्यों में आप बहुत दान देते रहते हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

हेड ऑफिस-जुगरांव ( पंजाब ) मेसर्स रायबहादुर व्रजलाल जगन्नाथ ( T. A. Brijajan ) यहाँ पर बैंकिंग और किमशन एजेन्सी का काम होता है।

लुधियाना—मेसर्स रायवहादुर व्रजलाल जगन्नाथ (T. A. Brijajan) करांची—मेसर्स रा० ब० व्रजलाल जगन्नाथ

यह फर्म इम्पीरियल बैंक की ग्यारण्टेड ब्रोकर है। तथा कमीशन एजन्सी का काम होता है।

करांची—मेससे रा० ब० व्रजलाल जगन्नाथ कैम्पबेलस्ट्रीट (T. A. Brijajan) यहाँ पर बैंकिंग और कमीशन एजन्सी का काम तथा जावासे शुगर का इन्पोर्ट होता है। यह फर्म जावा की (Kian Gwan) केन ग्वान कन्पनी की ग्यारण्टेड ब्रोकर है।

श्रापके मूल निवास-स्थान सक्कर में राय बहादुर रलारामजी की ओर से एक श्रम्पताल चल रहा है। इसके अलावा मोघा के आई हास्पिटल में श्रापने अच्छी सहायता पहुँचाई है।

#### वालगोविन्ददास एण्ड कम्पनी

इसकी स्थापना सन् १९२४ में हुई। इसके संचालक बालगोविन्ददासजी लोहीवाल तथा सेठ लीलारामजी, मोहनदासजी श्रोर मोतीरामजी हैं। बालगोविन्ददासजी का श्रादि-निवास-

स्थान इटावा है। अन्य तीनों सन्जन सिन्धी लोहाने भाईवन्द हैं। यह फर्म रुई तथा गल्ले की दलाली करती है। और राली बदर की House Brokers है।

पता—(१) बुडस्ट्रीट राली बिलिंडग फोन नं० ३४५ (२) खोरी गार्डन ।

#### मेसर्स भागचन्द रिज्जूमल

इस फर्म के वर्तमान मालिक श्रीयुत रिज्जूमलजी श्रौर तीरथदासजी हैं। श्रापका मूल निवास-स्थान दरवेला (सिन्ध) में है। इस फर्म को यहाँ पर स्थापित हुए १८ वर्ष हुए। इसकी स्थापना स्वयं रिज्जमलजी ने ही की।

श्रापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

करांची—मेसर्स भागचन्द रिज्जूमल होता है। खास तौर से इस फर्म पर तिलहन वाने का बहुत बड़ा व्यापार होता है।

इसके अतिरिक्त पंजाब और यू० पी० में आदितियों के द्वारा आपका वहुतसा काम होता है।

## मेसर्स मैहरवक्ष मौलावक्ष

इस फर्म के मालिक मूल निवासी चिनोर (जंग) के रहनेवाले हैं। कराँची में यह फर्म चालीस पचास बरस से स्थापित है। इस फर्म की स्थापना कराँची में सेठ शम्सदीन ने की। सेठ शम्सुद्दीनजी को गुजरे वीस साल हो गये। शम्सुद्दीनजी के तीन वेटे थे, मियाँ स्त्रमीरद्दीन, मियाँ मैहरवत्त और मियाँ खुदावक्ष हैं। इस समय इस फर्म के मालिक मियाँ मैहरवक्षजी के लड़के मियाँ मौलाबक्ष ( स्वर्गीय ) मियाँ दोस्तमुहम्मद श्रीर मियाँ नजीरहुसैन हैं, तथा मियाँ खुदाबक्षजी के लड़के मियाँ अलाबक्षजी, मियाँ अमीरडमर, मियाँ मुहम्मद सादिक, इशान-इलाही, बक्षइलाही हैं। मियाँ मौलाबक्षजी के दो लड़के हैं जिनके नाम एहमदयूसूफ श्रौर मुह-म्मद उसमान हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

कराँची--(T. A. Rahman)

यह फर्म शुगर का बहुत बड़ा व्यापार करती है। मेसर्स मैहरवत्त मौलावक्ष इसके अलावा बोनट्रेड में भी यह फर्म हिन्द में सराय रोड बहुत बड़ी है। इसके अलावा कॉटन, प्रेन, शीड्स की कमीशन एजेन्सी का काम भी होता है।

दिल्ली-मेसर्स अल्लाबक्ष महम्मद शईद, महम्मद शरीफ कूचा काबिल अत्तार (T. A. Kherkhawa) खेइखाह—

यहाँ पर यह फर्म बोन का ट्रेड करती है। इसमें महम्मद शईद और महम्मद शरीफ का पार्ट है।

इसके अलावा भटिएडा, कलकत्ता और कानपुर, जोधपुर, बीकानेर, में भी इस फर्म की त्रांचेस हैं।

## मेसर्स रामप्रताप रामचन्द्र

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान भिवानी में है। आप अप्रवाल जाति के वासल गौत्रीय सज्जन हैं। इस फर्म के वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ रामप्रतापजी हैं। यह फर्म भिवानी में सम्वत १७७५ से स्थापित है। संवत १८०० से यह फर्म वहाँ कमीशन का काम कर रही है। पहले इस पर भिवानी में घी और लाल मिर्च का बहुत व्यापार होता था। कराँची में यह फर्म करीब १९ वर्षों से स्थापित है। इसे श्रीयुत सेठ नरसिंहदासजी ने स्थापित किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९७५ में हुआ। इस समय श्रीयत नरसिंहदासजी के छोटे भाई पन्नालालजी के पुत्र श्रीयुत बन्सीलालजी, श्रीयुत रामप्रतापजी, श्रीयुत जोधरामजी ख्रीर श्रीयुत रामचन्द्रजी ही इस फर्म के मालिक हैं। श्रीयुत रामप्रतापजी के इस समय एक पुत्र हैं। आपका नाम नाशूराम-जी है। श्राप श्रीयुत बन्सीलालजी के दत्तक हैं। श्राप व्यापार में भाग लेते हैं।

इस फर्म के मालिकों का दान धर्म की ओर भी बहुत रुचि रही है। प्राय: सभी अच्छे कामों में आप दान देते रहते हैं। मथुरा में आपकी ओर से एक धर्मशाला ( जो भिवानीवालों की धर्मशाला के नाम से प्रसिद्ध है ) बनी हुई है । इसमें एक अन्नक्षेत्र भी चलता है । इसके अतिरिक्त भिवानी में भी आपकी ओर से धर्मशाला, मन्दिर, कुआ, व छत्री बनी हुई है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

१-भिवानी-मेसर्स अमीरचन्द जोधराज) मेसर्स अमीचन्द नरसिंहदास मेसर्स अमीचन्द फूलचन्द

कालवादेवीरोड (T. A. Bansal) यहाँ पर आपका मूल निवास स्थान है तथा सराफी का काम होता है।

२-वम्बई-मेसर्स नरसिंहदास जोधराज ) इस फर्म पर हुण्डी, चिट्ठी, रुई, अलसी, सोना, चाँदी, तथा सोरा की कमीशन एजन्सी का काम होता है।

३-कराँची-मेसर्स रामप्रताप रामचंद्र सरायरोड़ (T.A. Bansal) यहाँ पर गल्ले और रुई का व्यापार तथा कमीशन एजन्सी का काम होता है। यह फर्म कराँची के गल्ले के बड़े २ व्यापारियों में है। यह फर्म पीस गुड्स का विलायत से इम्पोर्ट करती है तथा बीमे का काम भी होता है।

#### मेसर्स ठाळजी ठखमीदास

इस फर्म की स्थापना कराँची में सम्वत् १९४५ में हुई! इसकी स्थापना सेठ लालजी लखमीदासने की। सेठ लालजी भाई का स्वर्गवास हुए करीब ८ वर्ष हो गये। कराँची में सेठ लालजी भाई वहे प्रसिद्ध और प्रभावशाली पुरुष थे। आपका बनाया हुआ एक मार्केट कराँची में है। सेठ लालजी भाई के दो पुत्र हैं जिनके नाम:—श्रीयुत सेठ हरिदास भाई और सेठ रतनसी भाई है। आप भाटिया जाति के सज्जन हैं। यह फर्म दोनों भाइयों की सम्मिलित सम्पत्ति है।

सेठ हरिदास भाई भी कराँची में बड़े प्रसिद्ध पुरुष हैं। आप वायर्स एगड़ शिपर्स चेम्बर के श्राँनरेरी सेकेटरी तथा पोर्ट ट्रस्ट के मेम्बर हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

कराँची— मेसर्स लालजी लखमीदास (T.A ''Lotus''लोटस) यह फर्म सब प्रकार की कमीशन एजन्सी का काम करती है। यह फर्म टिम्बर और खजूर का इम्पोर्ट भी करती है। कराँची में यह फर्म बहुत बड़ी लैंगड लॉर्ड स भी है।

#### दि सिन्ध सागर कम्पनी लिमिटेड

यह एक लिमिटेड कम्पनी है। इसके चेश्ररमेन सरदार बहादुर मेहतावसिंह बार० एट० ला० लाहौर हैं। तथा इसके डायरेक्टर्स सरदार साहिब मक्खनसिंह गर्वनमेंट कर्ग्ट्राक्टर लाहौर, सरदार जसकरएसिंह सिंदी रईस लाहौर, सरदार सन्तोकसिंह श्रमृतसर, सरदार बहादुर हुक्म-सिंह श्रमृतसर, लाला दीवानचन्द देहली, सरदार बहादुर धर्मसिंह कर्ग्ट्राक्टर देहली, राय वहादुर सरदार विशाखासिंह देहली, राय वहादुर लाला शिवनारायण पिंचलक प्रासिक्यूटर

फिरोजपुर, सरदार साहब उज्जलसिंह एम० ए० एम० एल० सी॰, मियाँचन्नू मुलतान, शेख रहमत इलाही रोपड़ा और मि० युधिष्ठिरलाल तनेजा वैरिस्टर फिरोजपुर हैं।

इस कर्म का हेड आफिस लाहौर में है तथा इसके कराँची फर्म के एजेएट सरदार परदमन-सिंह और सरदार हरवन्ससिंह सिस्तानी हैं। कराँची फर्म का टेलियाफिक एड्रेस (Sindhasagar) है। यहाँ रूई, गल्ला, तिलहन की कमीशन एजन्सी का काम होता है।

#### मेसर्स हीरजी नैनसी एण्ड को०

इस फर्म के वर्तमान प्रोप्राइटर श्रीयुत पदमसी हीरजी और श्रीयुत ठाकरसी हीरजी हैं। यह फर्म बम्बई में करीब ३० साल से स्थापित है। कराँची में यह फर्म सन् १९२६ से स्थापित है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

बम्बई—मेसर्स हीरजी नैनसी

पेटिट बिल्डिंग-एलफिन्स्टन सर्कल
(T. A. Hirnensey)

करांची—मेसर्स हीरजी नैनसी

(Hirnensay)

यह फर्म कॉटन का व्यापार करती है।

#### सैसून इ० डी० एण्ड को०

इस कम्पनी का हेड ऑफिस डेगोल रोड बेलार्ड स्ट्रीट बम्बई में है। इसकी शाखाएं लन्दन, मैं श्वेस्टर, कलकत्ता, हाङ्ग काङ्ग, करांची और बगदाद में हैं। करांची में यह फर्म कॉटन एक्सपोर्टर का काम करती है।

## सैसून डेविड एण्ड को०

इस कम्पनी का हेड श्रॉ किस लन्दन में है। बम्बई में इसका ऑफिस ५९ फार्बस स्ट्रीट में है। इसकी शाखाएँ मैं चेस्टर, बम्बई, कलकत्ता, करांची, हाङ्गकाङ्ग, संघाई, बसरा, बगदाद और हैङ्कों में हैं।

करांची में यह फर्म रूई का एक्सपोर्ट करती है।

#### मेसर्स हीरानन्द ताराचन्द मुखी

इस फ़र्म के मालिकों का विस्तृत परिचय इस प्रनथ के प्रथम भाग में वन्वई विभाग के पृष्ठ १५१ पर दिया गया है। इस फर्म की हैदरावाद, वन्बई, करांची, मुलतान, सरगोधा, पुलरवार, सिलांवाली मण्डी, इत्यादि कई स्थानों पर इस देश में तथा इजिप्ट, सीदिया, प्रीस, जापान इत्यादि विदेशों में भी दुकानें हैं।

करांची—मेसर्स हीरानन्द ताराचन्द, बन्दर रोड़ (T. A. Mukhi) यहाँ वैङ्किग, सोना, चाँदी और कमीशन का काम होता है।

#### मेसर्स एलिंगर मोहता एण्ड कम्पनी लि॰

इस फर्म का विस्तृत परिचय मेसर्स मोतीलाल गोवर्द्धनदास के नाम से दिया गया है। यह फर्म जॉन ग्लैन एण्ड कम्पनी ग्लासगो की सोल एजेण्ट तथा अन्य कई कम्पनियों के पीस गुड्स डिपार्टमेग्ट की एजण्ट है। इस पर इन्स्यूरेन्स का काम भी होता है। इसका तार का पता ( Mo hta ) है।

## कपड़े के व्यापारी

#### मेसर्स कलाचन्द मोतीराम

इस फर्म के मालिक हैदराबाद (सिन्ध) के निवासी हैं। आप सिन्धी—आमल जाति के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना सन् १९०४ में हुई। इसके वर्तमान मालिक श्रीयुत मोतीरामजी हैं।

श्रापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

कराँची—मेसर्स कलाचन्द मोतीराम गोवर्द्धनदास, मार्केट T. A Diamond

वस्त्रई—उधाराम बीक्ष्मल
कोलीबाड़ा

इस फर्म पर पीस गुड्स और कमीशन
एजन्सी का काम होता है।

यहाँ पर कमीशन एजन्सी का काम
होता है।

## मेसर्स गोवर्द्धनदास रामगोपाल

इस फर्म का विस्तृत परिंचय मेसर्स मोतीलाल गोवर्द्धनदास के परिचय में देखिए । इ नाम से इस फर्म पर यहाँ सब प्रकार के कपड़े का शोक व्यापार होता है ।

## मेसर्स गणपतराय ईसरदास

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान फतेपुर (सीकर) में है। आप अग्रवाल जाति के गर्ग गौत्रीय सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना संवत् १९४८ में हुई। इस फर्म की विशेष तरका श्रीयुत स्व० व्रजलालजी दारुका के पुत्र श्रीयुत विसेसरलालजी दारुका के हाथों से हुई। इस समय श्रीयुत विसेरलालजी के पुत्र श्रीयुत मावरमलजी दारुका उनके स्थान पर हैं। इस समय इस फर्म के वर्तमान मालिक श्रीयुत उंकारमलजी सरावगी (श्रीयुत ईसरदासजी के पुत्र) हैं तथा श्रीयुत शिवभगवानजी (श्रीयुत गण्पतरायजी के पौत्र) हैं। इस फर्म के मॅनेजर तथा मैनेजिंग पार्टनर श्रीयुत मावरमलजी दारुका हैं। आप मारवाड़ी विद्यालय कराँची तथा मारवाड़ी धर्मशाला कराँची के ट्रस्टी हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

हेड ऑफिस—अमृतसर मेसर्स रामलाल गनपतराय श्राळ्वाला कटरा (T. A. Sarawagi)

कराँची—मेसर्स गनपतराय ईसरदास
न्यू क्राँथ मार्केट
T. A. Parasnath
वन्बई—मेसर्स रामलाल गणपतराय
कालकादेवी रोड
(T. A. Kailaspati)

यहाँ पर विलायती तथा देशी कपड़े का व्यापार और कमीशन एजन्सी का काम होता है। यहाँ पर यह दुकान करीब ८० वर्षों से स्थापित है, यहाँ के आप बहुत पुराने रईस हैं।

यहाँ पर् भी कपड़े का व्यापार तथा कमीशन एजन्सी का काम होता है।

यहाँ पर कमीशन एजन्सी का काम होता है।

## मेसर्स गोभाई करज्जा लिमिटेड

इस फर्म का परिचय इस प्रन्थ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग के प्रष्ठ १४९-५० पर दिया गया है। इसकी करांची ब्रांच पर जापानी ख्रौर चायनीज सिल्क का व्यापार होता है।

## मेसर्स गोवर्द्धनदास सेऊमल

इस फर्म के वर्तमान मालिक श्रीयुत सिऊमलजी हैं। आप श्रीयुत मूलचन्दजी के पुत्र हैं। आपका स्वर्गवास अभी हुआ है। यह फर्म यहाँ पर करीब २२ बरस से स्थापित है। इसकी स्थापना सेठ सेऊमलजी ने की । आपकी इस समय ४२ वर्ष की उम्र है । आपका मूल निवास-स्थान वेरिया (सायती) का है । आप बड़े धर्मात्मा धौर परोपकारी हुए । आपको करांची में आए ५०-६० वर्ष हो गये । आपने अपने निवास-स्थान वेरिया में एक कुँआ तथा बगीचा बनाया । यहाँ पर आपने दूसरे लोगों के लिए, शादी वगैरे के लिए करीब ३५०००) की लागत से एक मकान बनाया । इसमें वर्तन, पलंग तथा विस्तर की भी सुभीता है । आपकी तरफ से विधवाओं और गरीबों को सहायता भी दी जाती है । इसके सिवाय वेरिया के स्टेशन पर आपने एक कुँआ, मुसाफिर खाना और धर्मशाला बनवाई । इस धर्मशाला में एक नौकर आपकी तरफ से रहता है । इसके सिवा जलवाना नामक स्थान पर आपने हिन्दुओं को रहने के लिए बहुत सी जमीन मुफ्त में दी । आपने अपने मृत्यु के बक्त में भी बहुत सा धर्म किया । आपका कुटुम्ब पोतों और पर पोतों से परिपूर्ण है ।

सेठ मूलचन्दजी के बेटे सेठ हीरानन्दजी, हासामलजी, सेऊमलजी और सहजरामजी हैं। श्रीयुत मूलचन्दजी की दान-धर्म की ओर बहुत रुचि रही है। आपने बहुत से अच्छे २ धार्मिक कार्य्य किये हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

१—मेसर्स गोवर्द्धनदास सेऊमल ३ यह फर्म पीस गुड्स का न्यापार करती है।

३ इस फर्म में मूलचन्दजी के पुत्र श्रीयुत भाई हीरानन्दजी, हासोमलजी, श्रीयुत सेऊमलजी घ्यौर श्रीयुत सेहजरामजी शामिल हैं। यह फर्म बम्बई कम्पनी की ग्यारण्टेड त्रोकर है।

३—मेसर्स सहजराम मूलचन्द 

३ यह फर्म भी पीस गुड्स का न्यापार करती है।

#### मेसर्स इंगरसी एण्ड सन्स

इस फर्म के वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ इंगरसी शामजी जोशी हैं। ख्राप पुष्करणा ब्राह्मण जाति के सज्जन हैं। श्रीयुत इंगरसी शामजी जोशी उन कर्मवीरों में से एक हैं जो केवल अपने साहस, धैर्य्य और आत्म-विश्वास के जिस्ये साधारण स्थिति से उच स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ख्रापके पिता श्रीयुत शामजी जोशी साधारण स्थिति के पुरुष थे। ख्रापका स्वर्गवास श्रीयुत इंगरसीजी की वाल्यावस्था ही में हो गया था। मगर श्रीयुत इंगरसीजी बाल्यावस्था ही से बड़े बुद्धिमान और प्रत्युत्पन्न मित थे। आपने ख्रत्यन्त उत्साह के साथ व्यापार में हाथ डाला। और

मि० कोठारे के साभी में मेसर्स के० पी कोठारे कम्पनी की स्थापना की जो सन् १९०७ तक चलती रही। सन् १९०४ में आप मेसर्स दाऊशासन कम्पनी के साथ में कराँची आए और कुछ समय तक इसी कम्पनी की दलाली करते रहे। पश्चात् आपने शकर, रूई, ऊन, कपड़ा तथा कमीशन एजन्सी का स्वतन्त्र कारबार उपरोक्त नाम से प्रारम्भ कर दिया। इस व्यापार में आपको गहरी सफलता प्राप्त हुई। और आज कराँची की प्रतिष्ठित फर्मों में यह फर्म भी अच्छा स्थान रखती है।

श्रीयुत डूंगरसी शामजी जोशी का धार्मिक श्रौर सार्वजिनक काय्यों की ओर भी बहुत श्रिधिक लक्ष्य रहा है। आपने चालीस हजार रुपये से डूंगरसी एज्यूकेशन फएड नामक एक फाउ खोला । इस फएड के द्वारा पुष्करएए जाति के शिक्षार्थी छात्रों को काफी सहायता मिलती है। सन् १९७६ में आप पुष्करण ब्राह्मण जातीय महासभा के करांची अधिवेशन के स्वागता-ध्यक्ष चुने गये इस समय आपने उक्त सभा को ४०००) प्रदान किया। आप बड़े योग्य बुद्धिमान श्रौर विचारदर्शी पुरुष हैं। पुष्करणा समाज में चलनेवाली फूट को कई बार आपने अपनी बुद्धिमता से मिटाया है। अब तक आप अपने जीवन में सब मिलाकर करीब तीन लाख रुपयों का दान कर चुके हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम श्रीयुत मनुभाई डूंगरसी और श्रीयुत जीवनदास हूंगरसी हैं। इनमें श्रीयुत मनुभाई करांची फर्म का और श्रीयुत जीवनदास वम्बई फर्म का संचालन करते है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

एगड सन्स वम्बई वाजार (T. A. Success)

हेड आफिस करांची—मेसर्स इंगरसी ) इस फर्म पर बैंकिंग एण्ड मर्चेण्टस का काम होता है। यह फर्म मेसर्स डेविड सासून की हाऊस ब्रोकर है।

बम्बई—मेसर्स द्वंगरसी एगड सन्स 59 फारबस स्ट्रीट (T. A. Satya)

यह फर्म मेसर्स डेविड सासून की हाऊस ब्रोकर तथा सासून स्पीनिंग एएड वीविंग मिल्स और यूनियन मिल्स की मुकादम है।

श्रीयुत इंगरसी भाई के दो पुत्र हैं जिनके नाम श्रीयुत मनुभाई इंगरसी और जीवनदास डूंगरसी है। आप दोनों बड़े सज्जन, मिलनसार श्रीर योग्य सज्जन हैं।

## मेसर्स चेलारांम बूलचन्द

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान शिकारपुर (सिन्ध) है। आप नागपाल जाति के सज्जन हैं। इस फर्म को करांची में स्थापित हुए ३० वर्ष हुए। इसकी स्थापना श्रीयत

सेठ चेलारामजी और उनके पुत्र बूलचन्द्जी ने की। सेठ चेलारामजी का स्वर्गवास हुए १५ साल हुए। इस समय इसके मालिक श्रीयुत चेला रामजी के पुत्र श्रीयुत बूलचन्द्जी, सूरत-रामजी श्रौर कन्हैयालालजी हैं। आप सब बड़े सज्जन और योग्य हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

हेड श्रॉफिस बम्बई—मेसर्स चेलाराम वूलचन्द बारभाई मोहल्ला नं० ३ (T. A. twill) इस फर्म पर वम्बई की मिलों के रंगीन माल (ड्राइंग क्राथ) का थोक व्यापार होता है। आपका स्पेशल मार्का नाग शेर छाप, छोकरा वन्दूक छाप और कन्हैयालाल टिकिट, जोगनसतार टिकिट ये पाँचों आपके स्पेशल मार्का हैं। इस फर्म का दूकान मूलजी जेठा मार्केट में है।

शिकारपुर—मेसर्स चेलाराम वूलचन्द—यहाँ पर भी यही व्यापार होता है। सकर—मेसर्स चेलाराम वूलचन्द—यहाँ पर भी यही व्यापार होता है।

#### मेसर्स ठाकुरदास दें ऊमल

इस फर्म के मालिक सेठ पेरूपल, देऊमल, रामचन्द्र, ठाकुरदास और अगरिभाई हैं। आप लोग शिकारपुर निवासी रोहेरा जाति के हैं। इस फर्म का हेड आफ़िस शिकारपुर में है तथा इसकी ब्राञ्चेज वम्बई और करांची में हैं। इसका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है— करांची—मेसर्स ठाकुरदास देऊमल बम्बई बाजार—यहाँ पर कपड़े का न्यापार होता है।

#### मेसर्स तेजभानदास डारूमल

इस फर्म का विशेष परिचय इस प्रन्थ के प्रथम भाग में बम्बई विभाग के प्रष्ठ १३७ पर दिया गया है। करांची में इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। करांची—मेसर्स तेजभानदास ठारूमल बम्बई बाजार (T. A. Honumon) यहाँ पर कपड़े का व्यापार होता है।

## मेसर्स दौलतराम मोहनदास

इस फर्म का विस्तृत परिचय इस प्रनथ के प्रथम भाग में बम्बई विभाग के पृष्ठ १३७ पर दिया गया है। इसकी करांची फर्म का परिचय इस प्रकार है।

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



सेठ शिवदानमलजी मुरारका ( फतेचंद मदन-गोपाल करांची )



सेठ विसेधरलालजी दारुका ( गणावतराय-ईसरदास ) करांची



सेट फतेचंद्जी मुरारका (फतेचंद मदनगोपाल) करांची



सेट गण रत रायजी सरावगी (गणपतराय ईसरदास) करांची

करांची—मेसर्स दौलतराम मोहनदास बम्बई बाजार (T. A. Lalpagri) यहाँ पर कपड़े का ज्यापार होता है।

#### मेसर्स नागरमल पोद्दार

इस फर्म का विस्तृत परिचय कई चित्रों सिहत इस प्रन्थ के दूसरे भाग में कलकत्ता विभाग के पृष्ठ ६८१ पर दिया गया है। इसका हेड ऑफिस नागपूर में है। कराँची में इस फर्म पर टाटा मिल्स तथा दूसरे स्वदेशी कपड़े का व्यापार होता है। इसका पता गोवर्धनदास मार्केट कराँची है।

## मेसर्स पोकरदास द्वारकादास

इस फर्म के मालिक शिकारपुर निवासी सेठ द्वारकादासजी के पुत्र सेठ मेघराजजी हैं। श्रापका विस्तृत परिचय चित्रों सिहतं इस प्रन्थ के प्रथम भाग में बम्बई विभाग के पृष्ठ १३८ पर दिया गया है। इसकी कराँची फर्म का परिचय इस प्रकार है।

करांची—पोकरदास द्वारकादास गोवर्द्धनदास मारकीट ( T. A. Swadeshi ) यहाँ स्वदेशी, विलायती और जापानी कपड़े का व्यापार होता है।

कराँची—द्वारकादास फतेचन्द मूलजी जेठा मारकीट—यहाँ गांवठी कपड़े का व्यापार होता है कराँची—पी० द्वारकादास मूलजी जेठा मारकीट—इस ऑफिस से विलायत से इम्पोर्ट होता है।

#### मेससं फतेचन्द मदनगोपाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान विसाऊं (जयपुर) का है। कराँची में इस फर्म की स्थापना सन् १९१४ में हुई। इसके स्थापक श्रीयुत फतेचन्दजी मुरारका हैं। आप अप्र-वाल जाति के गर्ग गौत्रीय सज्जान हैं। त्राप ही के हाथों से इस फर्म की विशेष तरक्की हुई।

इस फर्म में इस समय चार पार्टनर हैं। जिनके नाम श्रीयुत शिवदानमलजी, श्रीयुत मदनगोपालजी, श्रीयुत फतेचन्दजी तथा श्रीयुत रामेश्वरदासजी बी० काम० (बम्बई) हैं। श्रीयुत शिवदानमलजी श्रीयुत नौरंगरायजी के पुत्र हैं। तथा श्रीयुत रामेश्वरदासजी श्रीयुत फते-चन्दजी के पुत्र हैं

श्रीयुत फतेचन्द्जी मारवाड़ी विद्यालय के ट्रस्टी तथा सिन्ध प्रान्तीय श्रप्रवाल सभा के उप-सभापति हैं। श्रीयुत मदनगोपालजी श्राखिल भारतवर्पीय मारवाड़ी युवक सम्मेलन के मन्त्री, सिन्ध प्रान्तीय मारवाड़ी श्रप्रवाल सभा के उपमन्त्री, मारवाड़ी कन्या विद्यालय के मन्त्री श्रीर

नवयुवक सेवक दल के प्रधान मन्त्री हैं। श्रीयुत रामेश्वरदासजी मारवाड़ी विद्यालय के आन-रेरी सुपरवाइजर, नवयुवक सेवक दल के सभापति और हिन्दी साहित्य भवन के आनरेरी पुस्तकाध्यक्ष हैं। तथा यह फर्म मारवाड़ी विद्यालय भी कोपाध्यक्ष है।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

१-कराँची मेसर्स फतेचन्द मदनगोपाल गोवर्द्धनदास मार्केट गोवर्द्धनदास मार्केट (T. A. murarka) यहाँ अपका आफिस भी है।

२-आमृतसर-मेसर्स फतेचन्द मदनगोपाल कटरा आख्वाला (T. A. murarka)

३-अमृतसर—देवीदयाल मदनगोपाल इस फर्म की रंग की एजन्सी है। इसमें आप पार्ट- नर हैं।

#### मेसर्स वेरामल केवलराम

इस फर्म का परिचय इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में मेसर्स वेरामल परशुराम के नाम से वम्बई विभाग के पृष्ठ १३९ पर दिया गया है

कराँची-मेसर्स वेरामल केवलराम यहाँ गावठी कपड़े का व्यापार होता है।

#### मेसर्स रामगोपाल शिवरतन

इस फर्म का विस्तृत परिचय इसी भाग के प्रारम्भ में मेससे मोतीलाल गोवर्द्धनदास के नाम से दिया गया है। इस नाम से इस फर्म पर प्रिएटेड छौर रङ्गीन कपड़े का थोक व्यापार होता है।

## मेसर्स लखमीचन्द मोहनलाल

इस फर्म के मालिक बीकानेर के मूल निवासी हैं। आप माहेरवरी जाति के मोहता सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना कराँची में इस नाम से हुए करीव १० वर्ष हुए। इसके पहले यह फर्म लखमीचन्द कन्हैयालाल फर्म में सम्मिलित था। इस समय इस फर्म के मालिक श्रीयुत सेठ मोहनलालजी मोहता हैं। आपके इस समय चार पुत्र हैं। जिनके नाम श्रीयुत माणिक-

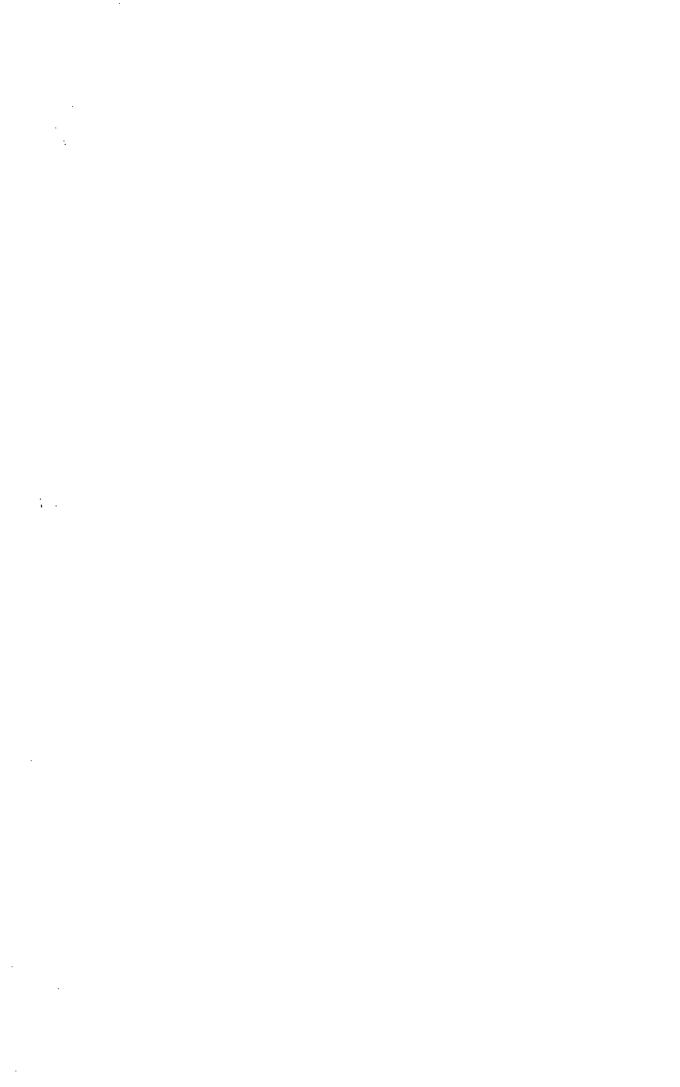



सेंड हासोमलजी (हासोमल चेलाराम) करांची



सेठ मोहनलालजी मोहता (लक्ष्मीचंद्र मोहनलाल) करांची



स्व॰ सेट मूलचंदजी करनानी करांची



स्व॰ मियाँ मीलावस्या साहिव करांची

लालजी, श्रीयुत बद्रीदासजी, श्रीशंकरलालजी तथा श्रीलालजी हैं। श्रीयुत माणिकलालजी तथा बद्रीदासजी व्यापार में भाग लेते हैं, तथा शंकरलालजी और श्रीलालजी पढ़ते हैं।

श्रीयृत मोहनलालजी के पिता श्रीयुत् लक्ष्मीचन्द थे। जिनका नाम बीकानेर में बहुत प्रसिद्ध है। आपकी ओर से बीकानेर में कई सार्वजनिक कार्य्य हुए। जिनमें मोहता मूलचंद बोर्डिंग हाऊस इत्यादि संस्थाएँ प्रसिद्ध हैं। आपके सार्वजनिक कार्यों का वर्णन प्रथम भाग के बीकानेर के पोर्शन में मेसर्स मोतीलाल लखमीचन्द के परिचय में दिया गया है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

करांची—मेसर्स लखमीचन्द्र मोहनलाल विष्कृति पाली निर्द्ध के पीस गुड्स डिपार्टमेएट की लखमीदास-स्ट्रीट— हेड न्रोकर है। यहाँ पर इस फर्म के कई मका-

दिल्ली—मेसर्स लखमीचंद मोहनलाल न्यू क्लॉथ मार्केट

यहाँ पर कपड़े का व्यापार होता है।

अमृतसर—मेसर्स लखमीचंद मोहनलाल } श्राॡवाला कटरा

यहाँ पर कमीशन एजन्सी का काम होता है।

कराँची—मेसर्स लखमीचन्द बद्रीदास रे यहाँ पर कपड़े का व्यापार और कमीशन एजन्सी गोवर्द्धनदास मार्केट का काम होता है।

## मेसर्स वसियामल आसूमल

इस फर्म का विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इस यन्थ के प्रथम भाग में बम्बई विभाग के पृष्ठ १४९ पर दिया गया है। कराँची फर्म का परिचय इस प्रकार है-

कराँची-मेसर्स विसयामल आसूमल-यहाँ पर चायनीज और जावानी सिल्क का व्यापार होता है।

## मेसर्स शिवरतन चाँदरतन

इस फर्म का विस्तृत परिचय इसी भाग के प्रारम्भ में मेसर्स मोतीलाल गोवर्द्धनदास के नाम से दिया गया है। इस नाम से इस फर्म पर छींट और फैन्सी कपड़े का थोक व्यापार होता है।

### मेसर्स सोहनलाल गणेशलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक श्रीयुत् सोहनलालजी मेहता है। आपका मूल निवासस्थान बीकानेर में है। बीकानेर के सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ लखमीचन्दजी के घ्याप पुत्र हैं। घ्यापका विस्तृत कौटुन्विक परिचय प्रथम भाग के वीकानेर पोर्शन में मेसर्स मोतीलाल लखमीचन्द के परिचय में दिया गया है।

इस फर्म को इस नाम से कराँची में स्थापित हुए २० वर्ष से ऊपर हो गये। पहलें यह फर्म मेसर्स मोहनलाल अगरचन्द के नाम से काम करता था। उसके पश्चात् मेसर्स सोहनलाल-अगरचन्द के नाम से व्यापार कर रहा है।

श्रीयुत् स्रोहनलालजी के इस समय एक पुत्र है। जिनका नाम श्रीयुत् गणेशलालजी है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स सोहनलाल गर्णेशलाल गोवर्धनदास मार्केंट (T. A.Chameli) इस फर्म पर विलायती कपड़े का व्यापार तथा कमी-शन एजन्सी का काम होता है। यह फर्म फारवेस कैम्बल एएड को० की कराँची श्रीर अमृतसर दोनों स्थानों की हेड ब्रोकर है।

## मेसर्स सागरमल रामप्रकाश

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान भिवानी हैं। आप श्रयवाल जाति के विन्दल गौत्रीय सज्जन हैं। इस फर्म को काम करते हुए ४ वर्ष हुए। इसके पहले यह फर्म दूसरे नाम से काम करती थी। इस फर्म के वर्तमान मालिक रामरिचपालजी रतीराम हैं। श्राप मेसर्स ईसरदास श्रीगोपाल के मैनेजर हैं। श्राप वड़े सज्जन और योग्य हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

१-मेसर्स सागरमल रामप्रकाश } गोबर्द्धेनदास मार्केट T.A Sagpur }

इस फर्म पर विलायती कपड़े का व्यापार और कमी-शन एजन्सी का काम होता है।

२-सागरमल व्रदर्स नानकवड़ा

इस फर्मे पर कटपीस गुड्स का व्यापार होता है।

## मेसर्स हासोमल चेलाराम

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान हैदराबाद (सिन्ध) में है। इस फर्म को कराँची में स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए। इसकी स्थापना सेठ हासूमलजी ने की। आपका जन्म संवत्

१९२१ में हुआ। आप श्रीयुत् चेलारामजी के पुत्र हैं। श्रीयुत हासोमलजी कराँची में बड़े प्रतिछित व्यापारी हैं। यहाँ के व्यापारिक समाज में तथा गवर्नमेएट में आपका अच्छा प्रभाव है।
गव्हर्नमेएट ने आपको ऑनरेरी मिजस्टेट का सम्मान दे रक्खा है। इसके अतिरिक्त सेठ हासोमलजी
की दान, धर्म और सार्वजनिक कार्यों की ओर भी अच्छी प्रवृत्ति है। कराँची के स्मशान को बनाने में
आपने बहुत मदद दो। तथा बच्चों को गाड़ने की व्यवस्था के लिए आपने कम्पाउएड बना दिया
है। और भी आपका ख्याल बहुत अच्छे २ काम करने का है। आपके इस समय एक पुत्र है
जिनका नाम हेमनदासजी हैं। तथा आपके दत्तकपुत्र श्रीयुत सेऊमलजी हैं अभी आपको
बहुत सा रुपया दे दिया गया है। शुरू से तो श्रीयुत सेऊमलजी इस फर्म में ज्वाइएट थे।
आपका इन पर बहुत प्रेम है। दुकान में बहुत लाभ हुआ इस लिए श्रीयुत् सेऊमलजी को
बहुत धन दिया।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

कराँची-मेसर्स हासोमल चेलाराम कपड़ा मार्केंट

यह फर्म सब प्रकार के पीसगुड्स का थोक व्यापार करती है।

## मेसर्स हीरालाल शिवलाल एण्डं को०

इस फर्म के मालिक श्रीयुत हीरालालली शर्मा हैं। आप श्रीयुत शिवलालजी शर्मा के पुत्र हैं। श्रापका मूल निवास-स्थान पहले राजोर (जयपुर) में और फिर भरतपुर में रहा। श्रीयुत हीरालालजी का जन्म संवत् १९४५ में हुआ। सबसे पहले आप सन् १९०६ में कराँची श्राए। श्रुक्त २ में श्राप भिन्न २ यूरोपियन फर्मों में सर्विस करते रहे। इसी बीच सन् १९१३ से श्रापने कपड़े के ज्यापार में हाथ डाला। इस समय श्राप सर्विस भी करते रहे। श्रीर श्रापका ज्यापार भी चलता रहा। सन् १९२६ से आपने सर्विस बिलकुल छोड़ दी और श्रपनी सारी शक्तियाँ ज्यापार की श्रोर लगा दीं।

ऊपर लिखे विवरण से पता चलेगा कि श्रीयुत हीरालालजी कितने सफल अध्यवसायी और कर्मवीर हैं। आपका परिचय वड़े २ अंग्रेज अफसरों तथा व्यापारियों से रहा है। तथा कराँची के सार्वजनिक क्षेत्र में भी आपका वहुत नाम है।

इस समय छाप कपड़े का इम्पोर्ट तथा इन्श्यूरेन्स का काम करते हैं। छापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

५१

१—मेसर्फ हीरालाज शिवलाल एएड को॰ हीरालाल शिवलाल बिल्डिंग पारिया स्ट्रोट (TA Verdant) यह फर्म विलायत से कपड़े का इम्पोर्ट तथा ऊन श्रोर इायफूट का एक्सपोर्ट करती है तथा वल्कन इन्स्यूरेन्स कम्पनी नामक हिन्दुस्थानी कम्पनी की इएडेपेएडेएट एजएट है। इस फर्म के पास क्रिअरिंग फावर्डिंग और शिपिंग एजन्सी भी है। इस एजन्सी के द्वारा क्रिअरिंग फार्वर्डिंग श्रोर शिपिंग एजन्सी का काम जितना सुभीते से हो सकता है उतना दूसरी किसी एजन्सी के द्वारा नहीं हो सकता। कारण श्रीयुत हीरालालजी का इस कार्य्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी अफिसरों से श्रच्छा परिचय है। और श्रंमेजी तरीके के व्यापार के आप अच्छे जानकार हैं।

वल्कन इन्श्यूरेन्स कम्पनी—इस कम्पनी का हेड आफिस वम्बई में है इसके मैनेजिंग एजएट्स जे० सी० शीतल वड एएड कम्पनी है तथा इसके डायरेक्टर्स सरजमशेदजी जीजी भाई वैरोनेट (चेअरमेन) सर स्वरूपचन्द हुकुमचन्द इन्दौर, सर चिमनलाल एच० सेटलवड के० सी० एस० आई० एडवोकेट वम्बई, सेठ कीकाभाई प्रेमचन्द, मोतीलाल सी० सेटलवड़ वम्बई, वेलजी लखमसी नप्पू, चिन्नूभाई माधौलाल, सर कावसजी जहाँगीर (जूनियर) सेठ वेनीप्रसादजी डालिमया, जे० सी० सेटलवड़ वम्बई इत्यादि हैं।

## छोहे के व्यापारी

## मेसर्स तीरथराम मोतीलाल

आप लोगों का आदि निवासस्थान अमृतसर (पंजाब) है। श्राप लोग श्रप्रवाल जाति के वैश्य सज्जन हैं। इस फर्म को करीब १ वर्ष पूर्व सेठ तीरथरामजी ने स्थापित किया। इस समय इस फर्म के मालिक स्वयं सेठ तीरथरामजी ही हैं। श्राप इसके पूर्व फर्म मेसर्स बिहारी मल जग्गामल के पार्टनर थे। श्राप लोहे के व्यापार में बहुत ही व्यापार कुशल हैं; श्रापका फर्म यहाँ के व्यापारियों में प्रतिष्ठित माना जाता है। आप बहुत उदार हैं तथा दान भी किया करते हैं। श्रभी आपने थोड़े ही दिनों पहले यहाँ के मारवाड़ी विद्यालय को १०००) रुपया दिया है।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

साले मोहम्मद स्ट्रीट

हेड़ ऑफिस कराँची-मेसर्स तीरथ- ) यह फर्म लोहे का डायरेक्ट इम्पोर्ट करके यहाँ के राम मोतीलाल T. A. Nails > साधारण व्यापारियों को बेचती हैं। यह फर्म यहाँ तथा देहली में गवर्नमेएट को माल सम्राय करती है।

## मेसर्स नन्नेमल वनारसीदास

इस फर्म के मालिकों का मृल निवासस्थान देहली का है। आप खराडेलवाल वैश्य जाति के सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ पर सम्वत् १९३९ से स्थापित है। यहाँ पर इस फर्म की स्थापना श्रीयुत् लाला जानकीदासजी तथा लाला बनारसीदासजी ने की। इनमें से लाला जानकीदासजी का स्वर्गवास संवत् १९४८ में हो गया। अब इस समय इस फर्म के मालिक लाला बनारसी-दासजी हैं। आप अक्सर देहली में ही रहते हैं। कराँची फर्म का मेनेजमेएट रेवाड़ी निवासी श्रीयुत् पिंडत चन्द्रंभांनजी तिवारी करते हैं । आप सुशिक्षित और व्यापार कुशल सज्जन हैं ।

इस फर्म के मालिकों का दान, धर्म और सार्व-जिनक कार्यों की छोर भी बहुत लक्ष्य है। कराँची के स्मशान भिम में आपकी श्रोर से जङ्गला बनाया गया है। तथा यहाँ के सरकारी बगीचे में श्रापके नाम से एक जङ्गला बनाया हुत्रा है। कराँची के मारवाड़ी विद्यालय में भी आपकी त्रोर से एक कमरा बन रहा है। इसके त्रातिरिक्त गढ़मुक्तेश्वर में भी आपकी ओर से एक धर्मशाला बनी हुई है। कराँची की मारवाड़ी धर्मशाला बनाने में भी आपने अच्छी सहा-यता की है। तथा सब अच्छे इन्स्टीट्यूशन्स को सहायता करते रहते हैं।

इस फर्म का ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

कराँची-मेसर्स नन्नेमल बनारसीदास खारादर (S. T. metals)

यह फर्म आयर्न का डायरेक्ट विलायत से इम्पोर्ट करके सेल करती है। इसके अतिरिक्त इस फर्म पर वैकिंग विजिनेस भी बहुत होता है। हाल ही में वैंकिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें इस फर्म को भी श्रीयुत् चन्द्रभानजी द्वारा राय देने के लिए निमन्त्रित किया था। इसमें बैंकिंग के बारे में बहुत सी बातें आपने सजेस्ट की थी। इसके सिवा हर प्रकार की कमीशन एजन्सी का काम होता है। यह फर्म गव-र्नमें एट को भी माल सप्ताय करती है। कराँची में इस फर्न की बहुत जायदाद और मकानात भी हैं। जिनके किराये की माकूल आमदनी होती है।

# मेसर्स पोहमल ब्रदर्स

यह फर्म कराँची में सन् १९२१ से स्थापित है। इस फर्म का विस्तृत परिचय इस प्रन्थ के प्रथम भाग में रेशम के व्यापारियों में दिया गया है। इसकी कराँची फर्म का मैनेजमेएट श्रीयुत् कहानचन्द परमानन्द आड़वाणी करते हैं। आपका मूल निवासस्थान सिंध हैदराबाद में है। यहाँ पर यह फर्म लोहे का विलायत से इम्पोर्ट करती है, और लोहे का वड़ा स्टॉक भी

रखती है। और यहाँ से ग्रेन, शीड्स इत्यादि वस्तुओं का एक्सपोर्ट करती है।

(T. A. Dipmala)

## मेसर्स विहारीमल जग्गामल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान अमृतसर (पंजाब) है। इसके वर्तमान मालिक श्रीयुत जमनादासजी हैं। स्त्राप अत्रवाल जाति के सज्जन हैं। इस फर्म को कराँची में स्थापित हुए करीव ४० वर्ष हुए। इसकी स्थापना श्रीयुत सेठ संतरामजी ने की। श्राप श्रीयुत सेठ जग्गामलजी के पुत्र थे। श्रापका स्वर्गवास सन् १९०९ में हो गया। श्रापके पश्चात् श्रीयुत जमनालालजी के पिता श्रीयुत काशीरामजी ने इस फर्म को सम्हाला। आपका स्वर्गवास सन् १९१७ में हो गया। तव से इस फर्म का संचालन श्रीयुत् जमनालालजी कर रहें हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हेड ऑफिस—करॉची मेससे विहारीलाल जग्गामल सले मोहम्मद स्ट्रीट (T. A. Ciredes) इस फर्म पर बेंड्किंग श्रीर लोहे के सब प्रकार के सामानों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। यह फर्म विलायत से डायरेक्ट लोहे का इम्पोर्ट करती है। श्रापकी एक ब्रांच पैरिस में भी खोली गई है।

## मेसर्स माधौराम हरदेवदास

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान देहली का है। आप खराडेलवाल सज्जन हैं। इस समय इस फर्म के प्रोप्राइटर लाला हंसराजजी, लाला गोविन्द्दासजी, लाला दीनानाथजी और श्रीमती भगवतीदेवी ( धर्मपत्नी लाला रघुमलजी ) हैं, आपके परिवार का विस्तृत परिचय इस प्रन्थ के दूसरे भाग में कलकत्ता विभाग के पृष्ठ ५०२ पर दिया गया है।

कराँची में यह फर्म सम्वत् १९४६ से इस नाम से व्यापार कर रही है। इस फर्म के कराँची जांच का मैनेजमेण्ट लाला चुन्नीलालजी करते हैं। आप भी खराडेलवाल जाति के वैश्य हैं।



लाला हंसराजजी (माधौराम हरदेवदास) करांची



लाला दीनानाथजी (माधौराम हरदेवदास) करांची



लाला गोवर्द्धनदासजी (माघौराम हरदेवदास) करांची



जमनालाल काशीनाथ (विहारीमल जग्गामल) करांची



आपका मूल निवास स्थान महिपालपुर (दिह्नी) है। आप चौबीस साल से इस फर्म पर कार्य कर रहे हैं। आप बड़े सज्जन, योग्य, और व्यापार कुशल सज्जन हैं। आप आयर्न मर्चेण्ट एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं। पहले आप कराँची की पाँजरापोल सोसा-इटी की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर रह चुके हैं।

यह फर्म न केवल कराँची में प्रत्युत सारे भरतवर्ष के लोहे के व्यापारियों में बहुत बड़ी है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है तथा कलकत्ता, बम्बई और कानपुर में भी शाखाएँ हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

कराँची—मेसर्स माधौराम हरदेवदास मिकलोड रोड इस फर्म पर आयर्न एएड स्टील का बहुत बड़ा व्यापार होता है। यह फर्म डायरेक्ट विलायत से लोहे का इम्पोर्ट करती है। इसके सिवा इस फर्म पर बैंकिंग विजिनेस भी होता है। यह फर्म गवर्नमेएट कर्गट्राक्टर भी है कमीशन एजन्सी का काम भी यह फर्म करती है।

## मेसर्स गुरलीमल सन्तराम एण्ड कम्पनी

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाल श्रीकृपादासजी और लाल सन्तरामजी हैं। त्राप लोग त्रायवाल जाती के वैदय सज्जन हैं। आप लोग अमृतसर के रहनेवाले हैं। इस फर्म को करीब २५ वर्ष पूर्व स्वर्गीय लाल मुरलीमलजी ने स्थापित किया। लाल मुरलीमलजी का स्वर्गवास हुए करीब ९-१० वर्ष हुए हैं। आप जब तक जीवित थे व्यापार का संचालन त्रापने पुत्रों के सहयोग से खुद ही किया करते थे। आपके स्वर्गवास होने के बाद आपके पुत्र लाल श्रीकृपा-दासजी तथा लाल सन्तरामजी करने लगे। आप दोनों भाई बड़े विचारवान और व्यापार कुशल हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

करोंची—मेसर्स मुरलीमल सन्तराम लखीमदास स्ट्रीट Phone No, 664 (T, A. Murli)

कराँची-मेसर्स मुरलीमल सन्तराम

यहाँ पर श्राप लोग लोहे का डायरेक्ट इम्पोर्ट करके व्यापारियों को बेचते हैं। यह फर्म सेएडटीच का इम्पोर्ट भी करती है।

इस फर्म की एक ब्रॉच बेलिजियम में भी है।

## मोटरकार डीलर्स

## मेसर्स नारायणदास एण्ड कम्पनी

कराँची शहर के अन्तर्गत जब मोटर गाड़ियों के व्यापार का उल्लेख किया जाता है तब सब से पहले मेसर्स नारायण्दास एएड कम्पनी का उल्लेख करना पड़ता है। यह फर्म केवल कराँची ही में नहीं प्रत्युत सिन्ध, पंजाब, बळ्विस्तान और सीमा प्रान्त में इस व्यापार के अन्तर्गत सब से बड़ी गिनी जाती है। इस फर्म का अपना निज का बड़ा भव्य और सुन्दर मकान कराँची में बना हुआ है, जो लगभग ५००० वर्गगज भूमि को घेरे हुए है। यह मकान इस फर्म की जल्रतों के अनुसार बड़े उपयोगी उज्ज से बनाया गया है। यह फर्म शेवरलेट, व्यूक, मारकेट, हिलमनी, हपमोबिल, साइटरोन, सिंगट, सिल्ली (इंग्लीश) और सनवीम, इत्यादि गाड़ियों की, सिन्ध, पंजाब, विळ्चिस्तान और सीमाप्रान्त के लिए एजएट है। इसके सिवा यह फर्म एरोफ्नेन डीलर्स भी है। इसी फर्म ने इिएडया में पहली बार एरोप्लेन में गा कर बेचा। इसके साथ ही इस फर्म में स्पेश्रर पार्स तथा मोटर सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं का स्टांक भी बहुत बड़ी तादाद में रहता है। इतने पर भी विशेषता यह है कि ये सब सामान इतने व्यवस्थित उज्ज से सजाये जाते हैं कि कौन वस्तु स्टांक में है या नहीं यह मालूम करने में समय की बरवादी का बहुत श्रंश वच जाता है।

इस कार्यालय की दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें मोटर इश्जिनियरिंग का काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। इस फर्म की कराँची आफिस में लगभग १०० होशि-यार कारीगर काम करते हैं जो कि इस कार्य्य के विशेषज्ञ हैं और उनकी योग्यता का ही परिणाम है कि काम इतना बढ़िया होता है। इस फर्म में भिन्न २ वस्तुओं की प्रदर्शनी के लिए अलग २ विभाग हैं और यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि मोटर गाड़ी के सम्बन्ध का ऐसा कोई भी कार्य्य नहीं रह जाता जो इस फर्म के द्वारा शीव्र और बखूबी किया न जा सकता हो। प्रत्येक कार्य्य के लिए इस फर्म में अब तक की प्राप्त हर तरह की मशीनें हैं। डुको प्रणाली से मोटर पर रंग करने की भी इसमें बड़ी सुन्दर व्यवस्था है।

इस फर्म में सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य सब प्रकार की गाड़ियाँ रहती हैं। अर्थात् छोटो और हलकी गाड़ियों से लेकर बड़ी २ भार ढोनेवाली, और मुसाफिर गाड़ियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इस फर्म के काय्यों में इलेक्ट्रोपलेटिंग, और अपहोलसटरी आदि कार्य्य भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। इस फर्म में कठिन से कठिन मोटर रिपेरिंग भी बहुत व्यवस्थापूर्वक की जाती है, जो यहाँ के मोटर चलानेवालों के लिए बड़ी सुविधाजनक है।

श्रीयुत नारायणदासजी मोटर और साइकल के व्यापार की स्थापना करने में इधर सब से पहले गिने जाते हैं। आपने सन् १९०५ में सब से पहले केटा में यह व्यापार प्रारम्भ किया। इसके पहले बिलुचिस्तानवालों ने मोटर का दर्शन भी नहीं किया था। इनकी कुशलता और सज्जनता के परिणाम-स्वरूप यह व्यापार प्रति वर्ष तरक्की करता गया और आज तो सारे भारत के मोटर-व्यापारियों में इनका नाम उल्लेखनीय हो गया है। इनके यहाँ लगभग २३० कारीगर काम करते हैं। जिनमें लगभग १०० इनकी लाहौर की ब्रांच में नियुक्त हैं। जहाँ पर की इनका व्यापार कराँची की अपेक्षा अधिक परिमाण में चलता है। इसके अतिरिक्त इनकी एक शाखा केटा में भी है। श्रीयुत एम०पी० नारायणदास डक्ट्यू. पी. मेघराज फर्म के मालिक और भागीदार हैं। इनके तार का पता ( ख्रोटो मावाइल ) है। और इनके यहाँ ए० बी० सी० पाँचवाँ संस्करण, तथा वेनटलीज का प्रायव्हेट कोड़ इस्तेमाल किये जाते हैं।

## सिनेमा ऑनर

## दी करांची पिक्चर हाउस

#### श्रीयुत सेठ रेवाशङ्कर मोतीराम पचौळी

श्रीयुत रेवाराङ्करजी का मूल निवासस्थान हलवद (काठियावाड) का है। आप औदीच्य ब्राह्मण हैं। श्राप उन सज्जनों में से एक हैं जिन्होंने केवल श्रपने पैरों के बल पर बहुत साधारण स्थिति से उन्नित करते २ श्रच्छी उन्नित कर ली। बहुत समय नहीं हुआ है श्राप चार्टर्ड वैंक में सिवस करते थे मगर श्रापको नौकरी से स्वामाविक प्रेम न था, और श्राप स्वतन्त्र व्यवसाय करना चाहते थे। सन् १९१८ में श्रापका ध्यान सिनेमा बिजिनेस की श्रोर गया श्रीर आपने इम्पीरियल थिएटर में सिनेमा का उद्योग प्रारम्भ किया। इस उद्योग में आपको इतनी सफलता मिली कि धीरे २ श्रापके ५ सिनेमागृह हो गये। इस समय तो यह हालत है कि, करांची के सिनेमा विजिनेस पर एक तरह से श्रापका ही श्रधिकार है। आपके एक छोटे भाई श्रीयुत दलसुलालजी हैं। आप सिनेमा फिल्ड के विशेषज्ञ हैं।

आपको सिनेमा कम्पनियों का परिचय इस प्रकार है: -

१-करांची पिकचर हाउस

इस सिनेमा कम्पनी की स्थापना सन् १९२७ में इस नाम से हुई। पहले सन् १९१८ से १९२७ तक इसकी जगह आप इम्पीरियल सिनेमा के नाम से काम करते थे। यह सिनेमा ऊचे दर्जे के हिन्दी फिल्म दिखलाता है।

| २—केपिटल सिनेमा    | इस सिनेमा का आपन सन् १८९५ म र<br>किया। इस समय यह सिनेमा करांची में<br>अधिक चलता है। यह सिनेमा इंग्लिश<br>दिखलाता है। | स्वापत<br>सबसे<br>फिल्म |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ३एम्पायर थिएटर     | इसकी स्थापना सन् १९२७ में हुई।                                                                                       | ,                       |
| ४—इम्पीरियल सिनेमा | इसकी स्थापना सन् १९२७ में हुई। यह ।<br>उँचे दर्जे के हिन्दी फिल्म दिखलाता है।                                        | सिनेमा                  |
| ५—प्लाभा सिनेमा    | ) यह सिनेमा सन् १९३० के मार्च से छुरु हो<br>इसमें विटाफोन मुविटोन पिक्चर्स (बोल<br>फिल्म) दिखलाया जाता है।           | गया ।<br>ती हुई         |

--- १०२५ में स्थापिन

## जनरल सर्चेण्ट्स मेसर्स कतराक एण्ड को०

यह फर्म सन् १८९१ में कराँची में स्थापित हुई। इसका स्थापन खान बहादुर के० एच० कतराक महाशय ने किया। कतराक महाशय एक सामूली व्यक्ति थे। आपने अपनी पढ़ाई समाप्त करते ही बांदरा के पारसी बोर्डिंग हाऊस में मास्टरी की नौकरी की। इस बात को वारह माह भी न होने पाये थे कि आपने इसे छोड़ कर विजिनेस लाईन में प्रवेश किया। आपका मस्तिष्क हमेशा से ही विजिनेस की ओर भुका रहा है। अतएव आप रावलिंखी में जमासजी एएड को नामक फर्म में असिस्टेएट मैनेजर के पद पर नियुक्त हुए। यहाँ आपने करीव १४ साल तक व्यापारिक अनुभव प्राप्त किया। पश्चात् आप अपना स्वतन्त्र व्यापार करने के लिये कलकत्ता गये और वहाँ छोटा सा व्यापार प्रारंभ किया। इसी समय आपने देखा कि कराँची पोर्ट अपनी शीघगामी गित से उन्नति कर रहा है। यह स्थान सिंध, विलोचीस्थान एवं पंजाब का सेंटर है। यही सोचकर आपने यहीं अपनी फर्म स्थापित करने का निश्चय किया। कहना न होगा कि इसीके परिणामस्वरूप यहाँ इस फर्म की स्थापना हुई। और इसने फार्व- डिंग और कमीशन एजेन्सी का काम प्रारंभ किया गया और ज्यों ज्यों इसकी तरकी होती गई त्यों २ इस फर्म के मालिकों ने अपना व्यापार चेत्र भी बढ़ाया। आपने डायरेक्ट विलायत से इम्पोर्ट व्यापार करना भी प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त आपने कई एक कम्पनियों की कई एक वस्तुओं की, पंजाव, सिंध, और बिलोचीस्थान के लिये सोल एजेन्सियाँ लीं। इसीमें

इस फर्म की बहुत उन्नति हुई श्रौर वर्तमान में भी यह फर्म कई एक वस्तुश्रों की कई एक कम्पनियों की सोल एजंट है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक के० बी० के० एच० कतराक और सोराब के० एच० कतराक हैं। श्री० के० बी० कतराक महाशय फर्स्ट क्वास ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट हैं। आप सरकार द्वारा म्युनि-सिपेलिटी एवं पोर्ट ट्रस्ट के मेम्बर चुने गये थे। आप यंगमेन्स मोरोएस्ट्रीयन एसोसिएशन के फाउएडर, पेट्रन और प्रेसिडेएट हैं और पारसी पंचायत फंड के आप ट्रस्टी हैं।

इस परिवार की ओर से बहुत से सार्वजनिक कार्यों में सम्पत्ति व्यय की गई है। आपकी ओर से ७५ हजार क्रप्या यंगमेंस झूरों स्ट्रीयन असोसियन में, ५० हजार बाई वीर बाईजी कतराक मेटरनिटीसिंग में, ६० हजार कतराक धार्मिक फण्ड में ३ हजार कतराक स्वीमिंग बाथ के बनवाने में, और २० हजार गरीब लोगों के लिये "खरशेद बाई कतराक पारसी होम" बनवाने में दिया। इसी प्रकार कई जगह आपने हजारों रुपया खर्च किया।

वर्तमान में इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कराँची—मेसर्स कतराक एएड को० कतराक टेरेंस, मचीसियानी—यह फर्म विदेशों से वाइन, स्पिरिट, जनरल मरचेंट्स का सामान वगैरह का बड़े परिमाण में इम्पोर्ट करती है। इसके अलावा इस फर्म पर कई कम्पिनयों की एजेन्सी हैं। इसकी एक शाखा कतराक विलिंडग, विक्टोरीया रोड में भी है। जहाँ फुटकर सामान विकी होता है। यह फर्म यहाँ की बड़ी फर्मों में से है। इसकी स्थायी सम्पत्ति भी यहाँ अच्छी मात्रा में है।

## मेससं गिरधारीलाल एण्ड सन्स

इस फर्म के वर्तमान मालिक श्रीयुत गिरधारीलालजी हैं। आप खत्री जाति के सज्जन हैं। आपका मूल निवास-स्थान जिला माएटगोमरी में हैं। इस फर्म को स्थापित किये हुए आपको करीब ५ वर्ष हुए।

श्रीयुत गिरधारीलालजी के पिता श्रीयुत गणेशदासजी की दानधर्म और सार्वजनिक कार्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। आपकी और से माएटगोमरी जिले में एक धर्मशाला बनी हुई है। इसी जिले में आपने हाईस्कूल के लिए भूमि भी दान में दी है। इस जिले में आपकी जमींदारी और प्रापर्टी भी है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स गिरधारीलाल एन्ड सन्स मेरियट रोड़ (T. A. Raghubansi)

42

यह फम गुजरात मैचमन्यू फैक्चरिंग कम्पनी आमदा-बाद, राजरतन मैंच कम्पनी कैम्बे, की एजएट्स और डीलर्स है। यह कम्पनी सिंधु, पंजाब और राजपूताने को मैचिस सप्टाय करती है।

हैदराबाद (सिंघ)-गिरधारीलाल र्यहाँ पर आपका स्टोग्रर है।
एएड सन्स र्रे अलावा लाहौर, जालन्धर ग्रौर श्रोकारा में भी आपकी ब्रॉन्चेस हैं।

### घी के व्यापारी

### मेसर्स जानीमल प्रधानमल

यह फर्म कराँची में करीब १०० वर्षों से स्थापित है। उस समय कराँची शहर इस रूप में नहीं था। प्रत्युत बहुत छोटे रूप में था। कराँची की बहुत पुरानी फर्मों में से यह फर्म भी एक है। इस फर्म की स्थापना सेठ जानीमलजी ने की। आपका स्वर्गवास हुए करीब ३५ वर्ष हुए। सेठ जानीमलजी के दो पुत्र थे, जिनके नाम श्री सेठ अमरनामल और सेठ चाएडूमलजी हैं। इनमें से सेठ अमरनामल का स्वर्गवास हुए करीब ३ वर्ष और सेठ चाएडूमलजी का स्वर्गवास हुए करीब ३२ वर्ष हो गये। इस समय सेठ अमरनामलजी के तीन पुत्र, और सेठ चाएडूमलजी के दो पुत्र ही इस फर्म के मालिक हैं। सेठ अमरनामलजी के तीन पुत्रों में सेठ उक्कामलजी ज्यापार करते है तथा शेष दो स्कूल में पढ़ते हैं। सेठ चाएडूमलजी के दोनों पुत्र सेठ हीरामलजी और सेठ साँवलदासजी ज्यापार में भाग लेते हैं।

इस फर्म की दान-धर्म और सार्वजनिक कार्यों की श्रोर भी अच्छी रुचि है। सेठ अमरना-मलजी ने अपनी मृत्यु के समय २०००० रुपये पंचायत को और ५००० दूसरे कार्यों में दान किया था। श्रीर करीब २०० गज जमीन में स्वामी नारायणकी छत्री वनाई है। सेठ अमरना-मलजी कराँची कलेक्टर दरवार के मेम्बर थे श्रीर मलिर लोकल बोर्ड के मेम्बर थे। आप कई संस्थाश्रों के ट्रस्टी भी थे। श्रापके स्वर्गवास के समय कई पत्रों ने श्रार्टिकल भी लिखे थे। श्रभी भी सेठ उक्कामलजी मलिर लोकल बोर्ड के मेम्बर तथा कई संस्थाओं के ट्रस्टी भी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कराँची— मेसर्स जानीमल परधानीमल जोडिया वाजार इस फर्म पर असली घी का कराँची भर में सब से बड़ा व्यापार होता है। कराँची में इसके बराबर घी का व्यापार कोई दूसरी फर्म नहीं करती। इसके अतिरिक्त यह फर्म इम्पीरियल बैंक की सर्राफ भी है; तथा बैंकिंग बिजिनेस भी करती है।

कराँची-मेससं जानीमल परधानीमल जोड़िया बाजार

यह फर्म तमाखू का न्यापार करती है (Phone 885)

कराँची-के० एस० परधानी एण्ड कम्पनी यह फर्म पीस गुड्स, सण्ड्रीज, ग्लासवेश्रर इलेक्ट्रिक गुड्स और हार्डवेअर गुड्स का विलायत से इम्पोर्ट करती है । इसके टेलियाफिक एड्रस Zamindar, Jagirdar, Pradhan है।

मेसर्स सुन्द्रदास वासुदेव

इस नाम से यह फर्म गल्ले का न्यापार और कमी-शन एजन्सी का काम करती है।

मेसर्स अमरना मल जानीमल

इस नाम से इस फर्म की मलिर और कराँची में बहुत बड़ी जमीन्दारी है। इतनी जमींदारी मलिर में शायद दूसरी किसी भी हिन्दू फर्म की नहीं है।

## विदेशी कम्पनियाँ

एवर्ट लैन्थम एण्ड को०-इस कम्पनी का हेड आँफिस लन्दन में है। जहाँ का पता एंग्लों श्याम कार्पो रेशन लिं० ५ से० हेलेन पैलेस विशोप वोट लन्दन है। इसकी वम्बई, कराँची, वैङ्काङ्क और सिंगापुर में शाखाएँ हैं। वम्बई में इसका आफिस डेमीरिल्ड लेन ( पोस्टबाक्स नं० ७० ) में है। करांची में यह फर्म कॉटन एक्स पोर्टर है।

प्रहम ( डव्स्यू० ए० ) एण्ड को०—इसका आफिस कारनाक बन्दर बम्बई में है । इसके एजण्ट ग्लासगो, लीवरपूल, मैन्चेस्टर, लन्दन, ओयाटी, मास्को, कलकत्ता, रंगून, कराची में

हैं। करांची में यह कॉटन एक्सपोंटर का काम करती है।

बालकट ब्रद्से—यह स्विस कम्पनी है। भारत वर्ष में व्यापक व्यापार करने वाली बड़ी २ तीन चार फर्मों में यह भी एक है। सन् १८५१ में इसका आफिस बम्बई में स्थापित हुआ था। इसके पश्चात कोलम्बो, कोचीन, टेलीचरी, तूतीकोरन, मद्रास तथा करांची इत्यादि स्थानों में भी इसके आफिस स्थापित हुए। भारतवर्ष में इसकी लगभग ४० आढ़त की दुकानें हैं। इस फर्म का प्रधान व्यवसाय रूई का है। भारतवर्ष से रूई खरीद कर यह कम्पनी

विलायत भेजती है। इसके अतिरिक्त अनाज, तिलहन, कचा चमड़ा इत्यादि वस्तुओं का एक्सपोर्ट करती है और शकर, धातु इत्यादि वस्तुओं को वाहर से मंगाकर यहाँ सम्नाय करती है। इस कम्पनी की धूलिया, अमरावती, खामगाँव, नागपूर, मुलतान, रामपूर, गुण्टकल, विरुपट्टी इत्यादि स्थानों में जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरियाँ हैं इसके लन्दन वाले ऑफिस का पता ९६-९८ लीर्डनहाल स्ट्रीट में है। करांची में भी यह फर्म इन्हीं चीजों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती है।

बाम्बे को शिमिटेड — इस कम्पनी का आफिस ९ वालेस स्ट्रीट वम्बई में है। तथा इसकी शाखाएँ मद्रास, कलकत्ता और करांची में है। इसके लन्दन वाले एजण्ट का पता वालेस ब्रद्स एण्ड को शिल ४ भासवाई स्कायर लन्दन है। करांची में यह फर्म एक्सपोर्ट का काम करती है।

रालिब्रादर्स—यह भारत वर्ष में व्यापार करने वाली सब से वड़ी विदेशी कम्पनी है शायद ही कोई व्यापार भारत में ऐसा होगा, जिसे यह कम्पनी न करती हो। यदि कलकत्ते में यह कम्पनी जूट की सब से बड़ी व्यापारी है तो वम्बई और करांची में रुई और राहें के व्यापार कर यह अपना प्राधान्य रखती है। इसी प्रकार इम्पोर्टिंग विजीनेस में भी यह पीस-गुड्स का ईम्पोट सबसे अधिक करती है। मतलब यह कि भारतवर्ष का बहुतसा व्यापार इस कम्पनी के द्वारा होता है। इसके लन्दन आफिस का पता २५ फिन्सवरी सर्कस ई० सी० २ है। तथा बम्बई का आफिस २४ रेमलीन स्ट्रीट फोर्ट में है। इसके एजण्ट मद्रास में रहते हैं।

करांची से यह फर्म रूई, गहा, तिलहन और हड़ी खरीद कर विलायत को भेजती है। तथा विलायत से कपड़े का इम्पोर्ट कर उसे यहाँ सप्ताय करती है। इसके कॉटन डिपार्टमेएट के हाऊस ब्रोकर श्रीयुत बालगोविन्ददासजी लोहीवाल हैं। तथा इसके पीसगुड्स डिपार्टमेण्ट की हेड ब्रोकर मेसर्स लखमीचन्द मोहनलाल फर्म है।

फारवस फारवस केम्बिल एण्ड को०—यह भी भारतवर्ष की प्रसिद्ध २ विदेशी कम्पिनयों में से एक है। इसकी भारतवर्ष में कई शाखाएं हैं। करांची में इस फर्म पर एक्सपोर्ट श्रीर इम्पोर्ट बिजिनेस होता है।

# देहली

DELHI.

|  |  | · |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | • |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

# देहली

#### ऐतिहासिक परिचय-

दिही का ऐश्वर्य्य, दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का सौन्दर्य सभी आकर्षक हैं। भारत-वर्ष के अत्यन्त प्राचीन नगरों में से यह एक सब से प्रधान नगर है। इसके कई बार नाम-परिवर्तन हुए, कई बार स्थान-परिवर्तन हुए, मगर फिर भी इसका महत्व ज्यों का त्यों अक्षुएए है।

यह कहा जा सकता है कि दिल्ली एक महान् स्मशान है। जहाँ अनेकानेक राजवंशों की समाधियाँ वनी हुई हैं। जिस स्थान पर इस समय दिल्ली शहर बसा हुआ है उसके आस-पास ४५ वर्ग मील भूमि में नाना राजवंशों के राजमहल दुर्ग, विलासमन्दिर और मसजिदों का ध्वंसावशेष उनकी गत वैभव की स्मृति दिला रहे हैं।

इस अत्यन्त प्रसिद्ध महत्वपूर्ण नगर का प्राचीन नाम इन्द्रप्रस्थ है। यह यमुना तट पर बसा हुआ है। महाभारत से ज्ञात होता है कि पाग्डवों ने हस्तिनापुर से आकर इस नगरी को बसाया था। युधिष्ठिर के वाद ३० पीढ़ियों तक उन्हींके वंशजों की यह राजधानी रही। इसके वाद अन्य कितने ही राजवंशों के आधीन यह प्रदेश रहा और यह नगर उनकी राजधानी रहा। ४थी शताब्दी के लगभग राजा धव ने इस नगरी में इतिहासप्रसिद्ध लोहे का स्तम्भ जो लोहे की लाट कहाता है स्थापित किया। इसकी उँचाई लगभग ५० फुट के है। इसके वाद कुछ काल तक दिल्ली उजड़ी पड़ी रही पर सन् ७३६ ई० में राजा अनंगपाल ने पुनः दिल्ली को वसाया। सन् ११९३ ई० में महम्मद गोरी ने राजा प्रथ्वीराज को थानेश्वर के युद्ध में परास्त कर यह प्रदेश अपने हाथ में लिया। पर वह तो स्वदेश लौट गया और अपने सेनापित कुतुबुद्दीन को छोड़ गया जिसने दिल्ली को मुसलमानों की राजधानी बनाया और इस प्रकार यह नगर हिन्दू राज की राजधानी के स्थान पर मुसलमानों की राजधानी बनी।

गोरी घराने के बाद जब इस भू-प्रदेश पर तुगलक बादशाहों का शासन स्थापित हुआ तो गयासुदीन तुगलक ने इस दिल्ली से चार मील दूर एक दूसरी दिली बसाई जो तुगलका बाद के नाम से प्रख्यात हुई। आज तुगलका बाद और इन्द्रप्रस्थ के खएडहर मात्र दिखाई देते हैं। तुगलक बंश का नाश तातारी बादशाह तैमूर लंग ने किया और उसके आक्रमण के

फल-स्वरूप दिल्ली में पाँच दिन तक छूट मार की महा विपद् आयी और नगर पुनः उजड़ गया। तैमूर के बाद यहाँ लोदी वंश का शासन रहा और लोदी राज को हटा कर वाबर ने मुगल शासन की नींव डाली। वाबर के बेटे हुमायूँ ने पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। पर नगर का जीर्णोद्धार शाहजहाँ ने कराया और नगर का नाम शाहजहाँनावाद रक्खा यही वर्तमान दिल्ली है।

वर्तमान दिल्ली को २९७ वर्ष पूर्व शाहजहाँ बादशाह ने बसाया था। इस नगर के तीन श्रोर पत्थर की ऊँची दीवार है जो प्रायः ५॥ मील लम्बी ४ गज चौड़ी ९ गज ऊँची है। इसमें १२ द्रवाजे ४ खिड़िकयाँ और ६४ बुर्ज हैं। शाहजहाँ के बनवाये शाही महल, किला और जामे मिस्जद श्रादि देखने लायक हैं। शाहजहाँ के विशाल महल में एक स्थान पर लिखा है।

अगर फिर दौस बर रूये जमीनस्त । अगर कहीं स्वर्ग पृथ्वी पर है तो यही है हमीनस्तो, हमीनस्त । यही है यही है।

पर स्वर्ग समान साज समाज में लिप्त हो मुगल वंशजों ने अपना विनाश स्वयं किया। फलतः पठानों और अफगानों के आक्रमण हुए। छूट-मार नर हत्या का दौड़-दौड़ा रहा और मराठों ने आखिरी मुगल वादशाह को कैंद कर लिया और सन् १८०३ ई० तक उसे जेल में डाल रक्खा। सन् १८५७ ई० में सिपाही विप्लव के बाद अंग्रेजों ने अन्तिम मुगल वादशाह को रंगून कैंद कर भेज दिया और इस प्रकार दिल्ली अंग्रेजों के हाथ आयी।

सन् १८७० में लार्ड लिटन ने प्रथम शाही दरवार कर महारानी विक्टोरिया के राज-राजेश्वरी होने की घोषणा की । सन् १९०३ ई० में लार्ड कर्जन ते दूसरा दरवार किया। और महाराज सप्तम एडवर्ड के भारत सम्राट् होने की घोषणा की । तथा सन् १९११ ई० की १२वीं दिसम्बर को तीसरा दिल्ली दरवार हुआ जिसमें स्वयं सम्राट् पंचम जार्ज सपत्नीक पधारे श्रीर तब से दिल्ली पुन: भारत की राजधानी घोषित की गयी।

#### दर्शनीय स्थान

दिल्ली के दर्शनीय स्थान कई भागों में बाँटे जा सकते हैं-

(१) प्रारम्भिक पठान राज्यकाल के ( सन् ११९३ से १३२० ई० )

कुतबीदन की मसजिद और कुतवमीनार । अलतमश की समाधि अलाई दरवाजा । जमा-यतखाना मसजिद ।

ये सब प्रथम हिन्दू भवनादि के मसालों को लेकर हिन्दू गृहनिर्माग-विद्या की परिपाटी की नकल से बने। क्रमशः उस हिन्दू विद्या के साथ मिलावट के फल से उपजी हुई दूसरी परिपाटी इत्पन्न हुई।

(२) पठान राज्यकाल के मध्य भाग के (सन् १३२० से १४१४ ई०)

तुगलकाबाद और तुगलक शाह की समाधि अट्टालिका, करलन मसजिद, क्षीरोजशाह की कोटलावाली मसजिद, कदमशरीक, निजामुद्दीन की मसजिद।

(३) पठान राज्यकाल के अन्तिम भाग के (सन् १४१४ से १५५६ ई०)

सैयद और लोदी बादशाहों की समाधि-श्रष्टालिकाएँ । पुराना किला और मसजिदें श्रादि ।

(४) मुगल राज्यकाल के (सन् १५५६ से १६६० ई०)

हुमायुं की समाधि-श्रदृालिका, दिल्ली का दुर्ग और राजप्रासाद, जामा मसजिद, सुनहरी मसजिद, सफ्दरजङ्ग की समाधि श्रदृालिका श्रादि।

दुर्ग और दुर्गान्तर्गत राजप्रासाद ही सब से बढ़कर प्रसिद्ध है। उस समय के ऐतिहा-सिकों के निर्णयानुसार उन सब भवनादि के निर्माण का व्यय निम्नरूप हुआ था:—

| दुर्ग और दुर्गाभ्यन्तर के भावनादि | •••   | •••   |       | ६० | लाख  | रुपया । |  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|----|------|---------|--|
| दुर्गीभ्यन्तर का राजप्रासाद       | • • • | • • • | •••   | २८ | "    | "       |  |
| दीवाने खास                        |       | • • • |       | 88 | ,,   | "       |  |
| दीवाने आम                         | • • • | •••   | • • • | २  | "    | "       |  |
| वेगमों आदि के वास भवन             | •••   | • • • | •••   | v  | "    | 77      |  |
| दुर्ग की दीवानी और गढ़            | • • • | •••   | • • • | २१ | ' ;; | "       |  |

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उन दिनों शिल्पियों श्रीर श्रमिकों का मिहनताना तथा मसालों का मूल्य इन दिनों की श्रपेक्षा बहुत ही कम देना होता था।

दिल्ली शहर की मुख्य सड़क पर अवस्थित चाँदनी चौक से होते हुए लाहौर दरवाजे में जाकर दुर्ग में प्रवेश करना होता है। इस तोरणवाले फाटक के ऊपर तिमि जिला गृह है। फाटक का पथ ४१ फीट ऊँचाई का और २४ फीट चौड़ाई का है। इस फाटक से नहवतखाने तक का पथ छत से दका हुआ है।

तदनन्तर दीवानेश्राम है। इस विशाल कमरे में कतार की कतार खम्भे हैं। इस कमरे के अन्दर ऊँचे चवूतरे के ऊपर संस्थापित सिंहासन से बादशाह प्रजा के श्रावेदन-पत्रों को लेते थे। वह सिंहासन जहाँ स्थापित था, वहाँ की दीवार के पत्थर पर खुदी हुई चित्रकारी फल, फूल, चिड़ियों श्रादि की है। कहा जाता है कि ये चित्रकारियाँ किसी फ्रान्सीस शिल्पकुशल की हैं। दरवार के समय उस गृह की जो शोभा खिलती थी, उसकी श्राज दिन केवल कल्पना ही की जा सकती है। वह कमरा १०० फीट लम्बाई का श्रीर ६० फीट चौड़ाई का है। दरवार के समय श्रमीर-उमराव उस कमरे में प्रविष्ट होते थे। उस समय कमरे की जैसी सजावट होती थी, वह तात्कालिक पर्य्यटकों की पुस्तकों के वर्णनों से विदित होता है।

दीवाने-खास की बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। वह सङ्गमरमर का कमरा है, जिसकी दीवारों के ऊपरी भाग पर सुनहरे काम हैं। यह कमरा ९० फीट लम्बा और ६७ फीट चौड़ा है।

कमरे का चंदवा सुनहरी कामदार चाँदी का था। यह चँदवा ३९ लाख रुपये खर्च से बनाया गया था। सन् १७६० ई० में मराठों ने उसको छूट कर गलाया था, उस समय भी उनको २८ लाख रुपया प्राप्त हुआ था।

दिवाने-खास में ही जगत्प्रसिद्ध तख्त-ताऊस (मोर-सिंहासन) था। वह सिंहासन ७ वर्षों के परिश्रम से शिल्पियों ने प्रस्तुत किया था। यह निर्णय करना कठिन है, कि उसको बन-वाने में कितना खर्चा हुआ था। किन्तु टावानियर का कथन है, कि उसके निर्माण का व्यय साढ़े नौ करोड़ रुपया हुआ था।

दीवाने-खास में कितनी लीलाएँ हो गईं! शाहजहाँ की वढ़ती के दिनों में यही उनका प्यारा कमरा था। सन् १७१६ ई० में वादशाह फरुखशायर को नीरोग कर डाक्टर हैमिल्टन ने इसी कमरे से अङ्गरेजों के लिये गङ्गातट पर के ३८ शहरों में कोठियों के खोलने का अधिकार प्राप्त किया था। उसी के फल से इस देश में अङ्गरेजी राज्य की नींव पड़ी। इसी कमरे में सन् १७३९ ई० में अपने से पराजित महम्मद शाह को अपना मिणकाणिक आदि समर्पित कर देने पर लाचार किया था। इसी कमरे में गुलामकादिर ने बूढ़े वादशाह शाहआलम की आँखें निकाल ली थीं। इसी कमरे में वादशाह ने सेन्धिया के उत्पातों से वचाने का धन्यवाद लाई लेक को दिया था। सन् १५८७ ई० में बागी सिपाहियों ने इसी कमरे से दूसरे वहादुरशाह को हिन्दुस्थान का वादशाह बनाने की घोषणा की थी और इसके सात मास वाद इसी कमरे में दूसरे वहादुरशाह को वगावत का विचार किया गया था।

दुर्गके अभ्यन्तरस्थित रङ्गमहल, हम्साम आदि विशेष वर्णनयोग्य हैं। एक हम्माम की ही नकाशियों को देखने से अनुमान किया जा सकता है कि समूचे राजशासाद के शिल्प-कार्य्य कैसी ऊँची श्रेणी के हैं। दिल्ली के हम्माम को शाहजहाँ और औरङ्गजेव के बाद और कोई वादशाह अपने काम में नहीं लाये थे। उस हम्माम में गर्म जल के लिये नित्य १२५ मन लकड़ी जलायी जाती थी।

राजप्रासाद में जल लाने के लिये ६० मील दूर की नदी से राजप्रासाद तक नहर बनायी गयी थी। नदी से उस नहर की राह जल आकर करने की तरह हड़हड़ाकर गिरता और समूचे दूर्गभर में परिचालित किया जाता था।

मुगलों के ऐश्वर्ध्य की बात क्यों सारी दुनिया में कहावत की तरह फैल गयी थी, यह दुर्गाभ्यन्तरस्थित प्रासाद के अवशेष को देखने से किसी के समभने में बाकी नहीं रह जाता। प्रासाद के अन्दर ही मसजिद है।

इसी प्रासाद से सुगल बादशाह उसके नीचे एकत्रित प्रजाजन को दर्शन देते थे। सम्राट् पञ्चम जार्ज के राज्याभिषेक दरबार में राजदर्शन की वह प्रथा फिर से चलायी गयी।

मुगल बादशाह राजधानी को चारों ओर ऊँची दीवारों से घेरते थे और दीवारों में धनेकानेक तोरणवाले फाटक बनाते थे। दिशी से निकलने के अनेक फाटक हैं, जिनमें कश्मीर दरवाजा, काबुल दरवाजा आदि कई बड़े प्रसिद्ध हैं।

चाँदनी चौक की पुरानी शोभा अब नहीं रही है। पहिले सड़क के मध्य भाग में वृक्षों की कतार थी। जिस समय लार्ड हाडिं का ओर तानकर किसी ने बम फेका था। उस समय यह विचार कर, कि किसी वृक्ष की ओट से उसने वह अनर्थ किया होगा, वे तमाम वृक्ष काट डाले गये। चाँदनी चौक की एक ओर दुर्ग है और दूसरी और जुम्मा मसजिद। यह मसजिद भी शाहजहाँ ने बनायी। यह ऊँचे चबूतरे पर बड़े भारी आकार की है। उसके तीन गुम्बद सङ्ग-मरमर के हैं। उन पर बीच बीच में समानन्तर रेखाएँ काले पत्थर की बनाकर विचित्रता का सञ्चार किया गया है। लार्ड कर्जन का कहना है कि सारे पूर्वी देश में इसके जोड़ की बढ़ियाँ मसजिद और कोई नहीं है।

दिल्ली मुसलमानों की राजधानी थी, जिससे वहाँ मसजिदों की अधिकता श्रवश्य ही होनी चाहिये। दिल्ली दरवाजे के पास की सुनहरी मसजिद, कहन मसजिद आदि द्रष्टव्य हैं।

दिल्ली में एक जैन मन्दिर है, जिसके शिल्पकार्य विशेष उल्लेख योग्य हैं।

पुराने बागों में कुदिशया बाग अब तक अनेक दर्शको को आकर्षित करता है, रोशनआरा

दिल्ली के किनारे पहाड़ों का सिलसिला है, जिनके एक स्थान में हिन्दूराव का भवनपुराना प्रासाद है। इस पहाड़ी सिलसिले पर एक ओर सिपाहियों के गृदर का एक स्मृतिस्तम्भ
है तथा एक अशोकस्तम्भ भी है। इसके दूसरी ओर फिरोजशाह के कोटले में और भी एक
स्तम्भ अशोक का है। यह दूसरा अशोक स्तम्भ अम्बाला जिले के टपरा नामक स्थान से उठा
लाकर स्थापित किया गया है। फीरोजशाह के कोटले में फिरोजाबाद का किला था। दिल्ली की
दो समाधियाँ प्रसिद्ध हैं एक हुमायुँ की स्मृति-अट्टालिका और दूसरी सफदरजङ्ग की। हुमायुँ की
समाधि बहुत बड़ी अट्टालिका है। सिपाहियों के गदर के बाद अन्तिम बादशाह के शहजादे इसी
अट्टालिकामें जा छिपे थे और यहीं मारे गये। सफदरजङ्ग की समाधि इसीकी नकल से बनायी
गयी है। किन्तु वह किसी तरह से भी हुमायुँ की समाधि के जोड़ की नहीं कही जा सकती।

दिल्ली के दर्शनीय स्थानों और अट्टालिकाओं की कमी नहीं। उनको थोड़े दिनों में देख लेना श्रसम्भव है। किन्तु कुतबमीनार की तरह इतिहास प्रसिद्ध पदार्थ को न देखने से दिल्ली-दर्शन श्रपूर्ण रह जाता है। यह मीनार वा स्तम्भ २३८ फीट ऊँचा है। यह कई तहों में ऊपर को उठा

है। प्रथम तह ९५ फीट ऊँची है। स्तम्भ का कलेवर बीच वीच में खाँदलवाला है। विशेष जात-कार फर्गुसन साहब कहते हैं—यह कहने से अतिशयोक्ति नहीं होती, कि प्रथ्वी में कहीं भी इसके जोड़ का सुन्दर स्तम्भ नहीं। इसको देखने से फाँरेन्स की कैम्पानाइल (Campanile) याद आती हैं। वह स्तम्भ कुतबमीनार से भी ३० फीट अधिक ऊँचा है। किन्तु वह कुतवमी-नार की तरह सुन्दर नहीं। कोई कोई इसको किसी हिन्दुराजा की कीर्त्त मानते हैं, पर इस बात का प्रमाण नहीं मिलता। शायद कुतुबुद्दीन ऐवक ने इसकी नींव डाली और इसको मसजिद की मीनार बनानेकी इच्छा की होगी। इसमें सन्देह नहीं, कि इसकी वारवार मरम्मत हुई है। इसकी चोटी के ऊपर जो छत थी, वह नष्ट हो गयी है। ३७९ सीढ़ियों को तय करने से कुतव-मीनार की चोटी पर चढ़ा जाता है। कुतुबमीनार की चोटी पर से दिल्ली का दृश्य बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है।

कुतवमीनार जहाँ है, उसके चारों घोर प्राचीन काल के नाना चिन्हों में हिन्दू कीर्त्त के भी चिन्ह दिखलाई देते हैं। उन हिन्दू तथा अहिन्दू चिन्हों में विशेष उरलेख योग्य घलतमश की समाधि और घालाई दरवाजा है। समाधि के अभ्यन्तर भाग में सूक्ष्म शिरपकार्य मकामक चमक रहे हैं। आलाई दरवाजा कुतवमीनार के पास की सर्वोत्तम रचना है। वहाँ मुसलमान राज्यकाल की कीर्तियों के होने पर भी देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि किसी हिन्दू नगर के ध्वंसावशेष पर यह मुसलिम कीर्ति रचित हुई। किन्तु कालक्षम से वइ मुसलिम नगर भी शम-शान में परिणत हो गया। इन दिनों केवल प्राचीन काल की कीर्ति देखने के इच्छुक ही कुतवमीनार और उसके निकटस्थित कई घट्टालिकाओं को देखने के लिये दिस्ली से वहाँ जाते हैं। नहीं तो वहाँ अब सुनसान का ही सन्नाटा छा गया है। जिस स्थल में विजयी वीरों ने कालजयी कीर्त्ति रचने की घाशा की थी, वहाँ उस ध्वंसावशेष के बीच बैठ कर काल मानों मनुष्य की शक्ति का उपहास कर रहा है और समभा रहा है, कि मनुष्य की शक्ति की सीमा कहाँ समाप्त होती है।

कुतुबमीनार के समीप दिल्ली का सुप्रसिद्ध लाट है। यह भारत के हिन्दु नरेन्द्ररचित हिन्दु गौरव की स्मृति का चिन्ह है। सन् ईसवी की पाँचवीं घ्रथवा छठी सदी में वह लाट निर्मित हुआ था। ॐ लाट के कलेवर में जो लिपियाँ खुदी हुई हैं, उनके अनुसार ही उसके निर्माण काल का यह निर्णय किया गया है। लिपियाँ केवल कई पंक्तियों की हैं। उनको पढ़ने से यह विदित होता है कि चन्द्रराजा ने विष्णु के नाम से उस लोह-स्तम्भ को संकल्प कर दिया। उसमें यह बात भी है, कि दूसरे अनङ्गपाल ने (सन् १०५२ ई०) दिल्ली को पुनर्वार बसाया। यह अनायास ही अनुमान किया जाता है कि किसी समय लाट की चोटी पर गरुड़ की मूर्ति थी। यह लोह-स्तम्भ जिस समय बनाया गया था, उस

<sup>🗚</sup> कई इतिहासज्ञों के मत से इसे चौथी शताब्दी में राजा धव ने बनाया था।

२—जालना—राधांकिशन गोपींकिशन—कपास का कारवार होता है।
२—रिसोड़ (अकोला) रामप्रताप रामदेव—खेती और लेन-देन का काम होता है।
४—कामठी—(नागपुर) रामप्रताप रामदेव—देन लेन और वैद्धिंग व्यापार होता है।
५—नागपुर—रामदेव गणेशरामा
इतवारिया

#### मेसर्स शिवलाल वंशीलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ शिवलालजी हैं। आपने संवत् १९४३ में उपरोक्त नाम से कपड़े का व्यापार स्थापित किया। आप जेतारण (जोधपुर स्टेट) निवासी माहेरवरी वैश्य समाज के सज्जन हैं। आपके पुत्र श्री वंशीलाल जी कारवार में भाग लेते हैं। इस समय आप का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

जालना-मेसर्स शिवलाल वंशीलाल-कपड़े का व्यापार होता है।

#### काटन जीनिंग मेसिंग फेक्टरीज़

दि गनेश कम्पनी प्रेसिंग फेक्टरी दि जालना जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्टरी दि जालना मरचेंट्स कम्पनी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

दि डवल जीनिंग प्रेसिंग कम्पनी
तेजपाल गोविंदजी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
महाबीर जीनिंग एएड प्रेसिंग फेक्टरी
धनराज जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
नरसिंह:जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
एन० जी० गामड़िया जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
नारायणदास चुन्नीलाल जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
रामप्रताप रामदेव जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
लालवाग जीनिंग फेक्टरी

#### वेंङ्क्सं दी इम्पीरियल वेंक आफ इण्डिया लिमिटेड दि लना कोआपरेटिव्ह सैन्टल वेंक

#### कपास के व्यापारी

मेसर्स श्रहमद मिया समसुद्दीन

- " कपूरचंद कंवरलाल
- ,, कजोड़ीमल सीताराम
- " गुमानीराम रामनाथ
- " धनजी छगनमल
- " नारायणदास चुन्नीलाल
- ,, पेश्तनजी मेरवानजी
- ,, रामप्रताप रामदेव
- ,, राधाकिशन गोपीलाल
- ,, शिवलाल बालचंद

मेसर्स शिवलाल वंशीलाल

ह्नुतराम रामचन्द्र

रूई की खरीदी की एजंसियाँ मेससे जमनादास नरसी

- जापान ट्रेडिंग कम्पनी
- करमसी दामजी 55
- गोसो कावूसी केसा
- नरसिंहगिरि नार गोसाई "
- परेल कॉटन कम्पनी "
- भुसान कम्पनी "
- वालकट ब्रद्स 77
- मुरारजी गोकुलदास "
- रायली ब्रदुर्स "

दी लक्ष्मी कॅाटन मिल सोलापुर

कपड़े के व्यापारी

मेसर्भ अब्दुल समद अलादिया शिवलाल कुंजलाल

चाँदी सोने के न्यापारी

मेसर्स भोलाराम मोहनलाल

- श्रीराम जेठमल
- श्रीराम दगहूलाल

मिशनरी मरचेंट्स मेसर्स आर० पी० ईश्वरदास

चंदूलाल टी॰ पारख

इसी प्रकार गोटा किनारी, कामदानी और कश्मीरी शाल तथा सिल्क के भी अच्छे २ व्यापारियों की दुकानें यहाँ पर हैं। गोटा किनारी तो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। जनरल मर्चे-ण्टाइज, ब्वैलरी, मशीनरी, मोटर्स, साइकिल्स, और केमिकल वस्तुओं के भी यहाँ बहुत बड़ी २ व्यापारी फर्म्स हैं जो लाखों रुपये का व्यापार करती हैं।

यहाँ पर कपड़े की चार मिलें हैं जिनके नाम बिड़ला कॉटन मिस्स (इसके मैंनेजिंग एजण्ट बिड़ला ब्रदर्स हैं) जयपुरिया कॉटन मिल (लक्ष्मीचन्द रामकुमार) गोएनका कॉटन मिल (परसराम हरनन्दराय) श्रौर दिल्ली जनरल कॉटन बीविंग मिल्स (ला० मदन मोहनलाल) हैं।

#### व्यापारिक केन्द्र-

चान्दनी चौक—यह दिल्ली की मेन सड़क पर बसा हुआ दिल्ली का सबसे वड़ा व्यापा-रिक वाजार है। इसकी सुन्दरता, विशालता और इसकी चहल पहल देखने योग्य है। इस बाजार में जनरल मर्चेण्ट्स, ज्वैलर्स, बेङ्कर्स, सिल्क मर्चेण्ट्स, कपड़े के व्यापारी, परफ्यूमर्स आदि सभी प्रकार के व्यापारियों की दुकानें हैं। इसके दोनों किनारों पर कई बड़े २ कटरे बने हुए हैं जो व्यापार के केन्द्र कहे जा सकते हैं। उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं—

कटरा शाहन्शाही, कटरा धूलियावाला, कटरा है इन सब में कटपीस का ज्यापार मोती, कटरा मारवाड़ी। होता है।

कटरा नवाव साहव, कटरा मुंशी गौरीशङ्कर, र् इन सब में देशी विदेशी कपडों का कटरा चौबान, कटरा अशर्फी, दिली क्वॉथ मार्केट। र्थोक न्यापार होता है। कटरा तमाखू—इस कटरे में किराना और रंग के बड़े २ न्यापारियों की दुकानें हैं। चावड़ी बाजार—इस वाजार में नीचे २ लोहे के बड़े २ न्यापारी, कागज के न्यापारी तथा

वत्तनों के व्यापारी व्यापार करते हैं तथा ऊपर शाम के समय मङ्गल मुिखयों के रूप की हाट लगती है।

सदर बाजार—यहाँ मिनहारी सामान का बड़ा व्यापार होता है। काश्मीरी गेट—मोटरों श्रीर साइकलों के व्यापारी, जौहरी और श्रंगेजी ढङ्ग की बड़ी २ दुकानें हैं।

सन्जी मण्डी—इस स्थान पर तीन हाँथ मिल्स तथा बरफ का कारखाना है। किनारी बाजार—इस बाजार में गोटा किनारी का थोक व्यापार होता है। माली बाड़ा—इसमें पगड़ी के व्यापारी तथा आचार मुरब्बे के व्यापारी रहते हैं।

# औरंगाबाद

निजाम स्टेट रेलवे की मीटर गेज लाइन पर खाम नदी के तीर बसा हुआ हैदराबाद से ३२० मील और मनमाड से ७१ मील पर यह शहर स्थित है। इस शहर को सन् १६१० ई० में मिलकम्बरा ने आवाद किया था। इसका पूर्व नाम खिड़की था। जब शाहजादा औरंगजेब दिल्प के सूबेदार नियत हुए तब उन्होंने इस शहर का नाम बदल कर अपने नाम पर औरंगावाद रक्खा। इस जिले के आस पास अंजटा की गुफाएँ, बरार, अहमद नगर नाशिक जिला तथा परभनी और गोदाबरी नदी है। इसकी लोक-संख्या ८ लाख १३ हजार तथा गाँव १४१७ हैं। यहाँ की प्रधान भाषा मराठी और उर्दू है। यहाँ की मनुष्य-संख्या लगभग ३५ हजार है। यहाँ उस्मानिया कॉलेज, मराठी ट्रेनिंग कॉलेज और हाई स्कूल आदि हैं।

पैदावार—जुवारी, गेहूँ, चना, वाजरी, मूंग, उड़द, कुलथी। इनका तौल १२० सेर के पत्ले पर है।

अलसी, एरंडी, तिस्ली, तूबर, सींगदाणा। इनका तौल १२३ सेर का परला है।

करड़ी का पत्ला १४४ सेर पर है। इमली १३२ सेर के पत्ले से विकती है। कपास—१२६ सेर का पत्ला, दाम १२० सेर का दिया जाता है। रूई—वोक्ता पर भाव होता है। १४० सेर का एक वोक्ता माना जाता है। तेल—का १२० सेर का पत्ला है।

कपड़ा—यहाँ का खीनखाव, हिमरू, मशरू, जरी के कांठ, मुलम्मा, भाले, मीना आदि भी प्रसिद्ध हैं।

कल-कारखाने—यहाँ ९ जीनिंग फेक्टरी ६ प्रेसिंग फेक्टरी और १ कॉटनमील है।
प्रसिद्ध स्थान—चेरूळ और अजंटा की गुफाएँ—ये गुफाएँ अपनी सुन्दर कारीगरी एवं
आश्चर्यजनक बनावट के कारण जगत भर में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार सुन्दर
गुफाएँ दुनियाँ में कहीं नहीं है। इन गुफाओं में खास कर कैलाश, सुतारभोंपड़ी, घेड़वाड़ा और इन्द्रसभा दर्शनीय हैं। वेरूल में बारह ज्योतिर्लिङ्कों में



<sub>स्व॰</sub> सेठ श्रीरामजी सोमानी ( दौलतराम श्रीराम ) देहली





रायसाहव मीनामलजी सोमानी ( दौलतराम श्रीराम ) देहली स्व॰ रायबहादुर जवाहरमलजी सोमानी देहली

श्रीघृणेश्वर नाम के एक ज्योतिर्लिङ्ग हैं। दौलताबाद औरंगाबाद से यहाँ आने के लिये मोटर जाती है।

दौळताबाद—यह प्रसिद्ध देविगरी का किहा है। यहाँ के द्राक्ष, शीताफल श्रंजीर ठीक होते हैं। खुलताबाद—इससे २ कोस पर कागज का कारखाना है। इसे दौलताबादी कागज कहते हैं। निजाम स्टेट के कई महकमों में यह कागज काम में श्राता है।

यहाँ के व्यापारियों का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

#### दि औरंगावाद मिल्स लिमिटेड

इस मिल का स्थापन सन् १८८० ईस्वी में ६ लाख की पूजी से हुआ। इसकी मेनेजिंग एजंट डोरा स्वामी अय्यर एण्ड कम्पनी ५२ विक्टोरिया हिल स्ट्रीट वम्बई है। वर्तमान में इस मिल में १६५०० स्पेंडिल्स और २१८ लूम्स काम करते हैं। मिल में प्रति दिन ५ हजार पौण्ड सूत और अढ़ाई हजार पौंड कपड़ा तैयार होता है। इसका बना हुआ माल जादातर निजाम स्टेट में विक्री होता है। मिल में काम करने वाले मनुष्यों की श्रीसत ८०० है।

## मेसर्स नंदराम नेमीदास

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान रैन (मारवाड़) है। श्राप माहेश्वरी वैश्य समाज के दरख सज्जन हैं। इस फर्म का व्यवसाय स्थापन करीव १०० साल पहिले सेठ नंदरामजी के हाथों से हुआ। आपके पश्चात् आपके पुत्र नेमीदासजी और चांदूलालजी के हाथों से इस दुकान के कारवार को उन्नति प्राप्त हुई। आप दोनों आता क्रमशः संवत् १९६५ श्रीर ६८ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ नेमीदासजी के पुत्र कन्हैयालालजी तथा मन्नूलाल जी और चांदूलालजी के पुत्र मिश्रीलालजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। औरंगाबाद छावनी—मेसर्स नंद्राम नेमीदास—यहाँ वैङ्किंग, गल्ला, आढ़त तथा कंट्राक्ट का काम होता है।

श्रोरंगाबाद सिटी-मेसर्स रतनचंद मन्नूलाल है श्राढ़त का कारबार होता है।

नाम से जलगाँव में तथा एक फर्म इसी नाम से पलासखेड़ा जिला श्रीरंगावाद में, मेसर्स नानकचन्द शादीराम के नाम से कानपूर में, तथा इसी प्रकार छिधयाना, नौगढ़, श्रमलनेर, हापुड़, इत्यादि स्थानों पर अलग २ नाम से आपने श्रपनी फर्में स्थापित की थीं। संवत् १९५० में आपने कानपूर में दी कानपूर आयर्न एण्ड ब्रास वक्से, तथा फ्लोअर मिल डिप्टी के पड़ाव में खोला। इनसब फर्मों पर उस समय बैंकिंग, कमीशन एजेन्सी, गल्ला, कपड़ा व किराने का व्यापार होता था। सतलब यह कि सेठ दौलतरामजी के समय में इस फर्म की वहुत उन्नति हुई। आपने कई बड़ी बड़ी इमारतें भी बनाईं। जिनमें दिल्ली का कटरा धूलिया वाला (चाँदनी चौक) मकान दीवान खाना धूलिया वाला (सीताराम बाजार) तथा मकान नौगढ़ा कानपुर उल्लेखनीय हैं।

खापने दिल्ली के समीप कालका के मिन्दर पर एक धर्मशाला, तथा एक कुँआ, एक प्याऊ और एक दालान छोटी बीकानेर (गुड़गाँव) में बनवाया और इन संस्थाओं की मरम्मत और खर्चे का स्थायी प्रबन्ध कर दिया तथा आपने न्यूहास्पिटल देहली में ५०००) प्रदान किये। मरते समय भी आपने कई हजार रुपये का दान किया।

आपकी कर्म के जनरल मैनेजर स्व॰ रायबहादुर जवाहरमलजी सोमाणी थे। सेठ दौलत-रामजी का आप पर बड़ा प्रेम था। सन् १८९२ में रा॰ व॰ जवाहरमलजी वार्ड नं॰ ८-९ की तरक से मेम्बर चुने गये। इनके काम से पिन्लिक बहुत खुश रही। फलतः आप तब से आजन्म पर्यंत इस पद से न हटे। सन् १९१० में आपको रायबहादुरी का खिताब मिला।

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ शादीरामजी के दत्तक पुत्र रायसाहव मीनामलजी सोमाणी हैं। आपको सेठ दौळतरामजी ने अपने छोटे पुत्र शादीरामजी के नामपर संवत् १९४९ में दत्तक लिया। सन् १८९९ में आप वालिग हुए और अधिकार मिलने पर आपने सव कोठियों का काम सम्हाला। सन् १९०५ में आप कुर्सीनशीन और १९१६ में प्राविन्शयल दरवारी हुए। सन् १९१३ से १९२१ तक आप म्यूनिसियल मेम्बर रहे। तथा सन् १९१६ में आप ऑनरेरी मिजट्रेस्ट चुनेगये। सन् १९२० में आपको रायसाहव का खिताव मिला। इसके अतिरिक्त आप कई सभा सोसायिटयों, एसोसिएशनों के प्रेसिडेण्ट तथा सेक्रेटरी हैं, तथा रह चुके हैं। मतलब यह कि आपका सार्वजनिक जीवन बहुत उज्वल है। आपने अपने खास निवास स्थान बौका में एक धर्मशाला १००००) की लागत से बनवाई है। तथा और भी कई सार्वजनिक काय्यों में करीब पचास साठ हजार रुपया दान किया है। आपको भारत धर्म महामण्डल से धर्मालङ्कार की पदवी मिली है।

आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम श्री हरिकृष्णजी, श्री रामकृष्णजी, श्री बाल-

## मेसर्स नारायणदास चुन्नीलाल

इस फर्म का हेड आफीस जालना में है अतः इसके व्यवसाय आदि का सुविस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत जालना में छापा गया है। अहमद नगर, वीजापुर तथा मुगलई में इस फर्म की ३२ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियां और १ कॉटन मिल है। औरंगावाद में इस फर्म की एक कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है और कई का व्यापार होता है। इसका तार का पता है Hirakhan।

## मेसर्स बुधमल जुहारमल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवसा स्थान बगड़ी (जोधपुर स्टेट) में है। आप श्रोस-वाल श्वेताम्वर जैन समाज के देवड़ा सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन करीब १३५ वर्ष पूर्व सेठ बुधमलजी के पिता सेठ ओटाजी के हाथों से हुआ था। सेठ ओटाजी श्रीर वुधमलजी मामूली किराने वगैरा की दुकान करते रहे। पश्चात् सेठ वुधमलजी के पुत्र जुहारमलजी श्रीर पूनमचंदजी के समय से इस दुकान की तरकी आरंभ हुई। सेठ पुनमचंदजी ने ५० साल पहिले बम्बई में दुकान की। आपके पश्चात् सेठ जुहारमलजी के पुत्र सेठ बख्तावरमलजी देवड़ा के हाथों से इस दुकान के व्यापार की विशेष वृद्धि हुई। आपने अपनी दुकान की शाखाएँ, वरंगल नांदेड़, जालना और सिकंदराबाद में खोलीं। इन सब स्थानों पर यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ बख्तावरमलजी तथा पूनमचंदकी के पुत्र सेठ जसराजजी देवड़ा हैं। सेठ बख्तावरमलजी के पुत्र शेषमलजी और जसराजजी के पुत्र मगराजजी,
हस्तीमलजी फूलचंदजी भी कारवार में सहयोग देते हैं। सेठ बख्तावरमलजी ने अपने ज्येष्ठ
पुत्र के स्मरणार्थ बहुत बड़ी लागत से औरंगाबाद स्टेशन पर सुंदर "समरथ हिन्दू धर्मशाला" का
निर्माण कराया है। इसी प्रकार बगड़ी में भी २ धर्मशालाएँ एवं २० हजार की लागत से एक
"समरथ सागर" बनवाया है। औरंगाबाद के कई स्थानों में मंदिरों, धर्मशालाओं एवं मस्जिदों के
बनवाने में और मरम्मत कराने में आपने मदद दी। बगड़ो में आपकी एक पाठशाला और
सदावर्त चाळ है। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ श्रौरंगाबाद—मेसर्स बुधमल जुहारमल—पुराना नाम है, श्रौर वैङ्किंग व्यापार होता है।
- २ औरंगाबाद—मेसर्स पूनमचंद वख्तारमल—बैङ्किंग एवं आढ़त का कारवार होता है।
- ३ औरंगावाद-मेसर्स वख्तावरमल मेवराज-कपड़े का व्यापार होता है।
- ४ औरंगाबाद—मेसर्स वस्तावरमल शेषमल—गरले का न्यापार और आदत का काम होता है



ह्य॰ राय साहव सेठ लक्ष्मीनारायणजी ( व्रजमोहनदास-लक्ष्मीनारायण ) देहली





सेठ रामकुमारजी जयपुरिया (लक्ष्मीचन्द रामकुमार) देहली (परिचय षृष्ट १८ में देखिए)



बावृ गिरधारीलालजी (वजमोहनदास लक्ष्मीनारायण) देहली वावृ अयोध्याप्रसाद S/o रायवहादुर माधोप्रसादजी देहली

- प वम्बई—मेसर्स पूनमचंद वख्तावरमल, पायधुनी रे आढ़त और वैङ्किग कारवार होता है। तार का पता Garnet, T. No 20929
- सिकन्दराबाद—मेसर्स पूनमचन्द बख्तांवरमल—बैङ्किग कारवार होता है।
- वरंगल--मेसर्स वुधमल जुहारमल, T. A. Garnet--सूत, काटन, आइत, कपड़ा व T. No. 17 एरंड़ी का व्यापार होता है।
- नाँ देड़-मेसर्स पूनमचंद वख्तावरमल T. A. Garnet हन नामों से वैङ्गिग गल्ला, " मेसर्स निहालचंद देवड़ा काटन और आढ़त का काम होता है।

जालना--मेसर्स पूनमचन्द वख्तावरमल--आइत का काम होता है।

# मेसर्स लच्छीराम श्रीकृष्ण

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान डे (जोधपुर) स्टेट में है। आप सरावगी खंडेलवाल दिगम्बर जैन समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन सेठ जसरूप जी के हाथों से करीब ६० साल पहिले हुआ। आप के पुत्र सेठ लच्छीरामजी ने इस दुकान के काम काज को विशेष तरकी दी । आपने श्रीरंगावाद में दिगम्बर जैन मन्दिर के बनवाने में बहुत परिश्रम उठाया था । श्रौरंगाबाद के आप अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं । श्राप का स्वर्गवास संवत १९७३ में हुन्रा। आप के यहाँ श्रीयुत श्रीकृष्ण जी १९७७ में गगराणा से दत्तक लाये गये। यह दुकान यहाँ वहुत पुरानी मानी जाती है। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

औरंगाबाद-मेसर्स लच्छीराम श्रीऋष्ण ) तार का पता Pipariwala T. No. 62

वैङ्किंग, जनरल मरचेंट एण्ड कमीशन का काम होता है।

औरंगाबाद-लच्छीराम श्रीकृष्ण, निजामगंज-ग्रहा और आढ़त का काम होता है।

# मेसर्स श्रीराम मोतीलाल

इस फर्म के मालिक खींवसर (जोधपुर स्टेट) निवासी माहेश्वरी वैश्य जाति के सिकची सज्जन हैं। संवत् १८९५ में सेठ नगराज जी और सेठ मेवराजजी दोनों भ्राता देश से आये थे। आप ने मामूली काम काज शुरू किया। आप के पश्चात आप के पुत्र सेठ श्री रामजी और मोतीलालजी ने इस दुकान के कारवार को तरकी दी।

हिपयों की लागत से एक सुन्दर तथा विशाल धर्मशाला का निम्मींगा करवाया। इस धर्मशाला में आपने रोगियों के लिए एक क्रोपधालय भी स्थापित किया जहाँ जनता को मुक्त में औषधि प्रदान की जाती है जिसके ऊपर करीबन ५०० माहवार खर्च होता है—इतना ही नहीं इसके साथ ही आप अपनी निजी सम्पत्ति में से कुछ जायदाद पुण्यार्थ छोड़ गये हैं। जिसकी सालाना आय करीब २४००१) रुपया होती है। यह रकम पुण्यार्थ ही खर्च में लगती है।

श्रापकी सेवाश्रों से प्रसन्न होकर गवर्नमेंट ने आपको रायसाहब की सम्मानसूचक उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही समय २ पर सरकार द्वारा आपको खिल्लानें, मेडिल्स और सार्टिफिकेट्स श्रादि भी प्राप्त होते रहे हैं। आप स्थानीय आनरेरी मेजिस्ट्रेट भी थे। स्थानीय श्राॅफिसर और पिल्लिक ने श्रापका अनूठा सम्मान प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय टाऊनहाल में श्रापकी श्राईलपेंट की तस्बीर प्रतिष्ठित की है। कहने का मतलव यह है कि श्राप यहाँ के एक नामांकित न्यक्ति थे। श्रापका स्वर्गवास सन् १९२६ में हो गया। आपके स्वर्गवास के समय श्रापके मित्रों, रिस्तेदारों एवं जनता में शोक का समुद्र उमड़ उठा था और उसके लिये सारे शहर में १ दिन हड़ताल रही थी।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक स्व० लाला लक्ष्मीनारायणाजी के सुपुत्र लाला गिरधरीलालजी हैं। आप भी अपने योग्य पिता की योग्य संतान हैं। आपने अपनी माताजी के नाम
से अपने पिताजी के स्मारक स्वरूप बनी हुई धर्मशाला के पास ही एक और धर्मशाला वनवाई।
इसमें करीव ६०) हजार रुपया खर्च हुआ। इस धर्मशाला के बनवाने से मुसाफिरों के लिये
बहुत सुविधा हो गई। क्योंकि पहलेवाली धर्मशाला विवाहादि अवसरों पर मॉगी हुई दे दी
जाती थी। इससे मुसाफिरों को इधर उधर मारा २ फिरना पड़ता था। मगर दूसरी धर्मशाला
के हो जाने से यह सब तकलीफें रफा हो गई। आपके द्वारा अनेक सार्वजनिक कामों में सहयोग दिया जाता है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

देहली—मेसर्स त्रजमोहनदास लक्ष्मीनारायण कटरानील-(बागदीवार) T. A. "Girdhari Co."

यहाँ वैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है। यह फर्म यहाँ की रईस फर्मों में से एक है, इस फर्म पर ए. बी. सी. सिक्स एडिशन और बेएटले का कोड़ व्यवहार किया जाता है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ श्रीरामजी और मोतीलालजी हैं। सेठ श्रीरामजी के पुत्र गुलावचन्दजी और मोतीलालजी के पुत्र गुरलीधरजी भी फर्म के व्यापार की देखभाल करते हैं। आप का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

श्रौरंगाबाद-मेसर्स श्रीराम मोतीलाल T. No. 26

श्रौरंगाबाद-मेसर्स गुलावचंद मुरलीधर निजामगंज, T. No. 43 वैङ्किंग और चाँदी सोने का काम होता है।

श्राड़त व गल्ला का कारवार होता है।

### वैंकस

मेसर्स राय छोटेलाल मन्नूलाल

- ,, नरसिंहदास चुन्नीलाल
- " पूनमचंद वख्तावरमल
- " पूनमचंद ताराचंद
- ,, माधवदास नारायणदास
- " लालचंद फोजराज
- ,, शेषमल जीवराज
- " लच्छीराम श्रीकृष्ण
- " हाजी मूसा साया
- ,, श्रीराम मोतीलाल

ग्रेन मर्चेंट एण्ड कमीशन एजंट मेसर्स कन्हैयालाल नारायणदास

- ,, गुलावचंद मुरलीधर
- ,, नरसिंहदास चुन्नीलाल
- " पूनमचंद ताराचंद
- ,, मन्नूलाल राजाराम बागला
- ,, मन्नूलाल बिहारीलाल
- " रतनचंद मन्नूलाल
- ,, वख्तावरमल शेषमल

#### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स छबीलदास विद्वलदास

- ,, देवीदास मगनलाल
- ,, नगीनदास ईश्वरदास
- ,, महबूब खाँ गुलाव खाँ
- ,, महम्मद वजीर महम्मद हबीव (कीनखाब, मसरू हिमरू)

#### किराने के व्यापारी

मेसर्स अन्नराज लालचंद

- " श्रहमद हाजी
- ,, अहमद् श्रव्वास
- ,, आईदान छोगालाल
- ., कमरुद्दीन अञ्दुल रहीम
- ,, राजमल पुखराज
- ,, शिवजीराम हजारीमल
- ,, हाजी मूसा साया

#### चांदी सोने के व्यापारी

- " माधवदास नारायणदास
- ,, श्रीराम मोतीलाल



राय बहारुर लाला हरध्यानसिंह ( मतवालामल ठाङ्करदास ) दिल्ली



राय वहादुर लाला माधोप्रसादजी (मतवालामल ठाकुरदास ) दिल्ली



स्व॰ लाला राधाकृष्णजी ( मतवालामल ठाकुरदास ) दिल्ली



लाला ज्वाला प्रसादजी ( मतवालामल ठाकुरदास) दिल्ली

### जनरल मरचेंट्स

मेसर्स अब्दुल्लाभाई फिदाअली

- ,, अब्दुल तय्यव मुल्ला हैदरअली
- ,, कमरुद्दीन अञ्दुल रहीम
- ,, हाजी फिदा अली एन्ड संस

### सार्वजनिक संस्थाएं

पांजरा पोल बलवंत मोफत वाचनालय समरथ हिन्दू धर्मशाला सरस्वती भवन

### जीनिंग मेसिंग फेक्टरीज़

श्रीरंगाबाद मिल जीनंग फेक्टरी
गणेश जीनंग प्रेसिंग फेक्टरी
गोविंदजी बीरम जीनंग प्रेसिंग फेक्टरी
गंगापुर जीनंग फेक्टरी
टेमरस सोरावजी चिनाई जीनंग प्रेसिंग फेक्टरी
ठाकुरदास जीनंग फेक्टरी
वारायणदास चुन्नीलाल जीनंग प्रेसिंग फेक्टरी
पदमजी पेश्तनजी श्रॉइल जीनंग फेक्टरी
रणझोड़दास अनंदीदास जीनंग प्रेसिंग फेक्टरी

गये। इस समय स्थानीय कई अफसरों द्वारा आप हाईली अप्रीशिएटेंड किये गये। आपने स्वयं इत फंडों में २१०००) दिया। इसी साल कम्पनी वाग में हिन्दुस्तानी सिपाहियों की रवानगी हुई थी उस समय आप ऑनरेरी ट्रेम्हरर इण्डियन सोलार्स कमेटी के वनाए गये। इन्हीं सब बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर सरकार ने सन् १९१९ के जनवरी मास में आपको रायसाहब की सम्मान सूचक पदवी से विभूपित किया। इसके पश्चात् ही फरवरी में आप ऑनरेरी मिजस्ट्रेट बनाए गये। सन् १९१८ में आप सरकार की ओर से म्यूनिसिपल मेम्बर चुने गये और सन् १९२२ तक आप इस पद पर रहे। कहने का मतलब यह कि आप का पिलाक जीवन बहुत अच्छा है। सन् १९२४ में आप रायबहादुर के सम्मानसूचक पद से सम्मानित किये गये।

श्रापके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम लाला ज्वालाश्रसादजी और अयोध्याप्रसादजी है। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

देहली—मेसर्स मतवालामल ठाक्तरदास रहाँ वेंकिंग, जमींदारी एवं आढ़त का काम नया वाजार होता है।

### मिल ऑनर्स

## मेसर्स परसराम हरनन्दराय

इस फर्म के मालिक मूल निवासी नवलगढ़ के हैं। आप अप्रवाल जाति के गोएनका सजन हैं। देहली में यह फर्म बहुत पुरानी है। इसकी स्थापना सन् १८१५ से भी पूर्व की है। इसकी स्थापना देहली में सेठ परसरामजी ने की। आप बड़े योग्य और अनुभवी पुरुष थे। आप के पश्चात् आप के पुत्र हरनन्दरायजी, उनके पश्चात् सेठ हरनन्दरायजी के दो पुत्र सेठ विजराजजी और रामचन्द्रजी हुए। इनमें से यह फर्म सेठ विजराजजी के वंशजों की है। विजराजजी के पश्चात् आप के पुत्र सेठ वद्रीदासजी ने इस फर्म के कारवार को सम्हाला। आप के पश्चात् आप के पुत्र सेठ दीनानाथजी हुए। आप का स्वर्गवास हुए करीव २२ वर्ष हो गये। आप के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से सेठ अर्जुनदासजी, सेठ सत्यनारायण्जी, सेठ गंगाधरजी तथा सेठ दुर्गाप्रसादजी हैं। इनमें से अर्जुनरामजी का स्वर्गवास सेठ दीनानाथजी के भी एक वर्ष पूर्व हो गयो। आप के नाम पर श्रीयुत दुर्गाप्रसादजी दत्तक किये गये हैं। सेठ सत्यनारायण्जी बड़े उदार और सज्जन व्यक्ति हैं। आप को आर्ट तथा चित्रकारी से बड़ा प्रेम है। आप के पास हाथ की कला से चित्रित किये हुए कई मूल्यवान चित्रों का दर्शनीय संग्रह है।

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# मथम भागपर कुछ सम्मितियां

यथार्थमें यह पुस्तक भारतीय व्यापारियों के लिये तथा अन्यान्य व्यापारियों के लिये भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। छौर इससे हिन्दी साहित्यमें एक छाभूतपूर्व कार्यकी पूर्ति हुई है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इसके छौर भी भाग भलीभांति सम्पन्न होकर भव्याकारमें शीघ ही प्रकाशित हों। इसके उत्साही कार्यकर्ताओं ने जिस साहस और धैर्य्यके साथ अत्यन्त परिश्रमकर छाधुनिक सुव्यवस्थित ढङ्गसे सचित्र परिचयोंका संग्रह कर जनताके सम्मुख उपस्थित किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। भारतके व्यापारियोंको इसका संग्रह अवश्य करना चाहिये।

पुस्तकके प्रकाशकोंको इसके प्रूफरीडिंग और वाइंडिंगपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

—शुभकरण सुराना एम. एल. ए. ( वीकानेर स्टेट ) चूरू

वड़े ही आश्चर्यकी वात है कि प्रस्तुत पुस्तकके वड़े श्राकारके होते हुए भी आजकलके नये ढङ्गकी इसकी अद्वितीय सज-धजमें कोई कमी नहीं रह गयी है। इस प्रंथमें भारतीय व्यापा-रियोंका औद्योगिक जगतके प्रतिभाशाली व्यक्तियोंकी चित्ता-कर्षक जीवनियोंका विवरण दिया गया है,जिसे देखकर यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस आश्च-र्योत्पादक विशाल अंथके प्रका-शनमें महान उद्योग और धैर्यसे काम लिया गया है। हम निस्सं-कोच कह सकते हैं कि इस शंथ की अभूतपूर्व सामग्री और सुन्दरताको देख सभी इसकी प्रशंसा करेंगे। सर विसेसरदास डागा कें॰ टी॰ बीकानेर

में पुस्तक पढ़ गया और
पुस्तक पढ़नेके बाद यह कहे
बिना नहीं रह सकता कि यह
एक नवीन पुस्तक है। अपने
ढङ्गकी निराली पुस्तक है।
बास्तवमें बड़ी ही उपयोगी पुस्तक
है। राजपूतापा खोर मध्यभारतके प्रधान प्रभावशाली व्यापारियोंका चरित्र चित्रण बड़े ही
अच्छे ढङ्गसे किया गया है। इतने
अल्प समयमें इतना छच्छा प्रन्थ
प्रकाशित करना बड़े परिश्रमका
काय है। अतः सराहनीय है।

हिन्दीमें तो यह पुस्तक अपने ढङ्गकी पहिली ही पुस्तक है। में सच्चे हृद्यसे चाहता हूँ कि अखिलेश आपकी आकांक्षा पूरी करे ख्रौर ख्राप इसी प्रकार उन्नतिके पथपर ख्रमसर होते जायं। वाणिज्यभूषण सेठ लालचंद सेठी लोगों ने अपने उदार कार्यों और सेवाओं से प्रत्येक देशवासी के हृदय में स्थान कर रक्खा है। आप लोग मारवाड़ी समाज के चमकते हुए रतन हैं।

### मेसर्स लाला मदनमोहनलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला मदनमोहनलांलजी हैं। खेद है कि हमारे प्रतिनिधियों के कई वार घूमने पर भी आपका परिचय हमें प्राप्त नहीं हो सका। आप देहली के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित न्यापारी हैं। आप देहली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड के सेक्नेटरी और सम्भवतः मॅनेजिंग एजण्ट भी हैं। आपका परिचय प्राप्त न हो सकने का हमें हार्दिक खेद है।

## मेसर्र लक्ष्मीचन्द राजकुमार

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान नवलगढ़ (शेखावाटी) है। आप अप्रवाल समाज के जैपुरिया सज्जन हैं। सर्व प्रथम सेठ लखमीचन्द्रजी सन् १८७८ में वस्वई गये। वहाँ जाकर आपने कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया। वम्बई में सन् १८९२ में प्लेग चल जाने के कारण आप वहाँ से नासिक होकर जयपुर चले आये। आपके प्रआत् आपके पुत्र राम-कुमारजी पुनः वम्बई गये मगर फिर प्लेग की वजह से वापस सन् १८९६ में दिहाी चले आये। यहाँ आकर आपने कटपीस का व्यापार ग्लाह किया। इस व्यापार को आप करीब १५ वर्ष तक करते रहे। इस व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुई। इसके प्रआत् सन् १९२२ में आपने रायवहादुर सरदार शोभासिह के सामे में दी खालसा स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स दिल्ली को लिया। यह मिल आज भी सुचारू रूप से काम कर रही है। इस मिल में ९००० स्पेंडिल्स तथा २५० ल्इन्स हैं। इसका सारा फाईनेंशियल सेठ रामकुमारजी करते हैं। इसमें करीब १५००००) मशीनों पर तथा ८०००००) माल पर लगता है। इस फर्म की विशेष उन्नति आप ही के द्वारा हुई। आप मिलनसार व्यापारकुशल एवं मेधावी सज्जन हैं। आपके दो भाई और हैं जिनके नाम मुरलीधरजी तथा महादेवप्रसादजी हैं। आप भी व्यापार में योग देते हैं। सेठ रामकुमारजी की भी यहाँ के कपड़ेवालों में वहुत अच्छी प्रतिष्ठा है।

आपने कई पिन्तक कार्क्यों में भी सहायता प्रदान की है। आपकी ओर से दिल्ली छाँय मार्केट के सामने वाला एक मकान जिसकी कीमत ६०) हजार रुपया है अपनी माताजी के स्वर्गवास के समय धर्मार्थ निकाल दिया, जिसकी आमदनी धर्मार्थ लगाई जाती है। आपने लेड़ी हार्डिंग हास्पिटल के लिए ५०००) लेड़ी रींडिंग को दिये। आपने करीब ३०००) की लागत की ५ मारवल की प्याऊ बनवाई तथा १०००) नगद दिया जिससे पशुत्रों

समय युरीप के बड़े से बड़े कारखाने में भी ऐसे स्तम्भ की बनाया जाना सम्भव नहीं था। लोह को विशुद्ध करके उससे ऐसा स्तम्भ बनाना श्रम्धाधारण निपुणता को सूचित करता है। श्रतएव स्पष्ट हो जाता है, कि उस समय भारतवासियों ने लोह शिल्प में बड़ी भारी करता की थी। वह शिल्प श्रव भारत में भुला दिया गया है। देल्ली में भी जयसिंह ने मानमन्दिर स्थापित किया था। इसके यन्त्र उसमें उन्हीं दिनों

के विद्यामान हैं। वे सब के सब स्थिर हैं।

दिल्ली के समीप ही तुगलकाबाद है, जो अब परित्यक्त है। यह नगर सन् १३२७ ई० से

सन् १३२० के बीच महम्मद तुगलक से बसाया गया था और महम्मद तुगलक से ही परिसन् हुआ था। वहाँ तुगलक शाह की समाधि है, जो श्रव तक नष्ट नहीं हुई है।
दिल्ली के बाहर निजामुद्दीन औलिया कास्थान श्रीर समाधि है। वहाँ उस समाधि के साथ ही
और समाधियों भी हैं। उन सबों में शाहजहाँ की पुत्री जहाँनारा की समाधि विशेष प्रसिद्ध
है। सके पास ही किव श्रमीर खुसरों की समाधि है। खुसरों की किवता की कीर्त्त सुप्रख्यात
है। श्रीड़ी ही दूर पर चौसठ खम्भों का कमरा है। यह खाकी मरमर पत्थर का बना हुआ है और शादमखाँ के कुटुम्ब की समाधि है।

# दिल्ली का क्यापारिक परिचय-

देल्ली भारतवर्ष की राजधानी होने के अतिरिक्त, देश का मध्यवर्त्ती केन्द्र होने से तथा भारतः अधिक है। यहाँ तक की भारतवर्ष में यह शहर पांचवें या छठे नम्बर का व्यापारिक वहल पहल किन्द्र है। यहाँ पर किस वस्तु का व्यापार प्रधान है यह कहना जितना कठिन है उतना ही यह कहना आसान है कि मानवीय आवश्यकताओं और विंतास की सभी सामित्रयों का व्यापा र यहाँ बहुत अच्छे परिमाण में होता है। फिर भी कपड़ि और लोहे का व्यापार यहाँ बहुत ही बड़े परिमाण में होता है। अकेले हिन्दुस्तानी मार्केण्टाइल एसोसिएशन की करीब ५०० फर्में मेम्बर हैं जो सब बड़े स्केल पर कपड़े का ज्यापार करती हैं। करीब दस पन्द्रह प्रविच कटरे बने हुए हैं जिनमें केवल कपड़े ही का व्यापार होता है। इसी प्रकार लोहे का व्यापा र करने वाली करीब पाँच छः ऐसी र फर्मों के हेड आफिस यहाँ पर हैं जिनकी दुकानें व्यापा प्रायः सभी व्यापारिक बन्दरों और केन्द्रों में हैं, और जहाँ सब स्थानों पर इनकी प्रथम श्रेणी में होती है। लोहे की ढलाई करने की भी यहाँ दो तीन बड़ी र फैक्टरियाँ है। जनमें खास कर गन्ना परने की मशीनें ढाली जाती हैं। लोहे के व्यापारियों की दुकानें खास कर चावड़ी बाजार में हैं।

- " मेवाराम गौरीशंकर
- ,, रामसहाय भोलानाथ

### घी के व्यापारी

मेसर्स पदुमल प्यारेलाल

- " वलदेवदास गुलजारीलाल
- " मूलचंद परसोत्तमदास

### कैमिकल्स के व्यापारी

मेसर् अमृतलाल गुलजारीलाल

" चन्द्रभान प्रकाशनाथ

" मन्नीलाल रामचरन

" एच० एस० तैलंग एगड को०

### चूड़ी के व्यापारी

मेसर्स असफाख अली खाँ

- " कृष्णस्वरूप शिवशंकर
- ,, गिरवरधारीलाल चूड़ीवाला
- .. चिरंजीलाल एएड को०
- " मोहनलाल चूड़ीवाला
- ,, श्रार० श्रीकृष्णदास
- " राधामोहन साधुराम
- .. शिवनारायण वासुदेव

# शिकोहाबाद

शिकोहाबाद यू० पी० प्रांत के मैनपुरी जिले की एक तहसील है। यह ई० आई० आर० रेल्वे की दिल्ली-हबड़ा मेन लाइन का जंकशन है। यहाँ से एक लाइन मैनपुरी होती हुई फरुखाबाद तक गई है। यहाँ का प्रधान न्यापार घी का है। साल भर में करीब ३५, ४० हजार मन घी यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होता है। यहाँ का तील १०० रुपये भर के सेर से है। घी के अलावा रुई का भी यहाँ अच्छा न्यापार होता है। गहा भी यहाँ पैदा होता है मगर कम।

यहाँ रूई लोढ़ने एवं प्रेस करने के लिये दो काँटन जीनिंग एवं एक प्रेसिंग फैक्टरी है। इसके श्रतिरिक्त एक ग्लास वर्क्स भी है। जहाँ चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं। इन कारखानों के नाम निम्नलिखित हैं।

१ गोपीराम रामचन्द्र जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी—इसमें १६१ छादमी काम करते हैं एवं ६४ चरखे हैं।

२ रामानंद द्वारकादास कॉटन जीतिंग फैक्टरी-इसमें ६८ आद्मी काम करते हैं।

३ परुलीवाल ग्लास वर्क्स—यह काँच का कारखाना है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

## मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र

इस फर्म का हेड आफिस कलकत्ता है। यहाँ यह फर्म कॉटन एवं आढ़त का न्यापार



शिकोहाबाद-दी पल्लीबाल ग्लास वक्सी यहाँ सभी प्रकार के काँच के सामान बनाने का कारखाना है।

घी के व्यापारी— मेसर्स कन्हैयालाल वंशीधर

,, घमंडीलाल पुरुषोतमदास

,, पतीराम घनसुखदास

" बेणीराम वंशीधर

,, क्षेत्रपाल बृजपाल कपड़े के न्यापारी— मेसर्स गोपालदास मनोहरदास

,, चुन्नीलाल शिवबक्ष

,, डालचन्द जौहरीमल

" रामनारायण रामरिखं

,, शंकरलाल दामोदरदास
गल्ले के व्यापारी—
मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र

मेसर्स घनसुखदास प्रेमसुखदास

" मुरलीधर महादेव

" रामानन्द द्वारकादास

" सीताराम राधेलाल

कई के व्यापारी—

मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र

,, रामानन्द द्वारकाप्रसाद

चाँदी-सोना के व्यापारी-

मेसर्स वनवारीलाल गिरधारीलाल

,, भवानीप्रसाद दाऊद्याल

चीनी के व्यापारी-

मेसर्स घनसुखदास प्रेमसुखदास

,, रामानन्द द्वारकादास

### इराका

इटावा यू० पी० प्रांत के अपने ही नाम के जिले का हेड कार्टर है। यह शहर पुराना वसा हुआ है। इसका इतिहास भी वहुत पुराना है। यहाँ एक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में एक पुराना किला जमना किनारे स्थित है। कहा जाता है कि यह तत्कालीन कन्नौज के महाराजा जयचन्द का वनवाया हुआ है। इसके अतिरिक्त एक ऊँचे स्थान पर मुनि विशिष्ठ जी का मन्दिर बना हुआ है। यह भी अपनी प्राचीनता का प्रमाण दे रहा है। यह स्थान देखने योग्य है।

इटावा ई० छाई० छार० की मेन लाइन पर छपने ही नाम के स्टेशन से छाधा मील पर बसा हुआ है। पहले यहाँ का न्यापार बड़ी उन्नतावस्था में था। यहाँ से करीब ५० हजार रूई की गाँठें वाहर एक्सपोर्ट होती थीं। अब १२,१३ हजार गाँठें वाहर जाती हैं। घी की यह मंडी है। करीब ५० हजार मन घी यहाँ से बाहर जाता है। ग्रहा भी यहाँ से अच्छे नया बाजार—यहाँ खास व्यापार गल्ले का होता है तथा कई प्रधान २ ऋखवारों के ऑफिस हैं।

द्रीबा-चाँदी सोने के वर्तन और कारीगरी तथा मुलम्मे का सामान विकता है।

#### चेम्बर्स एण्ड एसोसिएशनस

व्यापारिक संस्थाओं में पंजाब चेम्बर ऑफ कॉमर्स काइमीरी गेट देहली, पीस गुड्स एसो-सिएशन, देहली छाथ एण्ड कमीशन एजएट एसोसिएशन कूचा हीरालाल, तथा देहली हिन्दु-स्थानी मर्केंटाइल एसोसिएशन इगर्टन रोड के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से हिन्दुस्थानी मर्कें-एटाइल एसोसिएशन की करीब पांच सौ कपड़े की व्यापारी फर्म मेम्बर हैं। इसके प्रेसिडेण्ट श्रीयुत रामलालजी खेमका हैं। इस एसोसिएशन का व्यापारिक समाज पर अच्छा प्रभाव है। यह व्यापारियों के आपसी मगड़ों को मिटाता है। तथा व्यापार जगत् में उत्पन्न हुए कई महत्व पूर्ण प्रश्नों का बड़ा बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय करता है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

# बैङ्गर्स एण्ड छैण्डहोल्डर्स

# मेसर्स दौलतराम श्रीराम धूलियावाले

इस फर्म के मालिक माहेश्वरी जाित के सोमाणी सज्जन हैं। इस खानदान का इतिहास संवत १५९५ से सेठ मोड़ीरामजी से प्रारम्भ होता है। मगर इसका खास इतिहास वहीं से विशेष महत्त्व प्रहण करता है जब कि संवत् १७५२ में सेठ रूपचन्दजी सोमानी ने खौल से धूलिया जाकर वहाँ अपना व्यापार शुरू किया। आपने अपना व्यापार अपने बेटे और पोते वखतराम नानूराम के नाम से शुरू किया और उसमें अच्छी उन्नति की। इसके पश्चात् संवत् १८०८ वि० में आपकी फर्म मेसर्स बखतराम नानूराम के नाम से दिल्ली में स्थापित हुई। वाद में इसका नाम बदल कर सेठ नानूरामजी के बेटे दौलतरामजी और उनके बेटे शीराम जी के नाम से मेसर्स दौलतराम श्रीराम कर दिया, जो अब तक जारी है।

सेठ दौलतरामजी का स्वर्गवास संवत् १९५१ विक्रमी में हो गया। आपके पुत्र सेठ श्रीरामजी तथा सेठ शादीरामजी का स्वर्गवास आपकी मौजूदगी ही में संवत् १९४७ और संवत् १९३९ में हो चुका था। सेठ दौलतरामजी इस खानदान में बड़े प्रतापी और ख्यातिप्राप्त सज्जन हो गये हैं। आपके हाथों से जहाँ फर्म के व्यापार की बेहद तरक्की हुई, वहाँ सार्वजनिक और धार्मिक कार्य्य भी बहुत हुए। आपने संवत् १९५० में धूलिया में जीनिंग फेंक्टरी खोली तथा मेसर्स श्रीराम शादीराम के नाम से चाँदनी चौक देहली में, मेसर्स बखतराम नानूराम के

इस फर्म का परिचय इस प्रकार है-

इटावा—मेसर्स जवाहरलाल यहाँ वैंकिंग, सोना, चाँदी, रूई, गहा, तिलहन-जगन्नाथ ह्यून्स गंज T. A. "Jagadish" वाना आदि का व्यापार एवं आढ़त का काम होता है।

## मेसर्स देवीदास माधोराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ माधोरामजी हैं। आप फफ़ूंद निवासी अप्रवाल वैश्य-समाज के सज्जन हैं। श्राप १९२० से उपरोक्त नाम से न्यापार कर रहे हैं। इसके पहले इस फर्म पर बलदेवदास देवीदास के नाम से कारबार होता था, जब आपके भाई लोग शामिल थे। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

इटावा—मेसर्स देवीदास माधोलाल } वहाँ जमींदारी, वैंकिंग श्रीर धोती जोड़े का

## मेसर्स दिलसुखराय राधाकुष्ण

करीब १२५ वर्ष पूर्व खत्री समाज के ला० दिलसुखरायजी टंडन ने अपने तथा अपने पौत्र के नाम से फर्म स्थापित की। आपके पुत्र का नाम घासीरामजी था। ला० घासीरामजी के २ पुत्र थे ला० कृष्णवलदेवजी एवं ला० राधाकृष्णजी। आप लोगों के पश्चात् ला० कृष्ण-बलदेवजी के पुत्र ला० शिवनारायणजी ने फर्म का संचालन किया। त्र्यापने फर्म के काम को बहुत बढ़ाया। आप यहाँ के आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। आपने संवत् १९४८ में अपने तीनो पुत्रों के नाम से घलग २ फर्में खोलीं। ज्ञापके पुत्रों का नाम ला० व्रजिकशोरजी, ला० रूपिकशोरजी एवं ला० नन्दिकशोरजी है। संवत् १९५८ में ला० व्रजिकशोरजी के पुत्र ला० नवलिकशोरजी ने नन्द्किशोर जगन्नाथ के नाम से जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी की स्थापना की। आप यहाँ म्युनिसपेलिटी एवं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर थे। श्रापका स्वर्गवास हो गया है। संवत् १९६४ में सेठ शिवनारायणजी का भी स्वर्गवास हो गया। आपके पहले ही आपके दो पुत्रों का स्वर्ग-वास हो चुका था। त्राप लोगों के पश्चात् फर्म का संचालन ला० व्रजिकशोरजी ने किया। आपने पचीस हजार रुपये अपने तथा अपने भतीजे रामनाथजी के नाम से एक्स रे हास्पिटल को दान दिये। आपका भी स्वर्गवास सं० १९६८ में हो गया। आपके पश्चात् फर्म को संचा- लन कुंजिकशोरजी ने किया। आपने अपने तथा रामनाथजी के नाम से २५०००) रूपया हिन्दू यूनिवरसिटी काशी को दिये। आपके पश्चात् आपके छोटे भाई वंशीधरजी फर्म का



कुँ० हरिकिशनजी सोमाणी (दौलतराम श्रीराम) देहली



कुँ॰ रामकृष्णजी सोमाणी (दौलतराम श्रीराम) देहली



कुँ० वालकृष्णजी सोमाणी (दौलतराम श्रीराम) देहली



कुँ० राधाकृष्णजी सोमाणी ( दौलतराम श्रीराम ) देहली

हुए । आपने फर्म की अच्छी तरकों की तथा इसी समय से उपरोक्त नाम से व्यापार होने लगा । वर्तमान में इस फर्म के मालिक प्रयागनारायण्जी, ब्रह्मनारायण्जी और श्यामविहारीलालजी हैं । इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

इटावा—मेसर्स वाँकेविहारीलाल क्रपनारायण र्वे विकिंग, जमींदारी एवं गल्ला, रूई और आढ़त का काम होता है।

# मेसर्स मन्त्रुलाल कन्हैयालाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक जवलपुरवाले राजा गोकुलदासजी के पौत्र सेठ जमुनादासजी हैं। श्राप लोग माहेश्वरी वैश्य समाज के सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ पर हुएडी, चिट्ठी श्रीर आढ़त का काम तथा रूई का व्यापार करती है। इसकी एक जीनिंग फैक्टरी भी यहाँ पर है। इसका विशेष विवरण हमारे इसी प्रनथ के प्रथम भाग के वम्बई विभाग पृष्ठ ४१ में दिया गया है।

## मेसर्स श्यामविहारीलाल रमेशचंद्र

इस फर्म के मालिक कान्यकुञ्ज ब्राह्मण समाज के सज्जन हैं। आप लोगों का मूल निवास-स्थान जिला उन्नाव का है। मगर श्रापके पूर्व पुरुष व्यापार के निमित्त भटनेर (पंजाब) नामक स्थान में चले गये थे। वहाँ से आपका खानदान यहाँ आया। भटनेर से यहाँ श्राने के कारण श्राप लोग भटेले कहलाये। इस खानदान में डालचंदजी नामक व्यक्ति हुए। आपने इस खानदान की बहुत उन्नित की तथा वैंकिंग श्रीर जमींदारी का भी बहुत बड़ा काम फैलाया। श्रापके तीन पुत्र हुए, पं० कृष्णवलदेवजी, हरवंशरायजी एवं जानकीप्रसादजी। जानकीप्रसाद-जी का स्वर्गवास श्रम्लायु ही में हो गया। आप तीनों ही सज्जन संवत् १९३४ में श्रमण २ हो गये। उपरोक्त फर्म हरवंशरायजी के वंजशों की है। पं० हरवंशरायजी धार्मिक विचारों के पुरुष थे। श्राप अक्सर काशीवास करते थे। श्रापका वहीं संवत् १९६८ में स्वर्गवास हो गया। आपके भाईयों का भी स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक हरवंशरायजी के पुत्र रायबहादुर श्यामिवहारीलालजी भटेले हैं। आपके रमेशचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं। पं० श्यामिवहारीलालजी ऑनरेरी मिजि स्ट्रेट, रायबहादुर और प्रतिष्ठित रईस एवं जमींदार हैं। आपने सन् १९२२ से उपरोक्त नाम से फर्म स्थापित की। इस पर घी, रूई, गल्ला आदि का व्यापार शुरू किया गया। आपका सार्वजनिक कार्यों की ओर भी अच्ला ध्यान है। आपने २५ हजार रुपया काशी हिन्दू विश्व-

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

१—देहली—मेसर्स दौलतराम श्रीराम धूलियावाला सीतारामबाजार (T. A. Dhuliawala) यहाँ पर बैङ्किंग और लैण्डलार्ड प्रापर्टी का काम होता है।

हापुड़—मेसर्स रायसाहब मीनामल बालकृष्ण (T.A. Mahashawari) इस फर्म पर वैंकिंग और कमीशन एजन्सी का काम होता है।

हापुड़—मेसर्स हरिकृष्ण रामकृष्ण—यहाँ पर गल्ले का काम होता है।

कानपूर—मेसर्स नानकचन्द शादीराम नौगढ़ा नयागंज (T. A. Dhuliwala) यहाँ वैंकिंग श्रीर कमीशन एजन्सी का काम होता है।

कानपूर—दी कानपूर ऑयर्न ब्रासवक्स एण्ड फ्लोक्सर मिल्स डिप्टी का पड़ाव—ये दोनों कारखाने आप ही के हैं।

धूलिया-मेसर्स बख्तराम नानूराम-यहाँ आप की जीनिंग फैक्टरी है।

### मेसर्स ब्रजमोहनदास लक्ष्मीनारायण

देहली के अन्तर्गत धार्मिक श्रोर सार्वजनिक कामों में उदारतापूर्वक सहयोग देनेवाले महा-नुभावों का जब उल्लेख किया जाता है तब खत्री समाज के सुप्रसिद्ध रईस लाला लक्ष्मीनारा-यणजी का नाम भूलाया नहीं जा सकता। जिनके (कीर्त और स्मृतियों) द्वारा किये गये अनेक परोपकारी कार्य्य त्याज भी उनके नाम को उज्जल श्रोर गौरवान्वित कर रहे हैं।

इस सुप्रसिद्ध और आदरणीय खानदान के पूर्व पुरुष लाला लक्ष्मीनारायणजी के पितामह लाला महेशदासजी देहली के एक नामांकित व्यक्ति हो गये हैं। आप यहाँ के रईस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल कमिश्नर थे। आपके सम्मान के लिए भारत सरकार और पिलक दोनों ही के द्वारा स्थानीय टाऊनहाल में आपका एक एनलार्ज फोटो लगाया गया है।

श्रापके परचात् इस फर्म का संचालन लाला लक्ष्मीनारायण्जी ने किया। आपका जन्म संवत् १९१८ में हुआ। आपने श्रपने पूर्वजों की भाँति श्रपने खानदान की प्रतिष्ठा श्रीर सम्मान को अक्षुण्ण ही नहीं बनाये रक्खा प्रत्युत उसे और भी बढ़ाया। श्रापके जीवन में क्या भारत सरकार और क्या जनता दोनों ही आपको बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ देखते थे। आप करीब १२ वर्ष तक स्थानीय म्युनिसिपेलिटी के किमरनर तथा कई बार वाईस प्रसिडेण्ट रह चुके हैं।

आपका ध्यान दानधर्म एवं सार्वजनिक कार्यों की श्रोर भी असीम रूप से रहा है। आपने देहली में मुसाफिरों के आराम और उनकी सुविधा के लिए स्टेशन के पास ही करीब १५००००)



रायबहादुर स्व० दयाम सुन्दरलालजी लोहीवाल इटावा



लाला हजारीलालजी चौवे (हनुमान ग्लॉस वक्से) फ़ीरोजाबाद



बावू केशरीचन्दजी (जवाहरलाल द्वारकाप्रसाद) फर्रुखाबाद



स्व॰ लक्ष्मीनारायणजी (द्वारकादास लक्ष्मीनारायण) फ़र्रुखाबाद

|   |  |  | • |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

घी के व्यापारी— मेसर्स अयोध्याप्रसाद फूलचन्द

- ,, इस्माइल यू सुफ
- " इस्माइल नूरमहम्मद
- ,, इन्नाहिम ऋहमद् वागी
- ,, छोटेलाल भुन्नीलाल
- ,, तोताराम मधुवनदास
- " दाऊजी दादाभाई
- ,, महेशचन्द वंशीधर
- ,, रहमतुझा गनी
- " शशिभूषण नेवगी एण्ड संस रूई और गल्ले के व्यापारी— मेसर्स श्रयोध्याप्रसाद माहूलाल
  - " केदारनाथ व्रजिकशोर
  - ,, जवाहरलाल जगन्नाथ
  - " दलपतसिंह रामस्वरूप

मेसर्स नागरमल श्रीकृष्ण

- ,, बलदेवसहाय जगन्नाथ
- " मेवालाल सेवालाल
- " मनसुखलाल ठाकुरदास
- " हुलासराय भगवानदास चाँदी-सोना के न्यापारी— मेसर्स जवाहरलाल जगन्नाथ
  - " वृजमोहनदास राजावहादुर
  - " वावूराम आसरेसिंह
  - ,, विशम्भरदास द्वारकादास
- ,, हजारीलाल देवीकुमार स्टेशनरी मरचेंट्स— मेसर्स गुप्ता व्रदर्स
  - ,, एस० डी० त्रदर्स,
  - ,, बृंदावन स्टेशनर
  - ,, जहुरउद्दीन स्टेशनर

# मेनपूरी

यू० पी० प्रांत के अपने ही नाम के जिले का हेड कार्टर है। यह ई० आई० श्रार० की शिकोहाबाद—फरुखाबाद वाली ब्रेंच लाइन का स्टेशन है। मैनपुरी स्टेशन से करीब श्राधा मील की दूरी पर इशान नदी के किनारे वसी हुई है। इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। पहले यह चौहानों के अधिकार में था और श्राज भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज इस पर राज्य करते हैं। आजकल यहाँ के राजा शिवमगलसिंह हैं। इस राज की आमदनी १ लाख रूपया है।

मैनपुरी की दो बिस्तयाँ हैं। एक नवीन एवं एक प्राचीन। प्राचीन बस्ती में पुराने जमाने का एक किला बना हुआ है, जो राजा साहब का किला कहलाता है। कहते हैं सन् ५७ में गदर के समय इस किले पर भी गोलावारी हुई थी। यहाँ से करीब १॥ माईल की दूरी पर धारऊ नागरिया नामक एक बहुत प्राचीन स्थान है। वहाँ मेन देवता की एक मूर्ति है। कहते हैं इन्हीं मेन देवता के नाम से इस बस्ती का नाम मैनपुरी पड़ा था।

# मेससं मतवालामल ठाकुरदास

देहली में व्यापार करनेवाली पुरानी और प्रसिद्ध फर्मों में से उपराक्त फर्म भी एक है। श्राप लोग खत्री जाति के सज्जन हैं। इसके संचालकों का निवास-स्थान यही है। इसका स्थापन करीव २०० वर्ष पूर्व ला० मतवालामलजी के द्वारा हुआ। आप पहले बहुत ही साधारण स्थिति के पुरुष थे। यहाँ तक कि ग्रुरू २ में आप कौड़ियों और पैसों का काम करते थे। उसी से धीरे २ बढ़ कर आपने बैंकिंग व्यापार ग्रुरू किया। आपके पश्चात् आपके पुत्र लाला ठाक्ररदासजी ने काम सम्हाला आपके हाथों से इस फर्म की बड़ी उन्नति हुई। आर बड़े व्यापारकुशल एवं मेधावी सज्जन थे। आप सन् १८५७ में मिलिटरि की सहायता करने के उपलक्ष में भारत सरकार द्वारा दरबारी बनाएगये थे। आपका सर्राफे में इतना बड़ा सम्मान था कि आप जिस व्यापारिक झगड़े का फैसला कर देते थे वह सर्वमान्य समभा जाता था। आप का स्वर्गवास सन् १८७१ में हुआ।

श्राप अपने परचात् इस फर्म का संचालन श्रापके पुत्र ला० हरध्यान सिंहजी ने सम्हाला। श्राप अपने समय में देहली के नामांकित रईसों में चमकते हुए सितारे थे। भारत सरकार ने आपको रायबहादुर के सम्मानित पद से सुशोभित किया था। श्रापके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः ला० राधाकिशनजी तथा ला० माधोप्रसादजी हैं। राय बहादुर ला० हरध्यान सिंहजी स्वर्गवास सन् १९११ में हो गया। आपके पश्चात् इस फर्म का संचालन ला० राधाकिशनजी ने सम्हाला। श्रापने अपने बुद्धिमानी, नम्रता एवं सेवा भाव से जनता के मन में एक खासा स्थान प्राप्त कर लिथा था। श्राप स्थानीय म्यूनिसिपल कमिशनर भी रहे। मगर दुर्भीग्य से सम्वत् १९१४ में आपने श्रपनी इहलौकिक लीला समाप्त की।

त्रापके पश्चात् इस फर्म के प्रधान लाला माधोप्रसादजी हैं। आप ही की देख-रेख में इसका संचालन होता है। जब से देहली में प्रांतिक वार फंड कमेटी की स्थापना हुई और श्राप हसके ऑनरेरी सेक्रेटरी बनाए गये तभी से श्रापका पिटलक जीवन प्रारम्भ होता है। इस समय करीब ७ माह तक किन पिरिश्रम कर श्रापने दाताश्रों की सूची तैयार की। श्रापने स्वयं १०००) वार फंड में दिया। इसी साल आप देहली प्रान्त की फर्ट इंडियन वारलोन कमेटी के ऑनरेरी सेक्रेटरी बनाए गये। जिसमें आपके अथक पिरिश्रम और दिलचस्पी की वजह से लाखों रुपया एकत्रित हुआ। सन् १९१८ में आप स्थानीय म्युनिसिपेलिटी के किमइनर बनाए गये। इसके एक माह के पश्चात् ही पंजाब सरकार के द्वारा आप विजीटसे श्राफ दी रिफर्म टिरी स्कूल देहली की कमेटी के मेम्बर बनाए गये।

सन् १९१८ में ही फिर दूवारा, दूसरे वार लोन फंड के आप ऑनरेरी सेक्रेटरी बनाए

कपड़े के व्यापारी— मेसर्स बद्रीप्रसाद देवीप्रसाद

- ,, लालमन सुन्दरलाल
- " लिलताप्रसाद चौबे
- ,, परमेश्वरीदास नानकराम
- ,, श्यामलाल मूलचंद

चाँदी-सोना के व्यापारी— मेसर्स देवीप्रसाद सुनार

- ,, बच्छनलाल
- " विलासराय दामोदर

गहले के व्यापारी-

मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र

- ,, गोविन्दराम अप्रवाला
- ,, तनसुखदास श्रीनिवास

किराना के व्यापारी—

मेसर्स पाँचीलाल बाबूराम

- ,, वाख्राम वसंतलाल
- ,, मिजाजीलाल प्रयागदास

जनरल मर्चेट्स—

मेसर्प फकरद्दीन विसायती

- .. लालसहाय विसायती
- .. हाकिसजी विसायती
- .. त्रियाचरन विसायती

बैंकर्स एएड जमींदारर्स —

खड़जीतजी बैंकर्स रायसाहव पाठक देवीदीन दूवे वृन्दावनजी बैंकर्स ला० मेवारामजी बैंकर्स दूवे सोनेलालजी राजा शिवमंगल सिंह राजा वहादुर

### फहसाबाह

यह नगर बी० वी० एण्ड सी० आई० रेलवे की कानपुर-श्रद्धनेरा त्रांच का एक जंकशन है। यहाँ से ई० आई० श्रार० की एक त्रांच लाइन मैनपुरी होती हुई शिकोहाबाद को गयी है। यह नगर संयुक्त प्रान्त के श्रन्तर्गत अपने ही नाम के जिले की तहसील का हेड कार्टर है। यह नगर भागीरथी के तट पर बसा हुआ है। इसके समीप का भूभाग बहुत ही उपजाऊ है अतः यहाँ का तरवूज भारत प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ आद्ध, गोभी और तम्बाक्स बहुत बड़े परिमाण में पैदा होती है जो भारत के सुदूरवर्ती नगरों को श्रावश्यकता से अधिक परिमाण में फसल पर भेजी जाती है। यही कारण है कि यहाँ की इस उपज का न्यापार प्रायः भारत के सभी स्थानों से होता है। यहाँ से लगभग ९० लाख रुपये के आद्ध, ७० लाख रुपये की तम्बाक्स प्रति वर्ष प्रायः बाहर भेजी जाती है।



श्री॰ सेठ सत्यनारायणजी गोएनका (परसराम हरनन्दराय ) देहली



श्री० सेठ गंगाधरजी गोएनका ( परसराम हरनन्दराय ) देहळी



श्री अ सेठ दुर्शात्रसादजी गोएनका (परसराम हरनंदराय) देहली बा॰ राजेन्द्र कुमार S/o गंगाधरजी गोएनका



पत्नी ने घापकी फर्म का काम सँभाला और उनके स्वर्गवास के वाद सन् १८९९ ई० से वाबू द्वारकाप्रसादजी ने उपरोक्त नाम से फर्म का संचालन करने लगे। आपने भी अच्छी उन्नति की। आपके स्वर्गवासी होने पर सन् १९१९ में आपके दत्तक पुत्र वाबू केशरीचंदजी फर्म के मालिक हुए और तब से आप ही फर्म का संचालन कर रहे हैं। आप होनहार नवयुवक हैं। फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरुखाबाद—जवाहरलाल द्वारका-प्रसाद मसजीद

यहाँ वैंकर्स तथा लैंगडलार्ड का काम होता है।

## मेसर्स तुल्सीराम धर्मनारायण

इस फर्म के मालिक बिसाऊ ( रोजपूताना ) निवासी हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्य-समाज के सब्जन हैं। इस फर्म के आदि संस्थापक सेठ विनोदीरामजी थे। आपने बिसाऊ से आकर व्यापार किया था। आपके बाद फर्म ने किराने और लोहे के व्यापार में अच्छी उन्नति की। वर्तमान में केवल जमींदारी और महाजनी लेनदेन का ही काम यहाँ होता है। फर्म के वर्तमान मालिक सेठ धर्मनारायणजी तथा आपके पुत्र बा० श्यामनारायणजी तथा देवकीनंदजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

फर्रुखाबाद—मेसर्स तुलसीराम धर्मनारायण } यहाँ वैंकिंग श्रीर जमींदारी का काम होता है।

### मेसर्स स्यामलाल सिद्धगोपाल

इस फर्म के मालिकों का श्रादि निवासस्थान यहीं का है। आप लोग श्रमवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस परिवार के यहाँ लगभग २५० वर्ष से ऊँचे दर्जे का व्यवसाय श्रीर महाजनी का काम होता आ रहा है। श्रतः इस प्रान्त के प्रतिष्ठित एवं श्रीसम्पन्न परिवारों में इस परिवार की गणना की जाती है। इसका बहुत बड़ा व्यापार प्रथम श्रागरे में था पर सिपाही-विष्ठव के बाद सन् १८५७ ई० से वह काम बन्द कर दियां गया श्रीर तब से यह परिवार यहाँ पर केवल वैंकिंग श्रीर जमीदारी का काम करता है। इस परिवार के पूर्व पुरुष लाला सिद्धगोपाल-जी ने सन् १८५७ ई० में सरकार को अच्छी आर्थिक सहायता की थी। आपके पुत्र लाला जगन्नाथप्रसादजी भी आपके समान ही प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली महानुभाव थे। आप श्रान-रेरी मैंजिस्ट्रेट भी थे। श्राप सभी लोकोपकारी कार्यों में श्रच्छा भाग लेते थे। आपके पुत्र लाला पुरुषोत्तमनारायण्जी भी श्रपने पूर्वजों के समान ही ऊँचे दर्जे के रईस श्रीर प्रतिष्ठा-

श्राप स्वर्यं भी श्रच्छे चित्रकार हैं। इसके श्रातिरिक्त श्रापके पास प्राचीन और नवीन प्रन्थों का भी एक अच्छा संप्रह है। जिससे श्रापका पुस्तक-प्रेम प्रतीत होता है। सेठ गंगाधरजी के इस समय दो पुत्र हैं जिनमें एक का नाम बाबू राजेन्द्र कुमारजी हैं और दूसरे का अभी नाम करण नहीं हुआ है।

श्रापका व्यापारिक परिंचय इस प्रकार है:--

देहली—मेसर्स परसराम हरनन्दराय तमाखू कटरा (T. A. Satya, Snnbeen, Prasad Phone 1566, Code Bentely Private

कलकत्ता—मेसर्स हरनन्दरायवद्रीदास । ९५ क्वाइव स्ट्रीट

कलकत्ता—मेसर्स हरनन्दराय बद्री-दास ६९ कॉटनस्ट्रीट

कानपुर-मेसर्स हरतन्दराय अर्जुत-दास नयागंज

छुधियाना—मेसर्स हरनन्दराय दीना-नाथ कैसरगंज इस फर्म पर खास न्यापार बोरों का होता है। इसके श्रितिरक्त बैंकिंग, पीसगुड्स इम्पोर्टिंग, कमीशन एजन्सी का बहुत बड़ा काम होता है। यह फर्म दी गोएनका कॉटन मिल दिल्ली की मैनेजिंग एजएट है।

इस फर्म पर गनी श्रोर हैसियन का व्यापार होता है। इस फर्म का मैनेजमेण्ट रायबहादुर सेठ मुखरामजी कानोडिया के पुत्र लक्ष्मीनारायण्जी कानोडिया करते हैं।

यहाँ पर भी हैसियन श्रीर गनी का व्यापार होता है। इसमें रायबहादुर सेढमलजी डालिमया पार्टनर हैं।

यहाँ पर भी गनी का व्यापार होता है।

यहाँ पर भी गनी का व्यापार होता है।

# विड्ला बदर्स

इस प्रतिष्ठित फर्म का विस्तृत परिचय श्रनेक चित्रों सिहत इस प्रन्थ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के पृष्ठ ८१ से ८६ तक, तथा दूसरे भाग में कलकत्ता विभाग के पृष्ठ २३५ पर
तथा श्रीर भी स्थान २ पर दिया गया है। देहली में यह फर्म बिड़ला कॉटन स्पीनिंग एवं वीविंग
मिल्स लिमिटेड की नेमैजिंग एजण्ट है। इसके मालिक बाबू जुगलिकशोरजी बिड़ला, बा०
रामेश्वरदासजी बिड़ला, बा० घनश्यामदासजी बिड़ला तथा बा० व्रजमोहनजी बिड़ला हैं। आप

### भारतीय व्यापारियों का परिचय (तीसरा भाग)



[स्व॰ सेठ शिवकरणदासजी खेमका (पन्नालाल वासुदेव) स्व॰ सेठ शिवदयालमलजी खेमका (पन्नालाल वासुदेव) फर्रुखाबाद



फर्रुवाबाद



बावू सूर्य्य प्रकाशजी खेमका (पन्नालाल वासुदेव) फरंखाबाद



वावू गजाननजी!खेमका (पन्नालाल वासुदेव) फर्रुखाबाद



विलिंडग ( मेसर्स स्रजलाल एण्ड सन्स ज्वैलर्स ) देहली



खालसा मिल ( लक्ष्मीचन्द्र रामकुमार ) देहली

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स पत्रालाल वासुदेव लोहाई—फरुखाबाद र्वे चहाँ हेड आफिस है तथा गड़ा और वैंकिंग का काम होता है।

मेसर्स शिवदयालमल कन्हेयालाल लोहाई—फरुखाबाद

यहाँ कपड़े का काम होता है।

मेसर्स वासुदेव शिवकरणदास काहू की कोठी-कानपुर T. A. Khemka

कपड़ा और वैंकिंग का काम होता है। यहाँ अह-मदाबाद की मिलों के कपड़े की एजेन्सी है।

मेसर्स पन्नालाल शिवकरण्दास १७४ हरीसन रोड कलकत्ता T. A. Woomapati

यहाँ कपड़े की खरीद-फरोख्त का व्यापार, चलानी का काम श्रौर वैंकिंग व्यवसाय होता है।

# फरुखाबादी क्लाथ मरचेंट्स

## मेसर्स कुंजीलाल साध एण्ड सन्स।

इस फर्म के मालिक यहां के चादि निवासी हैं। चाप लोग साध समाज के सन्जन हैं। इस फर्म के संस्थापकों ने चारम्भ में नील का न्यवसाय मेसर्स सुमेरचंद श्यामलाल के नाम से खोला था। कुछ वर्ष बाद सन् १८९५ ई० में फरुखाबाद के मशहूर छपे कपड़ों का काम चारम्भ किया। इसी वर्ष लाला श्यामलालजी ने अपने बड़े पुत्र छाला छंजीलालजी को साथ ले विलायत की यात्रा की। लाला छंजीलालजी जर्मनी से रंगाई और छपाई का काम सीख कर छौटे छोर साथ ही खपनी फर्म पर सुधरे हुए विलायती ढंग और फैशन के अनुसार माल तैयार कराने तथा विदेश भेजने लगे। इस काम में फर्म को अच्छी सफलता मिली। यही कारण है कि फर्म ने खपने अच्छे माल पर पेरिस, लंदन, कलकत्ता तथा इलाहाबाद की प्रदर्शनियों में स्वर्णपदक प्राप्त किये। इस फर्म के उत्तम माल की प्रशंसा लार्ड मिन्टो तथा लार्ड हार्डिज के समान वायसरायों के सर्टीफिकेट दे की है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला कुञ्जीलालजी, लाला छुत्रालालजी श्रीर आपका परि-वार है।

करती है। यहाँ इसकी एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फैक्टरी भी है। इसके वर्तमान मालिक सेठ फूलचंदजी टिकमानी हैं। यहाँ का तार का पता Tikamani है। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में पेज नं० ४४ में बम्बई में दिया गया है।

## मेसर्स चुनीलाल शिववक्ष

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ द्वारकादासजी एवं सेठ नारायणदासजी हैं। श्राप लोगों के पूर्वेजों ने सम्वत् १९३५ में इस फर्म की स्थापना की । इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

T. A. "Ramanand" (

मेसर्स-चुन्नीलाल शिववक्ष शिकोहाबाद । यहाँ फर्म का हेड आफिस है। इस फर्म पर कपड़ा, गल्ला, वी और श्राद्त का काम होता है।

शिकोहावाद-दी रामानंद द्वारकादास कॉटन जीनिंग फैक्टरी एएड आईल मिल

यहाँ रूई, तेल आदि का व्यापार होता है तथा इस कारखाने के आप मालिक हैं।

मैनपुरी-शिवशंकर महाबीर प्रसाद } यहाँ गल्ला एवं आद्त का व्यापार होता है ।

### मेसर्स क्षेत्रपाल बुजलाल

इस फर्म के मालिक पल्लीवाल गौड़ ब्राह्मण समाज के गुट्टा (बीकानेर) निवासी सन्जन हैं। यह फर्म १९५४ में स्थापित हुई। शुरू २ में इस पर घी का न्यापार प्रारम्भ किया गया। घी के व्यापार में इस फर्म को बहुत सफलता हुई। इसके पश्चात् सन् १९१९ में इस फर्म ने एक शीशे का कारखाना खोला जिसमें शुरू २ में रंगीन काँच का काम होता था। सन् १९२४ से इसमें काँच के वर्तन वगैरह भी बनना शुरू हो गये हैं। आजकल करीब २ लाख रुपया सालाना का माल यह कारखाना तैयार करता है। इसके वर्तमान मालिक पं० वृजलाल जी हैं। आप करीव २५ साल से त्रार्थ-समाज के सभापित हैं तथा घी मरचेन्ट्स एसोसिएशन के भी आप सभापति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-शिकोहाबाद-मेसर्स क्षेत्रपाल वृजलाल } यहाँ घी और आढ़त का काम होता है।

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | , |  |  |

परिमाण में बाहर जाता है। तिलहन बाना भी यहाँ पैदा होता है। यहाँ का तौल घी और रूई को छोड़ कर शेष का ८०रुपये भर के सेर से एवं घी और रूई का तौल १०० रुपये भर के सेर से होता है।

यहाँ निम्नलिखित जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरियाँ हैं—
नन्दिकशोर जगन्नाथ जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी
जुगीलाल कमलापत ,, ,, ,,
वेस्टपेटेन्ट कम्पनी लि॰ ,, ,, ,,
न्यू मुफस्सल एएड को॰ ,, ,, ,,
परसोत्तम जीनिंग कम्पनी
शारदुल जीनिंग फैक्टरी
मन्नूलाल कन्हैयालाल जीनिंग फैक्टरी
होरीलाल जीनिंग एएड प्रेसिंग फैक्टरी

## मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत

इसका हेड-आफिस कानपुर है अतः विशेष परिचय वहीं दिया गया है। इसके वर्तमान मालिक सेठ कमलापतजी हैं। यहाँ यह फर्म कॉटन का व्यापार करती है। यहाँ इसकी एक जीन प्रेस फेंक्टरी है।

## मेसर्स जवाहरलाल जगनाथ

इस फर्म के मालिक जिला उन्नाव निवासी कुनव क्षत्री समाज के सज्जन हैं। करीब १०० वर्ष पूर्व जवाहरलालजी एवं ज्ञापके पिता.ला० रिशालसिंहजी ने स्थापित कर गद्धा, घी, नमक इत्यादि का काम आरंभ किया था। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पश्चात् फर्म के काम का संचालन आपके पुत्र ला० जगन्नाथजी ने किया। आप व्यापारकुशल व्यक्ति थे। आपके समय में फर्म की वहुत उन्नति हुई। आपने जमींदारी भी खरीद की। आपने अपने व्यापार को और बढ़ाया। आपने यहाँ एक सोना-चाँदी की फर्म स्थापित की। साथ ही साभे में काँटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरियाँ भी खोलीं। आपका स्वर्गवास हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक ला० बाबूरामजी तथा आपके पुत्र मदनमोहन लालजी हैं। आप दोनों ही सज्जन मिलनसार एवं व्यापारी महानुभाव हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। फरुखाबाद—मेसर्स शिवनारायण जगतनारायण सधवाड़ा T. A. Chhabhaia

यहाँ छपे कपड़े का ज्यापार होता है।

## मेसर्स इंगामल वालकृष्ण

इस फर्म का हेड आफिस कानपुर है जहाँ विशेष परिचय दिया गया है। यहाँ यह फर्म कपड़े का काम करती है। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला गोपालदासजी तथा लाला बुद्धलालजी हैं।

### क्लाथ मर्चेंद्स मेसर्स वंसीधर गोपालदास

इस फर्म के मालिकों का यहाँ खास निवासस्थान है। आप लोग रस्तोगी वैश्य समाज के सन्जव हैं। इस फर्म का विस्तृत और सचित्र परिचय हमारे इसी ग्रंथ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग में पृष्ठ १२८ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म कपड़े का न्यापार करती है।

## मेसर्स क्यामसुन्दर रामचरण

इस फर्म की स्थापना लगभग ३० वर्ष पूर्व कन्नौज निवासी लाला मुकुन्दराम ने की थी। उस समय इस फर्म पर मुकुन्दराम इयामसुन्दर नाम पड़ता था। आपके स्वर्गवासी होने पर आपके ६ पुत्र कुछ दिन तक व्यापार करते रहे पर पीछे अलग २ हो गये। अतः आपके पुत्र लाला श्यामसुन्दरलाल तथा लाला रामचरणलाल ने सिम्मिलित हो उपरोक्त नाम से व्यापार आरम्भ किया जो आज भी पूर्ववत् हो रहा है। इस फर्म की विशेष उन्नति इन्हीं दोनों भाइयों के द्वारा हुई। प्रथम कपड़े का काम होता था फिर कलकत्ता और बम्बई से सीधा माल मेंगाने लगे और अन्त में कानपुर की मिलों की एजेन्सी ली।

इसके वर्तमान मालिक लाला श्यामसुन्दरलालजी तथा आपके भाई लाला रामचरणजी के पुत्र लाला विश्वम्भरनाथ श्रीर विशेश्वरप्रसादजी हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—
फरुखाबाद—मेसर्स इयामसुन्दर राम- विकटोचरण, कटरा श्रहमद्गंज रिया मिल तथा इलगिन मिल की एजेन्सी है।

संचालन करने लगे। आपने अपने लड़के विशंभरनाथ द्वारकादास के नाम से एक फर्म और खोली। ला० वंशीधरजी के छोटे भाई देवकीनन्दनजी का स्वर्गवास हो गया। सं० १९७४ से ही आप सब लोग अलग २ स्वतंत्र व्यापार करने लग गये थे।

इस समय फर्म के मालिक बंशीधरजी, रूपिकशोरजी के पुत्र रामनाथजी एवं नन्द्किशोर-जी के पुत्र जुगलिकशोरजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

| इटावा—मेसर्स दिलसुखराय<br>राधाऋष्ण    | } | हेड श्राफिस है। यहाँ बैंकिंग तथा जमींदारी का<br>काम होता है।                    |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| इटावा—मेसर्स वृजकिशोर<br>कुंजिकशोर    | } | यहाँ भी वैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है।                                    |
| इटावा—मेसर्स रूपकिशोर                 | } | यहाँ भी बैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है।                                    |
| इटावा— मेसर्स नन्द्किशोर              | } | यहाँ वैंकिंग, जमींदारी, गहाा, घी इत्यादि का व्यापार<br>एवं आढ़त का काम होता है। |
| इटावा—मेसर्स विशम्भरनाथ<br>द्वारकादास | } | सोना-चाँदी, जवाहरात का न्यापार एवं घी की<br>स्राढ़त का काम होता है।             |

### मेसर्स वाँकेविहारीलाल रूपनारायण

इस फर्म के मालिक अग्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। आपके पूर्व पुरुष पहले पहले कोड़ा, जहानावाद आये। वहाँ से वे व्यापार के लिये गवालियर गये और वहीं रहने लगे। वहाँ वे खजांची हो गये। पश्चात् वहाँ से वे लोग भिंड आ गये। भिंड से यह परिवार यहाँ इटावा चला आया। इस खानदान में ला० गोपीनाथजी हुए। उन्होंने गोपीनाथ कुंजिबहारी लाल के अलीगढ़ जिले के सिकंदरामऊ नामक स्थान पर शोरे की कोठी खोली। इसी शोरे के व्यापार के कारण आप लोग शोरावाल कहलाये। आपने तथा भापके भाई शीतलप्रसादजी ने नील की कोठियाँ खोलीं इसमें आपने वहुत सम्पत्ति पैदा की। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया। शीतलप्रसादजी के स्वर्गवास के समय ४८ हजार रुपया दान किया गया। सन् १९०० में आप दोनों भाई अलग २ हो गये थे। शीतलप्रसादजी के पुत्र ला० वाँकेविहारीलालजी

फरुखावाद—मेसर्स रामचन्द्र विश्वनाथ कटरा श्रहमद गंज

कपड़े का थोक व्यापार होता है।

फरुखावाद—मेसर्स रामस्वरूप शंकरलाल रेलवे रोड यहाँ पीतल,ताँ ये के वर्तन की खाढ़त का काम होता है। कारखाना माल तैयार करने का है।

#### मेसर्स हरीराम मुकुन्द्राम

इस फर्म की स्थापना १०० वर्ष पूर्व लाला हरीरामजी खत्री ने की थी श्रौर चाँदी सोने का व्यापार आरम्भ किया था जो यह फर्म आज भी कर रही है। इस फर्म के वर्तमान मालिक वा० कृष्णशंकरजी, वा० शिवशंकरजी तथा वा० खुन्न्लालजी हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरुखावाद—मेसर्स हरीराम मुकुन्दराम कटरा अहमद गंज यहाँ हे॰ श्रा॰ है और चाँदी सोने का व्यव-साय तथा वैंकिंग और जमींदारी का काम होता है।

फरुखाबाद—मेसर्स मुत्रूलाल खुन्नूलाल कटरा अहमद गंज

र्व यहाँ कपड़े का थोक व्यापार होता है।

#### मेसर्स रतीराम एण्ड सन्स

इस फर्म की स्थापना महेन्द्रगढ़ निवासी लाला रतीरामजी ने सन् १८६५ में की थी। इस फर्म ने आरम्भ में ठेकेदारी का काम किया और क्रमशः उन्नति की। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला रामस्वरूपजी, लाला सूर्यभानजी तथा लाला चन्द्रभानजी हैं। व्यापारिक परिचय यों है।

फतेहगढ़—मेसर्स रतीराम एएड सन्स कन्ट्रमेन्ट

T. A. Rateeram

कलकत्ता—मेसर्फ रतीराम एण्ड सन्स १०२ छाइव स्ट्रीट यहाँ हेड छाफिस है तथा रेलवे और सरकारी कंट्राक्ट का काम और वैंकिंग व्यापार होता है।

यहाँ विदेशी श्राद्त का काम होता है।

# कन्नीज

कन्नोज का इतिहास बहुत पुराना है। यह स्थान ११वीं शताब्दी में तत्कालीन महाराजा जयचंदजी की राजधानी रहा है। जयचंद प्रसिद्ध राठोर वंशीय थे। इनके पूर्वज दक्षिण प्रांत से यहाँ आकर वसे थे। कई इतिहासकारों का मत है कि ये राठोड़ पहले सिथियन्स नाम से पुकारे जाते थे। इस स्थान पर सन् १०७७ में महमूद गजनवी ने चढ़ाई कर इसे छूटा था। इसके पश्चात् भी सन् १११४ ई० तक इस स्थान पर हिन्दुच्यों का ही शासन रहा। पर देश के दुर्भाग्य से एवं आपसी फूट के कारण इस पर महमद गोरी ने चढ़ाई कर इसे हस्तगत किया। तब से इस पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। यहीं हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई हुई थी। इसके पश्चात् यह स्थान महाप्रतापी ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर आया। प्राचीन समय के कई भग्नावशेष आज भी यहाँ विद्यमान हैं।

आजकल यह स्थान गंगा नदी के किनारे बी० बी० एएड सी० आई० आर० की कानपुर— श्रचनेरा त्रांच पर अपने ही नाम के स्टेशन से ५ मील की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ का व्यापार प्रधानतया इत्र, तेल वगैरह का है। यहाँ कई बड़े २ इत्र के व्यापारी निवास करते हैं। यहाँ का इत्र भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ इत्र की कई फैक्टरियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ निम्नलिखित कल-कारखाने भी हैं:—

- (१) कन्नौज डाईंग एरड विविंग मिल्स—इसमें कपड़े की बुनाई एवं रंगाई का काम होता है। इसमें ५० लूम्स हैं और ७२ आदमी काम करते हैं।
- (२) मथुराप्रसाद सूरजप्रसाद सेंडल उड आईल डिस्टीलेशन एण्ड यार्न वक्स इसमें चन्दन का तेल खिंचा जाता है एवं सूत की रंगाई का काम होता है। इसमें ५९ आदमी काम करते हैं।
- (३) कोकोलस जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी—यह सरायमीरा में है। यहाँ काटन जीन और प्रेस किया जाता है। इसमें ५९ चरखे हैं तथा १९४ आदमी काम करते हैं।

विद्यालय को एवं करीब करीब ७५ हजार रुपया स्थानीय सनातन धर्म हाईस्कूल को प्रदान किया है तथा धापकी ओर से कई कुएँ एवं मन्दिर बने हुए हैं।

इस फर्म को व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

इटावा—रायबहादुर श्यामविहारी लालजी भटेले यहाँ वैंकिंग और जमींदारी का काम होता है। आप ३३०००) सालाना मालगुजारी गवर्न-मेंट को देते हैं।

इटावा—मेसर्स श्यामविहारीलाल रमेशचन्द्र गंज यहाँ गल्ला, रूई, घी और आढ़त का न्यापार होता है।

#### रायबहादुर सेठ क्यामसुन्दरलाल

इस फर्म की स्थापना स्व० रा० ब० क्यामसुन्दरलालजी सी० आई० ई० के० आई० एच० ने ४० वर्ष पूर्व की। उपरोक्त रा० व० क्यामसुन्दरलालजी का जीवन प्रायः पोलिटिकल कार्य्य में व्यतीत हुआ। आप कमशः किशनगढ़, गवालियर, अलवर रियासतों में प्रधान मंत्री के पदों पर रहे और वड़ा सम्मान पाया। अपने काल में इन रियासतों में Industry बढ़ाने की चेष्टा की और अधिकांश Industrial कार्य्य जो इन रियासतों में चल रहे हैं आपके ही स्थापित किये हुए हैं। आप माहेक्वरी समाज में Social & Educational कार्य करनेवाले पहले औत्ति थे। आप अखिल भारतवर्षीय वैश्य महासभा के प्रेसीडेएट चुने जा चुके थे। आप रायल Royal Famine & Royal Ofiscal कमीशन के सदस्य चुने गये थे। आप इलाहाबाद यूनिवरिसटी के १५ साल तक फेलो रहे।

श्रापके ४ पुत्रे हुवे; श्रीबालमुकुन्द्दासजी, बालकृष्णदासजी, बालगोविन्द्दासजी श्रौर बालगोपालदासजी। जिनमें से श्रीबालमुकुन्द्दास, बालकृष्णदास का स्वर्गवास हो गया है।

इस फर्म के मालिक इस समय वालगोविन्ददासजी और वालगोपालदासजी हैं।

इस फर्म पर रूई, गहाा, कमीशन और वैंकिंग का कार्य्य होता है। इनकी सारइल कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी इटावा में है तथा दाल और फ़्रोअर मिल है। तथा इसके अतिरिक्त इटावा जिले में आपकी जमींदारी भी है।

इस फर्म का ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

इटावा—रा० व० श्यामसुन्दरलाल सारइल फैक्टरी T. A. Sardool.

इसका मॅनेजमेणट पंडित श्रीकृष्णदास जैपुरनिवासी बहुत काल से कर रहे हैं।

६५

# भारतीय त्र्यापारियों का परिचय 💮



लाला शिवगुरु।मदासजी (वेनीराम मूलचन्द) कन्नौज



शाह सुन्दरलालजी ( लालमन सुन्दरलाल ) मैनपुरी



बावू घासुदेवजी ( वेनीराम मूलचन्द ) मैनपुरी



बावू चन्द्रदेवजी ( वेनीराम मूलचन्द्र ) मैनपुरी

व्यापार की दृष्टि से इस स्थान पर किसी प्रकार का व्यापार नहीं है। यहाँ गरला वगैरह पैदा होता है और वह बाहर भी एक्सपोर्ट होता है मगर बहुत कम। यहाँ रोजाना व्यवहार में आनेवाली वस्तुओं की प्रधान विक्री है और ये ही बाहर से यहाँ आती हैं। आसपास के प्रांत में यहाँ की तमाखू, संदुक, खड़ाऊँ आदि प्रसिद्ध हैं।

यहाँ जैनियों का मन्दिर दर्शनीय वस्तु है।

यहाँ के व्यापोरियों का परिचय तिस्त प्रकार है-

#### मेसर्स गोपीराम रामचंद्र

इसका हेड आफिस कलकत्ता है। यहाँ गरला तथा रूई की खरीद शिकोहाबाद वाली फर्म के लिये की जाती है। इसका विस्तृत हाल प्रथम भाग के वम्बई विभाग के पृष्ठ ४४ पर दिया गया है।

### मेसर्स लालमन सुन्दरलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक स्व० सुन्दरलालजी के पुत्र ला० घरमदासजी, ला० नारायण-दासजी एवं ला० मूलचंदजी हैं। आप लोग बढ़ेलवाल दिगम्बर जैन सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना करीव १०० वर्ष पूर्व शाह लालमनजी ने की थी। आपने ही अपनी व्यापार-चातुरी से इस फर्म की तरकों की। आपके २ पुत्र हुए, शाह सुन्दरलालजी एवं ला० मिजाजी-लालजी। मिजाजीलालजी अलग होकर देहरादून चले गये। वहीं उनके वंशज व्यापार करते हैं। लालमनजी के पश्चात् इस फर्म का संचालन सुन्दरलालजी ने ही सम्हाला। आपका स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में फर्म के प्रधान संचालक सेठ धरमदासजी हैं। आप सरल एवं मिलनसार व्यक्ति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मैनपुरी—मेसर्स लालमन सुन्दरलाल

होता है।

यहाँ गल्ले का व्यापार और आद्त का व्यापार होता है।

आप भी न्यापारचतुर सज्जन हैं। श्रापने भी फर्म की बहुत उन्नित की। श्रापने कन्नीज में कपड़े के काम को बढ़ाया। साथ ही हशायन (अलीगढ़) नामक स्थान में फूलों की खेती करवाई तथा वहाँ इन्न निकालने का कारखाना खोला। यहाँ से फूल एवं इन्न सप्ताय किया जाता है। आपने यहाँ एक खन्नी समाज कायम किया है जिसमें कन्याओं की शिक्षा एवं श्रार्ट का प्रबंध है। श्राप मिलनसार सज्जन हैं। आपके चार पुत्र हैं जो इस समय विद्याध्यम कर रहे हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

यहाँ फर्म का है० आ० है तथा इत्र का काम होता है। इसके अंडर में कपड़ा, चाँदी, सोना, वैंकिंग और जमींदारी का भी काम होता है। यहाँ जमींदारी का भी काम होता है। यहाँ जमींदारी है तथा फूलों का वगीचा है। यहाँ इत्र का कारखाना भी है। कोलापली० पो० ब्रह्मपुर (गंजाम) मेसर्स मनऊलाल रामनारायण

#### मेसर्स देवीयसाद सुन्दरलाल

इस फर्म के मालिक फरुखावाद निवासी खत्री समाज के टंडन सज़न हैं। इस फर्म के पूर्व पुरुष ला० देवीप्रसादजी सन् १८५० में यहाँ आये तथा पुलिस में काम करते रहे। सन् १८०० में आपके पुत्र ला० सुन्दरलालजी एवं श्यामलालजी ने फर्म स्थापित कर इनका कारवार खोला। कुछ समय पश्चात् इस फर्म की एक शाखा बनारस में खोली गई। जो वर्तमान में भी सुचारु रूप से अपना व्यवसाय कर रही है। इस फर्म को अपने माल की अच्छाई के लिये कई नुमाइशों से प्रसंशापत्र प्राप्त हुए हैं। सन् १८८४ में यू० पी० के गवर्नर सर विलियम मेरिस के द्वारा इस फर्म को अपाइएटमेंट लेटर मिला है। ला० सुन्दरलालजी एवं ला० श्यामलालजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् इस फर्म का काम ला० सुन्दरलालजी के पुत्र ला० खुन्नीलालजी एवं श्यामलालजी के पुत्र ला० सुखीलालजी ने सम्हाला। आप दोनों सज्जनों के हाथों से इस फर्म की और भी तरकी हुई। ला० सुखीलालजी का स्वर्गवास सं० १९१९ में हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला० खुत्रीलालजी एवं आपके भतीजे तथा सुखीलालजी

यह नगर भी भारत के इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है अतः समय समय पर यवन शासकों की कीडा-भूमि रहा है। यही कारण है कि उनके आमोद-प्रमोद की कितनी ही वस्तुएँ तैयार करनेवाले कारीगरों को इसने आश्रय भी दिया है जिनमें से आजकल भी कपड़े के पक्के एवं मनमोहक छपाई का कम-गत विकास का नमूना हम पाते हैं। यहाँ सभी प्रकार के फैंसी से फैंसी पर्दे, पलंगपोश, फर्दे, लिहाफ, टेबल, छाथ, चाँदनी, छत आदि छापे जाते हैं। यह काम सूती और रेशमी दोनों ही तरह के कपड़े पर बनता है। सूती कपड़ा प्रायः अधिकांश में देशी मिलों का ही होता है। यहाँ का यह छपा हुआ माल योरोप और अमेरिका की बाजार में बड़े चाव से विक्री होता है। वहाँ के धनकुबेर अपने आमोद-प्रमोदपूर्ण प्रासादों में इन्हीं को सजाते हैं। भारत की कारीगरी के नाते यहाँ का माल बहुत ही उत्तम एवं सराहनीय माना जाता है। यहाँ आख, तम्बाकू, घी और गल्ले का तौल ११० भर का है।

# बेंकर्स

# मेसर्स छोटेलाल दुर्गापसाद रायवहादुर

इस फर्भ के मालिकों का आदि निवास-स्थान नारनौल (पिटयाला स्टेट) का है। पर १५० वर्ष से यह लोग फरुखाबाद रहते हैं। पिहले इनके यहाँ नील, जमीदारी, बैंकिंग तथा आढ़त का बहुत बड़ा ज्यापार होता था। इस फर्म की प्रधान उन्नित लाला छोटेलालजी के हाथों से हुई। आपके पुत्र रा० व० दुर्गाप्रसादजी के स्वर्गवास के बाद फर्म का सञ्चालन-भार रा० व० साहब के पुत्र बा० भारतेन्दुजी ने सम्हाला, पर आप भी स्वर्गवासी हो गये। अतः वर्तमान में आपके दोनों आता बा० नवीनचन्दजी तथा बा० चन्द्रप्रकाशजी करते हैं। आप लोग उँचे विचार एवं सरल व्यवहार के महानुभाव हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— फरुखाबाद-मेसर्स छोटेलाल दुर्गाप्रसाद रायबहादुर } यहाँ जमींदारी तथा बैंकिंग काम होता है।

# मेसर्स जवाहरलाल द्वारकापसाद

इस फर्म के मालिक खेतड़ी (जयपुर) निवासी हैं। आप लोग अप्रवाल वैदय-समाज के शाह सज्जन हैं। इस खानदान के लाला पनीलालजी खेतड़ी से यू० पी० आये और नील का व्यवसाय तथा सट्टे का काम किया जिसमें अच्छी सफलता मिली। फलतः कितने ही स्थानों पर फर्में खोलीं। आप परम आस्तिक विचार के महानुभाव थे। आपके बाद आपकी धर्म-

मालिक लाला बनवारीलालजी जब केवल तीन वर्ष के थे तब इनके पिता गुलजारीलालजी स्वर्गवासी हो गये। उस समय इनके दादा भानामलजी विद्यमान थे। सगर वे भी इनको पन्द्रह वर्ष का छोड़ कर स्वर्गवासी हो गये। तव से आप ही इस फर्म का योग्यता पूर्वक सञ्चालन

यह फर्म ताता आयर्न एएड स्टील वर्क्स का वहुत अधिक माल खरीदती है। इसकी करते रहे हैं। ब्राञ्चेज पटना, कलकत्ता, फैजाबाद, वम्बई, गोगला, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, शाहगंज इत्यादि स्थानों पर है। जहाँ पर सब जगह लोहे का व्यापार होता है। भारतवर्ष में लोहे का व्यापार करने वाली फर्मों में इसका श्रासन वहुत ऊँचा है।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

भानामल गुलजारीमल

चावड़ी बाजार देहली

T. A. Bhanamal

Phone 5639

आयर्न मर्चेण्ट्स एण्ड गवर्नमेग्ट कग्ट्राक्टर्स । इस फर्म का यहाँ लोहे की ढलाई का कारखाना भी है।

# मेसर्स माधोराम बुधसेन \*

इस फर्म का हेड ऑफिस देहली में ही है। इसके मालिक खण्डेलवाल वैश्य समाज के सञ्जन हैं। इसका स्थापन लाला माधोरामजी ने करीव १०० वर्ष पूर्व किया था। आपके दो पुत्र लाला बुधसेनजी और लाला हरदेवदासजी हुए। इनमें से लाला बुधसेनजी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रम से लाला जीवनमलजी, लाला रघ्वूमलजी एवं लाला जगरमलजी था। इनमें से लाला जीवनमलजी और लाला रघ्यूमलजी के हाथों से इस फर्म की खूव उन्नति हुई। लाला रध्यूमलजी के हाथों से फर्म की व्यवसाय वृद्धि के साथ २ मार प्रतिष्ठा में भी खूव वृद्धि हुई ।

संवत् १९३० के लगभग इस फर्म की कलकत्ता त्राश्च का स्थापन हुआ तथा उसके पश्चात् संवत् १९४० में वम्बई में, १९४६ में कराँची में तथा १९७६ में कानपूर में इसकी शाखाएँ स्थापित की गईं।

लाला रघ्यूमलजी के जमाने में इस फर्म पर लोहे के व्यापार के अलावा और भी कई नवीन व्यापार प्रारम्भ किये गये। आपने कपड़े की दो दूकानें कलकत्त में तथा एक देहली में

<sup>%</sup> यद्यपि इस फर्म का परिचय इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के कलकत्ता विभाग में लाला रघ्युमल जी के चित्र सहित दे खुके हैं। फिर भी चूंकि देहली में इसका हेड ऑफिस है इसलिए यहाँ दुवारा दिया गया है।



#### मेसर्स रामरिचपालमल घासीराम

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान देहली में ही है। आप अप्रवाल वैश्य जाति के सजन हैं। इस फर्म को देहली में लोहे का न्यापर करते हुए करीव ८० वर्ष हुए। इसके पहले यह फर्म चाँदी सोने का न्यापार करती थी। इस फर्म की स्थापना लाला गंगासहायजी ने की थी। लाला गंगासहायजी का स्वर्गवास हुए करीव २० वर्ष हुए। आपके प्रधात आपके पुत्र लाला रामरिचपालमळजी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। लेकिन आपका स्वर्गवास भी लाला गंगासहायजी के कुछ ही समय पश्चात् हो गया। इस समय इस फर्म के मालिक लाला रामरिचपालमलजी के पुत्र लाला घासीरामजी हैं। आप वड़े योग्य, सज्जन और सुधरे हुए विचारों के देशभक्त पुरुष हैं।

श्रीयुत लाला घासीरामजी का दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ वैदिक पुस्तकालय में वहुत वड़ा हाथ है। आप समाजिस्ट विचारों के सज्जन हैं। इसके घ्रालावा आप इन्द्रप्रस्थ सेवक-मण्डली तथा आर्थ्यसमोज के सदस्य हैं।

श्रापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स रामरिचपाल घासीराम होज काजी 

T. A. Garders

इस फर्म पर सब प्रकार के लोहे का न्यापार होता है।

## मेसस हश्मणदास रामचंद

इस फर्म के मालिक दिल्ली के ही आदि निवासी है। इनके पूर्वज लोहे का व्यापार करते थे। इस फर्म की स्थापना लाला लक्ष्मणदासजी ने सन् १८८७ ई० के लगभग की। आपके पुत्र लाला रामचन्द्रजी तहण वय के थे, अतः आप भी व्यापार संचालन में भाग देने लगे और दोनों के सिम्मिलित उद्योग से फर्म को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। लाला लक्ष्मणदासजी के स्वर्गवास के बाद फर्म का सम्पूर्ण संचालन-भार लाला रामचन्द्रजी ने सम्हाला। आपने अपने पुत्र लाला वंगालीमलजी को अपनी देखरेख में व्यापार का काम-काज सिखाया अतः आपके बाद से आपके पुत्र लाला वंगालीमलजी ही व्यापार का संचालन कर रहे हैं।

इस फर्म की स्थापना के साथ ही सन् १९८७ में लाला लक्ष्मणदासजी ने मुरादाबाद में एक लोहे का कारखाना खोला था जो आज भी अच्छी उन्नत अवस्था पर है। इस कारखाने में लोहे की ढलाई के साथ २ सभी प्रकार का लोहे का माल तैयार किया जाता है। इसका माल अच्छा और सुन्दर होता है जिसके लिए इस श्रोर यह काफी मशहूर हो चुका है। प्राप्त वैंकर हैं। श्रापका महुत बड़ा मान है। श्राप श्रानरेरी मैजिस्ट्रेट भी हैं। आप सभी अच्छे कामों में अनुराग रखते हैं। आप ही फर्म के प्रधान कर्ता धर्ता हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स-श्यामलाल सिद्धगोपाल फरुखाबाद } यहाँ बैंकर्स एवं लैएड लार्डस का काम होता है।

# बैंकर्स एण्ड कमीशन एजंट

## मेसर्स द्वारकादास लक्ष्मीनारायण

इस फर्म के मालिक विसाज निवासी हैं। आप लोग अग्रवाल वैदय समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना इसके आदि संस्थापक लाला विनोदीरामजी के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र लाला नन्दरामजी ने की थी। इस फर्म पर लोहे और किराने का व्यापार आरम्भ किया गया था पर धीरे धीरे फर्म ने कपड़ा, आलू और तम्बाकू का काम भी किया जो आज ऊँचे दर्जे पर कर रही है। इसके वर्तमान मालिक स्व० लाला लक्ष्मीनारायण्जी के पुत्र लाला राम-नारायण्जी हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

परुखावाद—मेसर्स नंदराम हुकुमचंद का काम होता है।

फरुखावाद—मेसर्स द्वारकादास लक्ष्मी- नारायण परुखावाद—मेसर्स लक्ष्मीनारायण रामनारायण रामनारायण वहाँ कपड़े की आढ़त का काम होता है।

## मेसर्स पनालाल वासुदेव

इस फर्म के मालिक चूरू के आदि निवासी हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के खेमका सज्जन हैं। सर्व प्रथम सेठ पन्नालालजी लगभग १०० वर्ष पूर्व यहाँ आये और व्यापार आरम्भ किया। तब से यह फर्म वराबर उन्नति करती गयी।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ शिवदयालमलजी के पुत्र बाबू सूर्यप्रकाशजी तथा सेठ कन्हैयालालजी के पुत्र बाबू गजानन्दजी हैं।

इस फर्म के ज्यापार का संचालन लाला श्यामसुन्दर्जी करते हैं स्त्रीर आपके पुत्र वा० पद्मनाथजी तथा आपके भतीजे लाला विश्वम्भरनाथजी और लाला हरदयालसिंहजी व्यापार भारतीय व्यापारियों का परिचय

यह फर्म चाँदी वालों की कोठी के नाम से प्रख्यात है। यहाँ सोने चाँदी की थोक विक्री और वेंकिंग का न्ययसाय होता है। इस फर्भ का ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— संचालन में योग देते हैं। मेसर्भ —गोवद्धेनदास शिवनारायण इस फर्म पर विलायती कपड़े का थोक ज्या-कटरा नील दिल्ली मेसर्स भोलानाथ जयनारायण गणेश बाजार छाँथ मार्केट दिल्ली

# मेसर्स रतनचन्द् ज्वालानाथ

इस फर्म की स्थापना तथा उन्नित । लाला ज्वालानाथजी के हाथों से हुई। आपका स्वर्ग वास संवत १९६८ में हो गया। आपके पुत्र लाला ज्योतिप्रसादजी का स्वर्गवास आपकी मौजूदगी ही में हो गया था। इस समय लाला ज्योतिप्रसादजी के पुत्र लाला रामप्रसादजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

र्तन चन्द् ज्वालानाथ द्रीवा T. A. Ratan रहाँ पर चाँदी, सोना जेवर स्रोर कमीशन होता है।

# मेसर्स रामसिंह वुलाखीदास

यह फर्म संवत् १९३८ में सेठ रामसिंहजी द्वारा स्थापित हुई। आपका मूल निवास-स्थान रेवाड़ी (गुड़गाँव) का है। आप अप्रवाल वैश्य समाज के जैनी सन्जन हैं। शुरू से ही इस फर्म पर चाँदी सोना, हुँडी, चिट्ठी आदि का काम होता चला आ रहा है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला रामसिंहजी तथा आपके पुत्र वा० वुलाखीदासजी हैं। लाला रामसिंहजी सन्जन न्यक्ति हैं। बा० वुलाखीदासजी अपने पिताजी के साथ न्यापार में सहयोग देते हैं। 88

#### 



लाला कुञ्जीलालजी साध फर्रुबाबाद



लाला छुनालालजी साध फ़र्रुबाबाद



लाला वजभानजी साध फ़र्रुखाबाद



लाला समन्दरभानजी साध फ़र्रुखाबाद

### किराने और गल्ले के व्यापारी

#### प्रेसर्स अमोलकचंद मेवाराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक बा० शांतिलालजी हैं। इस फर्म की और भी स्थानों पर शाखाएँ हैं जिनका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ में खुरजा के पोर्शन में दिया गया है। यहाँ यह फर्म महेरवरीदास के कटरे में वैंकिंग और आढ़त का व्यापार करती है। इसका तार का पता "Raniwala" 青」

# मेसर्स गुलावसिंह गोपालराय

इस फर्म के मालिक देहली के प्रसिद्ध आरोडा खत्री समाज के सङ्जन हैं। इसका स्थापन लाला गोपालरायजी के द्वारा हुआ।

श्रापके पश्चात् इस फर्म के व्यापार का संचालन श्रापके पुत्र लाला श्रम्वापसादजी ने सम्हाला। वर्तमान में आप ही इस फर्म के सालिक हैं। आप स्थानीय किराना कमेटी के प्रेसिडेण्ट हैं।

शहर के अन्दर और बाहर शिक्षा-सम्बन्धी श्रीर धार्मिक कई संस्थाश्रों में आपने उदारता-पूर्वक सहायताएँ प्रदान की हैं। आप ने करीब २०) हजार की लागत से एक सुन्दर मन्दिर बनवाया है। इसके प्रबंध के लिए स्थायी इन्तजाम कर दिया है। आपने और भी कई संस्थात्रों को रकमें प्रदान की हैं जिनमें से किंग एडवर्ड मेमोरियल फंड और विक्टो-रिया जनाना हास्पिटल को रकमें विशेष हैं। आप ने करीन ८००००) की लागत से संस्कृत विक्टोरिया जुबिली हाय स्कूल की इमारत वनवाई है।

वार और दूसरी पव्लिक सर्विस से प्रसन्न होकर भारत-सरकार ने आप को प्रथम राय-साहब की श्रौर फिर रायबहादुर की सम्मानसूचक उपाधि से सम्मानित किया है।

आपके इस समय एक पुत्र श्रीयुत शिवशङ्करजी हैं, छाप भी व्यापार में भाग लेते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

देहली-गुलाबसिंह गोपालराय तमाखू कटरा T. A. Gopal

यहाँ सब प्रकार के किराने का बहुत बड़ा व्यापार होता है। कमीशन का काम भी यह फर्म करती है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरखाबाद—मेसर्स कुञ्जीलाल साध एण्ड सन्स, सधवाड़ा T. A. Bhan

यहाँ पदी, पलंगपोश, टेबिलक्काथ, लिहाफ आदि सभी प्रकार के छपे हुए मशहूर कपड़ों का ज्यापार होता है तथा आर्डर से छपाया जाता है और योरुप तथा अमेरिका को भेजा जाता है।

#### मेसर्स वाजीलाल जशवन्तराय एण्ड कम्पनी

इस फम के मालिक फहखाबाद के ही आदि निवासी हैं। आप लोग साध समाज के सज्जन हैं। इसके संस्थापक सन् १८७४ ई० से रंगाई और छपाई का काम कर रहे हैं। इन लोगों की इस ओर अच्छी लगन है। फर्म के वर्तमान मालिक लोगों ने कितनी ही नुमाइशों में अपना माल भेजकर पदक प्राप्त किये हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरखाबाद—मेसर्स बाजीलाल जशवन्तराय सधवाड़ा T. A. Curtain

यहाँ फरुखाबाद के छपे हुए कपड़े का न्यापार होता है।

# मेसर्स भूपनारायण महेशनारायण

इस फर्म की स्थापना सं० १९७८ में हुई थी। इस फर्म पर कपड़े की छपाई का काम होता है और पश्चिमीय देशों को भेजा जाता है। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला महेश-नारायणजी तथा ला० हरनारायणजी हैं। छाप लोग फरखाबाद के आदिनिवासी साध समाज के सब्जन हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरुखाबाद—मेसर्स भूपनारायण महेशनारायण सधवाड़ा यहाँ पर कपड़े छापे जाते हैं जो विदेश को भेजे जाते हैं।

### मेसर्स शिवनारायण जगतनारायण

इस फर्म की स्थापना सन् १९२३ में हुई; पर इस फर्म ने अल्प काल में ही अच्छी उन्नति की और विदेश की कितनी ही नुमाइशों में ख्याति प्राप्त की । इस फर्म के वर्तमान मालिक शिवनारायणजी, रामेश्वरनारायणजी, प्यारी मोहनजा तथा कैलाशनाथजी हैं।

#### मेसर्स रामगोपाल परसराम

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान वेरी में है। आप अग्रवाल जाति के गोयल गौत्रीय सज्जन हैं। दिख्ली में यह फर्म वहुत पुराना है। दिख्ली में इस फर्म की स्थापना सेठ रामगोपालजी ने की। सेठ रामगोपालजी के तीन पुत्र थे। उनमें से यह फर्म सेठ परसरामजी के वंशजों का है।

इस समय इस फर्म के मालिक लाला लक्ष्मीनारायणजी, रामस्वरूपदासजी, मनोहर-

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

वेरी—सेसर्स धनीराम रामगोपाल

दिल्ली—मेसर्स रामगोपाल परसराम
नया बाजार T. A. Biharijee

रोहतक—मेसर्स परसराम लक्ष्मीनारायण

हापुड़—मेसर्स रामगोपाल रामेश्वरदास

कलकत्ता—रामगोपाल लक्ष्मीनारायण

रविल्ला और कमीशान एजन्सी का काम होता है।

कलकत्ता—रामगोपाल लक्ष्मीनारायण

रविल्ला पर मागला और कमीशान एजन्सी का काम होता है।

कलकत्ता—रामगोपाल लक्ष्मीनारायण

रविल्ला पर गल्ला और अवहत काम होता है।

वहाँ पर गल्ला और आहत काम होता है।

वहाँ पर गल्ला और आहत काम होता है।

#### मेसर्स हेतराम गुलावराय

इस फर्म का विस्तृत परिचय मेसर्स शिवदयालमल वख्तावरमल के नाम से प्रन्थ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग के प्रष्ठ १३४ पर दिया गया है। देहली दुकान का परिचय इस प्रकार है—

देहली-मेसर्स हेतराम गुलाबराम नया बाजार—वैंकिंग, हुएडी, चिट्ठी तथा गल्ला और कपड़े की कमीशन एजन्सी का काम होता है। इस फर्म के सालिक सेठ बख्तावर-मलजी हैं।

फरुखाबाद—मेसर्स मुकुन्दराम श्याम- रे यहाँ हेड-आफिस है और वर्तन का काम सुन्दर, चौक विरपोलिया होता है।

#### चाँदी सोने के व्यापारी

#### मेसर्स कृष्णविहारी वाँकेविहारी

इस फर्म की स्थापना लगभग ९ वर्ष पूर्व उन्नाव निवासी रायसाहब लाला अटलविहारी-लालजी मेहरोत्रा ने यहाँ की थी। तब से यह फर्म यहाँ पर सोना-चाँदी तथा तैयार जेवर का व्यापार कर रही है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक रायसाहव लाला अटलविहारीलालजी तथा आपके पुत्र वावू कृष्णविहारी, वाँकेविहारी, श्यामविहारी, छैलविहारी, लालविहारी तथा रूपविहारी जी हैं। आप लोग खत्री समाज के सज्जन हैं। आप लोगों का आदि निवास-स्थान उन्नाव है जहाँ राय-साहब ला० अटलबिहारीलालजी ने लगभग ३० वर्ष पूर्व अपने नाम से फर्म स्थापित कर व्यापार आरम्भ किया था। रायसाहव लाला अटलबिहारी लालजी उन्नाव म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। आप वर्तमान में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के सदस्य हैं। आप शिक्षा-सम्बन्धी कामों में अच्छी सहायता प्रदान करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-फरुखाबाद-मेसर्स कृष्ण्बिहारी बाँकेबिहारी-यहाँ वैंकिंग तथा सोने चाँदी का व्यापार होता है। उन्नाव-राय सा० लाला अटलविहारी लाल-यहाँ वैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है।

### मेसर्स सालिगराम लालमन

इस फर्म के मालिक खत्री समाज के टंडन सज्जन हैं। इसकी स्थापना लगभग १०० वर्ष पूर्व लाला शालिगराम ने की थी और सोने चाँदी का व्यापार आरम्भ किया था, जो फर्म श्राज भी कर रही है। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला भोलानाथजी टंडन हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरुखाबाद—मेसर्स शालिगराम लालमन कटरा अहमद गंज

यहाँ हेड श्राफिस है; सोने, चाँदी तथा बैंकिंग का काम होता है।

फरुखाबाद—मेसर्स रूपनलाल लक्ष्मीनारायण कपड़े का थोक व्यापार होता है। कटरा श्रहमदगंज कटरा श्रहमद्गंज



ह कीम महरमद जामिलखान साइव देहली

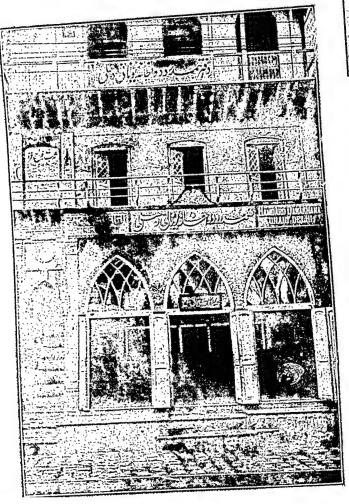

द्वालाना हमदर्द देहली

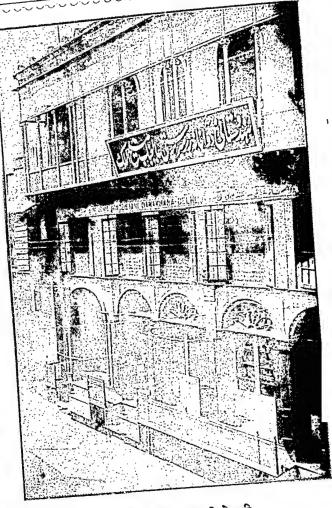

द्वाखाना हिन्दुस्तानी देहली



मसीह-उल-झामन हाकिम नासिरउद्दीन अहमदखान दे

### फर्द लिहाफ के व्यापारी

मेसर्स कस्तूरीलाल श्रीकृष्णदास

- " खुन्न्लाल भूपनारायण
- " चन्द्रसेन प्रतापसेन
- ,, निहालचन्द अचम्भेलाल
- " प्रतापसिंह गुलाबसिंह
- ,, मुन्नीलाल धनपतराय
- " शिवनारायण् अनोखेलाल

पर्दे, टेवल क्लाथ आदि के न्यापारी मेसर्स कुश्जीलाल साध एण्ड सन्स

- ,, बाजीलाल जशवन्तराय एण्ड कम्पनी
- " भूपनारायण महेशनारायण
- ,, शिवनारायण जगतनारायण
- " सुमेरचन्द्र चन्द्रभान

#### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स केवलराम खूबचन्द

- " गोपीनाथ देवीचरण
- ,, छंगामल वालकृष्ण
- ,, डोकनाथ दुर्गाप्रसाद
- ,, तुलसीराम शिवचरण
- ,, नानकचन्द मानकचन्द
- " पालीराम चुन्नीलाल
- " फूलचन्द मुन्नालाल
- " वंशीधर गोपालदास
- " भगतराम शिवकरणदास
- ,, भगवानदास नानकचन्द
- " मुन्नूलाल खुन्नूलाल
- " रामप्रसाद हरीचन्द

मेसर्स रामचन्द्र विश्वनाथ

- ,, लक्ष्मीनारायगा रामनारायण
- ,, शिवद्यालमल कन्हैयालाल
- " श्यामसुन्दर रामचरण

आल् और तम्बाक् के अड़तिये

मेसर्स उदयचन्द मुन्नालाल

- ., जैद्यालमल श्रीनिवास
- ,, द्वारकादास लक्ष्मीनारायण
- ,, दाऊद्याल गंगाप्रसाद्
- ,, मूलचन्द रघुनाथ

# गल्ले के अहतिये

मेसर्स गलीलाल पुत्तनलाल

- ,, रामसिंह फकीरचन्द
- ., रामद्याल मद्नमोहन
- ., लालमन पशईलाल

# बर्तन के व्यापारी

मेसर्स काशीराम भजनलाल

- ,, जादोराम हजारीलाल
- ,, नन्दराम हीरालाल
- ,, भगवानदास मंगलसेन
- ,, मुकुन्दराम राधाचरण
- " मुकुन्द्राम क्यामसुन्द्र
- ,, रामचरण बनवारीलाल
- ., रामनारायण हरिचरणलाल
- " श्रीलाल कुंजबिहारीलाल

इस द्वाखाने में सब प्रकार की उम्दा द्वाइयाँ, जैसे श्रर्क, शरवत, खमीरें, माजून, गोलियाँ, मुरन्बे, भस्में तथा इनके मेल से तैय्यार की हुई औपिधयाँ वहुत विद्या रूप में मिलती हैं।

# हमद्दे दवाखाना

लगभग २५ साल पहले हाफ़िज अन्दुल हमीद साहव ने इस द्वाखाने को शुद्ध और उत्तम यूनानी द्वा तैयार कर उनका देश में प्रचार करने के उदेश्य से स्थापित किया। तब से यह द्वाखाना बराबर देश की सेवा करते हुए उन्नित कर रहा है और देश तथा विदेश में इसकी प्रसिद्धि हो रही है। इसके स्थापित होने के थोड़े ही दिनों वाद इसकी ईमानदारी तथा सचाई से प्रसन्न होकर दिल्ली के रईस तथा फर्स्ट क्लास मिलस्ट्रेट स्व० हकीम रजीउद्दीन अहमद खाँ साहब बहादुर ने इस द्वाखाने को अपने संरक्षण में ले लिया और अच्छे २ नुस्खों द्वारा इसका मंडार भरते रहे। अब उनके बाद उनके सुयोग्य पुत्र हकीम नासिरुद्दीन अहमद खाँ साहब बहादुर रईस तथा फर्स्ट क्लास मिलस्ट्रेट की देख रेख में यह द्वाखाना दिन २ उन्नित कर रहा है और उनके अनुभूत नुस्खों द्वारा इसका मंडार भर रहा है।

इस दवाखाने में सब प्रकार की यूनानी दवाएँ वहुत बढ़िया और अच्छी मिलती हैं।

#### वेंक

श्रवहाबाद वैद्ध विभिन्नेड चान्द्रनी चौक इम्पीरियल वैंक ऑफ इण्डिया लि० कोर्टरोड देहली त्राश्च कोश्रापरेटिट्ह वैद्ध लिभिटेड गारस्टन वेस्टन रोड त्रिनले एण्ड कम्पनी लिभिटेड चॉद्नी चौक प्रेण्डली एण्ड कम्पनी चाँद्नी चौक चार्टर्ड वैंक आफ़ इस्डिया, चायना, श्रास्ट्रेलिया

चाँदनी चौक

थामस इक एएड सन्स कारमीरी गेट

नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड

चाँदनी चौक

पीपलस बैंक ऑफ नादर्न इण्डिया चाँदनी चौक
पंजाब नेशनल बैंक लि॰ चाँदनी चौक

मकेंटाइल वेंक ऑफ इण्डिया लि० चाँदनी चौक लायड वेंक लिमिटेड कोर्टरोड वेन्यूस इन्स्यूरेन्स वेंक लि० चाँदनी चौक सेण्ट्रल वेंक ऑफ इण्डिया लि० चाँदनी चौक

#### वैंकर्स

मेसर्स ईश्वरीदास वनारसीदास

- " कुँवरसिंह ज्ञानचन्द खारी वावड़ी
- " कल्लूमल हीराचन्द सीताराम वाजार
- " छुन्नामल एण्ड सन्स चाँद्नी चौक
- ,, दीवानचन्द एण्ड कम्पनी
- " दौलतराम श्रीराम सीताराम वाजार
- " नन्नेमल जानकीदास चावड़ी वाजार
- ,, वालाप्रसाद खलोपी प्रसाद धर्मपुरा

कॉर्माशयल माटर वक्से लिमिटेड कीन्स रोड ग्वालियर एएड नादर्न इएडिया ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लि०

गुड इयर टायर्स एएड रवर कम्पनी लि॰
जैन मोटरकार कम्पनी कीन्स रोड
हनलप रवर कम्पनी इिएडया लिमिटेड मोरी गेट
देहली मोटर एएड फरनीचर वर्क मोरी गेट
नासला मोटर वर्क्स कीन्स रोड
प्यारेलाल एएड सन्स कश्मीरी गेट
पायोनियर मोटर वर्क्स कीन्स रोड
फोनसेका एएड कम्पनी कश्मीरी गेट
फोर्ड श्रोटोमवाइल इिएडया लि॰
फोच मोटरकार कम्पनी लि॰ लोटहिन रोड
फेण्ड मोटर स्टोश्चर्स कश्मीरी गेट
बहा। मोटर कम्पनी फोर्ड एजएट क्रीन्स रोड
ब्रिटिश मोटरकार कम्पनी लि॰ कश्मीरी गेट
वाराकर एएड होयट लि॰ कश्मीरी गेट

ऑयर्न मर्चेण्ट्स

मेसर्स छोटेलाल घासीराम सिक्खी वालान

- " जवाहरमल नन्नेमल रायवहादुर होज काजी
- " जे॰ एम॰ चिमनलाल अग्रवाल चावड़ी बाजार
- " देहली आयर्न सिण्डीकेट अजमेर गेट
- ,, नन्नेमल जानकीदास चावड़ी बाजार
- ,, पी० मदनलाल एण्ड को० चावड़ी बाजार
- ,, प्यारेलाल माधोराम चावड़ी वाजार
- " भानामल गुलजारीमल चावड़ी बाजार
- " माधोराम बुधसेन चावड़ी वाजार

मेसर्स रामरिछपालमल घासीराम चावड़ी बाजार

,, लक्ष्मणदास रामचन्द चावड़ी याजार

फरनीचर मर्चेण्ट्स ईस्टर्न फर्नीचर कम्पनी झलीपुरारोड ऊमर फर्नीचर हाऊस डफरिन झिंज फरनीचर सर्विस कम्पनी कश्मीरी गेट वेनीप्रसाद एएड कम्पनी कश्मीरी गेट मोहम्मद ऊमर एएड कम्पनी मोरी गेट एम० हयात ब्रद्भ कनीघर प्लेस रामिकशन एएड कम्पनी मोरी गेट रिलायन्स ट्रेडिंग कम्पनी कश्मीरी गेट एल० गोपीनाथ न्यूकएटूनमेएट

फेक्टरीज़ एण्डस्ट्रीज़ खालसा स्पिनंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० गोएनका स्पिनंग मिल्स लि० दिल्ली क्लॉथ जनरल मिल्स लि० बिड़ला कॉटन मिल्स लि० मोहता फेल्ट केप मेन्यूफेक्चरिंगफेक्टरी ग्वालियर एण्ड नादर्न इण्डिया मोटर वक्स पावर हाउस किंग्सवे कैसिना पावर हाउस ट्रामवे एण्ड इलेक्ट्रिक वक्स दिल्ली विस्कुट फेक्टरी रामकृष्ण राम फ्लोअर मिल्स माडन फ्लोअर मिल्स गनेश फ्लोअर मिल्स

# मेसर्स वेनीराम मूलचंद

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान यहीं का है। आप लोग तेली समाज के सन्जन हैं। इस फर्म की स्थापना ला० वेनीरामजी के द्वारा हुई। इसके पहले आपके पिताजी खेतलजी खेतीवाड़ी का काम करते थे। आप लोगों की बहुत साधारण स्थिति थी। यहाँ तक कि रुपया उधार छाकर अपना काम चलाते थे। खेतलजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् आपने केवल १५ वर्ष की उम्र में खेती को छोड़ कर कोछ का काम शुरू किया। यह १०, १२ वर्षों तक करते रहे इसमें आपको सफलता भी हुई। इसके पश्चात् आपने गल्ले और तिलहन का काम शुरू किया। इसके १ वर्ष पश्चात् ही याने संवत् १९५६ में आपने इत्र का काम शुरू किया। इसमें आपने आशातीत सफलता प्राप्त की। वर्तमान में यह फर्म यहाँ अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। ला० वेनीरामजी का स्वर्गवास सं० १९७५ में हो गया। आप व्यापारचतुर महानुभाव थे। आप उन लोगों में से थे जिन्होंने स्वयं परिस्थिति को बना कर बड़े आदमी होते हैं।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक स्व० ला० वेनीरामजी के पुत्र ला० शिवगुलामदासजी हैं। आपने भी अपने व्यवसाय को बहुत उन्नतावस्था पर पहुँचाया। आप सादे, मिलनसार एवं धार्मिक व्यक्ति हैं। आप प्रायः सभी सार्वजनिक कार्यों में उदारतापूर्वक दान देते रहते हैं। आपके २ पुत्र हैं जिनके नाम श्रीयुत वासुदेवजी और श्रीयुत चन्द्रदेवजी हैं। आप लोग भी अपने पिताजी की देखरेख में फर्म का संचालन करते हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

कन्तौज—मेसर्स वेनीराम मूलचन्द T. A. ''Thekedar'' यहाँ इत्र, 'तेल, गुलकंद, संदल, द्यर्क आदि सभी प्रकार का सुगंधित सामान बड़ी मात्रा में मिलता है तथा तैय्यार होता है।

#### मेसर्स मनऊलाल रामनारायण

इस फर्म के मालिक यहीं के निवासी खत्री समाज के सज्जन हैं। यह फर्म सं० १९१६ में ला॰ मनऊलालजी के द्वारा स्थापित हुई। उस समय इस फर्म पर मेसर्स मनऊलाल पुत्तूलाल के नाम से कारवार होता था। मगर सं० १९५२ में भाई २ के अलहदा हो जाने से आप उपरोक्त नाम से व्यापार करने लगे। आप व्यापारचतुर पुरुष थे। आपने अपने यहाँ चाँदी, सोना एवं जमीदारी का काम भी बढ़ाया। आपका स्वर्गवास संवत् १९७३ में हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला॰ मनऊलालजी के पुत्र ला॰ रामनारायणजी हैं।

जनरल मर्चेण्ट्स

मेसर्स अब्दुलगनी एएड सन्स कश्मीरी गेट

श्रव्दुल वाहद सहम्मद सैयद सदर बाजार 23

करम इलाही अब्दुल रहमान हाजी सदर "

जीवनलाल एएड कम्पनी सिविल लाइन 22

फ़्जल इलाही एएड कम्पनी कुतुव रोड "

वैजनाथ मोहनलाल चांद्नी चौक "

भोलाराम एण्ड सन्स मोरीगेट (वाईन) 22

सहबूब वरूश एएड सन्स चांदनी चौक " महवूब वख्श रफीउद्दीन हाजी सदर

एम. आर. स्टोअर्स वयर्ड रोड "

एम० आर० रामचन्द्र एएड कम्पनी " इगर्टन रोड़

वेस्टर्न स्टोच्चर्स कश्मीरी गेट,-" यूसूफ स्टोअर्स वयर्ड रोड़

एस० महम्मद इसाव सद्र वाजार

एस० महम्मद् सैय्यद् एग्ड कम्पनी सद्र "

एस० नूर इलाही एण्ड कं० सदर बाजार "

एस० एच० महम्मद अमीन अब्दुल 53 कालीद सदर वाजार

साहाबुद्दीन महम्मद इत्राहिम फतहपुरी "

सरवद्याल एएड कम्पनी केनिंग प्लेस "

स्किन सर्चेण्ट्स

मेसर्स अन्दुल रहीम महम्मद सदीक सन्जी मंडी

बी० एन० वार्फ एण्ड कम्पनी वर्न 17 वेस्टन रोड

महम्मद रफ़ीद एण्ड ब्रद्से सदर बाजार 37

सामजी मल सईफुदीन एएड कम्पनी " तबीकरीम

कैमिस्ट एण्ड ड्रिगस्ट मेसर्स एहसान एहसान एएड कम्पनी चांदनी चौक

इ० ए० नैल एण्ड कम्पनी काश्मीरी गेट 71 इ० प्लोमेर एण्ड कम्पनी कदमीरी गेट

" कृपाराम एण्ड सन्स ६ वईदी रोड

13

केपिट फार्मेंसी फतहपुरी 57 छज्जूराम एण्ड सन्स न्यू देहली

छन्जू राम एएड सन्स वईदी रोड

" पायोनिअर केमिकल कम्पनी कश्मीरी गेट

एच० सी सन एण्ड कम्पनी चादनी चौक

हेल्थ एण्ड कम्पनी चांदनी चौक

पेपर मर्चेण्ट्स

जे० एम० चिमनलाल एण्ड को०एरप्लेनेड रोड वंगाल पेपर मिल्स कम्पनी चावड़ी वाजार धूमीमल धर्मदास चावड़ी वाजार

त्रिण्टिंग मेस

अर्जुन प्रेस श्रद्धानन्द वाजार अजब प्रेस दरिया गंज श्रॉक्सफोर्ड प्रिण्टिंग वक्स काश्मीरी गेट आई० एम० एच० प्रेस चाँदनी चौक गवर्नमेएट आफ इण्डिया प्रेस, देहली प्रिण्टिंग वक्स चावड़ी बाजार नारायण प्रिणिंटग वक्स सद्र वाजार पी० एण्ड ओ० प्रिण्टिंग प्रेस मोरी गेट महारथी प्रेस चांदनी चौक मॉडल प्रेस वर्न वेस्टन रोड मुजदुवाई प्रेस चूरीवालान रतन प्रेस कूचाघासीराम लाहौरी प्रिण्टिंग प्रेस चांद्नी चौक हिन्द्रस्तान टाईम्स प्रेस वर्नवेस्टन रोड

के पुत्र बैजनाथजी हैं। ला० ख़ुत्रीलालजी स्थानीय त्र्यानरेरी मेजिस्ट्रेट हैं। आपने यहाँ 'श्याम-सुन्दर' भवन के नाम से एक सुन्दर बिल्डिङ्ग बनाई है। जो यहाँ सबसे अच्छी मानी जाती है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कन्नौज-मेसर्स देवीप्रसाद सुन्द्रलाल T. A. Sugandh.

यहाँ हेड आफिस है तथा सब प्रकार के इत्र का व्यापार होता है।

वनारस—मेसर्स सुन्दरलाल श्याम- रे यहाँ सब प्रकार की खुशबू एवं तमाखू का व्या- लाल, कचीसराय पार होता है।

इसके अतिरिक्त कन्नौज, कासगंज, मथुरा आदि स्टेशनों पर आपकी दुकाने हैं जहाँ इत्र, तेल आदि का व्यापार होता है।

# मेसर्स मखुलाल अयोध्या प्रसाद

इस फर्म के मालिक कन्नीज निवासी बाथम वैश्य समाज के सन्जन हैं। इस फर्म की स्थापना सन् १८१८ में ला० मखुलालजी के द्वारा हुई । आप ही यहाँ कलकत्ते से संदल लाये । और उसका तैल बनाना प्रारंभ किया। आपके ४ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः ला० अयोध्या प्रसादजी, गोपालप्रसादजी, मथुराप्रसादजी एवं प्रयागदासजी था। त्राप लोगों के समय में इस फर्म की एक ब्रांच कलकत्ता खोली गई। श्राप लोगों का स्वर्गवास हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला० अयोध्याप्रसादजी के पुत्र ला० द्वारकाप्रसादजी, मथुराप्रसादजी के पुत्र बद्रीप्रसादजी, छन्नूलालजी और बनवारीलालजी, गोपालप्रसादजी के पुत्र ललिताप्रसाद्जी एवं प्रयागदासजी के पुत्र मनीलालजी एवं वेणीमाधवजी हैं। आप सब लोग शिक्षित, मिलनसार एवं व्यापारी सज्जन हैं। ला० ललिताप्रसादजी स्थानीय आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-कत्रौज-मेसर्स मखुलाल श्रयोध्याप्रसाद T. A. "Flowers"

यहाँ फर्म का हेड आफिस है। तथा इत्र बनाने एवं बेंचने का काम होता है।

कलकत्ता-मेसर्स मखुलाल अयोध्याप्रसाद ८० लोग्रर चितपुर रोड़

इस फर्म के इत्र के कारखाने जिला घालीगढ़, जिला गंजाम एवं भरतपुर स्टेट में हैं।

६७

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

खोलीं। शक्कर के व्यवसाय के लिए आप डैविड सासून कम्पनी के बेनियन नियुक्त हुए। उस समय घापने जापान में भी अपना एक ऑफिस खोला था एवं निज की जहाज सर्विस भी शुरू की थी। फर्म की स्थायी सम्पत्ति को भी आपने खूब बढ़ाया था। आपने करीब ३० लाख की जायदाद कलकत्ते में, ६ लाख की मसूरी में तथा इसी प्रकार देहली और कराँची में भी जायदाद वनवाई।

लाला रष्ट्यूमल जी दानी भी वहुत वड़े थे। सार्वजनिक काय्यों की ऋोर आपका बड़ा लक्ष्य था। आपने करीब १। लाख रुपया प्रदान कर इन्द्रप्रस्थ का गुरुकुल स्थापित किया। देहली के कन्या-गुरुकुल को एक लाख रुपया प्रदान किया। सन् १९१९ के देहली के शहीदों का स्मारक वनाने के लिए करीव एक लाख रुपया दिया। जिससे खरीदी हुई बिल्डिंग में इस समय नेशनल हाई स्कूल श्रौर यतीमखाना चल रहा है। इसी प्रकार श्रापने श्रपने जीवन भर में करीव ४८-५० लाख रुपयों का दान किया। आपका स्वर्गवास सन् १९२६ में हुआ। मरते समय आपने २० लाख रुपयों की जायदाद दान की। जिसके ट्रस्टी बाबू घनश्यामदास विङ्ला आदि कई बड़े २ महानुभाव हैं। लालाजी के कोई सन्तान न थी। अतएव आपने अपनी सम्पत्ति के वरावर चार विभाग किये (१) धर्भपत्नी लाला रघ्यूमलजी (२) पुत्री लाला रष्यूमलजी (तथा दामाद लाला हंसराजजी गुप्त) (३) भानजे लाला गोरधनदासजी, घोर (४) भानजे लाला दीनानाथजी।

वर्तमान में इस फर्म की कलकत्ता, बम्बई, कानपूर एवं कराँची ब्राब्च का संचालन लाला हंसराजजी गुप्त एम० ए० करते हैं तथा देहली का कारोबार लाला गोरधनदासजी एवं दीना-नाथजी सम्हालते हैं। स्त्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

दिल्ली--मेसर्स माधोराम बुद्धसिंह चावड़ी वाजार-यहाँ पर लोहे का व्यापार, बैंकिंग और जायदाद का काम होता है। यहाँ आपकी फर्म शूगरकेन मिल्स मैन्यू, फैक्चरर भी है।

कलकत्ता--मेसर्स माधोराम हरदेवदास, धरमा हट्टा स्ट्रीट-लोहे का व्यापार और जायदाद का काम होता है।

कराँची-मेसर्स माधोराम हरदेवदास मेकलोड रोड, लोहे का व्यापार, बैंकिंग और जाय-दाद का काम होता है।

वम्बई—मेसर्स माधौराम रव्यूमल वम्बादेवी नं० २—लोहे का व्यापार होता है। कानपुर-मेसर्स जीवनलाल रणजीतमल-लोहे का व्यापार होता है।

खाई को पार करने के अनन्तर हाथीपुल से निकलना पड़ता है। हाथी पुल से मोती मस्जिद में जाना होता है। यदि कहा जाय, कि इस मस्जिद का सौन्दर्ज्य अतुलनीय है, तो अतिशयोक्ति नहीं होती। मस्जिद के तीन गुम्बज जिस तरह से स्थापित किये गये हैं उससे उसकी अपार शोभा खिल उठी है। मस्जिद के कारनिस पर सङ्गमरमर के साथ संगमूसे का जैसा जोड़ खपाया गया है, उसकी रमणीकता भी उल्लेख योग्य है।

मीना बाजार के बीच से दीवाने-आम में जाना होता है। मीनावाजार पुराना है। उसमें विश्व मृत्यवान सामित्रयों को सजाकर बैठे रहते और दरबारियों की दृष्टि आकर्षित कर लेते थे। दीवाने आम के विशाल कमरे में खम्भों की तीन कतारों पर छत है। कमरा लाल रङ्ग के बछुए पत्थर का है। पत्थर पर गारे के साथ चूने के मेल का पालिस खूव चमकाया गया है। दिल्ली की तरह आगरे में भी इस कमरे की एक वगल में वादशाह का सिंहासन विराजता था। उसके पीछे से जनाने में जाने का पथ निर्दिष्ट था। सिंहासन के वायीं छौर दाँयीं छोर के कमरे पत्थर की जालीदार खिड़िकयों के हैं। इन्हीं खिड़िकयों से वेगमें दरवार देखती थीं। दीवाने छाम के सामने एक विशाल होज एक ही पत्थर को खोदकर बनाया गया है, जिसके भीतर और बाहर सोपानावली है। यह जहाँगीर होज कहलाता है।

दीवानेआम से जनाने में जाते समय दूसरे मीनावाजार के वीच से जाना होता था। इस बाजार की चीजों को बेगमें खरीदती थीं। वे प्रासाद की अटारी पर चैठ कर वस्तुओं को देखतीं और पसन्द करती थीं। समय-समय पर इस मीनावाजार में मेला लगता था। उस समय रूपवितयों की रूप-छटा चारों ओर छलकने लगती थी। वेचने वालियाँ खरीदने वालियों की तरह रूपविती होने के कारण रूप ही रूप का हाट लग जाता था। रूपविती से रूपविती बड़ी धूम से भाव मोलाई करने में डट जाती थी। कभी-कभी वादशाह भी उस धुन में भिड़ जाते थे। मानों दो पैसे अधिक देने से सम्पत्ति छट जायेगी। इस तरह की घटनाएं होती रहती थीं।

इसके बाद चित्तीड़ विजय के स्मृतिचिन्ह रूपी चित्तीड़ दरवाजे से मच्छी भवन में जाना होता है। यह पहिले बागीचा था, जिसमें कहीं-कहीं फट्चारे और नयन मोहने वाली सुन्दर जीवित मच्छियों के जलभरे काँच-पात्र थे। इन सामित्रयों को छूट कर जाटों ने डीग के राजप्रासाद में रखने के लिये सूरजमल के हवाले किया था और गवर्नर जनरल लार्ड वेंटिंग ने भी इसके तथा अन्य अंशों के जालीदार सङ्गमरमर खण्डों को लेकर नीलाम में वेच दिया था। केवल समुचित मूल्य न मिलने से ही ताजमहल बिक जाने से बच गया।

नाजीना मसजिद श्रौरङ्गजेब ने बनाई। उन्होंने बेगमों के लिये इसको बनाने में मोती मसजिद की नकल उतारी।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

मेसर्स लक्ष्मणदास रामचन्द्र चावड़ी वहाँ पर ले वाजार दिल्ली T. A. Loha होता

मेसर्स—लक्ष्मणदास रामचन्द्र आयर्न फैक्टरी मुरादाबाद यहाँ पर लोहे का न्यापार तथा निकंग का काम होता है।

यहाँ पर लोहे का एक कारखाना है और इस कार-खाने के माल के अतिरिक्त अन्य प्रकार का माल भी विक्री होता है।

# चांदी सोने के व्यापारी

# मेसर्स गोवर्द्धनदास शिवनारायण

इस फर्म के मालिकों का आदि निवासस्थान पंजाब है पर अमुमानतया ३ सौ वर्ष से आप लोगों का परिवार दिल्ली में ही वस गया है। आप लोग खत्री समाज के कपूर सज्जन हैं। लगभग १२५ वर्ष पूर्व इस परिवार के लाला गोवर्छनदासजी ने अपना न्यापार दिल्ली में आरम्भ किया था। आपने सबसे प्रथम विभिन्न प्रकार के सिक्कों के विनियम का न्यापार आरम्भ किया पर कुछ समय बाद आपने सोने चांदी का काम भी खोल दिया। आपके बाद आपके पुत्र लाला शिवनारावणजी ने न्यापार भार सम्हाला आपके समय से कर्म के न्यवसाय ने उन्नति करनी आरम्भ की। लाला शिवनारायणजी के पुत्र लाला भोलानाथजी ने अपने समय में फर्म के काय्यों को बहुत अधिक बढ़ा दिया। पर न्यापार संचालन कार्य को आप ३।४ वर्ष तक ही चला सके थे कि आपका स्वर्गवास हो गया। आपके बाद आपके पुत्र लाला जयनारायण्या ने फर्म का संचालन भार सम्भाला। आपने फर्म के न्यापार को बहुत उन्नत अवस्था पर पहुँचाया। आप न्यापार सम्बन्धी सचाई के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। न्यापारी समाज में आपका अच्छा मान था। आपका स्वर्गवास संवत् १९६४ में हुआ। आपके तीन पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः लाला अयोध्याप्रसादजी, लाला श्यामसुन्दरजी तथा लाला राधामोहनजी हैं। इनमें लाला श्यामसुन्दरजी ही न्यापार का संचालन करते हैं। आपके दोनों भाई स्वर्गवासी हो चुके हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला श्यामसुंदरजी तथा आपके पुत्र बाबू पद्मनाथ उर्फ सुन्नी-लाल तथा आपके भाई स्व० लाला अयोध्याप्रसादजी के पुत्र बा० विश्वम्भरनाथजी और हर-दयालसिंहजी तथा आपके छोटे भाई स्व० लाला राधामोहनजी के पुत्र हरिप्रसादजी, बा०जय-भगवानदासजी तथा बा० रामनाथजी हैं।

नाना देशों से सामित्रयों का संप्रह किया गया । उन सामित्रयों में सुवर्ण, रजत, मिणमाणिकों की कमी नहीं थी। कबर मूल्यवान मोतियों के दक्कन से आच्छादित रखी जाती थी। वे सभी मूल्यवान वस्तुएँ छूट ली गयी हैं। केवल वाकी बचा है, ताजमहल—शाह-जहाँ के प्रेम का साक्षी—भारत की शिल्पकला का नमूना। ताजमहल की कविता अनुभव का विषय है—वर्णन से वह नहीं समकायी जा सकती। ताजमहल केवल अट्टालिका ही नहीं—वह स्वप्न भी नहीं, वह हृदय की सुन्दर भावनाओं का दिव्य विकास।

ताजगहल को एक ही बार देखने से उसका स्वरूप ध्यान में नहीं आता बार-बार देखने से ही वह इच्छा पूरी हो सकती है। विशेषतः उज्ज्वल चाँदनी में उसको विना देखे उसके माधुर्य-की बास्तिवक छिव मानों हृदय में नहीं अंकित होती। ताजमहल को देखने के लिये यूरोप और अमेरिका से भी अनेक पर्याटक भारत में आते हैं।

ताज के प्रवेशपथ का तोरण भी ताज के ही उपयुक्त है।

यमुना के दूसरे पार इतमाद-उद्दोला की समाधि है। इतमाद-उद्दोला नूरजहाँ वेगम के पिता थे। बेटी ने वाप की समाधि की यह अट्टालिका बनायी। इसको देखने से यह ध्यान में आ जाता है, कि अकवर के दिनों अट्टालिका बनाने के शिल्प की जैसी परिपाटी थी, वह शाहजहाँ के दिनों बदली गयी थी। जहाँगीरी महल और ताज के बनाये जाने के मध्यवर्ती काल में इतमाद-उद्दौला की समाधि अट्टालिका बनायी गयी थी।

उस समाधि के समीप चीनी का रौजा और रामवाग है। चीनी का रौजा वा चीनासमाधि शायद अफजल खाँ की समाधि होगी। रामवाग के साथ वावर की स्मृति-जटित है। वावर की मृत्यु के बाद उनका शव समाधि के लिये काबुल भेजा गया था। काबुल भेजा जाने के पहिले वह रामवाग में रक्खा गया था। उस वाग की रचना नूरजहाँ ने की थी। उस वाग के समीप स्मौर एक वाग था, जो वावर की वेटी शहजादी जोहरा का था।

सिकन्द्रा आगरे से ५ मील दूर है। वहाँ जाने की राह में अनेक पुराने भवन और भवनों के भमावशेष हैं। सिकन्द्रा में अकबर की समाधि है। अकबर ने आप ही उस समाधि अट्टा-लिका की कल्पना कर मृत्यु से पूर्व उसका निर्माण आरम्भ कर दिया था। उस अधूरे निर्माण की पूर्णता उनके बाद जहाँगीर को करनी पड़ी थी। जहाँगीर ने उस अट्टालिका की कल्पना के सम्बन्ध में भी कुछ फेर फार किया था। मुगलों की साधारण समाधि अट्टालिकाओं से इसका बहुत भेद पाया जाता है। इसकी कल्पना का हिन्दू शिल्प से मेल है। बौद्ध-विहार में जैसे बहुतेरे मिक्जल वाले गृह होते हैं, वैशी ही यह अट्टालिका है। फतहपुर सिकरी में अकबर ने जो पाँच मिक्जल का गृह निर्माण कराया, वह इसी नमूने का है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

देहली—मेसर्स रामसिंह बुलाखीदास चाँदनी चौक T. N. 5371 Delhi यहाँ वैंकिंग चाँदी, सोना तथा गिरवी का काम होता है। थोड़ा काम जवाहरात का भी होता है।

# मेसर्स हुकुमचन्द जगाधरमल जैन

इस फर्म के मालिक गोहाना (जि॰ रोहतक) के रहने वाले हैं। आप लोग जैन अग्रवाल जाति के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लाला हुकुमचन्दजी जैन ने दिल्ली में सम्वत् १९४९ में की थी। इस फर्म पर आरम्भ से ही सोने चाँदी का व्यवसाय होता चला आ रहा है। इस फर्म की एक दूसरी कोठी और भी है जिसपर कपड़े का व्यापार होता है। कपड़े का व्यापार यह फर्म कमीशन एजएट के रूप में ही करती है। इसके मालिकों के आदि निवास स्थान पर अच्छी जमींदारी है जहाँ वैंकिंग का काम भी होता है। लाला हुकुमचन्दजी जैन के ४ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः लाला महबूब सिंहजी, लाला जगाधरमलजी, लाला अमृतलालजी और लाला उलफतरामजी हैं।

लाला अमृतलालजी अपने आदि निवास-स्थान गोहाना में ही रहते हैं जहाँ आप आनरेरी मिजस्ट्रेट भी हैं साथ ही लैंग्ड लार्डस् एण्ड बैंकिंग का काम देखते हैं। शेष तीनों भाई दिल्ली रहते हैं और ज्यापार संचालन का कार्य्य करते हैं। लाला हुकुमचन्दजी जैन ज्यापार संचालन का कार्य अपने पुत्रों को सौंप शान्ति लाभ करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स हुकुमचन्दं जगाधरमल चाँदनी चौक दिल्ली यहाँ सोना चाँदी तथा जेवरात और वैंकिंग का ज्यवसाय होता है।

मेसर्स महबूबसिंह उलफतराम दरीबा कलां दिख्ली यहाँ सभी प्रकार के कपड़े की आढ़त का व्यापार होता है।

मेसर्स हुकुमचन्द अमृतलाल गोहाना ( रोहतक ) यहाँ बैंकिंग और जमींदारी का काम होता है।

यहाँ के ज्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

### बैंकर्स एण्ड कमीशन एजेण्ट

#### मेसर्स अमोलकचंद मेवाराम

इस फर्म का हेड आफिस खुरजा यू० पी० है। इसके वर्तमान मालिक ला० शांतिलालजी हैं। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत हेड आफिस के साथ दिया गया है। यहाँ यह फर्मचेलन-गंज में आढ़त, काटन, ग्रेन और वैकिंग का व्यापार करती है। इसका तार का पता "Raniwala" है।

## मेसर्स घनक्यायदास प्रेमसुखदास

इस फर्म का हेड आफिस कलकता है। इसके वर्तमान मालिक सेठ घनश्यामदासजी, सेठ वैजनाथजी, सेठ दुर्गादत्तजी एवं सेठ प्रेमसुखदासजी चारो भाई हैं। इसका विशेष परिचय चित्रों सिहत इसी प्रनथ के द्वितीय भाग में पेज नं० ४८९ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गहा एवं आदत का काम करती है। इस फर्म का यहाँ का पता वेलनगंज आगरा है। माई थान में इस फर्म का घनश्यामदास बैजनाथ आईल मिल के नाम से एक तेल का मिल है।

#### मेसर्स छीतरमल रामदयाल

इस फर्म के मालिक आगरा ही के निवासी हैं। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सरजन हैं। इस फर्म की स्थापना करीब ७० वर्ष पूर्व लाला छीतरमलजी ने की थीं। उस समय से ही इस फर्म पर गुड़ और चावल का व्यापार होता चला आ रहा है। लाला छीतरमलजी का स्वर्गवास संवत् १८५५ में हो गया। आपके पश्चात् इस फर्म का संचालन आपके पुत्र लाला रामद्यालजी ने किया। आप के समय में इस फर्म की अच्छी उन्नति हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९८२ में हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला॰ रामद्यालजी के पुत्र ला॰ श्यामलालजी हैं। आपने करीब १० वर्ष पहले से विलायती चीनी का कारबार तथा गल्ला एवं आढ़त का काम शुरू किया है। छा॰ श्यामलालजी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः विशम्भरनाथजी, टीकम-चन्दजी, पदमचन्दजी, सीतारामजी, एवं हरिवंश हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स-इतिरमल रामदयाल वेलनगंज, आगरा

यहाँ गुड़, चीनी एवं गल्ले का अच्छा व्यापार होता है। साथ ही श्राढ़त का काम भी यह फर्म करती है। देहली—मेसर्स अम्बाप्रसाद—जाधवॅजी एराड को० तमाखू वाला

यहाँ रंग का बहुत बड़ा व्यापार होता है। इस फर्म में सेठ जाधवज़ी का सामा है।

### मेसर्स गनेशीलाल भगवानदास

इस फर्म का विस्तृत परिचय मेसर्स गिरधारी लाल घासीराम के नाम से हमारे इस प्रन्थ के दूसरे भाग के कलकत्ता विभाग में दिया गया है। जहाँ कि इस फर्म का हेड-आफिस है। यहाँ का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

देहली-मेसर्स गनेशीलाल भगवानदास नया बाजार—यहाँ पर गल्ले का व्यापार तथा कमीशन एजन्सी का काम होता है।

# मेसर्स जमनादास शिवपताप धृत

इस फर्म का विस्तृत परिचय इस प्रन्थ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के पृष्ठ ९८ पर दिया गया है। देहली फर्म का परिचय इस प्रकार है—
देहली—मेसर्स जमनादास शिवप्रताप नया बाजार—इस फर्म पर बैंकिंग तथा सब प्रकार की कमीशन एजन्सी का काम होता है।

## मेसर्स तुलसीदास मेघराज

इस फर्म का विस्तृत परिचय इस प्रनथ के दूसरे भाग में कलकत्ता विभाग के पृष्ठ ३११-१२ पर दिया गया है। देहली दुकान का परिचय इस प्रकार है।

देहली-मेसर्स तुलसीदास मेधराज नया बाजार (T. A. Prkash) यहाँ पर गनी और शक्कर का न्यापार तथा बैंकिंग और जमीदारी का काम होता है।

#### मेसर्स भोलाराम कुन्दनमल

इस फर्म का विस्तृत परिचय चित्र सिहत इस प्रन्थ के दूसरे भाग में कलकत्ता-विभाग के पृष्ठ ३१६ पर दिया गया है। देहली दुकान का परिचय इस प्रकार है—
दिल्ली—मेसर्स भोलाराम कुन्दनमल नया बाजार—यहाँ पर आढ़त तथा बोरे का व्यापार और गल्ले का काम होता है।

गणेशचन्द लखमीचन्द के नामसे स्थापित हुई। इसकी स्थापना सेठ तेजकरण्जी की माता श्रीमती जवाहर कुँवर (धमेपत्नी सेठ ताराचन्दजी सेठिया) श्रीर चाँदमलजी की माता श्रीमती राजकुँवर (धमेपत्नी से० हेटसिंह जी नाहटा) दोनों से सिम्मिलित रूप में संवत् १९३० में की। इसके पश्चात् इसका नाम बदल कर मेसर्स तेजकरण चाँदमल रक्खा। इस फर्म की विशेष छन्नति सेठ तेजकरण्जी और सेठ चान्दमलजी दोनों के हाथों से हुई। श्राप बड़े उदार, व्यापारचतुर। एवं मेधावी सज्जन थे। श्रीयुत तेजकरण्जी का स्वर्गवास संवत् १९७५ में एव श्रीयुत चाँदमलकी का स्वर्गवास संवत् १९७० में हो गया।

आप लोगों के पश्चात् श्रीमती मदनकुँवर (धर्भपत्नी से० तेजकरणजी) श्रीर श्रीमती वसंत-कुँवर (धर्मपत्नी से० चाँदमलजी) इन दोनों ने अपने २ वचों की नावालगी में फर्म के कार्य को बहुत ही सुचारु रूप से संचालित किया। इस समय में इस फर्म की बहुत उन्नति हुई।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ तेजकरणजी सेठिया के पुत्र श्रीयुत छनकरनजी एवं सेठ चाँदमलजी नाहटा के पुत्र श्रीयुत वीरचन्दजी हैं। आप दोनों शिक्षित मिलनसार एवं व्यापार कुशल व्यक्ति हैं।

इस फर्म के संचालकों का ध्यान दानधर्म की ओर भी बहुत रहा है। आपकी ओर से बीकानेर में एक धर्मशाला तथा जयपुर और आगरे में एक २ जैन मन्दिर बना हुआ है। साथ ही आगरा और बीकानेर में एक २ धार्मिक पाठशाला चल रही है। रायपुर (सी० पी०) में भी आपकी ओर से एक धर्मशाला बनी हुई है। इसी प्रकार और भी कई सार्वजनिक संस्थाओं में आपके द्वारा उदारतापूर्वक सहायता प्रदान की जाती है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

(सी० पी०)

बीकानेर—मेसर्स तेजकरण चाँदमल रहा पहाँ वैंकिंग, हुंडी, चिट्ठी, रूई जीरा, ऊन तथा सब प्रकार की कमीशन एजेंसी का काम होता है। यहाँ वैंकिंग, हुंडी चिट्ठी, रूई, जीरा, ऊन तथा सब वेलनगण्ड पहाँ वैंकिंग, हुंडी चिट्ठी, रूई, जीरा, ऊन तथा सब प्रकार की कमीशन एजेंसी का काम होता है। यहाँ वैंकिंग तथा नमक का ज्यापार और कमीशन एजेंसी का काम होता है। यहाँ वैंकिंग तथा नमक का ज्यापार और कमीशन एजेंसी का काम होता है। रायपुर—मेसर्स चाँदमल वीरचन्द यहाँ यह दकान बड़ी दकान के नाम से मणदर है। यहाँ यह दकान बड़ी दकान के नाम से मणदर है। यहाँ यह दकान बड़ी दकान के नाम से मणदर है। यहाँ

यहाँ यह दुकान बड़ी दुकान के नाम से मशहूर है। यहाँ वैंकिंग और कमीशन एजंसी का काम होता है।





# वैद्य और हकीम

## दवाखाना हिन्दुस्तानी

भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध हकीम और राष्ट्रीय नेता मसीहुलमुल्क हकीम हाफिज महम्मद् अजमल खाँ साहब, जिनको भारत का प्रायः सारा शिक्षित समुदाय जानता है, ने सन् १९०३ में यूनानी हिकमत को उन्नति श्रीर सर्वसाधारण की उन्नति के लिए इस प्रसिद्ध द्वाखाने की नींव डाली।

चूँिक इस द्वाखाने की नींव डालने में हकीम साहब का मक्सद बहुत ऊँचा और अनुकर-णीय था, इसलिए इसकी तरकी भी दिन बदिन बढ़ती गई। और आज तो यह हालत है कि हिन्दुस्तान के बड़े २ वैद्य, हकीम और डाक्टर तथा सर्वसाधारण जनता आँखें मूँदकर इस दवाखाने की वनाई हुई दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं।

यह दवाखाना देहली में एक बहुत बड़ी इमारत में स्थापित है। इसमें करीब १५० व्यक्ति वकायदा काम करते हैं। जिनकी तनख्त्राह साल भर में करीब पचास हजार रुपया बाँटी जाती है। इस समय इस दवाखाने की हैसियत करीब ५० लाख की कूती जाती है। इसके अन्तर्गत होने वाले ट्रान्जेक्शन का अनुमान केवल इसी बात से किया जा सकता है कि बीमारों और खरीद-दारों के जो खत आते हैं, उनकी औसत तादाद साल भर में करीब एक लाख के होती है। और करीब पचास हजार पासेल साल भर में रवाना होते हैं। इसके सिवा मुकामी खरीददारों की संख्या करीब डेढ़ लाख से कम नहीं होती।

हम ऊपर कह त्राये हैं कि यह दवाखाना हकीम अजमल खाँ साहब ने किसी खास स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर नहीं खोला था। प्रत्युत उनका उद्देश्य इस दवाखाने के द्वारा मृतप्राय यूनानी-वैद्यक को जीवित करना था। फलस्वरूप जब इस दवाखाने से अच्छी आमदनी होने लगी तब आपने बहुत प्रयत्न करके देहली में यूनानी और तिब्बी कॉ लेज की स्थापना की और इस दवाखाने की कुल आमदनी इस कॉ लेज के खर्च के लिए दान दे दी। फलतः इस समय इसकी कुल आमदनी उक्त कॉ लेज को दे दी जाती है।

यह कॉ लेज सारे भारतवर्ष में अपनी शान का एक ही है। इसमें यूनानी चिकित्सा पद्धित तथा वैद्यक की ऊँची से ऊँची तालीम दी जाती है।

खेद है कि हकीम अजमल खाँ साहब समय से पहले ही जन्नत नशीन होगये। इस समय आपके पुत्र हकीम मौलवी महम्मद जामील खाँ साहब हैं। आप भी बड़े योग्य और दानिशमन्द हैं। आपने बहुत योग्यता के साथ सब कामों को सम्हाल लिया है।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

करती हैं—आप जब से पाठशाला स्थापित हुई है तभी से सभापित हैं। इसके खोलने में भी आपका बहुत हाथ था। आपके ५ पुत्र हैं। बड़े गोपालदासजी हैं शेष चार पढ़ते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-मेसर्स तुलसीदास सीताराम यहाँ बैंकिंग, हुंडी, चिट्ठी तथा किराने का व्यापार कोकामल मार्केट एवं आढत का काम होता है। रावतपाड़ा आगरा T. A. mahalaxmi मेसर्स कोकामल गोपालदास यहाँ रंग, पेंट तथा केमिकल गुड्स का न्यापार होता है। रावतपाड़ा, श्रागरा T. A. mahalaxmi मेसर्स कोकामल गोपालदास तमाखू कटरा यहाँ भी रंग और के मिकल गुड्स का व्यापार होता है। देहली T. A. mahalaxmi मेसर्स कोकामल गोपालदास जनरल गञ्ज यहाँ रंग पेगट खोर केमिकल गुड्स का न्यापार होता है। कानपुर T. A. mahalaxmi

## मेसर्स नन्दराम छोटेलाल

इस फर्म के मालिकों का आदि निवास-स्थान आगरा है। आप लोग खण्डेलवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग १०० वर्ष पूर्व नंदरामजी ने व लाला छोटे लालजी ने आगरे में की थी। इस फर्म की विशेष उन्नति लाला हीरालालजी के समय से ही आरम्भ हुई थी पर विशेष उन्नति लाला चुन्नीलालजी के समय में हुई। आपने इस फर्म को यहाँ की सम्मुन्नत फर्मों की श्रेणी पर पहुँचाया। आपके बाद फर्म के वर्तमान मालिक राय बहादुर सेठ मुरजभानजी ने फर्म को सबसे अधिक उन्नत अवस्था पर पहुँचाया।

रायवहादुर सेठ सुरजभानजी यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। आपका यहाँ के सरकारी वर्ग में अच्छा प्रभाव है। आप ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट और गवनमेन्ट ट्रेक्सरर हैं। आप आनरेरी

मेसर्स व्रजमोहनदास लक्ष्मीनारायण काटरानील |

- मतवालामल ठाकुरदास "
- लाला मदनमोहनलाल कूचामाईदास "
- लालासुल्तानसिंह रायबहादुर कश्मीरीगेट

# इन्स्यूरेन्स कम्पनीज

एगल्स इन्स्यूरेन्स कम्पनी लि० चान्द्वी चौक एम्पायर ऑफ इण्डिया लाइफइन्स्यूरंस कम्पनी चाँदती चौक

ओरियण्टल गवर्नमेयट सिक्यूरिटीज लाइफ इन्स्यू-रेन्स कम्पनी लि० चाँदनीचौक

गोवर्द्धन त्रदर्स लि० इन्स्यूरंस डिपार्टमेण्ट **अलीपुरारोड** 

भेट ईस्टर्न लाईफ इन्स्यूरेन्स कम्पनी लिमिटेड चाँदनीचौक

ट्रिपिकल इन्स्यूरेंस कम्पनी चाँदनी चौक लीवरयूल इन्स्यूरेंस कम्पनी चाँदनी चौक वेनस इन्स्यूरेंस कम्पनी चाँदनी चौक सिविल इन्स्यूरेन्स कम्पनी लि० इम्पीरियल वैंक बिलिंडग

हिन्दुस्थानी कोआपरेटिव्ह इन्स्यूरेन्ससोसायटी लि० चाँदनी चौक हिन्दुस्थानी बीमा कम्पनी जुमामस्जिद

## ज्बेलस

मेसर्स इण्डियन आर्ट पैलेस कश्मीरीगेट कानजीमल एण्ड सन्स चाँदनी चौक 57

कुक एएड वेल वेर्ड काश्मीरीगेट "

खूबचन्द इन्द्रचन्द्र माली बाड़ा "

मेसर्भ इण्डियन ज्वैलरी ट्रेडिंग चाँदनी चौक

नवलिकशोर खैरातीलाल मालीबाड़ा

फकीरचन्द रघुनाथदास जुम्मामस्जिद ( आइव्हरी मर्चेएट )

बाबूमल एण्ड कम्पनी करमीरीगेट

बनारसीदास छोटेमल जुम्मामस्जिद

मन्नालाल श्यामसुन्दर दरीवा

शादीराम गोकुलचन्द चाँदनी चौक

सूरज लाल एएड सन्स

रामचन्द हजारीमल चाँदनी चौक "

> आयव्हरी मर्चेण्ट श्रार्ट पैलेंस कश्मीरीगेट फकीरचन्द रघुनाथदास जुम्मामस्जिद

> > सिल्क मर्चेण्ट्स

मेसस पोहमल ब्रद्स चॉदनी चौक

रिभूमल ब्रद्स "

बद्रीदास भगत

लीलाराम एण्ड सन्स कश्मीरीगेट "

वसियामल आसूमल

पैट्रोल एजण्ट, मोटर एण्ड मोढर गुड्स डीलर्स

अइमिला श्रोटामवाइल कम्पनी काश्मीरी गेट श्रमेरिकन श्रोटोमवाइल कम्पनी कीन्स रोड एलेनबेरी एण्ड कम्पनी न्यूडफरिन हाउस एक्सेलिसयर मोटर वक्स कश्मीरी गेट ईस्टर्न मोटर कम्पनी कश्मीरी गेट

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

## मेसर्स मथुरादास पदमचन्द

इस फर्म के मालिक सेठ पदमचन्दजी हैं। आप खण्डेलवाल जैन जाति के सज्जन हैं। आपने २८ वर्ष पूर्व इस फर्म को स्थापित किया और उन्नति की।

आपका व्यापारिक-परिचय इस प्रकार है।

श्रागरा—मेसर्स मथुरादास पदमचन्द बैलनगंज—इस फर्म पर वैंकिंग श्रौर कमीशन एजन्सी का काम होता है।

# रायबहादुर मेसर्स मूलचन्द नेमिचन्द सोनी

यह फर्म अजमेर के सुप्रसिद्ध धनिक मेसर्स जवाहरमल गम्भीरमल सोनी की एक ब्राध्व है। श्रापका विस्तृत परिचय अनेक चित्रों सहित इस प्रन्थ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के अन्तर्गत दिया गया है।

इसकी उपरोक्त आगरा ब्राश्च के श्रन्तर्गत सेठ मगनलालजी पाटनी वर्किंग पार्टनर हैं। श्राप ही इसका मैनेजमेएट करते हैं। श्राप बड़े व्यापारकुशल और बुद्धिमान व्यक्ति हैं।

श्रापके परिवार की ओर से आपके मूल निवास-स्थान मारोठ में पाटनी दि० जैनधर्मशाला, पाटनी बोर्डिङ्ग हाउस, पाटनी जैन-पाठशाला, पाटनी जैन लायब्रेरी तथा पाटनी जैन श्रीषधालय बने हुए हैं। इससे श्रापके जातीय प्रेम का सहज ही पता लगता है।

श्रापके इस समय दो पुत्र हैं। जिनके नाम श्रीयुत् नेमिचन्द्जी तथा श्री सौभागमलजी हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

आगरा—मेसर्स मूलचन्द नेमिचन्द वैलनगंज

T. A. Soni

इस फर्म पर बैंकिंग, गल्ला, कपास और कमी-शन एजन्सी का बहुत बड़ा व्यापार होता है।

# मेसर्स रेखचन्द लंकड़

इस फर्म के संचालकों का मूल निवास-स्थान फलोदी (जोधपुर) का है। आप ओसवाल समाज के सज्जन हैं। संवत् १९०५ में सेठ रेखचन्दजी के पिता सुल्तानचन्दजी यहाँ आये। तथा मेसर्स लक्ष्मीचन्द गणेशदास के यहाँ मुनीमात का काम किया। संवत् १९२४ के करीव रेखचन्दजी अपने पिता के साथ यहाँ आये। यहाँ आने के कुछ समय वाद आपने अपने ही नाम से इस फर्म की स्थापना की। इसकी विशेष उन्नति आप ही के हाथों से हुई। इस फर्म

श्रयोध्याप्रसाद आईस फैक्टरी प्रभा श्राईस फैक्टरी इम्पीरियल श्रॉइल मिल्स

## मशीनरी मर्चेण्ट्स

इराडो यूरोपियन मशीनरी मार्ट चाँदनी चौक पंजाब ऑहल एण्ड मिशनरी स्टोअर्स वर्न वेस्टन रोड

मिलजिन एएड प्रेस स्टोब्रर सप्लायर।चावड़ी बाजार

मिलिंग ट्रेडिंग कम्पनी अजमेरी गेट रतनजी भगवानजी मिल जिन स्टोश्रर सप्ला-यर चावड़ी बाजार

#### साइकल डीलर्स

इम्पीरियल साइकल एगड मोटर कम्पनी काश्मीरी गेट

इ० एस० प्यारेलाल काश्मीरी गेट एन० एम० किशन एएड कम्पनी जुम्मा मस्जिद

### कोल मर्चेण्ट्स

अण्डलेई व्रदर्स लायड वैंक विलिंडग गैलण्डस आरव्यमाट एएड कं० इम्पीरियल वैंक विलिंडग

पी० मुकरजी एएड कम्पनी मोरी गेट विटानिया कोल कम्पनी पंचकुइया रोड वर्ड एएड कम्पनी इम्पीरियल वैंक बिल्डिंग रामकिशन प्रेमचन्द जैन श्रजमेरी गेट

#### दाँत और चश्मेवाले

ए॰ पी॰ माथुर काश्मीरी गेट कर्ल्टन एण्ड विलियम स्मिथ न्यू देहली सी॰ आर॰ जैन एण्ड कम्पनी चौँदनी चौक डाक्टर केदारनाथ अमृतिनवास न्यू देहली जैन एण्ड कम्पनी चाँदनी चौक एफ० एल० होटनफोक्स न्यू देहली डाक्टर रघुनाथ राजपुर रोड लायरेन्स एण्ड मेयो ऑएटीसियंस काश्मीरी गेट

#### पत्थर के व्यापारी

देहली स्टोन ड्रेसिंग कम्पनी न्यू देहली दीवानचन्द एण्ड कम्पनी न्यू देहली महाबीरप्रसाद एण्ड सन्स चावड़ी बाजार राधाकिंशन एण्ड सन्स अजमेरी गेट एस० एन० सुदर्शन एण्ड कम्पनी अजमेरी गेट

# काश्मीरी शाल के व्यापारी

मेसर्स अमीनचन्द जीवनराम जौहरी बाजार

- " काशीराम केशोराम चाँदनी चौक
- ,, जमनादास खन्ना ,, ,,
- ,, नगीनचन्द शौरीलाल ,, ,,
- " श्यामदास मनीराम भ, "

## जरी गोटा किनारी के व्यापारी

मेसर्स कन्हैयालाल किशनचन्द किनारी बाजार

- ,, काशीनाथ बालाप्रसाद ,,
- ,, गुलावसिंह बुलाकीदास ,
- ,, निहालचन्द ज्योतिप्रसाद "
- ,, विशम्भरनाथ स्यामलाल ,,
- ,, शम्भूनाथ नन्दूमल

#### फोटोग्राफर्स

ए० आर० दत्त न्यू कर्जन हाउस टी० पी० पाल काइमीरी गेट फोटो सर्विस कम्पनी काश्मीरी गेट रॉयल फोटोशाफिक कम्पनी कश्मीरी गेट



# संयुक्त-प्रान्त

UNITED PROVINCES.

डिमयानी—युद्धिचन्द इन्द्रचन्द Indra यहाँ दी प्रेम स्पिनिंग एग्ड वीविंग मिल्स की सोल एजन्सी है।

मेसर्स सूरजमल वाबुलाल

यह फर्म इन्दौर को मेसर्स गेंदालाल सूरजमल नामक फर्म की ब्राञ्च है। मेसर्स गेन्दालाल सूरजमल का परिचय चित्रों सहित इस ब्रन्थ के प्रथम भाग में मध्य भारत विभाग में दिया गया है।

इस फर्म में सेठ हीरालालजी पाटनी का सामा है। आपका मूल निवास-स्थान मारोठ में है। आप ज्यापारकुशल एवं बुद्धिमान ज्यक्ति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

श्रागरा—मेसर्स सूरजमल बावू लाल बैलनगंज T. A. Suraj

आगरा—मेसर्स गेंदालाल वड़ाजत्या आगरा यूनाइटेड मिल्स यह फर्म त्रागरा यूनाइटेड मिल्स नं० २,३,४ से सूत निकलवा कर उसका व्यापार करती है।

यह फर्म त्रागरा यूनाइटेड मिल का फाइनेंस करती है।

# मेसर्स सोनपाल मुनालाल

इस फर्म का स्थापन करीब ५० वर्ष पूर्व ला० नारायणदासजी के हाथों से हुआ। आप लोगों को निवास-स्थान आगरा ही है। आप अप्रवाल वैश्य समाज के गोयल सज्जन है। इस फर्म की विशेष उन्नति ला० नारायणदासजी के हाथों से हुई। यह फर्म शुरू से ही आढ़त का काम करती आ रही है। हाँ, स्थापित होने के ५ वर्ष के पश्चात् से इस पर वैंकिंग बिजिनेस भी शुरू हो गया जो इस समय तक चला आ रहा है। ला० नारायण दासजी का स्वर्गवास संवत् १९७८ में हो गया। आपके सामने ही आपके भतीजे ला० मुन्नालालजी कार्य में सहयोग देने लग गये थे। आपके हाथों से भी फर्म की अच्छी उन्नति हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९६८ में ही हो गया। ला० नारायणदासजी के पश्चात् ला० मुन्नालालजी के पृत्र ला० बुलाखीदासजी ने इस फर्म का संचालन किया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला॰ बुलाखीदासजी एवं आपके छोटे भाई रामभरोसे लालजी हैं। आप दोनों ही सज्जन इस समय कार्य करते हैं। आपके पितामह नारायणदासजी

#### PITTE

#### युतिहासिक परिचय-

आगरा प्राचीन शहर है। किन्तु मुसलमानों के आने और आक्रमण करने के पूर्व का आगरा सम्बन्धी इतिहास ऐसा अन्धनाराच्छन है कि जानने का कोई उपाय नहीं। मुसलमानों में से लोदी वंशवाले ही प्रथम आगरे में आ बसे थे। सिकन्दर लोदी सन् १५१५ ई० में आगरे में मृत्यु कविलत हुए। सिकन्द्रा के समीप वारादरी प्रासाद उन्होंने बनाया था। बाबर ने यहाँ यमुना के पूर्व तट में वाग और प्रासाद का निर्माण कराया था सही, पर उनका चिन्ह तक अब नहीं रहा है। बाबर सन् १५६८ ई० में फतहपुर सिकरी में जाने के पूर्व तक आगरे में थे। सन् १६०५ ई० में उनकी आगरे में मृत्यु हुई। शाहजहाँ ने ५ वर्ष आगरे में बसकर अकवर के दुर्ग और राजप्रासाद की मरम्मत, हेरकेर और वृद्धि की तथा भारत की सर्वोत्तम अद्यालिका ताजमहल का निर्माण कराया। उस समय आगरे का प्रताप उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया था। इसके पश्चात् उन्होंने दिल्ली की रचना की। किन्तु राजधानी को पूरी तौर पर दिल्ली में उठा ले जाने के पहिले ही वे अपने पुत्र औरक्षजेब के द्वारा आगरे में ही कैद कर लिए गये। आगरे में ही उनका देहान्त हो गया। उसी समय से आगरे की अवनित आरम्भ हुई। जाट, मराठे, मुसलमान, जिनसे बना उन्होंने ही आगरे को हस्तगत किया। अन्त में सन् १८०३ ई० में आगरा अङ्गरेजों के अधिकार में आया।

#### दर्शनीय स्थान---

आगरा सीन्दर्म्यपुरी है। आगरे को उतना सुन्दर शाहजहाँ ने ही बनाया। शाहजहाँ के दिनों की अट्टालिकाओं में निम्नलिखित प्रसिद्ध हैं:—

- (१) ताजमहल ।
- (२) जामा मसजिद् ।
- (३) दुर्गाभ्यन्तर की मोती मसजिद, दीवाने-श्राम, दीवाने-खास, खासमहल । श्रकवर ने सन् १५६६ ई० में सलीम शाह के दुर्ग का पुनर्गठन श्रारम्भ किया । दुर्ग बड़े भारी आकार का है। दुर्ग के अन्दर ही मसजिद श्रीर प्रासाद हैं। दिल्ली दरवाजे से श्रागे बढ़

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

वड़े व्यापारकुशल सज्जन थे। फलतः आपने इस क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपहीं की वजह से राजामण्डी एक व्यापारिक क्षेत्र के रूप में परिवर्त्तित हो गया। पहले आगरा छावनी में हाथ के बुने देशी कपड़े का वाजार लगता था, उसे आपने कोशिश कर राजामण्डी में लगवाना प्रारम्भ करवा दिया। फल यह हुआ कि तबसे राजामण्डी देशी कपड़े का अच्छा बाजार हो गया।

सेठ उत्तमचन्द्जी ने अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए मेसर्स रामभरोसे रामनारा-यण के नाम से दूसरी और मेसर्स उत्तमचन्द भरोसेलाल के नाम से तीसरी दुकान खोली। जिन पर देशी और विदेशी कपड़े का कार्य्य प्रारम्भ किया।

सेठ उत्तमचन्द्रजी का सार्वजितक जीवन भी बड़ा उच और सम्मानपूर्ण रहा। आप कई वर्षों तक त्रागरा म्यूनिसिपैलिटी के किमश्रर रहे। इसके सिवा त्रापने राजा की मण्डी स्टेशन पर एक बहुत सुन्दर "उत्तमचन्द जैन दिगम्बर फ्री धर्मशाला" बनवाई। इसके सिवा त्रागरा जैन निस्यां के अन्दर उत्तम निवास बनवाया त्रौर आगरा जैन होस्टल में कमरे निर्मित करवाये। त्रापका स्वर्गवास संवत् १९७४ में हुआ। त्रापके पश्चात् त्रापके पुत्र रामभरोखेलाल जी ने इस फर्म को संचालित किया। त्रापने भी इस फर्म की खूब उत्ति की जिसके परिणामस्वरूप यह फर्म आज यहाँ की त्रात्यन्त लब्ध-प्रतिष्ठित फरमों में गिनी जाती है। त्रापने स्वदेशी डिपो के नाम से एक स्टोत्रर त्रौर खोला जिसमें जीवन की दैनिक त्रावर्यकता पूर्त्त के सभी सामान विक्री होते हैं। सन् १९१२ में त्रापने कपड़े की रंगाई तथा छपाई का एक कारखाना यू० बी० डायिंग एण्ड प्रिण्टिंग क्वॉथ फैक्टरी के नाम से खोला। इसके पश्चात् आपने जैनेन्द्र इन्वायडरी वक्स नामक कारखाना खोला और सन् १९२५ में त्रार० जी० एलेक्ट्रिक इश्जीनियरिंग कम्पनी के नाम से एक विजली की कम्पनी खोली। इस प्रकार त्रापने त्रौद्योगिक क्षेत्र में भी त्रच्छी सफलता प्राप्त की।

व्यापारिक और श्रौद्योगिक क्षेत्र ही की तरह सार्वजनिक क्षेत्र में भी आपने बहुत नाम पैदा किया। आप म्यूनिसिपैलिटी के किमश्रर, जैन बोर्डिंग हाउस के ट्रस्टी 'हिन्दू महासभा' आगरा के उपसभापित तथा श्रौर भी कई सार्वजिनक संस्थाओं के पोपक थे। श्रापकी दानवीरता की लीडर जैसे जिम्मेदार पत्र ने भी तारीफ की थी। श्रापने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की तथा सिविल लाइन में एक उत्तम भवन की स्थापना की। आपका स्वर्गवास सन् १९२९ में होगया। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ जैनेन्द्र किशोरजी इस समय फर्म का संचालन कर रहे हैं। आप भी श्रपने वंशपरम्परानुगत गुगों से सम्पन्न हैं। आप यहाँ के म्यूनिसिपल किमश्रर हैं। आपके श्रीयुत सूर्य प्रकाशजी नामक एक पुत्र हैं।

श्वागरे का दीवानेखास दिल्ली के दीवानेखास ही की तरह सुन्दर है। इसमें नाना वर्णों के पत्थरों को जड़कर जो फलों की रचना की गयी है, वह असामान्य शिल्प कुशलता की द्योतक है। दीवानेखास के सामने चबूतरे पर दो सिंहासन विछे हुए हैं। वे दोनों जहांगीर के कहलाते हैं। इनके बाद ही हम्माम है।

दीवानेखास के पिछवाड़े जो फाटक है, उससे नदी की छोर के दोमि जिलें गृह में जाना होता है, जिसका नाम मसान वुर्ज है। यह गृह न्रूरजहाँ बेगम का था। छागे मुमताजमहल इसी गृह में रहती थी और इसी गृह में कैंद रह कर ताजमहल को देखते देखते सम्राट शाहजहाँ का देहान्त हो गया था। जो पिहले हिन्दुस्थान में सम्राट थे, उनके पास उस कैंद से मुहामुक्ति के राज्य में जाते समय शाहजादी जहाँनारा को छोड़ कर छोर कोई नहीं था। उस समय दिवसान्त का सूर्य्य ताजमहल के सफेद कलेवर को किराणावली से मानों नहला रहा था। वादशाह प्रियतमा की उस समाधि को एकटक निरीक्षण करते थे। धीरे धीरे दिन का छालों छन्य में घुस कर छहश्य हो गया। बादशाह ने छपने छपराधों के लिये विधाता से क्षमा माँग कर तथा कई वाक्यों से पुत्री को ढाड़स देकर छन्तिम सांस को छोड़ा। उनके भी जीवन का छालोंक चुक्त गया।

खास महल जनाने के एक भाग में है। उसके सामने अंग्री बाग पूर्वकाल के मुगलाई नमूने का है।

जहाँ गिरी महल की विशेषता उधर आँखों को फेरते ही देखने में आती है। जुमा मसजिद दिल्ली के नमूने की होने पर भी उसके सौन्दर्य के सामने नहीं ठहर सकती। ग्रीष्म के दिवसों में ठण्डक का सुख छूटने के लिये प्रासाद में कई तहखाने हैं।

स्तिग्धनीली जलधारा की यमुना के तट पर सङ्गमरमर की श्वेत अट्टालिका ताजमहल का जोड़ा इस जगत में नहीं। शाहजहाँ ने नूरजहाँ के भाई आसक खां की वेटी नूरमहल से विवाह किया था। उस समय नूरमहल १९ वर्ष की थी और शाहजहाँ २१ वर्ष के। स्वामी के साथ युद्ध में जा बुरहानपुर में नूरमहल की मृत्यु हुई। यह नूरमहल ही मुमताज महल नाम से प्रसिद्ध हुई। शोकार्त्त शाहजहाँ की आज्ञा से प्रियतमा की लाश आगरे में लायी गयी। मुमताज महल की स्मृति को स्थिर रखने के लिए शाहजहाँ ने चार करोड़ रुपया खर्च कर ताजमहल बनाया। बीस हजार मनुष्यों ने १० वर्षों के परिश्रम से इसका निर्माण किया। ताजमहल वास्तव में ही प्रेम की मधुरिमा का सुख स्वप्न है।

शाहजहाँ ने जब इस अट्टालिका के निर्माण की करूपना की, तो उनका सङ्करूप इसको सर्वोङ्गसुन्दर बनाने का हुआ। दिल्ली, बगदाद, मुलतान, समरकन्द, सिराज—सभी स्थानों से शिल्प-कुशल मनुष्य बुलाये गये। जयपुर, पञ्जाब, तिब्बत, सिंहल, अरब, चीन, पन्ना, इरान—

|  |  | ţ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### व्यापारिक-परिचय

आगरा यू० पी० के अन्तर्गत व्यापार का एक प्रधान केन्द्र है। यहाँ की व्यापारिक गति-विधि और चहल-पहल देखने योग्य है। वैसे तो यहाँ पर मनुष्य की जीवनोपयोगी सभी आव-श्यक वस्तुओं का व्यापार होता है। पर प्रधान रूप से रूई, गञ्जा, तिलहन, जूते, दरियाँ इत्यादि वस्तुओं के व्यापार का यह केन्द्र है। जूते बनाने की यहाँ पर बहुतसी इण्डस्ट्रीज हैं जिनके वने हुए जूते देश के भिन्न २ भागों में जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की दरियाँ भी सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर संगमरमर की पचीकारी का भी अच्छा काम होता है। यहाँ से पास ही दयालवाग नामक एक गुरुकुल के ढङ्ग का विद्यालय है। इस विद्यालय की इग्डस्ट्री डिपार्टमेएट में ट्रंक, ताले, कैंची, चाकू, जूते इत्यादि बहुत अच्छे बनते हैं।

यहाँ के व्यापापिक बाजारों में बैलनगंज, किनारी बाजार, रावतपाड़ा, जौहरी बाजार इत्यादि उल्लेखनीय हैं। बैलनगंज में गहां, रुई और तिलहन तथा कमीशन एजन्सी का व्यापार होता है। प्राय: अधिकांश बड़े २ व्यापारियों की दुकानें इसी बाजार में है। किनारी बाजार में जूते, दियाँ, सोना, चाँदी तथा जनरल मर्चेण्टाइज की चीजें विकती हैं। जौहरी बाजार में कुछ जौहरियों की दुकानें हैं। छोहामण्डी में लोहे का बहुत अच्छा व्यापार होता है।

# फैक्टरीज़ और इण्डास्ट्रीज़

कॉटनिमल्स—
आगरा स्पीतिंग एएड वीविंग मिल्स कम्पनी लि०(इसमें रोजाना ५५० व्यक्ति काम करते हैं।)
आगरा यूनाइटेट मि० लि० नं० २,३,४—
(इसमें १४५२ आदमी रोज काम करते हैं।)
आगरा यूनाइटेड मि० लि० नं० ५
(इसमें ७२ आदमी रोज काम करते हैं।)
आयर्न फाउएडरीज—
रामचन्द्र लल्लमनदास आयर्न फाउएडरी
गुलावचन्द ल्लोटे लाल आयर्न एएड त्रास
फाउएडरी

लीलाधर कल्यानदास आयर्न फाउएडरी

मल्छुमल रामप्रसाद आयर्न काउण्डरी

भयोध्याप्रसाद रामप्रसाद ऑयर्न एएड जनरल मेटल फाडएडरी अप्रवाल ऑयर्न वर्क्स वैश्य फ्लोअर मिल एएड ऑयर्न फाडएडरी आँइल मिल्स घनश्यामदास वैजनाथ ऑइल मि० यू० पी० आईल्स को० लि० वैलनगंज टैनेरी— आगरा टैनेरी ताजगंज जीन एएड प्रेस न्यू मुफरिसल को० लि० जिन एण्ड प्रेस फैक्टरी

कुलावा प्रेस कम्पनी लि० वैलनगः

वेस्ट्रस पेटेण्ट प्रेस को० लि० भैरव स्ट्रीट

आपकी फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स बंसीधर गङ्गाप्रसाद बेलनगञ्ज, आगरा T. A. Sutia

मेसर्स वंसीधर गङ्गाप्रसाद न्यू हाथ मार्केट देहली T. A. Honesty यहाँ कपड़े एवं सूत का न्यापार होता है। यह फर्म महाराजा मिल बड़ोदा, महारानी मिल बड़ोदा। शिवाजी मिल बड़ोदा, न्यू बड़ोदा मिल बड़ोदा, न्यू टेक्स्टाईल मिल अहमदाबाद, भरतखएड टेक्स्टाईल मिल श्रहमदाबाद, जुबिली मिल श्रहमदाबाद श्रादि मिलों के कपड़े की एजंट है।

यह फर्म करीब ४ वर्ष से स्थापित है। यहाँ भी उपरोक्त मिलों के कपड़े का व्यापार होता है।

## मेसर्स वद्रीदास वाँकेलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान आगरा ही है। आप अप्रवाल वैश्य जाति के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना करीब ७५ वर्ष पूर्व लाला बद्रीदासजी के द्वारा हुई। उस समय में इस फर्म पर आपने देशी कपड़ा, पगड़ी, जोड़ा, दरी, गाढ़ा इत्यादि का काम ग्रुक्त किया। ला० बद्रीदासजी के हाथों से इस न्यापार में अन्छी उन्नित हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९५० में हुआ। आपके समय से ही आपके पुत्र ला० बाँ केलालजी फर्म का कार्य संचालन करने लग गये थे। आपने इस फर्म की बहुत उन्नित की। आप न्यापार कुशल सज्जन थे। आपका स्वर्गवास १९५५ में हो गया। आपके पश्चात फर्म का संचालन आपके पुत्र लाला खौनीमलजी ने सँमाला। आपने और भी कई प्रकार के कपड़े का न्यापार अपनी फर्म पर करना प्रारम्भ किया। इस न्यापार को आपने अन्छी उन्नित दी। आप न्यापारकुशल एवं मेधावी सज्जन थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८६ में हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला० खौनीमलजी के पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः लाला भरोसीलालजी, लाला रामकृष्णजी, लाला भगवानदासजी एवं ला० चिमनलालजी हैं। आप चारों सज्जन इस समय फर्म का संचालन करते हैं। इस फर्म की यहाँ अच्छी प्रतिष्ठा है।

इस फर्म के संचालकों का दानधर्म की ओर भी अच्छा लक्ष्य रहा है। आपकी ओर से मथुरा से करीब ६ मील की दूरी पर एक गोविन्दजी का मन्दिर बना हुआ है। उसके साथ ही एक बगीचा लगा हुआ है। वहाँ हर साल श्रावण सुदी ८ को भंडारा होता है जिसमें करीब भेसर्स—छीतरमल रामद्याज मुरेना ( गवांलियर )

े यहाँ कमीशन एजंसी का काम होता है ।

मेसर्स—रामद्याल राधेलाल

भिण्ड ( गवालियर )

# मेसर्स ठाकुरदास रामसहाय

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान जोनधन (करनाल पश्जाव) में हैं। श्राप श्रमवाल वैश्य समाज के गर्ग गौत्रीय सन्जन हैं। इस फर्म की स्थापना करीव १२४ वर्ष पूर्व लाला जगननाथजी के द्वारा हुई। श्रापने नावों द्वारा रुई, शक्कर, गरला एवं साँभर निमक का व्यापार शुरू किया। उस समय में भी आप अपने माल को कलकत्ता तक के नगरों में भेजते थे। श्रापने अपने व्यवसाय को विशेष तरक्की प्रदान की। श्रापने गाजीपुर, अलाहावाद, राजापुर आदि स्थानों में दुकानें खोलीं। आपके समय से ही श्रापके पुत्र ला० ठाकुरदासजी व्यापार में भाग लेने लग गये थे। श्रापने भी फर्म की श्रच्छी उन्नति की। आपके समय में इस फर्म पर मेसर्स ठाकुरदास सदाराम नाम पड़ता था। सदारामजी श्रापके भाई थे। कुछ समय पश्चात् भाई २ में हिस्सा रसी हो जाने से ला० ठाकुरदासजी के पुत्र रामसहायजी ने उपरोक्त नाम से व्यापार प्रारम्भ किया जो श्राज तक इसी नाम से हो रहा है। ला० रामसहायजी का स्वर्गनवास हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक स्व० लाला रामसहायजी के पुत्र ला० मुन्नीलाल जी हैं। श्राप ही दुकान का सञ्चालन करते हैं। आप श्रागरे सराफे के पञ्च भी हैं। श्रापके पिताजी ने श्रापने नाम से जमुनाजी के किनारे एक घाट बनवाया था जो श्रव भी मौजूद है। साथ ही हिरपर्वत पर एक बगीचा बनवाया था जिसमें अषाढ़ मास में शीतला का मेला होता है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स—ठाक्ररदास रामसहाय वेलनगंज आगरा T. A Thakurjee

वहाँ वैंकिंग न्यापार तथा आदत का काम होता है।

# मेसर्स तेजकरण चाँद्मल

इस फर्म के मालिक मूल निवासी बीकानेर के हैं। आप श्रोसवाल समाज के जैन धर्मा-वलम्बी हैं। इस फर्म को आगरे में स्थापित हुए करीव ५६ वर्ष हुए। शुरू में यह फर्म मेसर्स

# सेंठ शिवमतापजी सादानी

इस फर्म का स्थापन संवत् १९४३ में सेठ विशेक्वरदासजी ने किया । उस समय इस फर्म पर मेसर्स विशेश्वरदास शिवप्रताप सादानी के नाम से कारवार होता था। शुरू से ही इस फर्म पर चाँदी, सोना, बैंकिंग, हुएडी चिट्ठी एवं देशी चीनी का काम एवं आहत का न्यापार होता चला आ रहा है। संवत् १९५१ में उपरोक्त व्यापार के साथ २ सूत एवं कपड़े का व्यापार भी शुरू किया। इसी समय से बा० शिवप्रतापजी १५ वर्ष की वय से ही दुकान का कामकाज देखने लगे। संवत् १९६६ में सेठ विश्वेश्वरदासजी का स्वर्गवास हो गया। आपके पश्चात् संवत् १९८४ में सेठ शिवप्रतापजी ने दुकान का नाम वदल कर अपने ही नाम से व्यापार करने लगे। आपने इस फर्म की अच्छी उन्नित की। आप व्यापारकुशल एवं मेधावी सन्जन हैं। वर्तमान में आप ही इस फर्म के मालिक हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्भ-शिवप्रताप सादानी वेलनगंज आगरा

यहाँ वैंकिंग, हुण्डी, चिट्ठी, सूत, कपड़ा, गल्ला,चीनी एवं आढ़त का व्यापार होता है। यह फर्म माणिकलाल हीरालाल मिल अहमदावाद, राज-रतन नारायण भाई मिल पेटलाद, (वड़ौदा) नारायण भाई केशवलाल डाइंग फेक्टरी पेट-लाद (वडौदा ) आदि के कपड़े एवं रंग की एजण्ट है।

मेसर-विश्वेश्वरदास शिवप्रताप भँवरों का चौक वीकानेर T. A. Sadani

यहाँ फर्म का हेड आफिस है तथा वैंकिंग, एवं किराना और आड़त का काम होता है।

# चांदी सोने के व्यापारी

मेसर्स कन्हैयालाल वद्रीमसाद

इस फर्म के मालिकों का मूल-निवास स्थान आगरा ही है। आप लोग अपवाल वैश्य-समाज के बांसल गौत्रीय सज्जन हैं। यह फर्म करीब १५०-२०० वर्ष से स्थापित है। इसंपर पहले से ही चांदी सोने का व्यापार तथा आढ़त का कार वार होता चला आ रहा है। यह फर्म इस व्यापार में प्रतिष्ठित मानी जाती है। इस फर्म पर पहले मेसर्स वंशीधर चुन्नीलाल के नाम से व्यापार होता था। श्रव मेसर्स कन्हैयालाल गोवर्धनदास के नाम से व्यापार होता है।



स्व॰ सेठ तेजकरणजी सेठिया ( तेजकरण चान्दमल ) आगरा



वावृ ॡणकरणजी सेठिया ( तेजकरण चान्द्रमङ ) आगरा



स्व॰ सेठ चान्द्रमलजी नाह्टा ( तेजकरण चान्द्रमल ) आगरा



बाव् बीर चन्दजी नाहटा ( तेजकरण चान्द्रमल ) आगरा

### मेसर्स छोटेलाल अवीरचन्द

यह फर्म संवत् १९२६ में ला० अबीरचन्द्जी के द्वारा स्थापित हुई। शुरू से ही इस पर वेंकिंग तथा गोटा किनारी का काम आरंभ किया गया। लाला छोटेलालजी के चार पुत्र हुए अबीरचंद्जी, कपूरचंद्जी, गुलाबचंद्जी और मिट्ठनलालजी। इनमें से लाला अवीरचंद्जी का स्वर्गवास संवत् १९६६ में तथा कपूरचंद्जी का स्वर्गवास संवत् १९४९ में हो गया। आप सब लोगों ने फर्म के काम में बहुत उन्नति की।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला गुलाबचंदजी, लाला मिट्टनलालजी तथा लाला कपूरचंदजी के पुत्र बाबू किरोड़ीमलजी और लाला अबीरचन्दजी के पौत्र तथा चाँदमलजी के पुत्र चित्तरंजनसिंहजी हैं। चित्तरंजनसिंहजी अभी पढ़ते हैं।

लाला गुलावचंदजी के एक पुत्र हैं जिनका नाम लक्खीमलजी है तथा मिट्टनमलजी के सूरजमलजी ख्रौर जीतमलजी नामक २ पुत्र हैं। इस फर्म के संचालक सज्जन एवं मिलनसार व्यक्ति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स—छोटेलाल अबीरचन्द सेठगली, ज्यागरा का मेसर्स—छोटेलाल अबीरचन्द जौहरी बाजार, आगरा T. A. Khusdil मेसर्स—चाँदमल रूपचन्द जौहरी बाजार, आगरा T. A. Sikpar T. No. 117

# मेसर्स वैजनाथ सराफ़

इस फर्म के वर्तमान संचालक लाला बैजनाथजी हैं। आप अग्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। आप बहुत मामूली परिस्थिति के व्यक्ति थे। आपके पिता लाला भिकामलजी आगरे ही में हलवाई की दुकान करते थे। बैजनाथजी ने संवत् १९४० में पहले पहल सेठ रामचन्द्र शंकरलाल नामक फर्म पर ४) मासिक में नौकरी की। पश्चात् धीरे २ आपकी उन्नति होती गई और ५०) मासिक तक आपकी तनख्त्राह हो गई। आपकी होशि-

मूँगेली (विलासपुर)—मेसर्स चाँदमल रे यहाँ बैंकिंग चाँदी सोना एवं आढ़त का काम वीरचन्द होता है।

इसके अतिरिक्त तहसील बलौदा बाजार सी० पी० में आपकी जमींदारी में १० गाँव हैं। जिनका ताल्छक रायपुर फर्म से हैं। रायपुर श्रौर मुँगेली की फर्म केवल वीरचन्दजी नाहटा की है।

# मेसर्स तेजपाल जमुनादास

इस फर्म का हेड आफिस मिर्जापुर है। इसकी और भी शाखाएँ हैं जिसका विवरण इसी गंथ के दूसरे भाग में पेज नं० ३६८ में किया गया है। इसके वर्तमान मालिक सेठ रामेश्वर- दासजी हैं। यहाँ यह फर्म गहाा, जीरा एवं कमीशन का काम करती है। इसका यहाँ का पता बेलनगंज है।

# मेसर्स तुलसीराम सीताराम

इस फर्म के संचालक अग्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन सन् १८५८ ई० में लाला तुलसीदासजी के हाथों से हुआ। आप अपने पुराने किराने के ही व्यवसाय को बढ़ाने में लगे एवं उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की। आपका स्वर्गवास संवत् १९३६ में हो गया। आपके पश्चात् फर्म का संचालन आपके पुत्र लाला सीतारामजी तथा लाला माधोरामजी ने किया। आपके समय में भी इस फर्म की अच्छी उन्नति हुई। आपका स्वर्गवास भी संवत् १९४१ में हो गया। इस समय इस फर्म के एकमात्र उत्तराधिकारी लाला माधोरामजी के पुत्र लाला कोकामलजी केवल १॥ साल के थे। आपकी बाल्यावस्था में फर्म के कारवार को मुनीम शिवनारायण्जी ने अच्छी योग्यता और इमानदारी से संचालित किया। करीब १५ वर्ष की उम्र के बाद लाला कोकामलजी ने फर्म के काम को सम्हाला। संवत् १९८१ में आपने कोका-मल गोपालदास के नाम से एक फर्म स्थापित की, जिस पर किराना और रंग का काम होता है।

लाला कोकामलजी ने फर्म के व्यापार को बहुत तरकी दी। श्रापने श्रपने नाम से एक बहुत सुन्दर मार्केट बनाया जो सन् १९१५ से बनना शुरू हुआ था वह सन् १९२७ में खतम हुआ। श्रापकी श्रोर से सौंरोंजी में एक धर्मशाला बनी हुई है। इसके साथ ही एक बगीचा भी है। आप स्थानीय सनातनधर्म सभा के प्रेसिडेन्ट, रामलीला के मंत्री और करीब १५ वर्षों से म्युनिसिपल कमीइनर हैं। रावतपाड़ा कन्या पाठशाला के-जिसमें २०० बालिकाएँ विद्याध्ययन

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

भागरा—मेसर्स बंसीधर सुमेरचंद एग्ड को बेलन गंज T. A. Tubes. T. Ph. 69

श्रागरा—दी बारोलिया इलेक्ट्रिकल कंपनी बेलन गंज T. A. Light. यहाँ लोहे के सब प्रकार के सामान मिल, जीन स्टोश्चर आदि का न्यापार तथा गन्हर्न-मेंट कंट्राक्ट का काम होता है। इसके अतिरिक्त वारनिश श्रौर पेंट का काम भी होता है।

यहाँ कंट्राक्टर्स ख्रौर इलेक्ट्रिक इम्पोर्स का काम होता है।

## मेसर्स भीकामल छोटेलाल

इस फर्म के मालिक अप्रवाल वैश्य समाज के लोहिया जैन सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन सन् १८७५ में लाला छाटेलालजी ने किया। इसके पहले आप दूसरे के सामे में ट्यापार करते थे। आपके समय में फर्म की साधारण उन्नित हुई। आपके समय से ही आपके पुत्र लाला लेखराजजी फर्म के कार्य का संचालन करने लग गये थे। लाला लेखराजजी बड़े चतुर, ज्यापारकुशल, सज्जन एवं मिलनसार व्यक्ति थे। आपने केवल १४ वर्ष की आयु से व्यापार प्रारंभ किया और अपनी व्यापार कुशल नीति से लाखों रुपयों की सम्पत्ति एवं यश उपार्जन किया। आपने रेल्वे से बड़े २ कंट्राक्ट किये। समय २ पर गवर्नमेंट से भी बहुत से कंट्राक्ट लेकर समय पर काम किया। कई भारतीय राज्यों में भी आपने अपने माल को सप्ताय किया। इसी व्यापार में आपने बहुत रुपया कमाया। आपका ध्यान व्यापार की ही ओर रहा हो सो वात नहीं थी। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भी आप बहुत योग देते थे। कई सार्वजनिक संस्थाओं को समय २ पर अच्छी आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। आपके द्वारा कई गुप्त दान भी हुए। कहने का मतलब यह कि आप बड़े प्रतिभाशाली एवं धर्मात्मा व्यक्ति हो गये हैं। आपका स्वर्गवास संवत् १९८१ में हुआ। आपकी मृत्यु के समय आपको किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं हुआ।।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला लेखराजजी के पुत्र लाला रतनलालजी हैं। आपने २१ वर्ष की वय से व्यापार-क्षेत्र में प्रवेश किया। आपने अपने हाथों से अपनी कर्म की श्रीर भी ब्रॉचेज खोलीं। साथ ही लोहे के फेन्सी इमारती सामान बनाने का एक कारखाना भी खोला। आपने वारनिश और पेंट की भी एक दुकान स्थापित की। आपका खयाल हमेशा

एलेक्ट्रिक कम्पनी आदि कितनी ही ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों के डायरेक्टर हैं। यहाँ के ह्यापारी समाज में आपका बहुत बड़ा आदर और मान है। आप सुशिक्षा प्रसार के पक्षपाती हैं। आपने अपने नाम से पक हायस्कूल स्थापित किया है। आपको इमारतों का बड़ा शौक है। आगरे की दो प्रसिद्ध इमारतें भी श्रापके ही अधिकार में हैं। एक में स्वयं आप सपरिवार निवास करते हैं श्रीर दूसरी जो शोरेवाली कोठी के नाम से प्रसिद्ध है एक दर्शनीय इमारत है। इसका दुतले पर का बगीचा तथा इमारत पर आपका कराया सोने का काम प्रेक्षणीय है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक रायवहादुर सेठ सुरजभानजी तथा आपके छोटे भ्राता सेठ ताराचंदजी और आपके मंभले भाई स्व० सेठ चंद्रभानजी के पुत्र सेठ मद्नगोपालजी और जगन्नाथ प्रसादजी हैं। यह फर्म एक सम्मिलित परिवार की सम्पत्ति है।

इस फर्म का ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्भ—नंदराम छोटेलाल बेलनगंज विलान के स्थापार और कमीशन का काम होता है। लेएडलाड्स एएड बेंकर्स का काम भी यहाँ होता है। इस नाम से आपकी तीन दुकाने हैं। सेठ चुन्नीलाल बेलनगंज विलानगंज

मेसर्स—ताराचंद मदनगोपाल बेलन- } यहाँ आढ़त और हुण्डी, चिट्ठी का काम प्रधान रूप गंज आगरा के से होता है।

# मेसर्स वंशीधर शिवनसाद

इस फर्म का हेड आफिस जयपुर है अतः इसका सचित्र परिचय इस प्रनथ के प्रथम भाग के राजपूताना विभाग में पृष्ठ ६१ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म बेलनगंज में है जहाँ यह चैंकिंग, हुण्डी, चिट्टी तथा कमीशन का काम करती है। यहाँ का तार का पता Star है।

## मेसर्स माणिकचंद रामलाल

इस फर्म का हे० आ० यहीं है। पर इसका विशेष परिचय भाँसी में दिया गया है। यहाँ यह फर्म कपड़ा, वैंकिंग तथा मकानात के किराये का काम करती है। इसका आफिस कन्ट्रनमेण्ट में है तथा तार का पता Manik है।



# भारतीय व्यापारियों का परिचय के (तीसरा भाग)



श्रीयुत मगनमलजी पाटनी आगरा।



श्रीयुत हीरालालजी पाटनी आगरा ।



स्व॰ सेठ कुम्हनदासजी (नारा॰ हर॰) मथुरा।





#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

मेसर्स—आर॰ जी॰ वांसल एएड को॰ यहाँ फर्म का हेड आफिस है। यहाँ फैक्टरी से वनी कसेरा वाजार आगरा हुई संगमरमर की फैन्सी वस्तुओं की बिक्री का काम होता है। साथ ही फोटोप्राफी एवं प्रिंटिंग प्रेस का काम भी होता है।

मेसर्स-आर॰ जी॰ वांसल एण्ड को॰ मकराना (जोधपुर) वहाँ फेक्टरी है। माल तैयार करवाकर वाहर सप्लाय किया जाता है तथा आर्डर आने पर जैसा चाहे वनवा दिया जाता है।

अपकी ओर से यहाँ श्री राधिका वंशीवटविहारीजी का रावतपाड़ा में मंदिर वना हुआ है।

# गोटा किनारी के व्यापारी

## मेसर्स गुलावचन्द धनालाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान नागौर है। आप लोग ओसवाल समाज के सुराना सज्जन हैं। इस परिवार को यहाँ आये करीब ३०० वर्ष हुए। पर उपरोक्त फर्म संवत् १९१४ में सेठ गुलावचन्द्जी ने एक सज्जन के साभे में खोली। उस समय इस फर्म पर मेसर्स गुलावचन्द मोतीलाल के नाम से कारवार होता था। ग्रुरू से ही इस फर्म पर लेस तथा गोटा किनारी का काम होता चला आ रहा है। संवत् १९४६ में सामा अलग २ हो जाने से सेठ गुलावचन्दजी ने अपनी फर्म का नाम मेसर्स गुलाबचन्द धन्नालाल रक्खा। जो इस समय वर्तमान है। सेठ गुलावचन्द्जी के २ पुत्र हुए। बाबू धन्नालालजी एवं श्रीयुत बाबूलालजी इनमें से बाबू धन्नालालजी का सं० १९८५ में ही स्वर्गवास हो गया। सेठ गुलावचंदजी व्यापार का सारा कारबार अपने छोटे पुत्र बाबूलालजी पर छोड़कर शांतिलाभ करते हैं।

वर्तमान में इस फर्म का संचालन श्रीयुत बावूलालजी करते हैं। आप ऊँचे विचारों के व्यापारकुशल एवं मेधावी सज्जन हैं। आपके २ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः निर्मलचन्दजी, श्रौर नौरतनमलजी हैं।

इस फर्म के काम को देखकर लार्ड चेम्सफोर्ड, लार्ड रीडिंग, लार्ड इरविन, वंगाल गवर्नर लार्ड लिटन आदि कई हाइ युरोपियन आफ़िसर्स और कई दूसरे व्यक्तियों ने प्रशंसापत्र दिये हैं।

पर क्रमशः आढ़त, सूत श्रीर बैङ्किंग का काम होने लगा। जो वर्तमान में भी चल रहा है। श्रापका स्वर्गवास १९८६ में हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ रेखचंदजी के पुत्र सेठ नेमीचन्दजी तथा सेठ फूल-चन्दजी हैं। आप दोनों ही फर्म के कार्य का संचालन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स—रेखचन्द ऌंकड़ वेलनगंज आगरा वैंकिंग, काटन तथा सूत का न्यापार होता है।
यह फर्म ऋष्णा मिल्स लि॰ न्यावर, महाराजा
ऋष्णगढ़ मिल्स ऋष्णगढ़, आस्टोडिया मिल्स
अहमदाबाद, नजरअली मिल उज्जैन, एवं
भगीरथी मिल जलगाँव के सूत की एजंट है।
सूत के न्यापारियों में यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित
मानी जाती है।

# मेसर्स दृद्धिचन्द इन्द्रचन्द

इस फर्म के मालिक श्रोसवाल समाज के चोरड़िया सज्जन हैं। यह परिवार बहुत समय से श्रागरे में वास कर रहा है। वादशाही जमाने में इस फर्म के पूर्वज शाही ज्वैलर्स थे। उस समय इनको मुकीम की पदवी भी प्राप्त थी।

इस फर्म की उपरोक्त वर्तमान नाम से स्थापना सम्वत् १९७४ में सेठ इन्द्रचन्द्जी ने की। आप वड़े व्यापारकुशल और बुद्धिमान सन्जन हैं। और यही कारण है कि इतने थोड़े ही समय में आपने इस फर्म की अत्यधिक उन्नति की, और प्रतिष्ठित फर्मों की नामावली में इसे स्थानापन्न कर दिया।

संवत् १९८० में आपने उक्तियानी की दी प्रेम स्पिनिंग एएड वीविंग कम्पनी लिमिटेड की स्रोल एजन्सी ली। अतः जो कुछ माल यह तैयार करता है वह सब आप ही की कर्म के द्वारा विकता है।

इस समय इस फर्म के मालिक स्वयं सेठ इन्द्रचन्दजी तथा आपके पुत्र बाबू सुगतचन्दजी हैं। यह फर्म प्रधान रूप से सूत और रूई का व्यापार करती है। साथ ही वैंकिंग का व्यापार भी होता है—

इसका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। श्रागरा—मेसर्स वृद्धिचन्द इन्द्रचन्द वैलनगञ्ज T. A. Indra

यहाँ आपका हेड ऑ फिस है। तथा बैंकिंग रूई, सूत और कमीशन एजन्सी का काम होता है।



द्वारा स्थापित सदावर्त श्राज भी चल रहा है। उसमें करीब १०० व्यक्ति रोजाना भोजन पाते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

मेसर्स—सोनपाल मुन्नालाल बेलनगंज ज्ञागरा T. A. Sohan यहाँ वैकिंग, हुंडी, चिट्ठी, गुड़, चीनी, गल्ला एवं आढ़त का काम होता है।

# मेसर्स सुरजमल छोदेलाल

इस फर्म का हेड श्राफिस कलकत्ता है। इसके वर्तमान मालिक सेठ छोटेलालजी कानो-ड़िया हैं। इस फर्म का विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इसी प्रन्थ के दूसरे भाग में पेज नं० ३२६ में कलकत्ता विभाग में छापा गया है। यहाँ यह फर्म श्राढ़त और बोरे का व्यापार करता है।

# मेसर्स हरवकस सूरजमल

इस फर्म के मालिक सेठ सूरजमलजी हैं। आप सरावगी (पाटनी-जैन) समाज के सज्जन हैं। यहाँ इसको स्थापित हुए लगभग ५२ वर्ष हुए। इस फर्म पर हुंडी, चिट्ठी और छाढ़त का काम होता है। यह फर्म बेलनग्ध मोहल्ले में है। इसका अधिक परिचय इस ग्रंथ के प्रथम भाग के राजपूताना विभाग में पृष्ठ ७४ में दिया गया है।

# मेसर्स हीरालाल चुनीलाल

इस फर्म का हेड आफिस सांभर में (राजपूताना) है। इसका विशेष परिचय हमारे गंथ के प्रथम भाग के राजपूताना विभाग में पृष्ठ १०३ में दिया गया है। यहाँ जीन की मण्डी में रामवरतभ रामविलास के नाम से इसकी एक तेल की मिल है।

# कपड़े के व्यापारी

#### मेसर्स वेनीराम उत्तमचन्द

इस फर्म के मालिक अप्रवाल समाज के जैन धर्मावलम्बी सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग ७० वर्ष पूर्व सेठ उत्तमचन्द्जी ने की। इसके पूर्व इस फर्म पर मेसर्स हरविलास वेनीराम नाम पड़ती था, पर मालिकों के परस्पर अलग हो जाने से सेठ उत्तमचन्द्जी ने उपरोक्त नाम से अपनी स्वतंत्र फर्म स्थापित कर कपड़े का न्यापार प्रारम्भ कर दिया। आप

# मारतीय व्यापारियों का परिचय

मेसर्स मथुरादास पद्मचन्द

" मूलचन्द नेमीचन्द

" सीताराम श्रीकृष्णदास

,, सोनपाल मुन्नालाल

" हजारीलाल गनेशीलाल

" हरीवक्स सूरजमल

## शकर के व्यापारी

मेसर्स गंगात्रसाद रतनलाल

" गयाप्रसाद बिहारीलाल

" तुलसीराम शाह

" मनोरथभगत ध्यानराम

" स्वार्थराम रामस्वरूप

#### लोहे के व्यापारी

मेसर्स पूरनचन्द एण्ड को०

" वंशीधर सुमेरचन्द

,, भीखामल छोटेलाल

,, शोतल प्रसाद एगड को०

## सूत के व्यापारी

मेसर्स वृद्धिचन्द्र इन्द्रचन्द्र

,, वंशीधर गंगाप्रसाद

,, मक्खनलाल नारायणदास

मेसर्स मक्खन लाल रामस्वरूप .. शिवप्रसाद सादानी

,, सुरजमल चन्दूलाल

# किराने के व्यापारी

मेसर्स गोपीनाथ विश्वम्भरनाथ

,, तुलसीराम सीताराम

,, मुन्नालाल वायूलाल

, शीतल प्रसाद खुन्नीमल

जीरा के व्यापारी

मेसर्स ड्रॅंगरसीदास केदारनाथ

तनसुखराय छनन्द्राम

### गोटे के व्यापारी

मेसर्स बुद्धसिंह मोहनलाल ,, गुलावचन्द छोटेलाल

## सोने चाँदी के व्यापारी

मेसर्स छोटेलाल अमीरचन्द

,, वाँकेलाल विहारीलाल

" वैजनाथ सराफ

" रामचन्द्र शंकरलाल

" राधेलाल बालमुकुन्द

# भारतीय व्यापारियों का परिचय -



लाला भरोसेलालजी जैन ( वेनीराम उत्तमचन्द ) आगरा



लाला जैनेन्द्रशरणजी जैन (वेनीराम उत्तमचन्द्र) आगरा

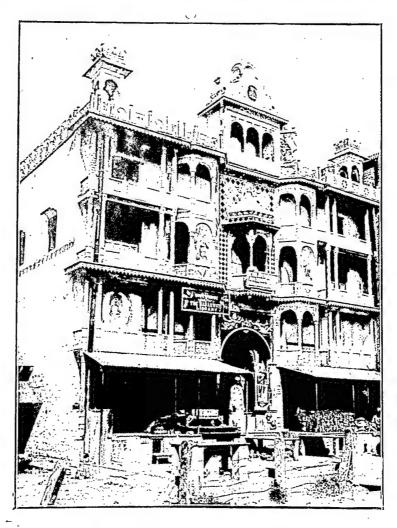

धर्मशाला वेनीराम उत्तमचन्द राजामण्डी आगरा

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

### मेसर्स काशीराय जौहारमछ

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला॰ प्रभुलालजी एवं प्यारेलालजी हैं। श्राप खराडेलवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। यह फर्म करीब ५० वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी। इस पर पहले मेसर्स गोपीनाथ काशीराम के नाम से व्यापार होता था। इस फर्म के पूर्व संचालक ला॰ काशीरामजी और जौहारमलजी के द्वारा इस फर्म की बहुत उन्नति हुई। जौहारमलजी ने श्रपने व्यवसाय को खूव बढ़ाया। श्रापने निज की जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियाँ भी स्थापित कीं। आपका स्वर्गवास हो गया है।

इस समय फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मथुरा—मेसर्स काशीराम जौहारमल केलनन गंज किलनन गंज का न्यापार और आढ़त का काम होता है।

मथुरा—मे॰ जवाहरमल गयाप्रसाद हालनगंज यहाँ जीन और प्रेस है तथा रुई शाहगंज दरवाजा वाहरमल भें प्रसाल केलान केला का काम होता है।

कोसीकलां (मथुरा) मे॰ प्रसुलाल वाहरमल का न्यापार होता है।

#### दी गोपाल क्लॉथ प्रिंटिंग कम्पनी

इस कम्पनी की स्थापना आज से करीब ५ वर्ष पूर्व हुई। इसकी वर्तमान मालिक यहाँ की प्रसिद्ध फर्में हैं जिनका नाम मेसर्स नारायणदास हरदेवदास, मेसर्स गनेशीलाल मीनामल एवं भरतपुर के हरसेवक वासुदेव हैं। ये तीनों फर्में बहुत समय पूर्व से ही कपड़े का व्यापार करती आ रही हैं। इस कम्पनी में छपाई का काम होता है। यहाँ की छपाई भारतप्रसिद्ध हैं। इस फर्म की आप लोगों के द्वारा अच्छी तरक्षी हुई है। साथ ही आप लोगों ने कई नये तर्ज के डिकाइन भी निकाले हैं। अपने माल की विशेष बिक्री के लिये इसकी एक शाखा वम्बई में भी स्थापित की गई है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

थागरा—मेसर्स वेनीराम उत्तमचंद राजा की मण्डी T. A. Digmaber

श्रागरा—उत्तमचन्द मोतीलाल राजा की मण्डी

श्रागरा—मेसर्स रामभरोसे रामनारायण राजामण्डी

श्रागरा—यू॰ वी॰ डाईंग एग्ड प्रिंटिंग रे क्रॉथ फैक्टरी आगरा

श्रागरा—श्रार० जे० इलेक्ट्रिक इञ्जी-नियरिंग कम्पनी T. A. Bijli

श्रागरा—जैनेन्द्र इम्त्राइडरी वक्सी राजामण्डी यहाँ फर्म का हेड ऋाँ फिस है तथा देशी विदेशी कपड़े का थोक व्यापार और कमीशन एजन्सी का काम होता है।

वैङ्कर्स, गवर्नमेगट कण्ट्राक्टर्स एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट डीलर्स तथा साड़ी कालीन, दरी, एगड प्रिगटेड क्रॉथ मर्चेण्ट्स

इस फर्म पर पगड़ी, दरी आदि का थोक व्यापार तथा गवर्नमेण्ट कन्ट्राक्ट का काम होता है।

इसमें सभी प्रकार की रँगाई और छपाई का उत्तम काम होता है।

यहाँ गवर्नमेण्ट कर्ग्ट्राक्ट का काम होता है।

यहाँ पर सब प्रकार की चिकन और बूँटी काढने और रुमाल आदि तैयार करने का काम होता है।

# मेसर्स वंसीधर गंगापसाद

इस फर्म का स्थापन संवत् १९१४ में लाला गङ्गाप्रसाद्जी के हाथों से हुआ। इसके पहले लाला वंसीधरजी अपने ही नाम से सूत एवं खादी का ज्यापार करते थे। संवत् १९१४ से ही ला० गंगाप्रसादजी ने कपड़े का ज्यापार शुरू किया। आप ही के हाथों से इस फर्म को विशेष तरक्की मिली। आपने केवल १३ वर्ष की आयु से ज्यापार शुरू किया था। आपका स्वर्गवास संवत् १९५८ के करीव हो गया। आपके पश्चात् आपके पुत्र नन्नोमलजी डर्फ नारायणदासजी ने इस फर्म का संचालन किया। आपके सामने ही आपके पुत्र लाला ब्रजमोहनलालजी फर्म का संचालन करने लग गये थे। सेठ नारायणदासजी का स्वर्गवास संवत् १९७८ में हुआ। लाला ब्रजमोहनजी ने संवत् १९०४ से अपनी फर्म पर विलायती कपड़े का ज्यापार बंद कर मिलों की एजेन्सी का काम शुरू किया जो आज तक उन्नतावस्था में संचालित हो रहा है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला० व्रजमोहनलालजी एवं आपके छोटे भाई लाला किशनचन्द्रजी हैं। आप दोनों सज्जन मिलनसार एवं मेधावी व्यक्ति हैं।

मथुरा-मेसर्सनारायणदास हरदेवदास व यह फर्म इस्पिरियल वेंक मथुरा ब्रांच की ट्रेमरर है। इसके अरिरिक्त दी गोपाल छाथ प्रिंटिंग कम्पनी में इस फर्म का सामा है।

# मेसर्स एल० पी० नागर एण्ड को०

यह कम्पनी सन् १९१० से स्थापित है । इसके स्थापक श्रीलक्ष्मीप्रसाद्जी नागर हैं। आप उन लोगों में से हैं जो अपने ही पैरों पर खड़े होकर सफलता प्राप्त करते हैं। आपने शुरू २ में १००) से अपना व्यवसाय आरंभ किया था। आपकी व्यापार-चातुरी से ही आपने इतनी उन्नित की है। आपकी विशेष उन्नित "संकट मोचन" नामक दवा से हुई। इस समय आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम कृष्णकांत, शिशिरकांत एवं रविकांत है। आपके वड़े पुत्र पुरुषोत्तमलाल का स्वर्गवास हो गया। आप बड़े होनहार थे। कंपनी की तरकी का श्रेय आप ही को है। वर्तमान में कम्पनी का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

मथुरा—एल० पी० नागर एण्ड को० । यहाँ द्वाईयों की विक्री का काम होता है। आपके घीया मंडी T. A. Nagar ( कई हजार एजंट हैं। इसी नामसे यहाँ आपका त्रिंटिंग त्रेस भी है।

## मेसर्स वेंकामल निरंजनदास

इस फर्म के मालिक लाला निरंजनदासजी ए० एम० एस० टी, बी० एस सी० हैं। यह फर्म यहाँ पर काटन का व्यवसाय करती है। यहाँ आपकी जीन प्रेस फैक्टरी भी है। इसका अधिक परिचय हमारे प्रनथ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग प्रष्ठ ७२ पर मेसर्स राय नागरमल गोबीमल के नाम से देखिये। यहाँ तार का पता Pawan है।

# मेसर्स रूपचंद गोवर्धनदास

इस फर्म के मालिक माहेश्वरी वैश्य-समाज के जेसलमेर निवासी सज्जन हैं। करीब १२५ वर्ष पूर्व इस फर्म की स्थापना सेठ रूपचंदजी के द्वारा हुई। इसकी उन्नति का साधारण श्रेय आपको तथा आपके पुत्र गोवर्धनदासजी को है। मगर इसका विशेष श्रेय गोवर्धनदासजी के पुत्र और इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ भिखचंदजी को हैं। आप यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक, रईस एवं जमींदार हैं। आप २४ वर्षों से आनरेरी मेजिस्ट्रेट हैं। आप डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमेन भी हैं। आपके २ पुत्र हैं वा० रूपिकशोरजी एवं छगनलालजी। बा० रूपिकशोरजी भी ८००, १००० साधु-ब्राह्मण भोजन पाते हैं। इसके अतिरिक्त राजामंडी के द्रियानाथ में भी छापकी छोर से एक देवी जी का मन्दिर बनाया हुआ है।

इम फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स-बद्रीदास बाँकेलाल राजामंडी, श्रागरा T. A. Peetam

मेसर्स—खौनीमल रामकृष्ण राजामंडी—आगरा यहाँ सब प्रकार का देशी और विलायती कपड़े का व्यापार एवं आढ़त का काम होता है। यहाँ से चाँदी की पैजब भी बनाकर बाहर भेजी जाती है। यहाँ देशी पगड़ी, जोड़ा, गाढा दरी, खादी आदि का व्यापार होता है।

### मेसर्स मक्खनलाल रामस्वरूप

इस फर्म के संचालक अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लाला मक्खनलालजी के द्वारा करीब ५५ वर्ष पूर्व हुई। लाला मक्खनलालजी लाला नाथूरामजी के यहाँ दत्तक आए थे। नाथूरामजी साधारण स्थित के व्यक्ति थे। लाला मक्खनलालजी ने फर्म स्थापित कर कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया। आप बड़े मिहनती थे। साथ ही व्यापार कुशल भी आप काफी थे। यही कारण है कि आपने अपने हाथों से बहुत सम्पत्ति प्राप्त की। सम्वत् १९७६ में ७८ वर्ष की आयु में आपका स्वर्गवास हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक आपके पुत्र हैं जिनका नाम क्रमशः नारायणदासजी, राम-स्वरूपजी और राधेलालजी हैं। इनमें से प्रथम नारायणदासजी का ऋल्पायु ही में स्वर्गवास हो चुका है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम अमरनाथजी है। आप अभी पढ़ते हैं। शेष दोनों भ्राता फर्म का संचालन करते हैं। आप मिलनसार एवं सज्जन व्यक्ति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स—मक्खनलाल रामस्वरूप रावतपाड़ा आगरा

मेसर्स—मक्खनलाल नारायणदास जौहरी बाजार आगरा

T. A. Narayan

मेसर्स—मक्खनलाल राधेलाल वेलनगञ्ज आगरा T. A. Radhay यहाँ हेड आफिस है। इस फर्म पर बैंकिंग और कपड़े का व्यापार होता है।

यहाँ सूत तथा कपड़े की आढ़त का काम होता है।

यहाँ रूई तथा गरले की आद़त का काम होता है।



पं० क्षेत्रपालजी शर्मा ( सुख संचारक कम्पनी ) मधुरा



छाछा ागन्नाथदासजी ( सुंदर श्वंगार आफिस ) मधुरा

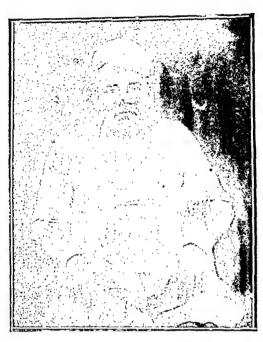

सेठ अमृतलालजी रानीवाला ( अमृतलाल गुलजारीलाल ) फिरोजावाद



सेंठ गुलजारील्लाजी रानीवाला ( अमृतलाल गुलजारीलाल ) फिरोजावाद

हरीब ६ वर्ष से इस फर्म ने अपनी और एक फर्म खोल कर उसे हेड-आफिस बनाया। यहाँ थोक व्यापार होता है। यहाँ के माल में किसी प्रकार का बट्टा नहीं होता। यह फर्म बुलियन मार्केट में प्रधान मानी जाती है। चांदी-सोना के व्यापारियों में होने वाले आपसी भगड़े इसी फर्म पर तय किये जाते हैं तथा इसी फर्म पर भगड़े की तोल मानी जाती है। अर्थात् किसी का कोई माल कम तोल दे तो यहाँ के तोल को ही सब व्यापारी मंजूर करते हैं।

इस फर्म के वर्तमान संचालक ला० कन्हैयालालजी हैं। आपके तीन सुपुत्र हैं जिनके

नाम क्रमशः रामबावूजी, गिरधारीलालजी और राधावल्लभजी हैं।

आपकी ओर से रावतपाड़ा में राधिका वंशीवटिवहारी महाराज का मिन्दर बना हुआ है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

श्रागरा—मेसर्स कन्हैयालाल बद्री-प्रसाद हे० आ० जौहरी बाजार T. A. Kanhiya यहाँ फर्म का हेड-ऑफिस है। तथा चांदी-सोने के थोक माल की बिक्री का काम होता है। इसके प्रबंधक बा॰ कृष्णस्वरूपजी हैं।

त्रागरा—मेसर्स कन्हैयालाल गोवर्धन दास किनारी बाजार यहाँ चाँदी-सोने का खेरीज न्यापार व बने हुए जड़ाऊ जेवर तथा डायमंड का न्यापार होता है। मोती वगैरह का न्यापार भी होता है। इसके प्रबंधक ला० दीनानाथजी हैं।

आगरा—जौहरी मार्बल वक्से जौहरी बाजार T. A. Kanhiya T. P. H. 166. यह फर्म करीब ३० वर्ष से मार्चल का काम मेसर्स के० एन० वैश्य के नाम से करता था। सन् १९२५ से इस नाम से ज्यापार करता है। इस फर्म पर संगमरमर की चौकी, पिट्या, खम्बे, मूर्तियाँ, इमारती सामान तथा फैन्सी सामान, जैसे गिलास, रकाबी, प्याले, फूलदान, घड़ीदान, फोटोफ्रोम, टेबल लेम्प, साज व इत मादौछा मॉडल आदि का ज्यापार होता है। यह फर्म डायरेक्ट खानों से माल मँगवाती हैं तथा अपने कारखानों से उसे बनवा कर पालिश करवा कर तैय्यार करवाती है। आपके यहाँ के ताज में इलेक्ट्रिक-लाइट भी लगी हुई है। यह आपका स्पे-शल मार्का है तथा यह फर्म बाहर गाँव जाकर मंदिर इमारत वगैरह का काम तथा ठेका भी लेती है। इसके प्रबंधक, ला० दामोदरदासजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मथुरा—सुखसंचारक कम्पनी

यहाँ घड़ियाँ, द्वाइयाँ, पुस्तकें, स्त्रियों एव वचों के तैय्यार कपड़े, म्युजिकल इन्स्टू मेंट्स, इम्ब्रा-इडरी गुड्स, रवर स्टाम्प, प्रिंटिंग, टाईप फाउंडरी आदि का न्यापार एवं काम होता है। यहाँ इले-क्ट्रिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। आपके भारत के सिवा विदेशों में भी हजारों एजंट हैं।

सुन्दर शृंगार कार्यालय

इस कार्यालय के वर्तमान मालिक ला० जगन्नाथदासजी वैश्य एवं आपके पुत्र वा० सूरजभानजी, वा० चन्द्रभानजी एवं फूलचन्द्जी हैं। फर्म संचालन आप स्वयं तथा वा० सूरजभानजी करते हैं। इस कार्यालय की स्थापना सन् १८८२ में ला० जगन्नाथदासजी के द्वारा हुई। ग्रुक १ में आपने ठाक्ररजी के श्रृंगार का सामान बनाना प्रारंभ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता हुई अतएव इसीको आपने और बढ़ाया। इसके पश्चात् रामलीला, रासलीला आदि के उपयोगी सब प्रकार की हुस एवं सामान का काम आपने अपने हाथ में लिया। कहना न होगा कि इसमें भी आपने अच्छी सफलता प्राप्त की और कार्यालय की स्थिति को मजबूत एवं दृढ़ कर आपने अपने व्यवसाय को और फैलाया। आपने अपने यहाँ द्वाइयों के बनाने का काम तथा पेटेन्ट द्वाइयाँ बाहर से मंगवाने का काम भी जारी किया आपने अपनी प्रसिद्ध औषधि पीयूषित्ध से बहुत रुपया कमाया। इस समय आपका काम इतना बढ़ा है कि विज्ञापन वगैरह छापने के लिये एक प्रेस की आवश्यकता हुई और आपने एक स्टीम प्रेस स्थापित भी कर दिया। कुछ समय के पश्चात् इसमें प्रकाशन का भी काम होने लग गया।

इस समय कार्यालय का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मथुरा—सुन्दर शृंगार कार्यालय घिया मंडी T. A. ''Sundergar'' यहाँ सभी प्रकार के नाटक, रामलीला, रासलीला, एवं ठाक़रजी के शृंगार के सामान का व्यापार होता है। गोटे एवं सलमे सितारों के हार भी यहाँ बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्रिटिंग का काम तथा प्रकाशित पुस्तकों की विक्री का व्यापार होता है। दवाइयाँ भी हमेशा मिलती हैं। इसका यहाँ शोहम भी है।

यारी श्रीर कार्य्य-चतुरता से प्रसन्न होकर उपरोक्त फर्म के संचालक ने आपका फर्म में पार्ट कर दिया। संवत् १९७७ तक आप पार्टनर के रूप में काम करते रहे। पश्चात् सामा अलग अलग हो गया। तभी से आप अपने सामे की २ लाख रुपयों की पूँजी से वैजनाथ सराफ के नाम से व्यापार करने लगे। संवत् १९७८ में आपने मेसर्स वैजनाथ वेग्गीप्रसाद के नाम से कपड़े की फर्म खोली। संवत् १९८३ में आपने Hawro Trading Co. greman नामक कम्पनी की रंग की एजंसी ली। १९८६ में फिर आपने चाँदी सोने के बने हुए माल की विकी के लिये मेसर्स रामवावू प्रभुदयाल के नाम से फर्म स्थापित की। मतलब कहने का यह है कि साधारण स्थिति से निकल कर अपनी व्यापार चतुरता से आपने बहुत सम्पत्ति उपार्जन की । आप सरल एवं मिलनसार स्वभाव के हैं। आपकी आयु ५८ वर्ष की है। आपके ७ पुत्र हैं । जिसमें तीन पढ़ते हैं शेष चार व्यापार में भाग लेते हैं । सातों के नाम क्रमशः बेणी-प्रसादजी, मद्नलालजी, पद्मचन्दजी, रमणलालजी, राम बाबू, प्रभुद्याल एवं हीरालाल हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

किनारी बाजार आगरा

फर्म का हेड आफिस है। यहाँ बैंकिंग तथा सोने चाँदी का थोक एवं खुदरा व्यापार होता है। मेसर्स-वैजनाथ सराक किनारी बाजार आगरा यहाँ कपड़े का थोक व्यापार एवं रंग की एजंसी का काम होता है। मेसर्स-बैजनाथ बेणीप्रसाद रावतपाड़ा, आगरा यहाँ चाँदी सोने के बने हुए जेवरों का व्यापार होता है। मेसर्स-रामबावू प्रमुद्याल

### लोहे के व्यापारी मेसर्स वंसीधर सुमेरचन्द एण्ड को०

इस फर्म के मालिक आगरा ही के निवासी हैं। आप लोग लमेचू दिगम्बर जैन समाज के सन्जन हैं। आप लोगों को यहाँ आये करीब १५० वर्ष हुए। इसके पहले आप इटावा में निवास करते थे। यह फर्म यहाँ सन् १८७० में स्थापित हुई। पहलेइस पर मेसर्स चिरंजीलाल वंसीधर नाम पड़ता था। अब उपरोक्त नाम से कारवार होता है। मेसर्स चिरंजीलाल वंसीधर की फर्म के पहले बेनीराम चुन्नीलाल के नाम से रुई का काम होता था।

इस फर्म की विशेष उन्नति सेठ सुमेरचंदजी तथा सूरजभानजी के हाथों से हुई। आप लोग न्यापारकुशल सङ्जन एवं मेधावी व्यक्ति हैं। आप ही इस समय इस फर्म के मालिक एवं संचालक हैं। आप लोगों का सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में बहुत हाथ रहता है।

थे। आपके ६ माई और थे। सब भाइयों का ज्वाइण्ट रूप में व्यापार होता था। उस समय यह फर्म भारतवर्ष की चुनी हुई फर्मों में से एक थी। कई स्थानों पर इसके जीतिंग प्रेसिंग कारखाने एवं शाखाएँ थीं। व्यावर का एडवर्ड मील भी इसी फर्म के पास था। सातों भाईयों के अलग २ हो जाने से सेठ अमृतलालजी के हिस्से में यह फर्म आयी। आपके पश्चात् फर्म का संचालन आपके पुत्र सेठ गुलजारीलालजी ने किया। आपने भी इस फर्म की बहुत इन्नति की। आप व्यापारचतुर पुरुष थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७० में होगया। आपने अपने जीवनकाल में यहाँ एक कोरोनेशन ग्लॉस वक्स के नाम से एक काँच का कारखाना भी खोला था जो आज भी सुचार रूप से चल रहा है। आपने सार्वजिनिक कार्यों की ओर भी बहुत ध्यान दिया। आपकी ओर से जैनतीर्थ सोनागिरी में २ धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। करीव १॥ लाख रुपैया फर्म की ओर से दान किया गया जो धार्मिक कार्यों में खर्च होता है। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ श्रीधर लालजी ने यहाँ एक तेल का मिल भी स्थापित किया है। आप सज्जन और मिलनसार महानुभाव हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

फिरोजाबाद-मेसर्स अमृतलाल गुल-जारीलाल रानीवाले T. A. Raniwala यहाँ वैंकिंग, गल्ला, रूई, तिलहन, वाना आदि का व्यापार होता है। यहाँ आप की एक जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरी तथा ग्लास वक्से और तेल मिल है।

### मेसर्स गोपीराम रामचंद्र

इसका हेड़ आफिस कलकत्ता है। यहाँ यह फर्म आड़त का काम करती है। अधिक परि-चय के लिये हमारे इसी प्रनथ के प्रथम भाग में बम्बई विभाग के पृष्ठ ४४ को देखिये।

### मेसर्स मूलचन्द पुरुषोत्तमदास

इस फर्म के स्थापक सेठ मूलचन्दजी हैं। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। पहले इस फर्म पर सेठ मूलचन्द के नाम से व्यापार होता था। जब से आपने श्री पुरुषोत्तमदासजी को दत्तक लिया है, तबसे उपरोक्त नाम से कारबार होता है। इस फर्म की ओर से यहाँ शहर में एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

फिरोजाबाद—मेसर्स मूलचंद

पुरुषोत्तमदास



स्व० लाला नारायणदास तो (वन्सीघर गंगाप्रसाद) भागरा स्व० लाला लेखराजजी जैन (भीखामल छोटेलाल) आगरा





सेठ शिवप्रतापजी सादानी आगरा



सेठ रतनलालजी जैन (भीखामल',छोटेलाल) आगरा

थे। आपके ६ भाई और थे। सब भाइयों का ब्वाइण्ट रूप में व्यापार होता था। उस समय यह फर्म भारतवर्ष की चुनी हुई फर्मों में से एक थी। कई स्थानों पर इसके जीतिंग प्रेसिंग कारखाने एवं शाखाएँ थीं। व्यावर का एडवर्ड मील भी इसी फर्म के पास था। सातों भाईयों के अलग २ हो जाने से सेठ अमृतलालजी के हिस्से में यह फर्म आयी। आपके परचात् फर्म का संचालन आपके पुत्र सेठ गुलजारीलालजी ने किया। आपने भी इस फर्म की बहुत उन्नति की। आप व्यापारचतुर पुरुष थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७० में होगया। आपने अपने जीवनकाल में यहाँ एक कोरोनेशन ग्लॉस वर्क्स के नाम से एक काँच का कारखाना भी खोला था जो आज भी सुचार रूप से चल रहा है। आपने सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बहुत ध्यान दिया। आपकी ओर से जैनतीर्थ सोनागिरी में २ धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। करीव १॥ लाख रुपैया फर्म की ओर से दान किया गया जो धार्मिक कार्यों में खर्च होता है। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ श्रीधर लालजी ने यहाँ एक तेल का मिल भी स्थापित किया है। आप सज्जन और मिलनसार महानुभाव हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

फिरोजाबाद—मेसर्स अमृतलाल गुल-जारीलाल रानीवाले T. A. Raniwala यहाँ वेंकिंग, गल्ला, रूई, तिलहन, वाना आदि का व्यापार होता है। यहाँ आप की एक जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरी तथा ग्लास वर्क्स और तेल मिल है।

#### मेसर्स गोपीराम रामचंद्र

इसका हेड़ आफिस कलकत्ता है। यहाँ यह फर्म आढ़त का काम करती है। अधिक परि-चय के लिये हमारे इसी प्रनथ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग के प्रष्ठ ४४ को देखिये।

## मेसर्स मूलचन्द पुरुषोत्तमदास

इस फर्म के स्थापक सेठ मूलचन्द्जी हैं। आप॰ अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। पहले इस फर्म पर सेठ मूलचन्द के नाम से व्यापार होता था। जब से आपने श्री पुरुषोत्तमदासजी को दत्तक लिया है, तबसे उपरोक्त नाम से कारबार होता है। इस फर्म की श्रोर से यहाँ शहर में एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

फिरोजाबाद—मेसर्स मूलचंद

पुरुषोत्तमदास

रहें वैंकिंग और कपड़े का व्यापार होता है।

इमित की और रहता है। आप मिलनसार चतुर श्रीर व्यापारक शल सज्जन हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी आप दिलचस्पी लिया करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स-भीकामल छोटेलाल (खातीपाड़ा) लोहामंडी श्रागरा } T. A. Ratan यहाँ हेड आफिस है। तथा पेंट, टाईल्स, लोहा एवं बैंकिंग का काम होता है। यहाँ कारखाने के बने माल का न्यापार भी होता है।

मेसर्स-भीकामल छोटेलाल

-भीकामल छोटेलाल यहाँ टाटा कंपनी के आयरन वक्स की तथा विलायती मेनबाजार, लोहामंडी आगरा कने हुए लोहे के माल की बिक्री का काम होता है।

दी आयरन फैक्टरी लोहामण्डी आगरा

यहाँ आपका फैंसी इमारती लोहे के सामान का कारखाना है।

## मेसर्स आर० जी० बांसल एण्ड को०

इस फर्म के मालिक घ्यप्रवाल वैश्य समाज के बांसल गोत्रीय सज्जन हैं। इसका स्थापन सन् १८९४ में लाला रामगोपालजी के हाथों से हुआ। इसके पहले आपके पिताजी सोना चाँदी एवं कपड़े का व्यापार करते थे। शुरू २ में इस कम्पनी ने मारवल, फोटो, एवं प्रिंटिंग का काम जारी किया और क्रमशः संचालकों की बुद्धिमानी एवं व्यापारकुशल नीति से इसकी अच्छी उन्नति हुई। लाला रामगोपालजी के चार भाई श्रौर हैं। जिनके नाम क्रमशः श्रीयुत श्यामसुंदरलालजी बी० ए०, श्री शालिगरामजी, श्री सीतारामजी तथा बालकृष्णजी हैं। पाँचों ही सज्जन फर्म का कार्य संचालन करते हैं। ला० रामगोपालजी तथा शालिगरामजी मकराना में फेक्टरी का, सीतारामजी शोरूम का, बालकृष्णजी प्रिंटिंग का एवं इयामसुन्दर लालजी जनरल मैनेजर का काम करते हैं।

इस फर्म की संगमरमर की फैक्टरी तथा खान मकराना (जोधपुर स्टेट) में है। वहाँ संगमरमर के तख्ते, चौकी, खम्बे, गोला, गलता, मेजें आदि वस्तु श्रों के सुन्दरतापूर्वक बनाने की अलग २ कई मशीने हैं। साथ ही पालिस करने की भी तीन मशीनें हैं। इस फैक्टरी में एक ऐसी भी मशीन है जो १० टन तक का संगमरमर का पत्थर खदान से उठा देती है। जोधपुर स्टेट रेलवे ने इस कम्पनी को फैक्टरी की साईडिंग फ्री दी है। यह फर्म इस काम में मकराने में बहुत श्रच्छी मानी जाती है।

- " मेवाराम गौरीशंकर
- " रामसहाय भोलानाथ

#### घी के व्यापारी

मेसर्स पदुमल प्यारेलाल

- " बलदेवदास गुलजारीलाल
- " मूलचंद परसोत्तमदास

#### कैमिकल्स के व्यापारी

मेसर्स अमृतलाल गुलजारीलाल

., चन्द्रभान प्रकाशनाथ

,, मन्नीलाल रामचरन

,, एच० एस० तैलंग एएड को०

#### चुड़ी के व्यापारी

मेसर्स असफाख अली खाँ

- ,, कृष्णस्वरूप शिवशंकर
- ,, गिरवरधारीलाल चूड़ीवाला
- " चिरंजीलाल एगड को०
- " मोहनलाल चूड़ीवाला
- " श्रार० श्रीकृष्णदास
- ,, राधामोहन साधुराम
- ,, शिवनारायण वासुदेव

## शिकोहाबाइ

शिकोहाबाद यू० पी० प्रांत के मैनपुरी जिले की एक तहसील है। यह ई० आई० आर० रेल्वे की दिल्ली-हबड़ा मेन लाइन का जंकशन है। यहाँ से एक लाइन मैनपुरी होती हुई फरुखाबाद तक गई है। यहाँ का प्रधान न्यापार घी का है। साल भर में करीब ३५, ४० हजार मन घी यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होता है। यहाँ का तील १०० रुपये भर के सेर से है। घी के अलावा रूई का भी यहाँ अच्छा न्यापार होता है। गहा भी यहाँ पैदा होता है मगर कम।

यहाँ रूई लोड़ने एवं प्रेस करने के लिये दो कॉटन जीनिंग एवं एक प्रेसिंग फैक्टरी है। इसके श्रतिरिक्त एक ग्लास वर्क्स भी है। जहाँ चूड़ियाँ वगैरह वनती हैं। इन कारखानों के नाम निम्नलिखित हैं।

१ गोपीराम रामचन्द्र जीतिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी—इसमें १६१ आदमी काम करते हैं एवं ६४ चरखे हैं।

२ रामानंद द्वारकादास कॉटन जीनिंग फैक्टरी—इसमें ६८ आदमी काम करते हैं। ३ पल्लीवाल ग्लास वक्से—यह कॉॅंच का कारखाना है। यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है—

#### मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र

इस फर्म का हेड आफिस कलकत्ता है। यहाँ यह फर्म कॉटन एवं आढ़त का ज्यापार



सेठ गुलावचन्द धन्नालाल आगरा



छाला राजनारायणजी (बुद्धिसिंह मोहनलाल ) भागरा



ऑफ़िस गुलाबचन्द धन्नालाल आगरा

शिकोहाबाद-दी पल्लीवाल

यहाँ सभी प्रकार के काँच के सामान बनाने का कारखाना है।

घी के व्यापारी— मेसर्स कन्हैयाताल वंशीधर

- ,, घमंडीलाल पुरुषोतमदास
- ,, पतीराम घनसुखदास
- " वेणीराम वंशीधर
- ,, क्षेत्रपाल बृजपाल

कपड़े के न्यापारी—

मेसर्स गोपालदास मनोहरदास

- ,, चुन्नीलाल शिवबक्ष
- ,, डालचन्द जौहरीमल
- " रामनारायण रामरिखं
- ,, शंकरलाल दामोदरदास
  गल्ले के व्यापारी—
  मेसर्स गोपीराम रामचन्द

मेसर्भ घनसुखदास प्रेमसुखदास

- " मुरलीधर महादेव
- ,, रामानन्द द्वारकादास
- " सीताराम राधेलाल

कई के व्यापारी-

मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र

,, रामानन्द द्वारकाप्रसाद

चाँदी-सोना के व्यापारी-

मेसर्स बनवारीलाल गिरधारीलाल

,, भवानीप्रसाद दाऊद्याल

चीनी के व्यापारी-

मेसर्स घनसुखदास प्रेमसुखदास

,, रामानन्द द्वारकादास

#### FEIFF

इटावा यू० पी० प्रांत के अपने ही नाम के जिले का हेड कार्टर है। यह शहर पुराना वसा हुआ है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। यहाँ एक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में एक पुराना किला जमना किनारे स्थित है। कहा जाता है कि यह तत्कालीन कन्नौज के महाराजा जयचन्द का बनवाया हुआ है। इसके अतिरिक्त एक ऊँचे स्थान पर मुनि विशष्ठ जी का मन्दिर बना हुआ है। यह भी अपनी प्राचीनता का प्रमाण दे रहा है। यह स्थान देखने योग्य है।

इटावा ई० छाई० छार० की मेन लाइन पर छपने ही नाम के स्टेशन से छाधा मील पर वसा हुछा है। पहले यहाँ का व्यापार वड़ी उन्नतावस्था में था। यहाँ से करीब ५० हजार रूई की गाँठें बाहर एक्सपोर्ट होती थीं। अब १२,१३ हजार गाँठें बाहर जाती हैं। घी की यह मंडी है। करीब ५० हजार मन घी यहाँ से बाहर जाता है। ग्रहा भी यहाँ से अच्छे इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स-गुलावचन्द धन्नालाल किनारी वाजार आगरा T. A. Lace

यहाँ गोटा, किनारी, लेस एवं कलावत्तू का व्यापार होता है। इस फर्म का निज का कारखाना है। इसके द्वारा गवर्नमेंट आफिसों एवं वाइसराय आदि के यहाँ की वर्दियों में लगाने के लिये लेस के सप्ताय का काम होता है।

## मेसर्स बुद्धिसिंह मोहनलाल

संवत १९२८ में लाला मोहनलालजी के द्वारा इस फर्म का स्थापन हुआ। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। शुरू से ही यह फर्म गोटा किनारी का काम करती आ रही है। इस फर्म की विशेष उन्नति आप ही के हाथों से हुई। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९५३ में हुआ। श्राप वड़े मेधावी एवं व्यापारकुशल व्यक्ति थे। आपने आगरे में कैलाश महादेव पर एक मकान धर्मार्थ वनवाया । सौंरोजी में पिन्लक उपयोग के लिये एक बगीचे का निर्माण कराया । महादेव मणकामेश्वर में भी आपने संगमरमर की फर्श जड़वाई तथा सीढ़ियाँ बनवाई। तथा रावतपाड़ा में आपने एक मन्दिर राधामोहनलालजी का बनवाया । उसके खर्च के लिये आपने एक मकान खरीद कर दे दिया। इसी प्रकार कई सार्वजनिक धार्मिक कार्यों में सहयोग दिया करते हैं। आपने अपने दौहित्र को करीब ८० हजार का माल एवं मकान दिया। आपके पश्चात् फर्म के व्यापार को आपके पुत्र हरदयालदासजी ने सम्हाला । आपका भी संवत् १९६७ में स्वर्गवास होगया।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक आपके पुत्र राजनाराय एजी हैं। आप सज्जन एवं मिलन-सार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र राधागोविन्दजी आपकी देखरेख में व्यापार का संचालन करते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है -

मेसर्स-वुद्धिसिंह मोहनलाल रावत-पाड़ा श्रागरा

यहाँ गोटा-किनारी, जरी का बना माल एवंम श्राढ़त का काम होता है। वैंकिंग और जमीदारी का काम भी यहीं होता है।

गल्ला के व्यापारी मेसर्स छीतरमल रामद्याल तेजकरण चाँद्मल

मेसर्स तेजपाल जमुनादास

नन्दराम छोटेलाल पुरुषोत्तमदास मक्खनलाल

इस फर्म का परिचय इस प्रकार है-

इटावा-मेसर्स जवाहरलाल

यहाँ वैंकिंग, सोना, चाँदी, रूई, ग्रहा, तिलहन-जगन्नाथ द्यूम्स गंज T. A. "Jagadish" होता है।

#### मेसर्स देवीदास माधोराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ माधोरामजी हैं। आप फर्तूद निवासी अप्रवाल वैश्य-समाज के सज्जन हैं। आप १९२० से उपरोक्त नाम से न्यापार कर रहे हैं। इसके पहले इस फर्म पर बलदेवदास देवीदास के नाम से कारवार होता था, जब आपके भाई लोग शामिल थे। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

इटावा—मेसर्स देवीदास माधोलाल } यहाँ जमींदारी, वैंकिंग श्रीर धोती जोड़े का

#### मेसर्स दिलसुखराय राधाकुष्ण

करीब १२५ वर्ष पूर्व खत्री समाज के ला० दिलसुखरायजी टंडन ने अपने तथा अपने पौत्र के नाम से फर्म स्थापित की। श्रापके पुत्र का नाम घासीरामजी था। ला० घासीरामजी के २ पुत्र थे ला० कृष्णवलदेवजी एवं ला० राधाकृष्णजी। आप लोगों के पश्चात् ला० कृष्ण-बलदेवजी के पुत्र ला० शिवनारायणजी ने फर्म का संचालन किया। आपने फर्म के काम को बहुत बढ़ाया । श्राप यहाँ के त्रानरेरी मजिस्ट्रेट रहे । श्रापने संवत् १९४८ में अपने तीनो पुत्रों के नाम से घलग २ फर्में खोलीं। घ्रापके पुत्रों का नाम ला० व्रजिकशोरजी, ला० रूपिकशोरजी एवं ला० नन्दिकशोरजी है। संवत् १९५८ में ला० व्रजिकशोरजी के पुत्र ला० नवलिकशोरजी ने नन्दिकशोर जगन्नाथ के नाम से जीतिंग और प्रेसिंग फेक्टरी की स्थापना की। आप यहाँ म्युनिसपेलिटी एवं डिस्ट्रिक्ट वोर्ड के मेम्बर थे। त्रापका स्वर्गवास हो गया है। संवत् १९६४ में सेठ शिवनारायणजी का भी स्वर्गवास हो गया। आपके पहले ही आपके दो पुत्रों का स्वर्ग-वास हो चुका था। आप लोगों के पश्चात् फर्म का संचालन ला० व्रजिकशोरजी ने किया। **आपने पर्चीस हजार रुपये अपने तथा अपने भतीजे रामनाथजी के नाम से एक्स रे हास्पिटल** को दान दिये। आपका भी स्वर्गवास सं०१९६८ में हो गया। आपके पश्चात् फर्म को संचा-लन कुंजिकशोरजी ने किया। आपने अपने तथा रामनाथजी के नाम से २५०००) रुपया हिन्दू यूनिवरिसटी काशी को दिये। आपके पश्चात् आपके छोटे भाई वंशीधरजी फर्म का

## स्यूरा

मधुरा इतिहासप्रसिद्ध और पुराणों में प्रख्यात प्राचीन नगर है। यह नगर व्रजमण्डल के अन्तर्गत है। राधाकृष्ण की जिसप्रेमलीला ने भारत भर के साहित्य और काव्य को समपत्र और संजीवित कर रक्खा है, जिसकी प्रतिध्विन भारत के घर घर में गूँज रही है उस प्रेमलीला का स्थान मधुरा ही है। यह स्थान यमुना के तीर पर बसा हुआ है। प्राचीन आर्थ्य युग की तरह वौद्ध युग में भी यह स्थान वड़ा महत्व-पूर्ण रहा और उसके पश्चात् मुसलमान आक्रमणकारियों के भी यहाँ पर वहुत से आक्रमण हुए। जिनकी वजह से, आर्थ्युग की कई स्मृतियाँ नष्ट हो गई। जिनके ध्वंसावशेष अब खोद कर निकाले जा रहे हैं। इस समय इस तीर्थ स्थान में यमुनावाग की छतरी, होली दरवाजा तोरण, राधाकृष्ण का मन्दिर, विजयगोविन्द का मन्दिर, मदनमोहन का मन्दिर, दीर्घविष्णु का मन्दिर, बिहारीजी का मन्दिर, मोहनजी का मन्दिर, विश्रामघाट इत्यादि स्थान दर्शनीय हैं।

मधुरा से करीव छ: माइल की दूरी पर कृष्ण का प्यारा स्थान वृन्दावन बसा हुआ है।
मधुरा यदि ऐश्वर्य की लीलाभूमि है तो वृन्दावन माधुर्य्य का विश्राम-स्थल है। यह वही वृन्दावन है जिसकी भूमि के रज:कण तक विशालनयनी गोपवधूटियों के प्रेमोद्रारों से प्रेम-प्लावित हो चुके हैं। जिस समय गोपवालकों के सिंगे की ध्वनि से वृन्दावन मुखरित होता था,
वह समय भारत के लिए कितना सुन्दर और मन मोहक था, वे दिन अब नहीं रहे,
पर उनकी स्मृति काल के कुटिल चक्र की अबहेलना करती हुई आज भी भारतवासियों के
मित्तिष्क में ज्यों की त्यों अङ्कित है।

#### च्यापारिक परिचय

मथुरा एक तीर्थ स्थान है। व्यापारिक क्षेत्रों में इसकी गणना नहीं हो सकती। फिर भी यहाँ सुखसंचारक कम्पनी, सुन्दर शृंगार कम्पनी, नागर बदर्स इत्यादि कई कम्पनियाँ ऐसी हैं। जिनकी श्रौपिधयों का प्रचार सारे भारतवर्ष में है। इनकी वजह से व्यापारिक जगत् में मथुरा का श्राच्छा नाम है। इसके श्रातिरिक्त यहाँ निवार व सूत की रिस्सयाँ भी अच्छी बनती हैं।

38

हुए । आपने फर्म की अच्छी तरकों की तथा इसी समय से उपरोक्त नाम से व्यापार होने लगा । वर्तमान में इस फर्म के मालिक प्रयागनारायण्जी, ब्रह्मनारायण्जी श्रौर श्यामविहारीलालजी हैं । इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

इटावा—मेसर्स वाँकेविहारीलाल रूपनारायण वहाँ वैंकिंग, जमींदारी एवं गल्ला, रूई और आढ़त का काम होता है।

### मेसर्स मन्तूलाल कन्हैयालाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक जबलपुरवाले राजा गोकुलदासजी के पौत्र सेठ जमुनादासजी हैं। आप लोग माहेश्वरी वैश्य समाज के सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ पर हुएडी, चिट्ठी और आढ़त का काम तथा रूई का व्यापार करती है। इसकी एक जीनिंग फैक्टरी भी यहाँ पर है। इसका विशेष विवरण हमारे इसी प्रन्थ के प्रथम भाग के वम्बई विभाग पृष्ठ ४१ में दिया गया है।

### मेसर्स क्यामविहारीलाल रमेशचंद्र

इस फर्म के मालिक कान्यकुटन ब्राह्मण समाज के सज्जन हैं। आप लोगों का मूल निवास-स्थान जिला उन्नाव का है। मगर श्रापके पूर्व पुरुष व्यापार के निमित्त भटनेर (पंजाव) नामक स्थान में चले गये थे। वहाँ से आपका खानदान यहाँ आया। भटनेर से यहाँ श्राने के कारण श्राप लोग भटेले कहलाये। इस खानदान में डालचंदजी नामक व्यक्ति हुए। आपने इस खानदान की बहुत उन्नति की तथा वैंकिंग श्रीर जमींदारी का भी बहुत बड़ा काम फैलाया। श्रापके तीन पुत्र हुए, पं० कृष्णवलदेवजी, हरवंशरायजी एवं जानकीप्रसादजी। जानकीप्रसाद-जी का स्वर्गवास श्रन्थमु ही में हो गया। आप तीनों ही सज्जन संवत् १९३४ में श्रलग २ हो गये। उपरोक्त फर्म हरवंशरायजी के वंजशों की है। पं० हरवंशरायजी धार्मिक विचारों के पुरुष थे। श्राप अक्सर काशीवास करते थे। श्रापका वहीं संवत् १९६८ में स्वर्गवास हो गया। आपके भाईयों का भी स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक हरवंशरायजी के पुत्र रायवहादुर श्यामविहारीलालजी भटेले हैं। आपके रमेशचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं। पं० श्यामविहारीलालजी ख्रॉनरेरी मिजि स्ट्रेट, रायवहादुर ख्रौर प्रतिष्ठित रईस एवं जमींदार हैं। आपने सन् १९२२ से उपरोक्त नाम से फर्म स्थापित की। इस पर घी, रूई, गल्ला ख्रादि का व्यापार शुरू किया गया। आपका सार्वजनिक कार्यों की ओर भी अच्ला ध्यान है। ख्रापने २५ हजार रुपया काशी हिन्दू विश्व-

वर्तमान में इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

वम्बई—दी गोपाल झाँथ प्रिंटिंग चिमनलाल की चाल, भोलेश्वर

मथुरा—दी गोपाल क्वॉथ अिंटिंग कम्पनी विशाहन के छपे हुए सभी प्रकार के देशी, रेशमी कपड़े तैयार होते हैं। रंग की पक्काई के लिये कम्पनी गेरंटी करती है।

यहाँ मथुरा का छपा हुआ कपड़ा जैसे साड़ी, धोती वगैरह की विकी का काम होता है।

## मेसर्स गनेशीलाल मीनामल

इस फर्म के वर्तमान मालिक ला० लल्लोमलजी एवं ला० केशवदेवजी हैं। आप यहाँ के प्रतिष्ठित रईस, जमींदार और बैंकर हैं। ला॰ लल्लोमलजी स्थानीय म्युनिसिपेलिटी के चेअर-मेन हैं। आपका हाथरस के लल्लामल हरदेवदास नामक मील में सामा है। आपने मथुरा में जी > श्राई > पी > लाईन के पास एक धर्मशाला बनवाई है । वर्तमान में इस फर्म पर बैंकिंग एवं जमींदारी का काम होता है। यहाँ की गोपाल क्षाथ प्रिंटिंग कम्पनी में इस फ़र्म का सामा है।

### मेसर्स नारायणदास हरहेवदास

इस फर्म का स्थापन करीब १०० वर्ष पूर्व खत्री समाज के सेठ नारायणदासजी एवं श्रापके पुत्र सेठ हरदेवदासजी के द्वारा हुआ। आप लोगों के समय में फर्म की अच्छी उन्नति हुई। शुरू २ में आपने कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया था। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया है। सेठ हरदेवदासजी के सामने ही उनके पुत्र केदारनाथजी का भी स्वर्गवास हो गया था। श्रतएव आपके पश्चात् इस फर्म का संचालन सेठ केदारनाथजी के पुत्र कुम्हनदासजी ने संचा-लित किया । आपके समय में इस फर्म ने बहुत प्रगति की । आप यहाँ के नामांकित व्यक्ति हो गये हैं।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक आपके पुत्र सेठ गोवर्धनदासजी, सेठ जमनादासजी एवं सेठ लक्ष्मणदासजी हैं। श्राप लोग योग्यता से फर्भ का संचालन कर रहे हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :---

मथुरा--मेसर्स नारायणदास हरदेवदास रे यहाँ बैंकिंग, गल्ला, रुई आदि का न्यापार और चौक आढ़त का काम होता है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचय - ०- (,तीसरा भाग)



रायबहादुर स्व० श्याम सुन्दरलालजी लोहीवाल इटावा



लाला हजारीलालजी चौवे (हनुमान ग्लॉस वक्से) फ़ीरोजाबाद



बावू केशरीचन्दजी (जवाहरलाल द्वारकाप्रसाद) फर्रुखाबाद



स्व॰ लक्ष्मीनारायणजी (द्वारकादास लक्ष्मीनारायण) फ़र्रुखाबाद



घी के च्यापारी— मेसर्स अयोध्याप्रसाद फूलचन्द

- " इस्माइल यू सुफ
- " इस्माइल नूरमहम्मद
- ,, इवाहिम ऋहमद वागी
- " छोटेलाल मुत्रीलाल
- " तोताराम मधुवनदास
- " दाऊजी दादाभाई
- " महेशचन्द वंशीधर
- " रहमतुझा गनी
- " शशिभूषण नेवगी एण्ड संस रुई और गरले के न्यापारी— मेसर्स श्रयोध्याप्रसाद माहूलाल
  - " केदारनाथ व्रजिकशोर
  - ,, जवाहरलाल जगनाथ
  - ,, द्लपतसिंह रामस्वरूप

मेसर्स नागरमल श्रीकृष्ण

- ,, बलदेवसहाय जगनाथ
- " मेवालाल सेवालाल
- " मनसुखलाल ठाकुरदास
- ,, हुलासराय भगवानदास चाँदी-सोना के व्यापारी—

चादा-साना क व्यापारा—
मेसर्स जवाहरलाल जगन्नाथ

- " वृजमोहनदास राजावहादुर
- ,, बाबूराम आसरेसिंह
- " विशम्भरदास द्वारकादास
- ,, हजारीलाल देवीकुमार स्टेशनरी मरचेंट्स— मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स
  - " एस० डी० त्रदर्स,
  - " वृंदावन स्टेशनर
  - ,, जहुरउद्दीन स्टेशनर

मैनपूरी

यू० पी० प्रांत के अपने ही नाम के जिले का हेड कार्टर है। यह ई० आई० श्रार० की शिकोहाबाद—फरुखाबाद वाली ब्रेंच लाइन का स्टेशन है। मैनपुरी स्टेशन से करीब श्राधा मील की दूरी पर इशान नदी के किनारे बसी हुई है। इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। पहले यह चौहानों के अधिकार में था और श्राज भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज इस पर राज्य करते हैं। आजकल यहाँ के राजा शिवमगलसिंह हैं। इस राज की आमदनी १ लाख रुपया है।

मैनपुरी की दो वस्तियाँ हैं। एक नवीन एवं एक प्राचीन। प्राचीन वस्ती में पुराने जमाने का एक किला बना हुआ है, जो राजा साहब का किला कहलाता है। कहते हैं सन् ५७ में गदर के समय इस किले पर भी गोलावारी हुई थी। यहाँ से करीव १॥ माईल की दूरी पर धारऊ नागरिया नामक एक वहुत प्राचीन स्थान है। वहाँ मेन देवता की एक मूर्ति है। कहते हैं इन्हीं मेन देवता के नाम से इस वस्ती का नाम मैनपुरी पड़ा था।

यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं। आप भी आनरेरी मेजिस्ट्रेट एवं म्युनिसिपेलिटी के तथा कोआपरेटिव्ह बैंक के वाईस चेअरमेन हैं। आप फ्री मेसन के भी मेम्बर हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मथुरा—मेसर्स रूपचन्द गोवर्धनदास

यहाँ वैंकिंग और जमींदारी का काम होता है।

मथुरा—भीखचन्द रूपिकशोर

यहाँ स्टेंडर्ड आईल कम्पनी एवं वर्मारोल की मथुरा जिले के लिये तेल की एजंसी है।

## मेसर्स सुखसंचारक एण्ड को०

इस फर्म की स्थापना लगभग ४० वर्ष पूर्व मथुरा निवासी पं० क्षेत्रपालजी रार्मा ने की। वर्तमान में आप ही इसके प्रधान संचालक एवं मालिक हैं। आपने अपनी खौद्योगिक प्रतिभा एवं व्यापार चातुरी से इस फर्म की बहुत उन्नति की। शुरू २ में ख्रापने साबुन बनाने का काम प्रारंभ किया। इसमें आपको साधारण सफलता मिली। इसके पश्चात ख्रापने औषधिनिर्माण-कार्य शुरू किया। इस व्यवसाय में आपको ख्रच्छी सफलता मिली। ख्रपनी प्रसिद्ध ख्रोपिध सुधासिधु से ख्रापने लाखों रुपये कमाये। इसके पश्चात ख्रापने विलायत से फेंसी गुड्स एवं घड़ियों का डायरेक्ट इम्पोर्ट प्रारंभ किया। इसके पश्चात ख्रापने भारतीयों की ख्राभरिच के अनुसार ग्रामोफोन रेकार्ड भी भर कर मँगवाये एवं प्रचार किया। इस व्यवसाय में आपको सब से ख्रियक सफलता मिली और धीरे २ कम्पनी की स्थिति मजबूत और सुदृढ़ होती चली गयी। आपका काम इस समय इतना बढ़ गया कि छपाई वगैरह के लिये प्रेस की आव-श्यकता महसूस हुई ख्रीर इसके प्रमाण-स्वरूप आपने एक विशाल प्रस की भी स्थापना की। इस प्रकार उन्नति करते हुए ख्राप ख्राजकल यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारियों में से हैं।

सार्वजितक कार्यों की ओर भी आपकी बड़ी रुचि रही है। आपने यहाँ गरीबों के लिये बहुत से सुभीते किये हैं। गरीबों के प्रति आपका अच्छा व्यवहार रहता है। इतनी सम्पत्ति प्राप्त करने पर भी आपमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। आप सादे, सरल एवं मिलन-सार स्त्रभावी हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम विश्वपालजी, शक्तिपालजी एवं ब्रिजेन्द्र-पालजी हैं। पं० विश्वपालजी भी फर्म के संचालन में योग देते हैं।

पं० क्षेत्रपालजी ने यहाँ अपने आफिस आदि के लिये तीन चार भव्य इमारतें बनवाई हैं। एक में आपका आफिस है, दूसरी में सुखसंचारक पोस्ट-आफिस एवं प्रेस डिपार्टमेंट है। तीसरी बिल्डिंग में भी आपका आफिस जा रहा है। वर्तमान आफिस के नीचे आपका शोरूम भी बना हुआ है।

कपड़े के व्यापारी— मेसर्स वद्रीपसाद देवीप्रसाद

- ,, लालमन सुन्दरलाल
- " ललितात्रसाद चौबे
- " परमेश्वरीदास नानकराम
- " श्यामलाल मूलचंद

चाँदी-सोना के व्यापारी— मेसर्स देवीत्रसाद सुनार

- .. बच्छनलाल
- " विलासराय दामोदर

गल्ले के व्यापारी—

मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र

- ,, गोविन्दराम अप्रवाला
- ,, तनसुखदास श्रीनिवास

किराना के व्यापारी—

मेसर्स पाँचीलाल वावूराम

- ,, बाॡ्राम बसंतलाल
- " मिजाजीलाल प्रयागदास

जनरल मर्चेंट्स-

मेसर्स फकरदीन विसायती

- ., लालसहाय विसायती
- ,, हाकिसजी विसायती
- " त्रियाचरन विसायती

बैंकस एएड जमींदारस —

खड़जीतजी बैंकर्स रायसाहब पाठक देवीदीन दूबे बृन्दाबनजी बैंकर्स ला० मेवारामजी बैंकर्स दूबे सोनेलालजी राजा शिवमंगल सिंह राजा बहादुर

#### फहलाबाइ

यह नगर बी० वी० एण्ड सी० आई० रेलवे की कानपुर-श्रद्धनेरा त्रांच का एक जंकशन है। यहाँ से ई० श्राई० श्रार० की एक त्रांच लाइन मैनपुरी होती हुई शिकोहाबाद को गयी है। यह नगर संयुक्त प्रान्त के श्रन्तर्गत श्रपने ही नाम के जिले की तहसील का हेड कार्टर है। यह नगर भागीरथी के तट पर बसा हुश्रा है। इसके समीप का भूभाग बहुत ही उपजाऊ है अतः यहाँ का तरबूज भारत प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ आद्ध, गोभी श्रीर तम्बाकू बहुत बड़े परिमाण में पैदा होती है जो भारत के सुदूरवर्ती नगरों को श्रावश्यकता से अधिक परिमाण में फसल पर भेजी जाती है। यही कारण है कि यहाँ की इस उपज का न्यापार प्रायः भारत के सभी स्थानों से होता है। यहाँ से लगभग ९० लाख रुपये के आद्ध, ७० लाख रुपये की तम्बाकू प्रति वर्ष प्रायः वाहर भेजी जाती है।

## फिरोजाबाद

फिरोजाबाद पुरानी बस्ती है। यह ई० आई० आर० की मेनलाईन पर अपने ही नाम के स्टेशन से आधा मील की दूरी पर स्थित है। यह यू० पी० प्रांत के आगरा जिले का अच्छा व्यापारिक स्थान माना जाता है। यहाँ प्रधान व्यापार काटन और कांच का है। काटन को जीन करने एवं प्रेस करने के यहाँ कई कारखाने हैं। काँच के भी करीब २५ कारखाने हैं। सन् १९०८ के पहले यहाँ देशी ढंग से चूड़ियाँ बनाई जाती थीं। इसी साल से यहाँ ग्लास वर्क्स खुलना शुरू हुए श्रीर आज तो इनकी संख्या २५ तक पहुँच गई। इसके अतिरिक्त यहाँ २०० भट्टियाँ भी चलती हैं। इन कारखानों में विशेष कर रंगीन चूड़ियाँ तैय्यार होती हैं। इसके अलावा कांच के और भी कई प्रकार के फैन्सी सामान भी बनते हैं।

यहाँ के कल कारखाने इस प्रकार हैं-

१ अमृतलाल गुलभारीलाल जिनिंग फैक्टरी-इसमें १३२ आदमी काम करते हैं तथा ४८ जीन हैं।

२ श्रमृतलाल गुलजारीलाल प्रेस फैक्टरी-इसमें ४३ आदमी काम करते हैं।

३ चतुरवेदी मिल्स कं० लिमिटेड-इसमें ७० आदमी काम करते हैं तथा २० जीन चलते हैं।

४ वैश्य फ्लोअर एएड जिनिंग मिल्स कं०-इसमें २० जीन एवं ३५ आदुमी काम करते हैं।

५ रामचन्द्र मटक्मल कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी-इसमें ४८ जीन चलते हैं। तथा १३२

श्रादमी काम करते हैं।

काँच के कारखाने

१ इंडियन ग्लास वक्स

२ कोरोनेशन ग्लास वक्स

३ कादिर बक्ष ग्लास वक्सी

४ गोपीनाथ जौहरीमल ग्लास वक्सी

५ फ्रैण्ड ग्लास वक्स

६ मनीलाल ग्लास वक्से

७ हनुमान ग्लास वक्सी

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स अमृतलाल गुलजारीलाल

इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ श्रीधरजी एवं सेठ पूरनचन्दजी हैं। आप लोग अप्र-वाल वैश्य समाज के जैनी सज्जन हैं। इस फर्म के पूर्वपुरुष रानी से खुरजा गये और वहाँ से करीब ६० वर्ष पूर्व यहाँ आये। इस फर्म के स्थापक सेठ माणकचन्दजी के पुत्र अमृतलालजी

तेल के मिल

१ त्रमृतलाल गुलजारीलाल त्राईल मिल

२ द्यामल दाऊमल आईल मिल

पत्नी ने घापकी फर्म का काम सँभाला और उनके स्वर्गवास के बाद सन् १८९९ ई० से बाबू द्वारकाप्रसादजी ने उपरोक्त नाम से फर्म का संचालन करने लगे। आपने भी अच्छी उन्नित की। आपके स्वर्गवासी होने पर सन् १९१९ में आपके दत्तक पुत्र बाबू केशरीचंदजी फर्म के मालिक हुए और तब से आप ही फर्म का संचालन कर रहे हैं। आप होनहार नवयुवक हैं। फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरुखाबाद—जवाहरलाल द्वारका-प्रसाद मसजीद

यहाँ वैंकर्स तथा लैंगडलार्ड का काम होता है।

## मेसर्स तुलसीराम धर्मनारायण

इस फर्म के मालिक बिसाऊ (राजपूताना) निवासी हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्य-समाज के सन्जन हैं। इस फर्म के आदि संस्थापक सेठ विनोदीरामजी थे। आपने विसाऊ से आकर व्यापार किया था। आपके बाद फर्म ने किराने और लोहे के व्यापार में अच्छी उन्नति की। वर्तमान में केवल जमींदारी और महाजनी लेनदेन का ही काम यहाँ होता है। फर्म के वर्तमान मालिक सेठ धर्मनारायण्जी तथा आपके पुत्र बा० श्यामनारायण्जी तथा देवकीनंदजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

फर्रुखाबाद—मेसर्स तुलसीराम धर्मनारायण } यहाँ बैंकिंग छौर जमींदारी का काम होता है।

### मेसर्स इयामलाल सिद्धगोपाल

इस फर्म के मालिकों का आदि निवासस्थान यहीं का है। आप लोग अग्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस परिवार के यहाँ लगभग २५० वर्ष से ऊँचे दर्जे का व्यवसाय और महाजनी का काम होता आ रहा है। अतः इस प्रान्त के प्रतिष्ठित एवं श्रीसम्पन्न परिवारों में इस परिवार की गणना की जाती है। इसका बहुत बड़ा व्यापार प्रथम आगरे में था पर सिपाही-विष्ठव के बाद सन् १८५० ई० से वह काम बन्द कर दियां गया और तब से यह परिवार यहाँ पर केवल बैंकिंग और जमीदारी का काम करता है। इस परिवार के पूर्व पुरुष लाला सिद्धगोपाल-जी ने सन् १८५० ई० में सरकार को अच्छी आर्थिक सहायता की थी। आपके पुत्र लाला जगनाथप्रसादजी भी आपके समान ही प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली महानुभाव थे। आप आन-रेरी मैंजिस्ट्रेट भी थे। आप सभी लोकोपकारी कार्यों में अच्छा भाग लेते थे। आपके पुत्र लाला पुरुषोत्तमनारायण्जी भी अपने पूर्वजों के समान ही ऊँचे दर्जें के रईस और प्रतिष्ठा-

#### मेसर्स रामचन्द्र मटक्रमल

इस फर्म का हेड़ आफिस कलकत्ता है। वहाँ यह फर्म प्रतिष्ठित फर्मों में मानी जाती है। इसका वहाँ कॉटन मिल भी है। इसके वर्तमान मालिक सेठ तोलारामजी, गौरीशंकरजी एवं कन्हैयालालजी गोयनका हैं। इसका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ के द्वितीय भाग में कलकत्ता - विभाग के पेज नं० २४० में दिया गया है। यहाँ यह फर्म रुई का व्यापार करती है। यहाँ इसकी एक जीनिंग फैक्टरी भी है।

### मेसर्स हजारीलाल रोशनलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक पं० हजारीलालजी चतुर्वेदी एवं आपका कुटुम्ब है। फर्म की स्थापना श्राप ही के द्वारा हुई। आप शिक्षित, मिलनसार एवं व्यवसायकुशल सज्जन हैं। आपके यहाँ पहले जमींदारी का काम होता था, आपने ही व्यवसाय में कदम रखा । व्यापारिक सज्जन होने से घ्यापने घ्यपने व्यापार की क्रमशः घच्छी उन्नति की । शुरू में श्रापने चतुर्वेदी काटन कं० लि० खोली। इसके पश्चात सन् १९२६ से हनुमान ग्लास वक्से के नाम से एक काँच का कारखाना खोला। इसमें करीब ८० मन काँच रोजाना गलता है। पं० हजारीमलजी के परिवार में कई सज्जन हैं। प्रायः सभी ऊँचे शिक्षित और ऊँचे पदों पर काम कर रहे हैं। अप्रासंगिक होने से उनका परिचय यहाँ नहीं दिया गया है। इस फर्म का संचा-लन सुशीलचंदजी एवं सुदर्शनलालजी करते हैं। इस फर्म पर काँच का काम तथा जमीदारी और बैंकिंग व्यापार होता है।

#### कॉटन मरचेंट्स

मेससे अमृतलाल गुलजारीलाल

- द्वारकादास प्यारेलाल
- पदुमल प्यारेलाल "
- रामचन्द्र सटक्सल "

#### गल्ले के व्यापारी

मेसर्स अमृतलाल गुलजारीलाल

- गुलजारीलाल बेनीप्रसाद
- गोपीराम रामचन्द्र

,, छेदीलाल मुत्रीलाल ,, भन्द्यूलाल बाबूलाल

### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स दौलतराम मोतीलाल

- बौहरे रामलाल
- मूलचन्द परसोत्तमदास

चाँदी-सोना के व्यापारी

मेसर्स कुंजीलाल रामप्रसाद

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय (तीसरा भाग)



[स्व॰ सेठ शिवकरणदासजी खेमका (पन्नालाल वासुदेव) स्व॰ सेठ शिवदयालमलजी खेमका (पन्नालाल वासुदेव) फर्रुखाबाद



फर्रुखाबाद



बाव् सूर्यं प्रकाशजी खेमका (पन्नालाल वासुदेव) फर्स्खाबाद



वावू गजाननजी।खेमका (पन्नालाल वासुदेव) फर्खाबाद

### मेसर्स रामचन्द्र मटरूमल

इस फर्म का हेड़ आफिस कलकता है। वहाँ यह फर्म प्रतिष्ठित फर्मों में मानी जाती है। इसका वहाँ कॉटन मिल भी है। इसके वर्तमान मालिक सेठ तोलारामजी, गौरीशंकरजी एवं कन्हैयालालजी गोयनका हैं। इसका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ के द्वितीय भाग में कलकत्ता विभाग के पेज नं २४० में दिया गया है। यहाँ यह फर्म रुई का व्यापार करती है। यहाँ इसकी एक जीनिंग फैक्टरी भी है।

### मेसर्स हजारीलाल रोशनलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक पं० हजारीलालजी चतुर्वेदी एवं आपका कुटुम्ब है। फर्म की स्थापना त्राप ही के द्वारा हुई। आप शिक्षित, मिलनसार एवं व्यवसायकुशल सज्जन हैं। आपके यहाँ पहले जमींदारी का काम होता था, श्रापने ही व्यवसाय में कदम रखा । व्यापारिक संज्ञन होने से घ्यापने घ्यपने व्यापार की क्रमशः घच्छी उन्नति की । शुरू में श्रापने चतुर्वेदी काटन कं० लि० खोली। इसके पश्चात सन् १९२६ से हनुमान ग्लास वर्क्स के नाम से एक काँच का कारखाना खोला। इसमें करीब ८० मन काँच रोजाना गलता है। पं० हजारीमलजी के परिवार में कई सज्जन हैं। प्रायः सभी ऊँचे शिक्षित और ऊँचे पदों पर काम कर रहे हैं। अप्रासंगिक होने से उनका परिचय यहाँ नहीं दिया गया है। इस फर्म का संचा-लन सुशीलचंदजी एवं सुदर्शनलालजी करते हैं। इस फर्म पर काँच का काम तथा जमीदारी और वैंकिंग व्यापार होता है।

## कॉटन मरचेंट्स

मेसर्स अमृतलाल गुलजारीलाल

- द्वारकादास प्यारेलाल
- पदुमल प्यारेलाल "
- रामचन्द्र मटक्मल

#### गल्ले के व्यापारी

मेसर्स ध्यमृतलाल गुलजारीलाल

- गुलजारीलाल बेनीप्रसाद
- गोपीराम रामचन्द्र

- छेदीलाल मुन्नीलाल भन्वयूलाल बाबूलाल

#### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स दौलतराम मोतीलाल

- बौहरे रामलाल
- मूलचन्द परसोत्तमदास

### चाँदी-सोना के व्यापारी

मेसर्स कुंजीलाल रामप्रसाद

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स पत्रालाल वासुदेव लोहाई—फरुखावाद े यहाँ हेड आफिस है तथा गल्ला और वैंकिंग का काम होता है।

मेसर्स शिवदयालमल कन्हैयालाल लोहाई—फरुखावाद

यहाँ कपड़े का काम होता है।

मेसर्स वासुदेव शिवकरणदास काहू की कोठी-कानपुर T. A. Khemka

कपड़ा श्रीर वैंकिंग का काम होता है। यहाँ अह-मदावाद की मिलों के कपड़े की एजेन्सी है।

मेसर्स पन्नालाल शिवकरणदास १७४ हरीसन रोड कलकत्ता T. A. Woomapati

यहाँ कपड़े की खरीद-फरोख्त का न्यापार, चलानी का काम और वैंकिंग न्यवसाय होता है।

## फरुखाबादी क्लाथ मरचेंट्स

### मेसर्स कुंजीलाल साध एण्ड सन्स।

इस फर्म के मालिक यहीं के आदि निवासी हैं। आप लोग साध समाज के सन्जन हैं। इस फर्म के संस्थापकों ने आरम्भ में नील का व्यवसाय मेसर्स सुमेरचंद श्यामलाल के नाम से खोला था। कुछ वर्ष वाद सन् १८९५ ई० में फरुखाबाद के मशहूर छपे कपड़ों का काम आरम्भ किया। इसी वर्ष लाला श्यामलालजी ने अपने वड़े पुत्र ठाला कुंजीलालजी को साथ ले विलायत की यात्रा की। लाला कुंजीलालजी जर्मनी से रंगाई और छपाई का काम सीख कर ठीटे और साथ ही अपनी फर्म पर सुधरे हुए विलायती ढंग और फैशन के अनुसार माल तैयार कराने तथा विदेश भेजने लगे। इस काम में फर्म को अच्छी सफलता मिली। यही कारण है कि फर्म ने अपने अच्छे माल पर पेरिस, लंदन, कलकत्ता तथा इलाहावाद की प्रदर्शनियों में स्वर्णपदक प्राप्त किये। इस फर्म के उत्तम माल की प्रशंसा लार्ड मिन्टो तथा लार्ड हार्डिंज के समान वायसरायों के सर्टीफिकेट दे की है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला कुञ्जीलालजी, लाला छुत्रालालजी श्रीर आपका परि-वार है।

करती है। यहाँ इसकी एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फैक्टरी भी है। इसके वर्तमान मालिक सेठ फूलचंदजी टिकमानी हैं। यहाँ का तार का पता Tikamani है। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इसी गंथ के प्रथम भाग में पेज नं० ४४ में बम्बई में दिया गया है।

### मेसर्स चुन्नीलाल शिववक्ष

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ द्वारकादासजी एवं सेठ नारायणदासजी हैं। श्राप लोगों के पूर्वजों ने सम्वत् १९३५ में इस फर्म की स्थापना की । इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

मेसर्स-चुन्नीलाल शिवबक्ष शिकोहाबाद 🕽 यहाँ फर्म का हेड छाफिस है। इस फर्म पर कपड़ा, T. A. "Ramanand" ( गल्ला, घी और आढ़त का काम होता है।

शिकोहाबाद-दी रामानंद द्वारकादास कॉटन जीनिंग फैक्टरी एएड आईल मिल

यहाँ रुई, तेल आदि का व्यापार होता है तथा इस कारखाने के आप मालिक हैं।

मैनपुरी—शिवशंकर महाबीर प्रसाद } यहाँ गल्ला एवं आढ्त का व्यापार होता है ।

### मेसर्स क्षेत्रपाल बुजलाल

इस फर्म के मालिक पल्लीवाल गौड़ ब्राह्मण समाज के गुट्टा (बीकानेर) निवासी सन्जन हैं । यह फर्म १९५४ में स्थापित हुई । झुरू २ में इस पर घी का व्यापार प्रारम्भ किया गया । घी के व्यापार में इस फर्म को बहुत सफलता हुई। इसके पश्चात् सन् १९१९ में इस फर्म ने एक शीशे का कारखाना खोला जिसमें शुरू २ में रंगीन काँच का काम होता था। सन् १९२४ से इसमें काँच के वर्तन वगैरह भी बनना शुरू हो गये हैं। त्र्याजकल करीब २ लाख रुपया सालाना का माल यह कारखाना तैयार करता है। इसके वर्तमान मालिक पं० वृजलाल जी हैं। आप करीब २५ साल से त्रार्थ-समाज के सभापति हैं तथा घी मरचेन्ट्स एसोसिएशन के भी आप सभापति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-शिकोहाबाद-मेसर्स क्षेंत्रपाल वृजलाल } यहाँ घी और आढ़त का काम होता है।

परिमाण में बाहर जाता है। तिलहन बाना भी यहाँ पैदा होता है। यहाँ का तौल घी और रूई को छोड़ कर शेष का ८०६पये भर के सेर से एवं घी और रूई का तौल १०० रुपये भर के सेर से होता है।

यहाँ निम्नलिखित जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरियाँ हैं—
नन्दिकशोर जगन्नाथ जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी
जुगीलाल कमलापत ,, ,, ,,
वेस्टपेटेन्ट कम्पनीं लि॰ ,, ,, ,,
न्यू मुफस्सल एगड को॰ ,, ,, ,,
परसोत्तम जीनिंग कम्पनी
शारदुल जीनिंग फैक्टरी
मन्नूलाल कन्हैयालाल जीनिंग फैक्टरी
होरीलाल जीनिंग एगड प्रेसिंग फैक्टरी

#### मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत

इसका हेड-आफिस कानपुर है श्रातः विशेष परिचय वहीं दिया गया है। इसके वर्तमान मालिक सेठ कमलापतजी हैं। यहाँ यह फर्म कॉटन का व्यापार करती है। यहाँ इसकी एक जीन प्रेस फैक्टरी है।

## मेसर्स जवाहरलाल जगन्नाथ

इस फर्म के मालिक जिला उन्नाव निवासी कुनव क्षत्री समाज के सज्जन हैं। करीब १०० वर्ष पूर्व जवाहरलालजी एवं त्रापके पिता.ला० रिशालसिंहजी ने स्थापित कर गल्ला, घी, नमक इत्यादि का काम त्रारंभ किया था। त्रापका स्वर्गवास हो गया है। त्रापके पश्चात् फर्म के काम का संचालन आपके पुत्र ला० जगन्नाथजी ने किया। त्राप व्यापारकुशल व्यक्ति थे। त्रापके समय में फर्म की वहुत उन्नति हुई। त्रापने जमींदारी भी खरीद की। आपने अपने व्यापार को और बढ़ाया। आपने यहाँ एक सोना-चाँदी की फर्म स्थापित की। साथ ही सामे में काँटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरियाँ भी खोलीं। आपका स्वर्गवास हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक ला॰ बाबूरामजी तथा आपके पुत्र मदनमोहन लालजी हैं। आप दोनों ही सज्जन मिलनसार एवं व्यापारी महानुभाव हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। फरुखाबाद—मेसर्स शिवनारायण जगतनारायण संधवाड़ा T. A. Chhabhaia

वहाँ छपे कपड़े का व्यापार होता है।

### मेसर्स इंगामल वालकृष्ण

इस फर्म का हेड आफिस कानपुर है जहाँ विशेष परिचय दिया गया है। यहाँ यह फर्म कपड़े का काम करती है। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला गोपालदासजी तथा लाला बुद्धलालजी हैं।

### क्**डाथ मर्चेंद्स** मेसर्स वंसीधर गोपाछदास

इस फर्म के मालिकों का यहाँ खास निवासस्थान है। त्राप लोग रस्तोगी वैश्य समाज के सन्जव हैं। इस फर्म का विस्तृत और सचित्र परिचय हमारे इसी मंथ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग में पृष्ठ १२८ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म कपड़े का न्यापार करती है।

### मेसर्स क्यामसुन्दर रामचरण

इस फर्म की स्थापना लगभग ३० वर्ष पूर्व कन्नौज निवासी लाला मुकुन्दराम ने की थी। उस समय इस फर्म पर मुकुन्दराम श्यामसुन्दर नाम पड़ता था। आपके स्वग्वासी होने पर आपके ६ पुत्र कुछ दिन तक व्यापार करते रहे पर पीछे अलग २ हो गये। अतः आपके पुत्र लाला श्यामसुन्दरलाल तथा लाला रामचरणलाल ने सिम्मिलित हो उपरोक्त नाम से व्यापार आरम्भ किया जो आज भी पूर्ववत् हो रहा है। इस फर्म की विशेष उन्नति इन्हीं दोनों भाइयों के द्वारा हुई। प्रथम कपड़े का काम होता था फिर कलकत्ता और बम्बई से सीधा माल मेंगाने लगे और अन्त में कानपुर की मिलों की एजेन्सी ली।

इसके वर्तमान मालिक लाला श्यामसुन्दरलालजी तथा आपके भाई लाला रामचरणजी के पुत्र लाला विश्वस्भरनाथ श्रौर विशेश्वरप्रसादजी हैं।

इसका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है—
फरुखाबाद—मेसर्स इयामसुन्दर रामचरण, कटरा श्रहमदगंज
रिया मिल तथा इलगिन मिल की एजेन्सी है।

संचालन करने लगे। आपने अपने लड़के विशंभरनाथ द्वारकादास के नाम से एक फर्म और खोली। ला० बंशीधरजी के छोटे भाई देवकीनन्दनजी का स्वर्गवास हो गया। सं० १९७४ से ही आप सब लोग अलग २ स्वतंत्र ज्यापार करने लग गये थे।

इस समय फर्म के मालिक बंशीधरजी, रूपिकशोरजी के पुत्र रामनाथजी एवं नन्द्किशोर- जी के पुत्र जुगलिकशोरजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

| in the state of th |                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| इटावा—मेसर्स दिलसुखराय<br>राधाऋष्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हेड आफिस है। यहाँ बैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है।                           |  |  |  |
| इटावा—मेसर्स वृजिकशोर<br>कुंजिकशोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वहाँ भी वैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है।                                     |  |  |  |
| इटावा—मेसर्स रूपिकशोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वहाँ भी बैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है।                                     |  |  |  |
| इटावा— मेसर्स नन्दिकशोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यहाँ बैंकिंग, जमींदारी, गल्ला, घी इत्यादि का व्यापार<br>एवं आढ़त का काम होता है। |  |  |  |
| इटावा—मेसर्स विशम्भरनाथ<br>द्वारकादास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | े सोना-चाँदी, जवाहरात का न्यापार एवं घी की<br>आढ़त का काम होता है।               |  |  |  |

## मेसर्स वाँकेविहारीलाल रूपनारायण

इस फर्म के मालिक अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। आपके पूर्व पुरुष पहले पहले कोड़ा, जहानावाद आये। वहाँ से वे व्यापार के लिये गवालियर गये और वहीं रहने लगे। वहाँ वे खजांची हो गये। पश्चात् वहाँ से वे लोग भिंड आ गये। भिंड से यह परिवार यहाँ इटावा चला आया। इस खानदान में ला० गोपीनाथजी हुए। उन्होंने गोपीनाथ कुंजिबहारी लाल के अलीगढ़ जिले के सिकंदरामऊ नामक स्थान पर शोरे की कोठी खोली। इसी शोरे के व्यापार के कारण आप लोग शोरावाल कहलाये। आपने तथा आपके भाई शीतलप्रसादजी ने नील की कोठियाँ खोलीं इसमें आपने बहुत सम्पत्ति पैदा की। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया। शीतलप्रसादजी के स्वर्गवास के समय ४८ हजार रुपया दान किया गया। सन् १९०० में आप दोनों भाई अलग २ हो गये थे। शीतलप्रसादजी के पुत्र ला० बाँकेबिहारीलालजी

फरुखावाद्—मंसर्स रामचन्द्र विश्वनाथ किवा के क्यापार होता है। कररा ऋहमद गंज विश्वनाथ किवा के वर्तन की आढ़त का काम होता है। कारखाना माल तैयार करने का है।

#### मेसर्स हरीराम मुकुन्दराम

इस फर्म की स्थापना १०० वर्ष पूर्व लाला हरीरामजी खत्री ने की थी और चाँदी सोने का व्यापार आरम्भ किया था जो यह फर्म आज भी कर रही है। इस फर्म के वर्तमान मालिक बा० कृष्णशंकरजी, बा० शिवशंकरजी तथा बा० खुन्नूलालजी हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरुखावाद—मेसर्स हरीराम मुकुन्दराम कटरा अहमद गंज

फरुखाबाद—मेसर्स मुत्रूलाल खुन्नूलाल कटरा अहमद गंज यहाँ हे० आ० है और चाँदी सोने का व्यव-साय तथा बैंकिंग और जमींदारी का काम होता है।

रे यहाँ कपड़े का थोक व्यापार होता है।

#### मेसर्स रतीराम एण्ड सन्स

इस फर्म की स्थापना महेन्द्रगढ़ निवासी लाला रतीरामजी ने सन् १८६५ में की थी। इस फर्म ने आरम्भ में ठेकेदारी का काम किया और क्रमशः उन्नति की। इस फर्म के बर्तमान मालिक लाला रामस्वरूपजी, लाला सूर्यभानजी तथा लाला चन्द्रभानजी हैं। व्यापारिक परिचय यों है।

फतेहगढ़—मेसर्स रतीराम एग्ड सन्स कन्दूमेन्ट

T. A. Rateeram

कलकत्ता—मेसर्से रतीराम एण्ड सन्स १०२ छाइव स्ट्रीट यहाँ हेड श्राफिस है तथा रेलवे और सरकारी कंट्राक्ट का काम और वैंकिंग व्यापार होता है।

यहाँ विदेशी ऋाढ़त का काम होता है।



## कहाँज

कन्नौज का इतिहास बहुत पुराना है। यह स्थान ११वीं शताब्दी में तत्कालीन महाराजा जयचंदजी की राजधानी रहा है। जयचंद प्रसिद्ध राठोर वंशीय थे। इनके पूर्वज दक्षिण प्रांत से यहाँ आकर वसे थे। कई इतिहासकारों का मत है कि ये राठोड़ पहले सिथियन्स नाम से पुकारे जाते थे। इस स्थान पर सन् १०७७ में महमूद गजनवी ने चढ़ाई कर इसे छुटा था। इसके पश्चात् भी सन् १११४ ई० तक इस स्थान पर हिन्दुओं का ही शासन रहा। पर देश के दुर्भाग्य से एवं आपसी फूट के कारण इस पर महमद गोरी ने चढ़ाई कर इसे हस्तगत किया। तब से इस पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। यहीं हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई हुई थी। इसके पश्चात् यह स्थान महाप्रतापी जिटिश साम्राज्य के अन्दर आया। प्राचीन समय के कई भग्नावशेष आज भी यहाँ विद्यमान हैं।

आजकल यह स्थान गंगा नदी के किनारे बी० बी० एएड सी० आई० आर० की कानपुर— श्रवनेरा त्रांच पर अपने ही नाम के स्टेशन से ५ मील की दूरी पर वसा हुआ है। यहाँ का व्यापार प्रधानतया इत्र, तेल वगैरह का है। यहाँ कई बड़े २ इत्र के व्यापारी निवास करते हैं। यहाँ का इत्र भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ इत्र की कई फैक्टरियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ निम्नलिखित कल-कारखाने भी हैं:—

- (१) कन्नौज डाईंग एगड विविंग मिल्स—इसमें कपड़े की बुनाई एवं रंगाई का काम होता है। इसमें ५० छूम्स हैं श्रीर ७२ आदमी काम करते हैं।
- (२) मथुराप्रसाद सूरजप्रसाद सैंडल उड छाईल डिस्टीलेशन एण्ड यार्न वक्से—इसमें चन्द्रन का तेल खिंचा जाता है एवं सूत की रंगाई का काम होता है। इसमें ५९ छादमी काम करते हैं।
- (३) कोकोलस जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी—यह सरायमीरा में है। यहाँ काटन जीन और प्रेस किया जाता है। इसमें ५९ चरखे हैं तथा १९४ आदमी काम करते हैं।

विद्यालय को एवं करीब करीब ७५ हजार रुपया स्थानीय सनातन धर्म हाईस्कूल को प्रदान किया है तथा आपकी ओर से कई कुएँ एवं मन्दिर बने हुए हैं।

इस फर्म को व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

इटावा—रायबहादुर श्यामविहारी लालजी भटेले े यहाँ बैंकिंग और जमींदारी का काम होता है। आप ३३०००) सालाना मालगुजारी गवर्न-मेंट को देते हैं।

इटावा—मेसर्स श्यामविहारीलाल रमेशचन्द्र गंज

यहाँ गल्ला, रूई, घी श्रौर श्राढ्त का व्यापार होता है।

#### रायबहादुर सेठ ज्यामसुन्दरलाल

इस फर्म की स्थापना स्व० रा० व० स्यामसुन्दरलालजी सी० आई० ई० के० आई० एच० ने ४० वर्ष पूर्व की। उपरोक्त रा० व० स्यामसुन्दरलालजी का जीवन प्रायः पोलिटिकल कार्य्य में व्यतीत हुआ। आप क्रमशः किशनगढ़, गवालियर, अलवर रियासतों में प्रधान मंत्री के पदों पर रहे और वड़ा सन्मान पाया। अपने काल में इन रियासतों में Industry बढ़ाने की चेष्टा की और अधिकांश Industrial कार्य्य जो इन रियासतों में चल रहे हैं आपके ही स्थापित किये हुए हैं। आप माहेस्वरी समाज में Social & Educational कार्य करनेवाले पहले व्यक्ति थे। आप आखिल भारतवर्षीय वैश्य महासभा के प्रेसीडेएट चुने जा चुके थे। आप रॉयल Royal Famine & Royal Ofiscal कमीशन के सदस्य चुने गये थे। आप इलाहाबाद यूनिवरिसटी के १५ साल तक फेलो रहे।

त्रापके ४ पुत्रे हुवे; श्रीबालमुकुन्ददासजी, बालकृष्णदासजी, बालगोविन्ददासजी श्रीर बालगोपालदासजी । जिनमें से श्रीबालमुकुन्ददास, बालकृष्णदास का स्वर्गवास हो गया है।

इस फर्म के मालिक इस समय बालगोविन्ददासजी और बालगोपालदासजी हैं।

इस फर्म पर रूई, गहा, कमीशन और वैंकिंग का कार्य्य होता है। इनकी सारइल कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी इटावा में है तथा दाल और फ़्रोअर मिल है। तथा इसके अतिरिक्त इटावा जिले में आपकी जमींदारी भी है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

इटावा—रा० व० श्यामसुन्दरलाल सारइल फैक्टरी T. A. Sardool.

इसका मॅनेजमेगट पंडित श्रीकृष्णदास जैपुरितवासी बहुत काल से कर रहे हैं।

# भारतीय न्यापारियों का परिचय - >



छाला शिवगुर मदासजी (वेनीराम मूलचन्द) कन्नौज



शाह सुन्दरलालजी ( लालमन सुन्दरलाल ) मैनपुरी



बावू बासुदेवजी ( बेनीराम मूलचन्द ) मैनपुरी



बावू चन्द्रदेवजी ( वेनीराम मूलचन्द ) मैनपुरी

व्यापार की दृष्टि से इस स्थान पर किसी प्रकार का व्यापार नहीं है। यहाँ गल्ला वगैरह पैदा होता है और वह बाहर भी एक्सपोर्ट होता है मगर बहुत कम। यहाँ रोजाना व्यवहार में आनेवाली वस्तुओं की प्रधान बिक्ती है और ये ही बाहर से यहाँ आती हैं। आसपास के प्रांत में यहाँ की तमाखू, संदुक, खड़ाऊँ आदि प्रसिद्ध हैं।

यहाँ जैनियों का मन्दिर दर्शनीय वस्तु है।

यहाँ के न्यापोरियों का परिचय निम्न प्रकार है-

#### मेसर्स गोपीराम रामचंद्र

इसका हेड आफिस कलकत्ता है। यहाँ गरुला तथा रुई की खरीद शिकोहाबाद वाली फर्म के लिये की जाती है। इसका विस्तृत हाल प्रथम भाग के बम्बई विभाग के प्रष्ठ ४४ पर दिया गया है।

## मेसर्स लालमन सुन्दरलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक स्व० सुन्दरलालजी के पुत्र ला० धरमदासजी, ला० नारायण-दासजी एवं ला० मूलचंदजी हैं। आप लोग बढ़ेलवाल दिगम्बर जैन सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना करीब १०० वर्ष पूर्व शाह लालमनजी ने की थी। आपने ही अपनी व्यापार-चातुरी से इस फर्म की तरको की। आपके २ पुत्र हुए, शाह सुन्दरलालजी एवं ला० मिजाजी-लालजी। मिजाजीलालजी अलग होकर देहरादून चले गये। वहीं उनके वंशज व्यापार करते हैं। लालमनजी के पश्चात् इस फर्म का संचालन सुन्दरलालजी ने ही सम्हाला। आपका स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में फर्म के प्रधान संचालक सेठ धरमदासजी हैं। आप सरल एवं मिलनसार व्यक्ति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मैनपुरी—मेसर्स लालमन सुन्दरलाल

होता है।

यहाँ गल्ले का व्यापार और आद्त का व्यापार होता है।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

आप भी व्यापारचतुर सज्जन हैं। श्रापने भी फर्म की वहुत उन्नित की। श्रापने कन्नौज में कपड़े के काम को बढ़ाया। साथ ही हशायन (अलीगढ़) नामक स्थान में फूलों की खेती करवाई तथा वहाँ इन्न निकालने का कारखाना खोला। यहाँ से फूल एवं इन्न सप्ताय किया जाता है। आपने यहाँ एक खन्नी समाज कायम किया है जिसमें कन्याओं की शिक्षा एवं श्रार्ट का प्रबंध है। श्राप मिलनसार सज्जन हैं। आपके चार पुत्र हैं जो इस समय विद्या-ध्ययन कर रहे हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

कन्नौज-मेसर्स मनऊलाल रामनारायण } यहाँ फर्म का हे० आ० है तथा इत्र का काम होता है। इसके अंडर में कपड़ा, चाँदी, सोना, चैंकिंग और जमींदारी का भी काम होता है। यहाँ जमींदारी है तथा फूलों का वगीचा है। यहाँ इत्र का कारखाना भी है। रे० स्टे० रतीकानगला B. B. C. I. कोलापली० पो० ब्रह्मपुर (गंजाम) मेसर्स मनऊलाल रामनारायण } यहाँ केवड़े का कारखाना है।

#### मेसर्स देवीयसाद सुन्दरलाल

इस फर्म के मालिक फरुखावाद निवासी खत्री समाज के टंडन सज्जन हैं। इस फर्म के पूर्व पुरुष ला० देवीप्रसादजी सन् १८५० में यहाँ आये तथा पुलिस में काम करते रहे। सन् १८७० में आपके पुत्र ला० सुन्दरलालजी एवं श्यामलालजी ने फर्म स्थापित कर इनका कारबार खोला। कुछ समय पश्चात् इस फर्म की एक शाखा बनारस में खोली गई। जो वर्तमान में भी सुचारु रूप से अपना व्यवसाय कर रही है। इस फर्म को अपने माल की अच्छाई के लिये कई नुमाइशों से प्रसंशापत्र प्राप्त हुए हैं। सन् १८८४ में यू० पी० के गवर्नर सर विलियम मेरिस के द्वारा इस फर्म को अपाइएटमेंट लेटर मिला है। ला० सुन्दरलालजी एवं ला० श्यामलालजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् इस फर्म का काम ला० सुन्दरलालजी के पुत्र ला० खुन्नीलालजी एवं श्यामलालजी के पुत्र ला० सुखीलालजी ने सम्हाला। आप दोनों सज्जनों के हाथों से इस फर्म की और भी तरकी हुई। ला० सुखीलालजी का स्वर्गवास सं० १९१९ में हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला० खुत्रीलालजी एवं आपके भतीजे तथा सुखीलालजी

यह नगर भी भारत के इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है अतः समय समय पर यवन शासकों की कीडा-भूमि रहा है। यही कारण है कि उनके आमोद-प्रमोद की कितनी ही वस्तुएँ तैयार करनेवाले कारीगरों को इसने आश्रय भी दिया है जिनमें से आजकल भी कपड़े के पक्के एवं मनमोहक छपाई का कम-गत विकास का नमूना हम पाते हैं। यहाँ सभी प्रकार के फैंसी से फैंसी पर्दे, पलंगपोश, फर्दे, लिहाफ, टेबल, छाथ, चाँदनी, छत आदि छापे जाते हैं। यह काम सूती और रेशमी दोनों ही तरह के कपड़े पर बनता है। सूती कपड़ा प्रायः अधिकांश में देशी मिलों का ही होता है। यहाँ का यह छपा हुआ माल योरोप और अमेरिका की बाजार में बड़े चाव से विक्री होता है। वहाँ के धनकुबेर अपने आमोद-प्रमोदपूर्ण प्रासादों में इन्हीं को सजाते हैं। भारत की कारीगरी के नाते यहाँ का माल बहुत ही उत्तम एवं सराहनीय माना जाता है। यहाँ आछू, तम्बाकू, घी और गल्ले का तौल ११० भर का है।

## बैंकर्स

## मेसर्स छोटेलाल दुर्गापसाद रायवहादुर

इस फर्म के मालिकों का आदि निवास-स्थान नारनौल (पिटयाला स्टेट) का है। पर १५० वर्ष से यह लोग फरुखावाद रहते हैं। पिहले इनके यहाँ नील, जमीदारी, बैंकिंग तथा आढ़त का बहुत बड़ा न्यापार होता था। इस फर्म की प्रधान उन्नित लाला छोटेलालजी के हाथों से हुई। आपके पुत्र रा० व० दुर्गाप्रसादजी के स्वर्गवास के बाद फर्म का सञ्चालन-भार रा० व० साहब के पुत्र बा० भारतेन्दुजी ने सम्हाला, पर आप भी स्वर्गवासी हो गये। अतः वर्तमान में आपके दोनों श्राता बा० नवीनचन्दजी तथा बा० चन्द्रप्रकाशजी करते हैं। आप लोग उँचे विचार एवं सरल न्यवहार के महानुभाव हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—
फरुखाबाद-मेसर्स छोटेलाल दुर्गाप्रसाद रायबहादुर } यहाँ जमींदारी तथा वैंकिंग काम होता है।

### मेसर्स जवाहरलाल द्वारकामसाद

इस फर्म के मालिक खेतड़ी (जयपुर) तिवासी हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्य-समाज के शाह सज्जन हैं। इस खानदान के लाला पनीलालजी खेतड़ी से यू० पी० आये और नील का व्यवसाय तथा सट्टे का काम किया जिसमें अच्छी सफलता मिली। फलतः कितने ही स्थानों पर फर्में खोलीं। आप परम आस्तिक विचार के महानुभाव थे। आपके बाद आपकी धर्म-

#### मेसर्स मनीलाल वेणीमाधव

इस फर्म के वर्तमान संचालक ला० मन्तीलालजी हैं। आप वाथम वैश्य-समाज के सङ्जन हैं। इस फर्म की आपने सन् १९०२ में स्थापित किया तथा डाइंगमिल कीस्थापना की। इसके पश्चात् क्रमशः उन्नित करते हुए आपने सन् १९२५ में इस मिल में ५० छम्स विविंग के भी लगाये। साथ ही चूना एवं आटे का काम करने वाली मशीनरी का भी इसमें समावेश किया। इस प्रकार क्रमशः उन्नित होती गई। इस फर्म के मिल की रँगाई पर सन् १९२४ की बृदिश इम्पायर एक्जीविशन के समय मेडिल मिला था। इस मिल का माल अच्छा होता है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

कन्नौज—मेसर्स मनीलाल वेणीमाधव

T. A. Works

कानपुर—मेसर्स मनीलाल वेणीमाधव

जनरलगंज

कलकत्ता—मेसर्स मनीलाल वेणीमाधव

८० लोग्रर चितपुररोड

### मेसर्स मक्खनलाल चैनसुखदास

इस फर्म के मालिक यहीं के निवासी वैश्य-समाज के सज्जन हैं। यह फर्म करीब ७५ वर्ष पूर्व ला॰ मक्खनलालजी के द्वारा स्थापित की गई। इसमें शुरू २ में किराना का व्यापार प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात् कपड़ा और साथ ही इत्र का भी काम प्रारंभ किया। इत्र के व्यापार में आपको अच्छी सफलता मिली। आपने इस व्यवसाय को बहुत बढ़ाया। उसी समय आपने कलकत्ता, कानपुर, वम्बई, नेपाल आदि स्थानों पर इसकी शाखाएँ स्थापित कीं। आपने का स्वर्गवास सं० १९६८ में हो गया। आपके पश्चात् फर्म का संचालन आपके छोटे भाई चैनसुखजी एवं आपके ज्येष्ठ पुत्र गजाधरलालजी ने संचालित किया। आप लोगों का भी स्वर्गवास हो गया। आपने यहाँ एक रामचन्द्रजी का सुन्दर मन्दिर बनवाया तथा इसके खर्च के लिये स्थायी प्रबंध कर दिया है। आप लोगों ने यहाँ एक हास्पिटल भी खोला जो इस समय भी गरीबों को सुन्त दवाई सप्ताय करता है।

| • |  |  |
|---|--|--|
| • |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### मारतीय व्यापारियों का परिचय

डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जिले का प्रधान सेंटर है। मौसिम में यहाँ पर कपास करीव ५ हजार मन, गेहूँ करीब ४ हजार मन श्रौर सरसों करीव २ हजार मन रोजाना आजाती है। घी की भी यह मंडी है। यहाँ तथा आस पास के देहातों में लोग कपड़ा भी बुनते हैं। जो रोजाना यहाँ के वाजार में श्राकर विकता है। उसमें कोटिंग, शर्टिंग एवं टाविल ज्यादा होते हैं।

यहाँ निम्नलिखित जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरियाँ हैं—

- १. लोईवाल जीनिंग फैक्टरी
- २. नाथुराम बिहारीलाल एएड को० जिनिंग एएड प्रेसिंग फैक्टरी
- ३. वेस्ट पेटेन्ट श्रेस कं ० लि० जितिंग श्रेसिंग फैक्टरी

यहाँ के ज्यापारियों का परिचय निम्न प्रकार है-

### मेसर्स किशोरीलाल वाबूलाल

वर्तमान में इस फर्म के मालिक स्व० सेठ किशनलालजी के पुत्र सेठ किशोरीलालजी एवं वाबूलालजी हैं। आप लोग माहेश्वरी समाज के जेसलमेर के निवासी सज्जन हैं। आपकी फर्म करीव १०० वर्ष पूर्व यहाँ स्थापित हुई थी। इस खानदान में क्रमशः सेठ मेघराजजी और सेठ खेमराजजी हुए। आप लोगों ने फर्म के व्यवसाय एवं स्थायी सम्पत्ति को विशेष उत्तजन दिया। आपके पश्चात् इस फर्म का सञ्चालन आपके पुत्र सेठ मिट्ठूलालजी एवं सेठ किशनलालजी ने सम्हाला। आप दोनों सज्जन अपना २ स्वतन्त्र व्यापार करने लग गये। इस फर्म की आप के हाथों से भी अच्छी उन्नित हुई। सेठ किशनलालजी का स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में भावके पुत्र इसके मालिक हैं।

सेठ किशोरीलालजी का पव्लिक जीवन अच्छा है। आप यहाँ की म्युनिसिपेलिटी एवं लोकल बोर्ड के मेम्बर हैं। आपने यहाँ के स्कूलों एवं बाढ़पीड़ितों की सहायतार्थ भी बहुत पैसा खर्च किया। आप दोनों भाई शिक्षित एवं मिलनसार हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कासगंज-मेसर्स किशोरीलाल वावूलाल } यहाँ वैंकिंग एवं जमींदारी का काम होता है।

कासगंज-मेसर्स किशानलाल वावूलाल } यहाँ वैंकिंग, गल्ला एवं शक्तर और आढ़त का व्या
T. A. "Seth" पार होता है।

प्राप्त वैंकर हैं। श्रापका बहुत बड़ा मान है। श्राप श्रानरेरी मैजिस्ट्रेट भी हैं। आप सभी अच्छे कामों में अनुराग रखते हैं। आप ही फर्म के प्रधान कर्ती धर्ती हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स—श्यामलाल सिद्धगोपाल फरुखाबाद } यहाँ बैंकर्स एवं लैंगड लार्डस का काम होता है।

## बैंकर्स एण्ड कमीशन एजंट

### मेसर्स द्वारकादास लक्ष्मीनारायण

इस फर्म के मालिक बिसाऊ निवासी हैं। आप लोग अग्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना इसके आदि संस्थापक लाला विनोदीरामजी के स्वर्गवास के बाद इनके पुत्र लाला नन्दरामजी ने की थी। इस फर्म पर लोहे और किराने का व्यापार आरम्भ किया गया था पर धीरे धीरे फर्म ने कपड़ा, आद्ध और तम्बाकू का काम भी किया जो आज ऊँचे दर्जे पर कर रही है। इसके वर्तमान मालिक स्व० लाला लक्ष्मीनारायण्जी के पुत्र लाला रामनारायण्जी हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरुखाबाद—मेसर्स नंदराम हुकुमचंद } यहाँ हे० आ० है तथा बैंकिंग और जमीदारी का काम होता है।
फरुखाबाद—मेसर्स द्वारकादास लक्ष्मी- यहाँ आछ और तम्बाकू की आढ़त का काम होता है।
फरुखाबाद—मेसर्स लक्ष्मीनारायण रामनारायण

#### मेसर्स पनालाल वासुदेव

इस फर्म के मालिक चूरू के आदि निवासी हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के खेमका सज्जन हैं। सर्व प्रथम सेठ पन्नालालजी लगभग १०० वर्ष पूर्व यहाँ आये और न्यापार आरम्भ किया। तब से यह फर्म बराबर उन्नति करती गयी।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ शिवद्यालमलजी के पुत्र बाबू सूर्यप्रकाशजी तथा सेठ कन्हैयालालजी के पुत्र बाबू गजानन्दजी हैं।

#### भारतीय न्यापारियों का परिचय

अलग २ हो गये। तब से लाला वालमुकुन्दजी ने उपरोक्त नाम से अपनी फर्म खोली। आप बड़े योग्य व्यक्ति हैं। आपके पुत्र का नाम वायू दौलतरामजी है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

हाथरस सिटी—मेसर्स वालमुकुन्द दौलतराम—यहाँ, रूई, गल्ला, सरसों तथा विकंग व्यापार होता है।

आपकी हाथरस और अलीगढ़ में जीन प्रेस फैक्टरियाँ हैं। गोबर्द्धन के श्री लक्ष्मीनारायण के मन्दिर में आपने भी बहुत सहयोग प्रदान किया है। हाथरस में आपका एक बगीचा है।

#### मेसर्स मोहनलाल चिरंजीलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान चूरू का है। आप अप्रवाल वैश्य समाज के वागला सज्जन हैं। प्रारम्भ में सेठ हरनन्दरायजी ने हाथरस में फर्म की स्थापना कर नील का व्यापार प्रारम्भ किया। आपके पश्चात् सेठ फूलचन्दजी वागला ने इस फर्म का संचालन कर इसकी उन्नित की। सेठ फूलचन्दजी के चार पुत्र हुए जिनमें उपरोक्त फर्म आपके सब से छोटे पुत्र मोहनलालजी की है। सेठ फूलचन्दजी का स्वर्गवास संवत् १९५६ में हो गया। तथा आपके एक वर्ष पूर्व ही आपके पुत्र मोहनलालजी का भी देहान्त हो गया था। फलतः फर्म का संचालन मोहनलालजी के दत्तक पुत्र सेठ चिरंजीलालजी वागला के हाथ में आया। आपने इस फर्म की अच्छी तरक्षी की। आप सन् १९१६ और १९१९ में स्थानीय म्युनिसिपेलिटी के चेश्ररमैन निर्वाचित किये गये। इसके सिवाय आप सेकण्ड छाँस ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। सन् १९२० में सरकार ने आपको रायवहादुर का सम्मानसूचक खिताव प्रदान किया।

रा० व० सेठ चिरंजीलालजी का सार्वजिनिक कार्यों के प्रति भी बहुत प्रेम है। आपने करीव ५३ हजार की लागत से हाथरस में चिरंजीलाल बागला डिस्पेन्सरी खुलवाई। इसी प्रकार आपने फूलचन्द्र बागला ऐंग्लों संस्कृत हाईस्कूल की स्थापना करवाई। इसके अतिरिक्त आपने बद्रीनारायण के मार्ग में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर एक विशाल धर्मशाला भी वनवाई है। और भी कई सार्वजिनक कार्यों में आप बड़ी उदारता के साथ दान देते रहते हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

हाथरस-मेसर्स मोहनलाल चिरंजीलाल T. A. ''narayan'' जमीदारी, बैंकिंग, गल्ला, रूई, श्रौर कमीशन एजन्सी का काम होता है। यहाँ पर आपकी एक जीन प्रेस फैक्टरी भी है। तथा यू० पी० इंजीनियरिंग वक्से के नाम से लोहे पीतल की ढलाई का एक कारखाना भी है।



लाला कुञ्जीलालजी साध फर्रेखावाद



लाला खुनालालजी साध फ़ईलाबाद



लाला वजभानजी साध फ़र्रुखावाद



लाला समन्दरभानजी साध फ़र्रुखाबाद



इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। फरुखाबाद—मेसर्स कुञ्जीलाल साध यहाँ पर्र प्रकार है। पर्र प्रकार सम्बाङ्ग प्रकार प्रकार सम्बाङ्ग प्रकार होते

यहाँ पदी, पलंगपोरा, टेबिलक्काथ, लिहाफ आदि सभी प्रकार के छपे हुए मशहूर कपड़ों का ज्यापार होता है तथा आर्डर से छपाया जाता है श्रीर योक्प तथा अमेरिका को भेजा जाता है।

### मेसर्स वाजीलाल जशवन्तराय एण्ड कम्पनी

इस फम के मालिक फरुखावाद के ही आदि निवासी हैं। आप लोग साध समाज के सज्जन हैं। इसके संस्थापक सन् १८७४ ई० से रंगाई और छपाई का काम कर रहे हैं। इन लोगों की इस ओर अच्छी लगन है। फर्म के वर्तमान मालिक लोगों ने कितनी ही नुमाइशों में अपना माल भेजकर पदक प्राप्त किये हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरुखावाद—मेसर्स वाजीलाल जशवन्तराय सधवाड़ा T. A. Curtain

र्वे यहाँ फरुखाबाद के छपे हुए कपड़े का व्यापार होता है।

### मेसर्स भूपनारायण महेशनारायण

इस फर्म की स्थापना सं० १९७८ में हुई थी। इस फर्म पर कपड़े की छपाई का काम होता है और पश्चिमीय देशों को भेजा जाता है। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला महेश-नारायणजी तथा ला० हरनारायणजी हैं। आप लोग फरुखाबाद के आदिनिवासी साध समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरुखावाद—मेसर्स भूपनारायण महेरानारायण सधवाड़ा यहाँ पर कपड़े छापे जाते हैं जो विदेश को भेजे जाते हैं।

#### मेसर्स शिवनारायण जगतनारायण

इस फर्म की स्थापना सन् १९२३ में हुई; पर इस फर्म ने अरुप काल में ही अच्छी उन्नति की और विदेश की कितनी ही नुमाइशों में ख्याति प्राप्त की । इस फर्म के वर्तमान मालिक शिवनारायणजी, रामेश्वरनारायणजी, प्यारी मोहनजा तथा कैलाशनाथजी हैं।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

हाथरस-मेसर्स प्यारेलाल सबोधचन्द्र

गल्ले का व्यापार होता है तथा दाल की फैक्टरी है।

डत्तरीपुरा, कानपुर—मेसर्स प्यारेलाल सुबोधचन्द्र

कपड़े तथा गरले का व्यापार होता है।

कासगंज—मेसर्स प्यारेलाल सुबोधचंद्र है रही, गल्ला और कमीशन का न्यापार होता है। यहाँ आपकी दाल की फैक्टरी भी है।

इसके अतिरिक्त मेसर्स फूलचन्द मोहनलाल के नाम से कानपूर और वन्बई में तथा हरनन्दराय फलचन्द के नाम से कलकत्ते में जो फर्में हैं जिनका परिचय मेसर्स मोहनलाल चिरंजीलाल के साथ दिया गया है। उनमें आपका सामा है।

#### मेसर्स ठल्लामल हरदेवदास

इस फर्म की स्थापना संवत् १९२१ में लाला लल्लामलजी ने अलीगढ़ में करके उस पर रूई, गल्ला और कमीशन का व्यापार प्रारम्भ किया। संवत् १९४६ में ओपने इसकी ब्राञ्च हाथरस में भी खोली । संवत् १९५० में आपका स्वर्गवास हो गया । आपके पाँच पुत्र हुए । जिनके नाम लाला मक्खनलालजी, सरोतीलालजी, लक्ष्मीनारायणजी, रामद्यालजी और बाँके-लालजी हैं। इनमें से लाला मक्खनलालजी और सरौतीलालजी का स्वर्गवास हो चुका है।

इस फर्म की लाला मक्खनलालजी के हाथों से खूब उन्नति हुई। आपने कई स्थानों पर जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरियाँ खोलीं । तथा संवत् १९५९ में हाथरस में मेसर्स रामचन्द्र हरदेवदास के नाम से एक कॉटन स्पिनिंग मिल खोला। सन् १९२० से इसका नाम लल्लामल हरदेवदास कॉटन स्पिनिंग मिल्स बदला गया, जो अब भी इसी नाम से चल रहा है। आपके पश्चात् लाला लक्ष्मीनारायण्जी, लाला रामद्यालजी तथा लाला बाँकेलालजी ने भी इस फर्म की खूव तरकी थी। लाला बाँ केलालजी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं।

इस फर्म की ओर से कर्णवास में एक धर्मशाला तथा हाथरस और अलीगढ़ में बगीचे वनाए हुए हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

हाथरस-मेसर्स लल्लामल हरदेवदास-यहाँ पर वैंकिंग, रूई और गल्ले का व्यापार तथा कमीशन एजंसी का काम होता है। इस फर्म की यहाँ, रामदयाल बांकेलाल और बाँकेलाल रामप्रसाद के नाम से दो जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ और लल्लामल हरदेव-दास कॉटन स्पिनिंग मिल के नाम से एक सूत कातने की मिल है।

फरुखाबाद—मेसर्स मुकुन्दराम श्याम- रे यहाँ हेड-आफिस है और वर्तन का काम सुन्दर, चौक तिरपोलिया होता है।

### चाँदी सोने के व्यापारी

#### मेसर्स कृष्णविहारी वाँकेविहारी

इस फर्म की स्थापना लगभग ९ वर्ष पूर्व उन्नाव निवासी रायसाहब लाला अटलिबहारी-लालजी मेहरोत्रा ने यहाँ की थी। तब से यह फर्म यहाँ पर सोना-चाँदी तथा तैयार जेवर का व्यापार कर रही हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिक रायसाहव लाला अटलिबहारीलालजी तथा आपके पुत्र बाबू कृष्णिबहारी, बाँकेबिहारी, श्यामिबहारी, छैलिबहारी, लालिबहारी तथा रूपिबहारीजी हैं। आप लोग खत्री समाज के सज्जन हैं। आप लोगों का आदि निवास-स्थान उन्नाव है जहाँ राय-साहब ला० अटलिबहारीलालजी ने लगभग ३० वर्ष पूर्व अपने नाम से फर्म स्थापित कर व्यापार आरम्भ किया था। रायसाहब लाला अटलिबहारी लालजी उन्नाव म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। आप वर्तमान में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के सदस्य हैं। आप शिक्षा-सम्बन्धी कामों में अच्छी सहायता प्रदान करते हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है—
फरुखाबाद-मेसर्स कृष्ण्बिहारी बाँकेबिहारी—यहाँ बैंकिंग तथा सोने चाँदी का न्यापार होता है।
उन्नाव-राय सा० लाला अटलबिहारी लाल—यहाँ बैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है।

#### मेसर्स सालिगराम लालमन

इस फर्म के मालिक खत्री समाज के टंडन सज्जन हैं। इसकी स्थापना लगभग १०० वर्ष पूर्व लाला शालिगराम ने की थी और सोने चाँदी का व्यापार आरम्भ किया था, जो फर्म आज भी कर रही है। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला भोलानाथजी टंडन हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

फरुखाबाद—मेसर्स शालिगराम लालमन कटरा अहमद गंज यहाँ हेड आफिस है; सोने, चाँदी तथा बैंकिंग का काम होता है।

फरुखाबाद—मेसर्स रूपनलाल लक्ष्मीनारायण रे कटरा श्रहमदगंज

कपड़े का थोक व्यापार होता है।



रु।ला हरचरनदासजी ( हरचरनदास पुरुपोत्तम-दास ) हाथरस



लाला पुरुपोत्तमदास जी ( हरचरनदास पुरुपोत्तमदास ) हाथरस



सेठ\_किशोरीलालजी चाण्डक ( किशोरीलाल वावृलाल ) कासगंज



सेठ वावूलालजी चाण्डक ( किशोरीलाल बावूलाल ) हाथरस

## फर्द लिहाफ के व्यापारी

मेसर्स कस्तूरीलाल श्रीकृष्णदास

- " खुन्न्लाल भूपनारायण
- " चन्द्रसेन प्रतापसेन
- , निहालचन्द अचम्भेलाल
- " प्रतापसिंह गुलाबसिंह
- " सुन्नीलाल धनपतराय
- " शिवनारायण अनोखेलाल

ं पर्दे, टेवल क्लाथ आदि के न्यापारी मेसर्स कुञ्जीलाल साध एण्ड सन्स

- ,, बाजीलाल जशवन्तराय एण्ड कम्पनी
- " भूपनारायण महेशनारायण
- " शिवनारायण जगतनारायण
- " सुमेरचन्द्र चन्द्रभान

#### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स केवलराम खूबचन्द

- " गोपीनाथ देवीचरण
- " छंगामल बालकृष्ण
- ,, डोकनाथ दुर्गाप्रसाद
- ,, तुलसीराम शिवचरण
- ,, नानकचन्द् मानकचन्द्
- " पालीराम चुन्नीलाल
- " फूलचन्द मुन्नालाल
- " वंशीधर गोपालदास
- " भगतराम शिवकरणदास
- ,, भगवानदासं नानकचन्द
- " मुन्नूलाल खुन्नूलाल
- " रामप्रसाद हरीचन्द

मेसर्स रामचन्द्र विश्वनाथ

- " लक्ष्मीनारायण रामनारायण
- " शिवद्यालमल कन्हेयालाल
- " श्यामसुन्दर रामचरण

्ञाल और तम्बाकू के अढ़तिये

मेसर्सं उदयचन्द मुन्नालाल

- , जैद्यालमल श्रीनिवास
- ,, द्वारकादास लक्ष्मीनारायण
- " दाऊदयाल गंगाप्रसाद
- ,, मूलचन्द् रघुनाथ

### गल्ले के अहतिये

मेसर्स गलीलाल पुत्तनलाळ

- " रामसिंह फकीरचन्द
- " रामदयाल मदनमोहन
- ,, लालमन पशईलाल

### वर्तन के व्यापारी

मेसर्स काशीराम भजनलाल

- " जादोराम हजारीलाल
- .. नन्द्राम हीरालाल
- .. भगवानदास मंगलसेन
- .. मुकुन्द्राम राधाचरण
- " मुकुन्दराम श्यामसुन्दर
- .. रामचरण बनवारीलाल
- " रामनारायण हरिचरणलाल
- ,, श्रीलाल कुंजबिहारीलाल

#### भारतीय न्यापारियों का परिचय

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है—

#### मेसर्स गोपालराय गोविन्दराय

इस फर्म की स्थापना संवत् १९५१ में लाला गोपालरायजी एवं लाला गोविन्दरायजी के द्वारा हुई। आपने इस पर शुरू २ में रूई श्रीर गरने का न्यापार आरंभ किया। इसमें आपको श्रच्छी सफलता मिली। धीरे २ श्रापने कॉटन जीनिंग श्रीर प्रेसिंग फैक्टरी भी खोल दी। श्रापका स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला॰ गोपालरायजी के पुत्र ला॰ जगनाथजी हैं। आपके तीन पुत्र हैं वा० चिरश्जीलालजी, वा० पन्नालालजी एवं वा० दौलतरामजी। वा० चिरंजीलाल जी शिक्षित एवं मिलनसार व्यक्ति हैं। श्राजकल फर्म का प्रधान संचालन श्राप ही करते हैं।

इस फर्म का च्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

श्रलीगड़-मेसर्स गोपालराय गोविंदराय देहलीगेट और आड़त का काम होता है। यहाँ इसकी T. A. Gopal जिनिंग प्रेसिंग फैक्टरी भी है।

अलीगढ़—मेसर्स चिरंजीलाल कैलाश- वहाँ रूई, गल्ला और आड़त का काम होता है।

जहाँ गिरावाद—मेसर्स पूरनमल वर्षों कॉटन जीन-प्रेस फैक्टरी है। तथा कॉटन का व्या-पार होता है। इसमें वा॰ निरंजनलालजी का साफा है।

इसके अलावा चन्दौसी में भी छापकी एक फर्म है जिसपर दाल छौर छाढ़त का काम होता है।

### मेसर्स चुन्नीलाल पन्नालाल

इस फर्म का हेड आफिस मेसर्स हरचरनदास पुरुपोत्तमदास के नाम से हाथरस में है। वहाँ इसका एक कपड़े का भिल भी है। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत वहीं दिया गया है यहाँ यह फर्म कमीशन का काम करती है। इसका यहाँ का पता इसवगंज है।

## मेसर्स वेनीराम मूलचंद

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान यहीं का है। आप लोग तेली समाज के सक्जन हैं। इस फर्म की स्थापना ला० बेनीरामजी के द्वारा हुई। इसके पहले आपके पिताजी खेतलजी खेतीबाड़ी का काम करते थे। आप लोगों की बहुत साधारण स्थिति थी। यहाँ तक ि रुपया उधार छाकर अपना काम चलाते थे। खेतलजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् आपने केवल १५ वर्ष की उम्र में खेती को छोड़ कर कोछ का काम शुरू किया। यह १०, १२ वर्षों तक करते रहे इसमें आपको सफलता भी हुई। इसके पश्चात् आपने गल्ले और तिलहन का काम शुरू किया। इसके १ वर्ष पश्चात् ही याने संवत् १९५६ में आपने इत्र का काम शुरू किया। इसके १ वर्ष पश्चात् ही याने संवत् १९५६ में आपने इत्र का काम शुरू किया। इसमें आपने आशातीत सफलता प्राप्त की। वर्तमान में यह फर्म यहाँ अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। ला० बेनीरामजी का स्वर्गवास सं० १९७५ में हो गया। आप व्यापारचतुर महानुभाव थे। आप उन लोगों में से थे जिन्होंने स्वयं परिस्थिति को बना कर बड़े आदमी होते हैं।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक स्व० ला० वेनीरामजी के पुत्र ला० शिवगुलामदासजी हैं। आपने भी अपने व्यवसाय को बहुत उन्नतावस्था पर पहुँचाया। आप सादे, मिलनसार एवं धार्मिक व्यक्ति हैं। आप प्रायः सभी सार्वजनिक कार्यों में उदारतापूर्वक दान देते रहते हैं। आपके २ पुत्र हैं जिनके नाम श्रीयुत वासुदेवजी और श्रीयुत चन्द्रदेवजी हैं। आप लोग भी अपने पिताजी की देखरेख में फर्म का संचालन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

कन्नोज—मेसर्स वेनीराम मूलचन्द T. A. "Thekedar" यहाँ इत्र, 'तेल, गुलकंद, संदल, अर्क आदि सभी प्रकार का सुगंधित सामान बड़ी मात्रा में मिलता है तथा तैय्यार होता है।

#### मेसर्स मनऊलाल रामनारायण

इस फर्म के मालिक यहीं के निवासी खत्री समाज के सज्जन हैं। यह फर्म सं० १९१६ में ला० मनऊलालजी के द्वारा स्थापित हुई। उस समय इस फर्म पर मेसर्स मनऊलाल पुत्तूलाल के नाम से कारबार होता था। मगर सं० १९५२ में भाई २ के अलहदा हो जाने से आप उपरोक्त नाम से न्यापार करने लगे। आप न्यापारचतुर पुरुष थे। आपने अपने यहाँ चाँदी, सोना एवं जमीदारी का काम भी बढ़ाया। आपका स्वर्गवास संवत् १९७३ में हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला॰ मनऊलालजी के पुत्र ला॰ रामनारायणजी हैं।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

तथा त्रानरेरी मजिस्ट्रेट थे। यहाँ के प्रतिष्ठित रईसों में त्रापका नाम था। आपकी ओर से यहाँ एक जैन मन्दिर बना हुआ है। इसकी लागत २ लाख बतायी जाती है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है -

अलीगढ़-मेसर्स मानसिंह जवाहरलाल सराय खिन्नी वर्तमान में यह फर्म इन्पिरियल बैंक की अलीगढ़ न्नॉच की एवं गवर्नमेंट ट्रेक्सर ऋलीगढ़ है।

## मेसर्स मूलचन्द जगन्नाथ

इस फर्म के मालिक बीकानेर के निवासी हैं। यह फर्म यहाँ कॉटन और प्रेन का न्यापार करती है। इसकी यहाँ एक जीनिंग श्रीर एक प्रेसिंग फैक्टरी भी है। यहाँ का पता मदारगेट है। इसका विस्तृत परिचय इसी य्रन्थ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के बीकानेर में दिया गया है।

### मेसर्स लल्लामल हरदेवदास

इस फर्म का हेड आफ़िस हाथरस है। वहाँ इसका एक कपड़े का मील चलता है। इसका विस्तृत परिचय वहीं दिया गया है। यहाँ यह फर्म देहली द्रवाजे पर रूई, गल्ला और आढ़त का न्यापार करती है। एक शाखा इसकी और है उसमें मेसर्स गुरुदयालप्रसाद चुन्नीलाल के नाम से घी श्रोर त्राढ़त का व्यापार होता है। इसका पता क्षाकगंज है।

#### मेसर्स लक्ष्मणदास गंगाराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक रायवहादुर गंगासागरजी जटिया हैं। इसका हेड आफिस ख़ुरजा है। अतएव इसका विस्तृत परिचय वहीं प्रकाशित किया गया है। यहाँ यह फर्म कॉटन का काम करती है। इसकी यहाँ एक कॉटन जीन प्रेस फैक्टरी है। इसका पता दिल्ली दरवाजा है।

## मेसर्स सुखानन्द भ्यामलाल

इस फर्म का हेड आफिस खुरजा यू० पी० में है। इसके वर्तमान प्रधान संचालक लाला श्यामलालजी हैं। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सहित वहीं प्रकाशित किया गया है।

के पुत्र वैजनाथजी हैं। ला० खुन्नीलालजी स्थानीय त्रानरेरी मेजिस्ट्रेट हैं। आपने यहाँ 'स्याम-सुन्दर' भवन के नाम से एक सुन्दर बिल्डिङ्ग बनाई है। जो यहाँ सबसे अच्छी मानी जाती है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कन्नौज—मेसर्स देवीप्रसाद सुन्द्रलाल

यहाँ हेड आफिस है तथा सब प्रकार के इत्र का व्यापार होता है।

T. A. Sugandh.

वनारस—मेसर्स सुन्दरलाल श्याम- रे यहाँ सब प्रकार की खुशबू एवं तमाखू का व्या- लाल, कबीसराय पार होता है।

इसके अतिरिक्त कन्नौज, कासगंज, मथुरा आदि स्टेशनों पर आपकी दुकाने हैं जहाँ इत्र, तेल आदि का न्यापार होता है।

## मेसर्स मखुलाल अयोध्या प्रसाद

इस फर्म के मालिक कन्नोज निवासी बाथम वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना सन् १८१८ में ला॰ मखुलालजी के द्वारा हुई। आप ही यहाँ कलकत्ते से संदल लाये। और उसका तैल बनाना प्रारंभ किया। आपके ४ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः ला० अयोध्या प्रसादजी, गोपालप्रसादजी, मथुराप्रसादजी एवं प्रयागदासजी था। आप लोगों के समय में इस फर्म की एक ब्रांच कलकत्ता खोली गई। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला० अयोध्याप्रसादजी के पुत्र ला० द्वारकाप्रसादजी, मथुराप्रसाद्जी के पुत्र बद्रीप्रसाद्जी, छन्नूलालजी और बनवारीलालजी, गोपालप्रसाद्जी के पुत्र ललिताप्रसाद्जी एवं प्रयागदासजी के पुत्र मनीलालजी एवं बेणीमाधवजी हैं। आप सब लोग शिक्षित, मिलनसार एवं व्यापारी सज्जन हैं। ला० ललिताप्रसाद्जी स्थानीय आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-कत्रौज-मेसर्स मखुलाल श्रयोध्याप्रसाद T. A. "Flowers"

यहाँ फर्म का हेड आफिस है। तथा इत्र बनाने एवं बेंचने का काम होता है।

कलकत्ता-मेसर्स मखुलाल श्रयोध्याप्रसाद ८० लोग्रर चितपुर रोड़

यहाँ सब प्रकार के तेल, इत्र, सेंटवगैरहकी बिक्री का काम होता है

इस फर्म के इत्र के कारखाने जिला श्रलीगढ़, जिला गंजाम एवं भरतपुर स्टेट में हैं।

६७

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

मेसर्स बिहारीलाल सुन्दरलाल पिदरुगंज

- ,, मक्खनलाल चतराप्रसाद युसुफगंज
- ,, सोहनलाल वायूलाल ,,

#### घी के व्यापारी-

मेसर्स गुरुदयाल प्र० चुन्नीलाल कल्याणगंज

- ,, देवीदास श्यामलाल महावीरगंज
- ,, धनीराम ईश्वरदास
- ,, विहारीलाल शंकरलाल कल्याणगंज
- ,, मोहनलाल वावूलाल युसुकगंज
- ,, मुकुन्द्लाल नारायणदास महाबीरगंज

#### ताले की फैक्टरियाँ—

मेसर्स जानसेन एएड को० सिविल लाईन दी स्पार्केलिंक लॉक वर्क्स स्टेशन के सामने दी डायमंड जुविलि लॉक वक्से रहमान की सराय

- " शांति मेटल वक्से खिन्नी की सराय
- ,, पंजाव लॉक वक्स वेरागी की सराय
- ,, के. बी. लॉक वक्स कुतुव की सराय
- " मास्टर मेटल वर्क्स अचलगेट
- ,, इक्लेट्रीक लॉक वर्क्स मदारगेट
- ,, जैन लॉक फैक्ट्री कटरा

मेसर्स के. श्रार. सोनी एण्ड को० मदारगेट

- ,, सी. एल. वैश्य वाराश्रेणी एण्ड को० कनवरी गंज
- " पाल बदर्स मदारगेट
- ,, जार्ज एएड को० मदारगेट
- ,, सैंटो ब्रदर्स खिन्नी की सराय

आइल मिल-

प्राग प्राइल एएड आइस मिल

## खुरजा

यह यूनाईटेड प्राविस के बुलंद शहर नामक जिले की अपने ही नाम की तहसील का हेड कार्टर है। यह ग्रेंड ट्रंक रोड के समीप खुरजा जंकरान से ४ मील एवं खुरजा सिटी स्टेशन से के मील की दूरी पर वसा हुआ है। खुरजा जंकरान ई. आई. आर की मेनलाइन हवड़ा-देहली का स्टेशन है। यहाँ से एक दूसरी लाईन चुलंदशहर आदि होती हुई मेरठ तक गई है।

इस शहर का नाम पहले खारिजा था। यही खारिजा वदल कर खुरजा हो गया है। खारिजा को फिरोज शाह तुगलक ने भाले सुल्तान नामक राजशा को इनाम में दिया था। याने फ्रीरेवेन्यू पर दिया था। फ्रीरेव्हेन्यू का अर्थ खारिजा है। इसी फ्रीरेव्हेन्यू या खारिजा के ही नाम से इसका नाम खारिजा हो गया था।

यहाँ ग्रेंड ट्रंक रोड पर मखदुम साहब की कबर है। यह करीब ४२५ वर्ष पुरानी वतायी जाती है। पिन्लिक इमारतों में टाउनहाल, डिस्पेंसरी और तहसील हैं। यहाँ के मुख्य निवासी

वर्तमान में इस फर्म का संचालन ला० विश्वनाथप्रसाद्जी करते हैं। आप मिलनसार, और उदार सन्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कन्नौज-मेसर्स मक्खनलाल

नक्खनलाल यहाँ हेड-त्र्याफिस है तथा संदत्ती इत्र तैय्यार T. A. Rose. कर देशावरों को भेजा जाता है।

कानपुर—मेसर् मक्खनलाल र यहाँ इत्र, तेल, वगैरह की बिक्री का काम चैनसुखदास, नयागंज होता है।

अब्दुल रहमान स्ट्रीट काम होता है।

बम्बई-मेसर्स मक्खनलाल चैनसुखदास र यहाँ पर भी इत्र, तेल वगैरह की बिक्री का

## कालगंज

कासगंज-यू० पी० प्रांत के एटा जिले की अपने ही नाम की तहसील का हेड कार्टर है। यह बी० बी० एण्ड सी० आई रेल्वे की छोटी लाइन की कानपुर-श्रद्धनेरा सेक्शन का जंकशन स्टेशन है। यहाँ से एक गाड़ी आर० के० आर० की बरेली तक गई हैं। इसके पास हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ सौरों हैं जहाँ हजारों यात्री हरसाल आया करते हैं। यहाँ भी रेल्वे लाइन गई है तथा मोटरें हमेशा जाती रहती हैं। यहाँ की एक बात हिन्दुस्थान में प्रसिद्ध है। वह यह है कि यहाँ से करीव २ मील पर नरदई नामक स्थान पर काली नदी का पुल बाँध कर उसपर नहर निकाली गई है। यह पुल भारत भर में पहला ही है।

इस शहर का इतिहास भी पुराना है। कहा जाता है कि यह याकूत खाँ नामक व्यक्ति के द्वारा बसाया गया था। याकूत खाँ फरुखाबाद के तत्कालीन नवाब महम्मदखाँ के यहाँ नौकरी करता था। इसके पश्चात् यह स्थान कर्नल जेम्स गार्डनर के हाथ में आया जो कि उस समय मरहठों के यहाँ नौकर था और इसके पश्चात् यह ऋँगेज सरकार के ऋधिकार में श्राया। कर्नल जेम्स गार्डनर के पास बहुत सम्पत्ति थी। इस सम्पत्ति का कुछ हिस्सा दिल-सुखराय नामक एक व्यक्ति के भी हाथ लगा जो उस समय कर्नल की फेमिली का एजंट था। इसके वंशजों ने यहाँ एक मेगनीफिशियंट मकान भी अपने रहने के लिये बनाया था।

कासगंज का प्रधान व्यापार कपास, गेहूँ, सरसों, शक्कर आदिं का है यह स्थान आसपास की पैदावर को एकत्रित कर बाहर भेजने एवं बाहर से आये हुए सामान को आस-पास

के नाम से फर्म का तथा मिल का परिचय प्रन्थ के प्रथम भाग के राजपूताना विभाग में दिया गया है।)

इसी वीच इस परिवार के लोग अलग २ हो गये और सेठ अमोलकचन्द्र ने अपना स्वतंत्र व्यापार प्रारम्भ कर दिया। आपको सरकार ने रायवहादुर का खिताय दिया था। आपके कोई पुत्र न होने से आपने सेठ हर्मुखरायजी के पुत्र सेठ मेवारामजी को दत्तक लिया। आपको भी सरकार ने रायवहादुरी का खिताव प्रदान किया। आपके भी कोई पुत्र न होने से आपने रायवहादुर चम्पालालजी के पुत्र लाला शान्तिलालजी को दत्तक लिया।

इस समय इस फर्म के मालिक लाला शान्तिलालजी हैं। सन् १९२३ में आप ऑनरेरी मिलिस्ट्रेट और म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमेंन चुने गये। आप सुशिक्षित और उदार सज्जन हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

खुर्जा—मेसर्स श्रमोलकचन्द मेवाराम T. A. Raniwala यहाँ हेड ऑफिस है। इस फर्म पर वैंकिंग, रूई, गल्ला और कमीशन का काम होता है। यहाँ आपकी जीन श्रेस फैक्टरी है।

देहली—मेसर्स अमोलकचन्द मेनाराम महेरनरीदास का कटरा T. A. Raniwala

वैंकिंग और कमीशन एजन्सी का काम होता है।

श्चागरा—मेसर्स अमोलकचन्द मेनाराम वैलन गंज T. A. ''Raniwala''

वैंकिंग, रुई, गल्ला और कमीशन का काम होता है।

ष्ठलवर—मेसर्स अमोलकचन्द मेवाराम वेंकिंग और कमीशन एजन्सी का काम होता है, तथा जीन प्रेस फैक्टरी है।

T. A. Raniwala

वम्बई—मेसर्स श्रमोलकचन्द मेवाराम लक्ष्मीविहिंडग कालवादेवी T. A. "Amolak"

यहाँ वैंकिंग, रूई, गल्ला और कमीरान एजन्सी का काम होता है।

सहारनपुर—मेसर्स अमोलकचन्द मेवाराम

रूई, गल्ला और कमीशन का काम होता है तथा जीन प्रेस फैक्टरी है।

T. A. Ranlwala

कपड़े के व्यापारी— मेसर्स गंगाधर शिवचरनलाल .

- ,, नाथूराम रामप्रताप
- ,, बाँकेलाल जानकीप्रसाद
- ,, वृजवासीलाल श्रीराम
- ,, मक्खनलाल पन्नालाल
- ,, साधोराम माधौराम
- " शालिगराम बाबूराम

गल्ला और रूई के व्यापारी— मेसर्स किशन्लाल बाबूलाल

- " जानकीप्रसाद बृजलाल
- ,, मुन्नीलाल जगन्नाथप्रसाद
- ,, फुकीरचन्द शिवनन्दनप्रसाद
- ,, शिवचरनलाल सूरजप्रसाद

घी के च्यापारी-

मेसर्स जानकीप्रसाद बुजलाल

- ,, जगजीतप्रसाद दीनद्याल
- ,, देवकीनन्दन रामप्रसाद

### हायरस

ई० आई० आर० की मेन लाइन के हाथरस जंक्शन से करीब छः सात मील दूरी पर वसी हुई यह बहुत अच्छी व्यापारिक मण्डो है। यहाँ पर खासकर रूई, घी और सरसों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। मौसिम के समय यहाँ पर रोजाना हजारों मन सरसों आती है। इसकी आमद मथुरा, कामा और डींग तक से होती है। घी भी सीजन के टाइम में दो ढाई सौ मन रोजाना तक आ जाता है। कपास की आमद सीजन के टाइम में रोजाना दस हजार मन तक हो जाती है। यहाँ का विनौला पंजाब की और जाता है। कपास लोढ़ने और बाँघने के लिए यहाँ कई जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ मेसर्स लल्लामल हरदेवदास की, तथा मेसर्स हरचरनदास पुरुषोत्तमदास की सूत कातने की मिलें भी बनी हुई हैं। इसके सिवा मेसर्स किशनलाल मटरूमल और जगन्नाथ कन्हेंयालाल की यहाँ पर तेल की मिलें हैं जिनमें सरसों का तेल निकाला जाता है।

हाथरस की प्रसिद्ध वस्तुओं में यहाँ के चाकू बहुत उल्लेखनीय हैं। ये चाकू यहाँ से सारे भारतवर्ष में जाते हैं और बड़े चाव से खरीदे जाते हैं। ये सस्ते और मजबूत होते हैं।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

#### मेसर्स वालमुक्कन्द दौलतराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला बालमुकुन्दजी हैं। आप ला० रामचन्द्रजी के (आपका परिचय मेसर्स हरचरनदास पुरुषोत्तमदास के साथ दिया गया है) तृतीय पुत्र हैं। सन् १९२० तक आप तीनों भाइयों का न्यापार शामिल चलता था। उसके पश्चात् आप सब लोग



सेठ शान्तिलालजी रानीवाले (अमोलकचन्द मेवाराम) खुरजा



रायवहादुर गंगासागरजी जटिया ( रामदयाल-म्हालीराम ) खुरजा



स्व॰ रायवहादुर जानकीप्रसादजी ( जोगीराम-जानकीप्रसाद) खुरजा



रायसाहेव स्यामलालजी (जोगीराम जानकीप्रसाद) खुरजा



स्व॰ सेट फूलचन्दजी बागला ( मोहनलाल चिरंजीलाल ) हाथरस



स्व॰ सेठ मोहनलालजी वागला ( मोहनलाल चिरंजीलाल ) हाथरस



रा॰ व॰ सेट चिरंजीलालजी वागला (मोहनलाल चिरंजीलाल ) हाथरस

#### भारतीय ब्यापारियों का परिचय

सिपैलिटी के चेंत्ररमैन, श्रॉनरेरी मंजिस्ट्रेट तथा गवर्नमेग्ट के डिस्ट्रिक्ट ट्रेक्तर हैं। श्रापको पहली जनवरी सन् १९२७ में रायसाहिव का सम्माननीय खिताब श्राप्त हुआ। यहाँ के सार्व- जिनक कामों में भी श्राप बड़ी उदारता से दान देते रहते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

हेड ऑफिस खुर्जी—मेसर्स जोगीराम जानकीप्रसाद (T. A. Krishna)—इस फर्म पर गल्ला और रुई का बहुत बड़ा बिजिनेस होता है।

चन्दौसी—मेसर्स जोगीराम जानकीप्रसाद-यहाँ पर भी गल्ला और रूई का व्यापार होता है। हापुड़—मेसर्स जोगीराम जानकीप्रसाद (T. A. Shiam)—यहाँ पर भी गल्ला और रूई का व्यापार होता है।

बम्बई—मेसर्स जोगीराम जानकीप्रसाद कालवादेवी (T. S. "Carat")—यहाँ पर भी गल्ला और कमीशन एजन्सी का काम होता है

रोहतक-कमीशन एजन्सी का काम होता है।

उपरोक्त स्थानों में से वम्बई को छोड़कर सब स्थानों पर श्रापकी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ चल रही हैं।

### मेसर्स जुगुलिक्शोर मुकुटलाल

इस फर्म की स्थापना लाला मुकुटलालजी ने सं० १९६८ में खुर्जी में की। आप अप्रवाल समाज के सज्जन हैं। आपही ने अपने व्यापार कौशल से इस फर्म को क्रमशः बढ़ाया। आपने हापुड़ तथा सिकन्दराबाद में अपनी फर्में स्थापित कीं। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला मुकुटलालजी तथा आपके पुत्र बा० मुरारीलालजी, बा० भगवती प्रसादजी, बा० रघुवरदयालजी तथा बा० विशेश्वरद्यालजी हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

खुर्जा—मेसर्स जुगलिकशोर मुकुटलाल हापुड़—मेसर्स जुगलिकशोर मुकुटलाल सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)—जुगलिकशोर मुकुटलाल इन तीनों फर्मों पर गल्ला, रूई और कमीशन एजेंसी का कोम होता है।

## मेसर्स म्हालीराम लच्मणदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ सूरजमलजी जिटिया तथा आपके भाई सेठ बाबूलालजी जिटिया हैं। आप लोग अप्रवाल जाति के सज्जन हैं। आप लोग सेठ लक्ष्मणदासजी के पुत्र

कलकत्ता-मे० हरनन्दराय फूलचन्द ७१ बड़तल्ला स्ट्रीट of A. Humectum

बम्बई—मेसर्स फूलचन्द मोहनलाल कालवादेवी रोड

T. A. Penkin

कानपुर—मेसर्स फूलचन्द मोहनलाल नयागञ्ज

T. A. Piecegoods

ह्रदूरगंज (अलीगढ़) मोहनलाल चिरंजीलाल बैंकिंग, कमीशन एजन्सी और कॉटन का बिजीनेस होता है। यह फर्म बाम्बे कम्पनी लि० की बेनियन है। इस फर्म में सेठ प्यारेळालजी बागला का साभा है।

वैकिंग, रूई, गल्ला और कमीशन एजन्सी का काम होता है। इस फर्म में सेठ प्यारेलाल जी बागला का सामा है।

वैकिंग, रूई, गल्ला और कमीशन एजन्सी का काम होता है। इस फर्म में सेठ प्यारेलालजी वागला का सामा है।

जीनिंग फैक्टरी है तथा रूई और गरले का व्यापार होता है।

मेसर्स मटकमल शिवमुखराम

यह फर्म सेठ फूलचन्दजी बागला के द्वितीय पुत्र सेठ मटक्ष्मलजी की है। सेठ फूलचन्दजी के स्वर्गवास के पश्चात् सेठ मटक्ष्मलजी के पुत्र सेठ शिवमुखरामजी ने पुरानी फम से ज्ञलग होकर उपरोक्त नाम से नवीन फर्म की स्थापना की। आपने अपने न्यापार कौशल से इस फर्म की खूब उन्नति की। ज्ञाप यहाँ की न्यूनिसपैलिटी के किमरनर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। ज्ञापका स्वर्गवास संवत् १९६८ में हुआ। मरते समय आपने ६१००० रुपयों की रकम दान में निकाली। जिससे हरिद्वार में एक मन्दिर तथा हाथरस में एक दुर्गाजी का मन्दिर वनाया गया।

श्रापके पश्चात् आपके दत्तक पुत्र सेठ प्यारेलालजी बागला ने इस फर्म के काम को सम्हाला। आप भी यहाँ पर बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आप बम्बई के मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेण्ट तथा ईस्ट इिएडयन कॉटन एसोसिएशन के डायरेक्टर रह चुके हैं। आपने कर्णवास (जि० बुलन्दशहर) में एक धर्मशाला बनवाई है। तथा फूलचन्द ऐंग्लों संस्कृत हाईस्कूल में भी अच्छी सहायता प्रदान की है। आपके पुत्र का नाम बाबू सुबोधचन्दजी है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हाथरस-मेसर्स मटक्मल

शिवमुखराम

T. A. Nawin

बैंकिंग, कॉटन, ग्रेन श्रीर कमीशन एजन्सी का काम होता है।

#### भारतीय ब्यापारियों का परिचय

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

खुर्जा—मेसर्स सुखानन्द श्यामलाल T. A. Shyama.

त्रलागढ़—मेसर्स सुखानन्द श्यामलाल रे T. A. "Ratan."

डिवाई—( जि॰ वुलन्दशहर ) मेसर्स सुखानन्द श्यामलाल

कोसी—(मथुरा) मेसर्स सुखानन्द इयामलाल

वम्बई—मेसर्स सुखानन्द श्यामलाल कालबा देवी रोड T. A. Portable. इस फर्म पर कॉटन-प्रेन और कमीशन एजेंसी का काम होता है यहाँ आपकी जीन-प्रेस फैक्टरी भी है। यहाँ भी कॉटन और प्रेन का ज्यापार होता है।

पहाँ भी कॉटन श्रौर प्रेन का व्यापार होता है। तथा जीन प्रेस फैक्टरी है।

कॉटन, ग्रेन का न्यापार और जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरी है।

कॉटन, ग्रेन का न्यापार होता है तथा जीन फैक्टरी है।

यहाँ कमीशन एजन्सी का काम होता है।

कॉटन मर्चेण्ट्स-

मेसर्स अमोलकचन्द्र मेवाराम

- " गोरखराम साधुराम
- .. जुगुलिकशोर मुकुटलाल
- ,, जोगीराम जानकीप्रसाद
- " म्हालीराम लक्ष्मणदास
- ,, रामनारायण कुन्द्नलाल
- " शादीराम जुगलिकशोर
- ,, सुखानन्द श्यामलाल

गल्ले के व्यापारी-

मेसर्स अमोलकचन्द्र मेवाराम

- " गुलजारीलाल बद्रीदास
- " गुरुमुखराय वासुदेव
- .. गंगाराम रेवतीराम
- ,, जुगुलिकशोर मुक्कटलाल
- " राधेलाल गोपीलाल

मेसर्स रामद्याल रामजीदास

- " सागरमल विलायतराय
- " सागरमल रामस्वरुप

घी के व्यापारी-

मेसर्स अविनाश चन्द्रदृत्त

- ,, गुरुमुखराय वासुदेव
- ,, गंगाराम रेवतीप्रसाद
- " गुलजारीमल वद्रीदास
- ,, महानन्दोदत्तं कम्पनी
- ,, रासबिहारी किरोड़ी
- ,, विज्ञानशेखर रक्षित
- ,, सागरमल विलायतराम
- ,, सुरेन्द्रनाथ श्रीमाली

कपड़े के व्यापारी-

मेसर्स अमरनाथ श्रीनाथ

" कन्हैयालाल बाबूलाल

| _ | *- | - |
|---|----|---|
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |
|   |    |   |

#### मेसर्स जुगुलिकशोर मुक्कटलाल

इस फर्म का हेड आफ़िस ख़ुरजा है। इसके वर्तमान मालिक सेठ मुकुटलालजी हैं। इसका विस्तृत परिचय ख़ुरजा में छापा गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला, रूई आदि का व्यापार और आद्रत का काम करती है।

#### मेसर्स जगन्नाथ रामनाथ

इस फर्म का हेड छाफ़िस कलकत्ता है। यहाँ यह फर्म गल्ले का व्यवसाय करती है। इसका विशेष परिचय चित्रों सहित इसी प्रन्थ के दूसरे भाग में कलकत्ता विभाग में प्रेन मर्चेषट में दिया गया है।

#### मेसर्स भवानीसहाय सोहनलाल

इस फर्म के मालिक कानोड़ (नारनोल) के निवासी अप्रवाल वैश्य समाज के हैं। करीब १५ वर्ष पूर्व इस फर्म की स्थापना ला० भवानीसहायजी के द्वारा हुई। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके तीन पुत्र हैं सोहनलालजी, शालिगरामजी और ताराचन्द्जी। इस फर्म की विशेष उन्नति आप लोगों के एवं निवाजपुरा निवासी बा० मुत्सद्दीलालजी मंगल के द्वारा हुई। आप व्यापारचतुर पुरुष हैं। मुत्सद्दीलालजी यहाँ के चेम्बर आफ कामर्स के सभापति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

हाथरस—मेसर्स रामदयाल रूपिकशोर—यहाँ शक्तर, गुड़ और कमीशन का काम होता है। हाथरस—मेसर्स गुरुदयाल प्रसाद चुत्रीलाल—यहाँ पर घी, जनरल मर्चेग्टाइन्ड और कमीशन का काम होता है।

त्रालीगढ़—लल्लामल हरदेवदास देहला दरवाजा—यहाँ रूई, गल्ला और कमीशन एजन्सी का काम होता है।

अलीगढ़—मेसर्स गुरुदयालप्रसाद चुन्नीलाल—यहाँ घी का व्यापार और कमीशन एजन्सी का काम होता है।

### मेसर्स हरचरनदास पुरुषोत्तमदास

इस फर्म की स्थापना करीव ६५ वर्ष पूर्व लाला रामचन्द्रजी ने की। आप बड़े दूरदर्शी और व्यापारकुशल पुरुप थे। आपने उस काल में वढ़ते हुए मिल व्यवसाय की ओर ध्यान दिया और सन् १८९९ में पिश्चमी संयुक्त प्रांत में पहले पहल मिल की स्थापना की। आपने हाथरस में रामचन्द्र हरदेवदास बड़ा मिल तथा रामचन्द्र हरदेवदास न्यूमिल नामक दो मिलों की स्थापना की। आपका स्वर्गवास संवत १९६० में हो गया। आपके पश्चात आपके पुत्र लाला हरचरनदासजी तथा लाला पुरुषोत्तमदासजी ने फार्म का काम सम्हाला। आप दोनों भाइयों ने अपने व्यापार की तथा मिलों की बहुत उन्नति की। तथा आगरा और मथुरा जिलों में कई जीनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरियों की स्थापना की। आप लोग बड़े व्यापारचतुर और अनुभवी हैं। लाला हरचरनदासजी सेकण्ड क्वॉस ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं।

लाला हरचरनदासजी के इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम पन्नालालजी तथा हीरालालजी हैं। लाला पुरुपोत्तमलालजी के भी दो पुत्र हैं। जिनके नाम चुन्नीलालजी तथा गुलाबचन्दजी हैं। ज्ञापकी ओर से गोवद्भन में लक्ष्मीनारायणजी का एक विशाल मन्दिर बनाया हुआ है,

तथा उसकी व्यवस्था के लिए वहाँ की जीनिंग फैक्टरी दे दी है।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

हाथरस—मेसर्स हरचरनदास पुरुपोत्तमदास (T. A. Ram) यहाँ पर रूई, सूत, गल्ला और वैंकिंग का काम होता है।

हाथरस-दी न्यू रामचन्द्र कॉटन मिल — इस मिल में सूत की कताई का काम होता है अब इसमें कपड़ा बुनने के छम्स भी लगाये जा रहे हैं।

80

श्रलीगढ़—मेसर्म चुन्नीलाल पन्नालाल—यहाँ कमीशन का काम होता है।

६८

#### मेसर्स शंकरदास जमनादास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ द्वारकादासजी एवं मदनलालजी हैं। श्राप लोग अपवाल वैश्य समाज के सूरजगढ़ निवासी सज्जन हैं। यह फर्म करीब १० वर्ष पूर्व सेठ द्वारकादासजी एवं सेठ यदनलालजी द्वारा हापुड़ में स्थापित हुई। इस फर्म में सेठ जमनादासजी बगड़ निवासी का सामा है।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

हापुड़—मेसर्स शंकरदास जमनादास } यहाँ गल्ला एवं आढ़त का काम होता है।

कलकत्ता—मेसर्स शंकरदास जमनादास त्रिंग सब प्रकार की चीजों की चलानी का काम २०१२ बड़तल्ला स्ट्रीट होता है।

T. A. "Casterseed"

#### मेसर्स शंकरदास गंगाराम

इस फर्म की स्थापना सन् १९१६ में हुई। इसमें दो सज्जन पार्टनर हैं। एक अम्बाला के रायबहादुर गंगारामजी और दूसरे श्री० सुरेन्द्रनाथजी अप्रवाल। रायबहादुर गंगारामजी अम्बाला के प्रतिष्ठित रईस, आनरेरी मेजिस्ट्रेट और पंजाब प्रान्तीय कौन्सिल के सदस्य हैं। अम्बाला में आपकी अपनी फाउंडरी है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

हापुड़—मेसर्स शंकरदास गंगाराम T. A. "Shankar"

यहाँ गहो का न्यापार श्रौर आढ़त का काम होता है।

अम्बाला—मेसर्स शंकरदास गंगाराम }

यहाँ वैंकिंग तथा कमीशन का काम होता है। यहाँ रायबहादुर साहब की अपनी फाउंडरी भी है।

खन्ना ( लुधियाना ) त्रताप मिल्स

यहाँ इस नाम से एक काटन जिन-प्रेस फैक्टरी और आइल मिल है। यह सुरेन्द्रनाथजी का है।

गल्ले के न्यापारी एवं ऋढ़तिया— मेसर्स उपसेन पुरुषोत्तमदास

" केदारनाथ रघुनाथदास

,, गंगाशरण रेवतीशरन

मेसर्स गणेशीलाल मंगतराय ,, गंगासहाय निहालचंद

,, जोगीराम जानकीप्रसाद

" जुगुलिकशोर मुकुटलाल

# असीगद्

#### ऐतिहासिक परिचय

श्रालीगढ़ ई॰ श्राई० श्रार० की मेन लाईन पर हवड़ा और दिश्ली के बीच बसा हुश्रा है। प्राचीन काल में गङ्गा श्रोर यमुना के दोआब में यह एक खाली किले के रूप में था। यह किला पहले एक हिन्दू राजा के अधिकार में था। औरङ्गजेब की मृत्यु के पश्चात् मराठे, जाट, अक्ष-गान, रुहेले इत्यदि कई जातियों ने इस पर आक्रमण किये। सन् १७५९ में श्रफगानों ने वहाँ से जाटों को खदेड़ दिया। उनके कई वर्ष बाद नाजक्स खाँ ने रामगढ़ दुर्ग को मरम्मत करवा कर उसको अलीगढ़ नाम दिया। सन् १७८४ ई० में महाराजा सेंधिया ने श्रलीगढ़ को जीतकर उसमें से कई करोड़ रुपये के सोना-चांदी तथा रत्न प्राप्त किये। इसके पश्चात् इस किले के लिए सेन्धिया और मुसलमानों में लड़ाई चलने लगी। श्रोर अन्त में लार्ड लेक ने उसे सेन्धिया से जीत लिया। तब से अब तक यह स्थान ब्रिटिश साम्राज्य के श्रन्तर्गत ही है।

#### दर्शनीय स्थान

अलीगढ़ के दर्शनीय स्थानों में सर सैंच्यद अहमद खाँ का स्थापित किया हुआ ऐंग्लो ओरियिएटल कॉलेज प्रधान चीज है। इसे सन् १८७५ में ऊँचे घराने के मुसलमानों को खंप्रेजी सिखलाने के लिए सैंच्यद साहब ने अंग्रेजी टक्क पर स्थापित किया था। आज तो इस कॉलेज ने विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया है, और सारे भारतवर्ष में केवल मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा शिक्षा का केन्द्र है। इसके सिवा यहाँ पर कैल की ऊँची भर एक मस्जिद बनी हुई है, जहाँ पर यह मसजिद है वहाँ हिन्दू और बौद्ध युग के बहुत से ध्वंसावशेष दिखल छाई देते हैं। शहर के बीच में स्वच्छ जल वाला एक सुन्दर सरोवर है। सरोवर के ऊपर शाखाएँ फैलाए हुए कई वृक्ष अपने बीच कई मन्दिरों को लिए हुए स्थापित हैं।

#### औद्योगिक परिचय

इस शहर के श्रौद्योगिक परिचय में यहाँ के बने हुए तालों का परिचय ही सबसे महत्व पूर्ण है। यहाँ के ताले बड़े, मजबूत, टिकाऊ, सुन्दर और उपयोगिता के मान से सस्ते भी होते हैं। भारत के प्रत्येक हिस्से में यहाँ के ताले जाते हैं, और अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## मेसंर्स पूरनमल निरंजनलाल

यह फर्म ५ वर्ष पूर्व बा० निरञ्जनलालजी अप्रवाला द्वारा स्थापित हुई । वर्तमान में आप ही इस फर्म के मालिक हैं। त्राप यहाँ के वकील हाईकोर्ट भी हैं। स्त्रापके पिताजी भी यहाँ के प्रसिद्ध वकील थे। इस फर्म की आपके द्वारा अच्छी उन्नति हुई। सुशिक्षित होने के कारण आपने शीघ ही न्यवसाय को बहुत बढ़ा लिया। आपने यहाँ जीन-प्रेस फैक्टरी भी स्थापित की। सार्वजनिक कार्यों में आपका अच्छा हाथ रहता है। आपके हीराचन्द्जी एवं राजेन्द्र कुमारजी नामक पुत्र हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

अलीगढ़-मेसर्स पूरनमल निरंजनलाल । यहाँ वैंकिंग और कॉटन का व्यापार होता है। आपकी यहाँ एक जिनिंग फैक्टरी भी है। देहली गेट

जहाँ गिराबाद-मेसर्स पूरनमल वहाँ रूई का न्यापार होता है। यहाँ कॉटन जिनिंग निरंजनलाल प्राड प्रेसिंग फैक्टरी है इसमें सेठ जगन्नाथजी का सामा है।

इसके अतिरिक्त चन्दौसी और उक्तियानी में भी आपकी फर्में हैं। जहाँ दाल का काम होता है। श्राइत का काम भी इन फर्मी पर होता है।

#### वालम्रकुन्द कॉटन-जीन एण्ड मेस

इस फैक्टरी के मालिक का हेड आफिस हाथरस में है। यहाँ इस प्रेस में कपास खरीदी का काम भी होता है। इसका पता दिल्ली द्रवाजा है। विशेष परिचय हाथरस में दिया गया है।

### मेसर्स मानसिंह जवाहरलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक स्व० सेठ फूलचंद्जी के पुत्र बा० लायकचंद्जी, बाबू गुलाब-चन्द्जी एवं बा॰ कृष्ण्मुरारजी हैं। आप लोग खराडेलवाल वैश्य समाज के जैनी सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ मानसिंहजी द्वारा हुई। त्र्यापके पश्चात् फर्म का संचालन त्रापके पुत्र सेठ जवाहरलालजी तथा इनके पश्चात् चिरश्जीलालजी ने किया। त्रापका स्वर्गवास हो गया। आपके पश्चात इस फर्म का संचालन भार सेठ फूलचंद्जी पर आया। आप व्यापारचतुर पुरुष थे। आपने फर्म की बहुत तरकी की। आप मथुरा एवं अलीगढ़ के ट्रेकरर द्वारकादासजी, घासीरामजी, जगजीवनदासजी, साहवरामजी, किशनसिंहजी, चतुरभुंजजी, जवाहिरसिंहजी श्रौर रायबहादुर किशनसहायजी हुए ।

वर्तमान परिवार रायबहादुर लाला किशनसहायजी का है। आप मेरठ में बड़े प्रतापी पुरुष हो गये हैं। आप म्यूनिसिपैलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। सन् १८८४ में गवर्नमेएट ने आपको रायबहादुर के सम्मानसूचक पद से सम्मानित किया था। आप यहाँ के मेरठ कालेज, टाऊनहाल लायबरी, तथा संस्कृत कॉलेज मेरठ कैएट के जन्मदाता कहे जा सकते हैं। आपका सार्वजनिक जीवन बहुत उन्नत रहा है। आपने किशनकुण्ड नामक एक तालाब, तथा मन्दिर और धर्मशाला भी बनवाई है। इसके अतिरिक्त आपने कम्पनीवाग का मशहूर कुँआ भी बनवाया। मतलब यह कि आपने मुक्तहस्त होकर लाखों रुपयों का दान किया। आपका स्वर्गवास सन् १९०२ में हुआ।

राय वहादुर लाला किशनसहायजी के पाँच पुत्र हुए। जिनके नाम लाला मुत्रालालजी, लाला जानकीप्रसादजी, लाला जल्लामलजी श्रीर लाला रामचन्द्र स्वरूपजी हैं।

लाला रामचन्द्र स्वरूपजी स्पेशल श्रेड के आँनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आपने अपने खानदान की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुरण बना रक्खा है। आप यहाँ के सभी सार्वजनिक कार्यों में सहयोग देते हैं। आपके यहाँ जमीदारी और वैंकिंग का वहुत वड़ा काम होता है। आपकी जमीदारी अलीगढ़ और बुलन्दशहर जिले में है।

मेरठ—लाला रामचन्द्र स्वरूप शान्तिभवन महल्ला कानूनगोयान

वैंकिंग श्रौर जमीदारी का बहुत वड़ा काम होता है।

# मेसर्स सेठ अम्बामसाद

इस फर्म की स्थापना करीब एक सौ वर्ष पूर्व लाला दुर्गादासजी ने की। आप ही ने इसको उन्नति की ओर अग्रसर किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९४३ में हो गया। आपके दो पुत्र हुए। लाला गंगाप्रसादजी और लाला अम्बाप्रसादजी। इसमें से उपरोक्त फर्म लाला अम्बाप्रसादजी की है। आपने इस फर्म में जमीदारी के व्यवसाय को बढ़ाकर और भी तरकी दी। आप ही इस फर्म के मालिक हैं।

श्रापके इस समय दो पुत्र हैं। लाला शिवचरनदासजी और लाला गोपीमाथजी। श्राप दोनों ही फर्म का कार्य्य संचालित करते हैं।

37

"

यहाँ यह फर्म कॉटन का व्यापार करती है। इसका यहाँ एक कॉटन जीन-प्रेस है। इसका पता देहली गेट है।

## बेंकर्स-

दी इम्पिरियल बैंक अलीगढ़ ब्रांच मेसर्स लायकचंद गुलाबचंद सरायखित्री मिश्रीलाल चन्दालाल

#### सोना चाँदी के व्यापारी-

सेठ अम्बालाल दुवे बड़ा बाजार मेसर्स गनेशीलाल छपनलाल 53 सेठ जड़ावलालजी दीपचंदजी मेसर्स भोपालदास कन्हैयालाल श्रीलाल ज्वालाप्रसाद "

#### कपडे के व्यापारी

"

"

मेसर्स अब्दुलगनी महमद चौक छबीलराम सोनपाल बड़ा बाजार टीकाराम देवकीनन्दन महाबोरगंज " धरमदास मटरूमल कनवरीगंज " नाथूराम ख्यालीराम बड़ावाजार " वालमुकुन्द चुन्नीलाल महावीरगंज बासुदेव बुद्धसेन बड़ाबाजार " मोतीलाल गंगाप्रसाद महाबीरगंज मोतीलाल निरंजनलाल महाबीरगंज " मुकुन्द्लाल नारायणदास बड़ाबाजार

35 होतीलाल वाबूलाल महाबीरगंज

शालिगराम गजाधर चौक

रामस्वरूप प्यारेलाल महावीरगंज

#### खहर के व्यापारी—

मेसर्स चेनपाल बालकृष्ण मदारगेट

- जमनादास आसानन्द मदारगेट
- लीलाधर द्वारकाप्रसाद सबजीमंडी
- शांतिलाल नागरमल मदारगेट

#### लोहे के व्यापारी-

मेसर्स जानकीप्रसाद गंगाप्रसाद महाबीरगंज

- प्यारेलाल हरवल्लभदास
- मगनीराम बुध्सेन "
- रघुनन्दनप्रसाद मूलचंद "
- रामचरनलाल कसेरा

## इमारती लकड़ी के व्यापारी—

मेसर्स गोविन्दराम रामप्रसाद पड़ाव दुबे

जानकीप्रसाद गंगाप्रसाद

#### घड़ी के व्यापारी-

मेसर्स रायबहादुर उमराव सिंह एएड संस रेल्वेरोड

#### व्रकसेलर्स—

पी० सी० द्वादश श्रेणी एएड को०

#### गल्ले के व्यापारी-

मेसर्स किरानपाल प्रेमनाथ कल्याणगंज

- खिचूमल अयोध्याप्रसाद युसुफगंज "
- गोपालदास बल्लभदास कल्याणगंज
- दिलेराम जंगन्नाथ "
- विहारीलाल शंकरलाल 23

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेरठ—मेसर्स किरोड़ीमल काशीराम कैसरगञ्ज विशेषात्र वालों का सामा है।

रोहतक मण्डी-मेसर्स जुगलिकशोर काशीराम--यहाँ पर वैकिंग और आढ़त का काम होता है। सोनीपत-किरोड़ीमल जुगलिकशोर-गल्ले और गुड़ की आढ़त का काम होता है।

# मेसर्स वास्नुमल वसन्तराम

इस फर्म की स्थापना सन् १८७७ में लाला बासूमलजी तथा आपके भाई लाला बसन्त-रामजी ने करके इस पर लकड़ी का व्यापार आरम्भ किया। इस फर्म की विशेष उन्नति वासू-मलजी के पुत्र लाला वावूमलजी के हाथों से हुई। आपने लकड़ी के अतिरिक्त लोहे का न्यापार भी आरम्भ किया।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला बावूलालजी तथा लाला भिक्खूलालजी (वसन्तरामजी के पौत्र ) हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेरठ-मेसर्स बासूमल बसन्तराम स्मिथगंज T. A. "Timber"

यहाँ लकड़ी तथा लोहे का थोक व्यापार होता है। यह फर्म टाटा कम्पनी का तैयार किया हुआ लोहा भी बेचती है।

# मेसर्स मामराज फ़तेचन्द

इस फर्म के मालिक आदि निवासी माबण्डा (जयपुर) के हैं। इस फर्म को स्थापित हुए करीव १५० वर्ष हुए। इसकी विशेष उन्नति सेठ हुलासरायजी और कन्हैयालालजी ने की। आपके पश्चात् त्र्यापके भाई भीखामलजी ने फर्म का कार्य संचालित किया श्रीर आपके अनन्तर सेठ राघेलालजी ने ।

वर्तमान में इसके संचालक सेठ राधेलालजी के पुत्र बावू नत्थूमलजी, रामसरनजी श्रीर शिवशङ्करजी हैं।

खेशगी, पठान और अगरवाल वैश्य हैं। अगरवाल विशेष कर जैन धर्मावलम्बीय हैं। इन्हीं अगरवालों के हाथ में यहाँ का व्यापार है। ये लोग बड़े उन्नतिशील, धनवान और व्यापारी हैं। करीब ५० वर्ष पूर्व इन लोगों ने एक मिन्दर बनवाया है। जिसमें करीब १ लाख से ऊपर रुपया खर्च हुआ है। इस मिन्दर पर पत्थर की कोराई का काम बहुत अच्छा बना है। इसके बीच के गुम्मज में सोने एवं रंग का काम बहुत अच्छा बना है। इसके अतिरिक्त यहाँ की धर्मशाला, मार्कर फ्रेंस और बाजार में भी पत्थर की कोराई का नमूना देखने को मिलता है।

सन् १८६६ से यहाँ म्युनिसिपेलिटी स्थापित है। मगर यहाँ इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ की सड़कें क्गैरह बड़ी खराब हालत में हैं।

यह स्थान घी की बहुत बड़ी मण्डी है। मौसिम के टाइम में (जाड़े में) यहाँ करीब ८०० मन घी की रोजाना की आमद हो जाती है। घी का तौल ४०॥ सेर अंग्रेजी के मन से होता है। यहाँ घी की एक कमेटी भी लगभग ५ वर्ष से स्थापित है। यद कमेटी घी की शुद्धता के नियंत्रण के लिए ही स्थापित हुई है। यह अपने सार्टी फिकेट से देसावरों में शुद्ध घी भेजती है।

घी के सिवाय गल्ले का व्यापार भी यहाँ बहुत होता है। गेहूँ के मौसिम में धौसतन श्राठ हजार मन गेहूँ दैनिक श्राता है। गेहूँ के पश्चात् दूसरा नम्बर जो श्रीर मटर का तथा तीसरा चना और सरसों का है। रूई की करीब २००० गांठें प्रति वर्ष यहाँ पर बन्धती हैं। यहाँ की जीनिंग श्रीर प्रेसिंग फेंक्टरियों की कुल संख्या १५ है।

यहाँ के न्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

# मेसर्स रायवहादुर अमोलकचन्द मेवाराम

इस कर्म के मालिक अप्रवाल जैन समाज के सज्जन हैं। आप लोग "रानीवालों" के नाम से प्रसिद्ध हैं। खुर्जे में यह फर्म बहुत पुरानी है। प्रारम्भ में इस परिवार के पूर्वपुरुष सेठ मानकरामजी ने मेसर्स हरमुखराय अमोलकचन्द के नाम से इस फर्म को स्थापित कर रूई, गहा और कमीशन का कार्य्य प्रारम्भ किया। आपके सात पुत्र हुए। जिनके नाम सेठ हरमुख रायजी, अमोलकचन्दजी, अनन्तरामजी, फूलचन्दजी, चम्पालालजी, अमृतलालजी और भूरा-मलजी था।

खुर्जी के इस परिवार ने व्यापारिक जगत् में आश्चर्यजनक उन्नति की श्रौर भारत के प्रायः सभी व्यापारिक केन्द्रों में, जैसे कलकत्ता, बम्बई, कराँची, श्रागरा, दिल्ली, कानपूर, मेरठ, सहारनपुर, लाहौर, अम्बाला, फिरोजाबाद, हाथरस, चटगाँव इत्यादि स्थानों में इसकी शाखाएँ तथा इनमें से कई स्थानों में जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरियाँ स्थापित हुई। इसी परिवार की श्रोर से ब्यावर में दी एडवर्ड बीविंग एएड स्पीनिंग मिल्स की स्थापना हुई। (व्यावर में चम्पालाल रामस्तरूप

68

इस समय भी कर रही है। इसके वर्त्तमान मालिक लाला कृपारामजी तथा आपके पुत्र कन्हैया लालजी और श्रीरामजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेरठ—मेसर्स हरगोपाल गरीवराम—यहाँ वैंकिंग श्रौर कमीशन एजन्सी का काम होता है। कैसरगंज मेरठ में श्रापका माल गोदाम है।

#### व्यापारियों के पते

| बैंकर्स—                            |
|-------------------------------------|
| इम्पीरियल बैक श्रॉफ इरिडया          |
| पंजाब नेशनल बैंक                    |
| गुड़ और गरले के व्यापारी—           |
| मेसर्स आसानन्द जस्सनमल              |
| ,, कश्मीरीदास श्यामलाल कैसरगंज      |
| ,, किरोड़ीमल काशीराम ,,             |
| ,, ताराचन्द साजनदास ,,              |
| ,, तुलसीदास नारायणदास ,,            |
| ,, मामराज फ़्तेचन्द ,,              |
| ,, मुसद्दीलाल रतनलाल ,,             |
| ,, लालचन्द गंगासहाय ,,              |
| ,, शोभाराम गोपालदास ,,              |
| " सनेहीलाल रामस्वरूप "              |
| ,, हरगोपाल गरीबदास ,,               |
| लकड़ी और लोहे के व्यापारी— "        |
| मेसर्स कन्हैयालाल भगवानदास स्मिथगंज |
| " बासूमल बसन्तराम "                 |
| " रामानन्द् वद्गीराम "              |
| कपड़े के व्यापारी-                  |
| मेसर्स कन्हैयालाल रघुवीरशरण कैसरगंज |
|                                     |

मेसर्स इयामलाल वजाज कैसरगंज साबुन के व्यापारी-किंग सोप फैक्टरी कम्बोगेट जनरल सोप जे० एन० खन्ना सोप फै० नरसिंह सोप फैक्टरी भागव सोप " श्याम सोप " हायभरी मर्चेण्ट्स मेसर्स बहोमल वेलीबाजार मनफूल सिंह 77 मुंशीलाल दुर्गसेन सुमतप्रसाद जैन " भरंगराम सौदागर श्रीकृष्ण सौदागर टोपी के व्यापारी-उत्तम फैल्ट कम्पनी कम्बोगेट कृष्ण फैल्ट कम्पनी ज्योतिलाल मोतीप्रसाद बजाजा बनवारी लाल कैप मर्चेण्ट ,, सुमतप्रकाश प्रकाशचन्द



#### रा. व. ऑ. जगदीशप्रसाद्जी

श्रापका जन्म संवत् १८९२ में हुआ। आपकी जमीदारी लगभग ६० गाँवों में है। आप सरकार को पश्चीस हजार रूपया सालाना मालगुजारी देते हैं। आप १३ वर्ष तक मुजफ्कर नगर के डि० वो० के सदस्य, ५ वर्ष तक उसके ऑनरेरी सेकेटरी और ३ वर्ष तक यहाँ के म्यु० कमिश्रर रहे हैं। गत ७ वर्षों से आप यू० पी० की कौन्सिल के भी मेम्बर रहे हैं। सन् १९२० में आपको रायसाहिब का तथा सन् १९२७ में रायबहादुर का सम्मानपूर्ण खिताब प्राप्त हुआ।

वर्तमान में ज्ञाप सनातनधर्म सभा मुजपकरनगर, सनातनधर्म एडवर्ड हाईस्कूल मुजपकर नगर, ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम हरिद्वार और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार के प्रेसिडेएट तथा यू० पी० जमींदार एसोसिएशन मुजपकरनगर के वाईस प्रेसिडेएट हैं।

रा० व० जगदीशप्रसादजी तथा आपके भ्राता रा० व० देवीप्रसाद ने सिम्मिलित रूप से कालीनन्दी पर पक्का घाट वनवाया । मुजफ्फर नगर के अस्पताल में तपेदिक के मरीजों के लिए एक मकान बनवाया । हरिद्वार और ऋपीकेश में धर्मशालाएँ बनवाई । आप लोगों की एक कोठी नैनीताल में "चेज" के नाम से बनी हुई है ।

## रायबहादुर लाला देवीमसादजी

आप रा० व० जगदीशप्रसादजी के लघु श्राता हैं। आप भी बढ़े उदार और सुयोग्य सडजन हैं। श्रापकी जमीदारी भी करीब ६० गाँवों में है, जिनकी मालगुजारी स्वरूप २५०००) प्रतिवर्ष श्राप गवर्नमेंट को देते हैं। श्राप सुजफ्फरनगर सेवा समिति के प्रेसिडेन्ट हैं। म्यु-निसिपैलिटी के श्राप कमिश्नर और वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। श्रापको सन् १९२७ में राय साहब का श्रीर सन् १९३० में राय बहादुर का सम्मानसूचक खिताव प्राप्त हुआ।

श्रापने मुजप्तरनगर अस्पताल में एक जनरल वार्ड, पूरे सामान सहित बनवाया है। इसके अतिरिक्त अस्पताल में एक स्टेड लाइजिंग रूम तैयार करवा कर उसे फर्नीचर आदि आवश्यक सामान से सिज्जत कर दिया है। देवीप्रसाद रीडिंग रूम के नाम से आपने एक रीडिंग रूम भी बनवाया है। इसके सिवा आपके सिम्मिलित सार्वजिनक कार्यों की सूची ऊपर दी जा चुकी है। आपने यहाँ पर "कैसर निकेतन" के नाम से एक मारवल हाउस बनवाया है।

धन्दौसी—मेसर्स अमोलकचन्द मेवाराम T. A. Raniwala यहाँ जीन श्रेस, फैक्टरी है। तथा रूई, गले का ज्या-

# मेसर्स गोरखराम साधूराम

इस फर्म का हेड आफिस कलकत्ता है। वहाँ यह फर्म अच्छा व्यापार करती है और भी कई स्थानों पर इसकी शाखाएँ हैं जिनका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इसी प्रन्थ के दूसरे भाग में कलकत्ता विभाग के पेज नं० २४० में दिया गया है। यहाँ यह फर्म रूई का व्यापार करती है। यहाँ इसकी जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरी भी है। इसके वर्तमान मालिक सेठ तोलारामजी, गौरीशंकरजी तथा कन्हैयालालजी गोयनका हैं।

# मेसर्स जोगीराम जानकीमसाद

खुर्जी में इस फर्म को स्थापित हुए करीब ७० वर्ष हुए। यहाँ पर इस फर्म की स्थापना सेठ जोगीरामजी ने की। श्राप श्रमवाल जैन जाति के सज्जन थे। जोगीरामजी का देहान्त हुए करीब ५०-५५ वर्ष हो गये। जिस समय सेठ जोगीरामजी का स्वर्गवास हुआ उस समय श्रापके पुत्र सेठ जानकीप्रसादजी की अवस्था केवल १४-१५ वर्ष की थी। मगर रा० ब० सेठ जानकीप्रसादजी इतने तीव्र बुद्धि, मेधावी और व्यापारकुशल सज्जन थे कि इस थोड़ीसी श्रव-स्था में श्रापने व्यापार को सम्हाल लिया। एक समय भापके जीवन में ऐसा भी श्राया कि आपके पास कुछ भी द्रव्य नहीं रहा। मगर उस कठिन समय में भी श्राप धैर्य्य से बिलकुल विचलित नहीं हुए। प्रत्युत श्रापने और भी उत्साह के साथ व्यापार चलाया श्रीर पुनः सम्पित्त उपार्जित कर ली। गवर्नमेएट ने आपको यू० पी० कौन्सिल का मेम्बर बनाया। तथा रायवहादुरी का सम्मानित खिताब प्रदान किया। दानवीर भी श्राप बहुत बड़े थे। श्रापने अपनी तरफ से जानकीप्रसाद एंगलो संस्कृत स्कूल के नाम से एक हाई स्कूल बनाया। जिसमें करीब दो लाख रुपया व्यय हुआ है श्रीर ४५० छात्र उसमें पढ़ते हैं जो अब भी बड़ी शान से चल रहा है। और भी भिन्न २ सार्वजितिक कार्यों में आपने हजारों रुपया दान किया। इस प्रकार श्रत्यन्त उन्नत जीवन व्यतित करते हुए आपने देह त्याग किया।

संवत् १९६१ में रा० ब० सेठ जानकीप्रसादजी अपने जीवन काल ही में रायसाहब सेठ श्यामलालजी को डिग नामक प्राम से दत्तक लाये थे। इस समय आप ही इसके मालिक हैं। आपका भी यहाँ पब्लिक और गवर्नमेण्ट में बहुत बड़ा सम्मान है। आप यहाँ की म्यूनि-



हैं। आपकी फर्म खुर्जें में बहुत पुरानी एवं प्रतिष्ठित हैं। आपकी श्रोर से एक धर्मशाला ऋषी-केश में तथा एक धर्मशाला खुर्जी जंकशन पर बनवाई गई है। अपने पिताजी के नाम से आपने खुर्जी में एक श्रम्पताल भी चला रक्खा है।

आपकी फर्म पर खुर्जे में, बैंकिंग, गल्ला श्रीर कमीशन एजेंसी का काम होता है।

# मेसर्स रामद्याल म्हालीराम

इस फर्म के मालिक राय बहादुर गङ्गासागरजी जिटया हैं। आप भी सेठ लक्ष्मणदासजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। मगर १९७० से आप अपना कारबार आलग कर रहे हैं। आप यहाँ के बड़े प्रतिष्ठित रईस और व्यापारी हैं। गवर्नमेंट ने आपको रायबहादुरी के सम्मानसूचक पद से सम्मानित किया है।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

खुर्जी—मेसर्स रामद्याल म्हालीराम—यहाँ बैंकिंग तथा जूट मिल्स के शेअरों का काम होता है।

अलीगढ़—मेसर्स लाइमनदास गङ्गासागर-यहाँ बैंकिंग और कमीशन एजंसी का काम होता है।

# मेसर्स सुखानन्द श्यामलाल

इस फर्म को करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ सुखानन्द्जी ने स्थापित किया था। मगर इसकी विशेष उन्नति आपके पुत्र सेठ श्यामलालजी के हाथों से हुई। आपने कोसी, मथुरा, डिबाई और खुर्जी में अपनी जीन प्रेस फैक्टरियाँ खोलीं और बम्बई में भी अपनी फर्म की ब्राञ्च स्थापित की।

सेठ श्यामलालजी चार भाई हैं। जिनके नाम क्रमशः रामलालजी, वंशीधरजी और अयोध्याप्रसादजी हैं। इनमें से लाला वंशीधरजी और अयोध्याप्रसादजी का स्वर्गवास हो चुका है। लाला रामलालजी के पुत्र लाला चिमनालालजी झाँसी में असिस्टन्ट कलक्टर हैं, आप रायबहादुर भी हैं। लाला अयोध्याप्रसादजी के पुत्र लाला बाबूलालजी बी० एस० सी० एल० एल० बी० यू० पी० कोंसिल के मेंबर रह चुके हैं। आप इस समय फर्म का संचालन करते हैं। आपके भाई लाला मंगलसेनजी बी० ए० भी फर्म के संचालन में योग देते हैं और लाला वंशीधरजी के पुत्र ला० चुन्नीलालजी वाइस चेयरमैन खुर्जी न्युनिसिपैलिटी बन्बई फर्म का संचालन करते हैं।

लगे रहे । आपका स्वर्गवास सन् १९२७ में हुआ । वर्तमान में आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं । श्री हरिराजस्वरूप एम० ए० एल, एल० वी०, श्री गोपाल राजस्वरूप एम० ए० बी० एस० सी० तथा श्री ब्रह्मस्वरूप वी० ए० हैं ।

#### छाला हरिराजस्वरूप M. A. L. L. B.

श्राप स्व० लाला सुखबीर सिंहजी के प्रथम पुत्र हैं। आप उच्च शिक्षाप्राप्त महानुभाव हैं। श्राप यू० पी० जमीदार एसोसियेशन के वर्तमान आनरेरी सेकेंटरी हैं। श्राप यहाँ की कोग्रापरेदिव सोसायटीज् के डायरेक्टर तथा स्थानीय म्यूनिसिपेलिटी के म्यूनिसिपल किम अर हैं। श्राप अपने पिता के समान ही सार्वजनिक कार्यों से श्रनुराग रखते हैं।

#### लाला गोपालराजस्वरूप M. A. B. sc.

श्राप स्व० आनरेवल लाला साहिब के द्वितीय पुत्र हैं। आप भी सुशिक्षा प्राप्त नवयुवक हैं। श्राप आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी हैं। आप भी सार्वजनिक कार्यों में श्रज्छा भाग लेते हैं। छाला ब्रह्मस्वरूप B. A.

श्राप स्व० आ० लाला सुखबीरसिंहजी के छोटे पुत्र हैं । श्राप होनहार नवयुवक हैं आप श्रमी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

#### स्व० लाला लक्ष्मणस्वरूपजी का परिवार

श्राप स्व० आ० रायवहादुर लाला निहालचंद्जी के द्वितीय पुत्र थे। आपका स्वर्गवास हो चुका है। आप आजीवन सरकारी नौकरी करते रहे। आप सुयोग्य शासक एवं मेधावी महानुभाव थे, श्राप डिपुटी कलेक्टर के पद पर थे और श्रापने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम भी श्रमें तक किया था। आपका स्वर्गवास सन् १९२५ में हुआ। श्रापके दो पुत्र वर्तमान हैं जिनके नाम क्रमानुसार लाला जनार्दनस्वरूप B. A. L. B. हैं। छाछा जनार्दनस्वरूप B. A.

श्चाप सुशिक्षाप्राप्त सज्जन हैं। आप स्थानीय म्युनिसिपैलिटी के किमश्नर तथा ऑनरेरी सुनिसिफ हैं। आप स्थानीय सनातन-धर्म हाई स्कूल की कमेटी के सदस्य भी हैं श्चाप लगभग २० हजार रुपये के वार्षिक मालगुजारी तथा १५ हजार सालाना के वार्षिक आमदनी पर इन-कम टैक्स देते हैं। श्चापके परिवार की ओर से हरिद्वार श्चीर ऋषीकेश में धर्मशालायें वनी हुई हैं।

# हापुड

यह मराडी ई० आई० आर० की दिल्ली मुरादाबाद ब्राञ्च लाइन का एक जंक्शन है। यहाँ से एक लाइन मेरठ से आकर खुर्जी को जाती है। यह स्थान गल्ले की एक बहुत बड़ी मण्डी है। खास कर गेहूँ के लिये तो भारतवर्ष की बहुत बड़ी मण्डियों में इसका स्थान है। गल्ले के बहुत बड़े २ व्यापारियों और कमीशन एजेण्टों की यहाँ पर दुकानें अथवा ब्राञ्चेस हैं।

यहाँ के व्यापारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:--

## मेसर्स गनेशीलाल मंगतराय

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ नादिरमल्जी, ढेड़राजजी, सम्मनलालजी और धरमदास-जी हैं। आपका मूल निवास स्थान बेरी का है। यह फर्म २८ वर्ष पूर्व सेठ मंगतरायजी के द्वारा स्थापित हुई। इसकी विशेष उन्नति सम्मनलालजी द्वारा हुई। इस फर्म का व्यापारिक परिचय नीचे लिखे मुताबिक है-

हापुड़—मेसर्स गनेशीलाल मंगतराय विका वाग यहाँ व्यापार श्रीर आढ़त का काम होता है। T. Ph. No 40

वेरी (रोहतक) — मेसर्स पूरनमल वहाँ वैंकिंग और आढ़त का काम होता है।

## मेसर्स जोगीराम जानकीमसाद

इस फर्म का हेड आफ़िस ख़ुरजा है। इसके वर्तमान मालिक रायसाहब श्यामलालजी हैं। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सहित खुरजा में प्रकाशित किया गया है। यह फर्म यहाँ गरुला एवं रूई का व्यापार और आढ़त का काम करती है। इसकी यहाँ एक जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरी है।



## मेसर्स मीनामल वालकृष्णदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक रायसाहब मीनामलजी सोमानी हैं। आपका हेड आफिस देहली है। अतएव आपका विस्तृत परिचय चित्रों सहित देहली में प्रकाशित किया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला, रूई और आढ़त का व्यापार करती है।

# मेसर्स मोतीलाल कन्हैयालाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ रतनलालजी के पुत्र मोतीलालजी हैं। यह फर्म करीब १६ वर्ष पूर्व यहाँ स्थापित हुई। इसकी उन्नित मोतीलालजी के द्वारा हुई। इसके पहले यह फर्म संवत् १९२४ से सिकंदराबाद में स्थापित है। इसका स्थापन शुरू में अमरचन्दजी ने किया। आपके पश्चात् आपके पुत्र रतनलालजी ने फर्म का संचालन किया। आपने भी फर्म की अच्छी उन्नित की। आपका स्वर्गवास हो गया है।

इसं फर्म का व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है—
हापुड़—मेसर्स मोतीलाल कन्हैयालाल होता है।
सिकंदराबाद—सेसर्स मोतीलाल कन्हैयालाल हन्हैयालाल हम्हेयालाल कन्हैयालाल कन्हैयालाल

## मेसर्स रामगोपाल रामेश्वरदास

इस फर्म के वर्तमान प्रधान मालिक रायसाहब लाला लक्ष्मीनारायणजी हैं। यहाँ यह फर्म संवत् १९८२ में स्थापित हुई। इस फर्म का विशेष परिचय देहली में प्रकाशित किया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ले का व्यापार श्रौर आढ़त का काम करती है। इसका तार का पता—Gopal है।

# मेसर्स शोभाराम गोपालराय

इस फर्म का हेड श्राफिस मेरठ में है। वहाँ यह फर्म का गुड़ का अच्छा व्यापार करती है। इसका विशेष परिचय चन्दौसी में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला श्रौर श्राढ़त का काम करती है। स्कूल के वाइस प्रेसिडेग्ट हैं। इसी प्रकार आप स्थानीय चेम्बर ऑफ कामर्स के प्रेसिडेग्ट तथा मेरठ कालेज के बोर्ड आफ टस्ट्रीज की एक्जिक्यूटिव्ह कमेटी के सदस्य हैं। आप खॉनरेरी मेजिस्ट्रेट भी हैं। और भी कितनी ही सार्वजिनक संस्थाओं में आपका अच्छा हाथ रहता है। आप मुजफ्फरनगर के प्रतिष्ठित नागरिक तथा सम्माननीय जमींदार एवं पुराने रईस हैं। आपके यहाँ जमींदारी तथा वैंकिंग का काम भी होता है। आपका ध्यान व्यापार की ओर विशेष रूप से हैं। आप बुद्धिमान तथा व्यापारकुशल सज्जन हैं।

आपके बड़े पुत्र ला॰ दीपचंद्जी एम॰ ए॰ उच शिक्षाप्राप्त होनहार नवयुवक हैं। आप-का स्वभाव मिलनसार एवं व्यवहार सरल है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स—िकशोरीलाल भागीरथमल
ग्रुजफ्फरनगर,

मेसर्स—पीरूमल दीपचंद
ग्रुजफ्फरनगर
पुरिनयाँ

मेसर्स—िकशोरीलाल पीरूमल
देवबन्द (सहारनपुर)

पहाँ गुड़ तथा गल्ले का व्यापार और आढ़त का काम होता है।

# कमीशन एजण्टस्

# मेसर्स घासीराम केदारनाथ

इस फर्म की स्थापना मेसर्स घासीराम सोहनलाल के नाम से लगभग ४० वर्ष पूर्व लाला घासीरामजी तथा आपके भाई लाला सोहनलालजी ने की थी। आप दोनों ही महानुभावों के परिश्रम एवं उद्योग से फर्म के व्यवसाय ने अच्छी उन्नति की। इस फर्म पर छारम्भ से ही कमीशन एजेन्सी का काम किया गया जो यह फर्म वर्तमान में अच्छे ढंग से कर रही है। इम फर्म के संस्थापकों का स्वर्गवास हो गया है। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला केदारनाथजी हैं। आप लगभग ३ वर्ष पूर्व छपनी पुरानी फर्म से सम्बन्ध अलग कर उपरोक्त नाम से काम करने लगे हैं। अतः पुराने नाम से काम नहीं होता।



रायबहादुर किशनसहायजी पत्थरवाले मेरठ





लाला रामचन्द्र स्वरूपजी पत्थरवाले मेरठ



सेठ अम्बाप्रसादजी कानूनगो मेरठ

चेअरमेन हैं। आप व्यापारकुशल और बुद्धिमान सज्जन हैं। ला० चिरंजीलालजी भी व्यापार-कुशल व्यक्ति हैं। आप मिलनसार एवं होनहार नवयुवक हैं।

आप लोगों का सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बहुत ध्यान रहता है। आपने यहाँ एक जैन मन्दिर बनवाया है। तथा पूजा वगैरह करवाई है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मुजफ्फरनगर—मेसर्स माधौलाल चिरंजीलाल T. A. Jain

शामली--माधौलाल वैजनाथ T. A. Phool.

सहारनपुर--माधौलाल चिरंजीलाल मोरगंज यहाँ गला तथा गुड़ का व्यापार और आढ़त का काम होता है।

यहाँ गल्ला तथा गुड़ का न्यापार छौर आढ़त का काम होता है।

यहाँ गरला तथा शुड़ का व्यापार और आढत का का काम होता है।

#### कमीशन एजण्ट्स

मेसर्स काळ्राम शिवदत्तराय

- .. घासीराम कैदारनाथ
- ,, चन्द्रलाल घनश्यामदास
- ,, जानकीदास मुसहीलाल
- " तुलसीदास हज्रासिंह
- ,, नरसिंहदांस जवाहरलाल
- ,, बिहारीलाल द्वारकाराम
- " बलदेवसहाय सूरजमल
- .. विहारीलाल रामरिछपाल

मेसर्स मयाराम दुर्गात्रसाद

- " माधौराम चिरंजीलाल
- " मुन्नालाल शिवचन्द्राय
- " मूलचन्द टीकमदास
- " मोलचन्द मोतीराम
- " राजाराम श्रात्माराम
- " लेखराज राजाराम
- " शिवचरणदास माईधनदास
- ,, हरप्रसाद भगवानदास

मेसस जगन्नाथ रामनाथ

" दुर्गादास नारायग्रदास

" दामोदरस्वरूप वालस्वरूप

" वाबूराम चेतनप्रकाश

,, भवानीसहाय सोहनलाल

" मोतीलाल कन्हेयालाल

,, मीनामल बालकृष्णदास

मेसर्स रामगोपाल हीरालाल

" रामगोपाल रामेश्वरदास

" शंकरदास गंगाराम

,, शोभाराम गोपालराय

,, शंकरदास जमनादास

,, हजारीलाल बाबूराम

# मेरह

यह शहर नार्थ वेस्टर्न रेलवे की मेन लाइन पर दिल्ली और सहारनपुर के बीच में बसा हुआ है। यहाँ से ई० आई० आर० की एक ब्राञ्च खुर्जी तक जाती है।

इस स्थान पर सब से प्रधान न्यापार गुड़ का है। भारतवर्ष की प्रधान २ गुड़ की मण्डियों में इसका स्थान बहुत ऊँचा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष श्रौसतन तीन लाख थैली तक (२॥ मन) गुड़ श्रा जाता है। गुड़ का खास मौसिम कार्तिक से फाल्गुन तक रहता है। यह गुड़ यहाँ से पंजाब, सिंध, गुजरात श्रौर मालवे को जाता है। इस जिले में गाजियाबाद, हापुड़, बड़ौद इत्यादि मण्डियाँ और हैं। यह गुड़ मेली, बरफी श्रौर लड़ुश्रा ऐसे तीन प्रकार का होता है। यहाँ पर गुड़ का खास न्यापार केसरगंज में होता है।

गुड़ के पश्चात् दूसरे नम्बर में यहाँ पर गल्ले का न्यापार होता है जिसमें गेहूँ, जौ और मटर प्रधान है।

यहाँ की इग्डस्ट्रीज में साबुन की इण्डस्ट्री प्रधान है। साबुन यहाँ कई किस्म का बनता है। श्रन्छा श्रौर सस्ता होता है तथा बहुत दूर २ तक जाता है।

यहाँ के न्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

## लालां रामचन्द्र स्वरूप रईस

श्चापके परिवार का इतिहास बहुत पुराना है। करीब २०० वर्ष से तो वह शृंखलाबद्ध रूप में मिलता है। सन् १६५८ ई० में बादशाह औरंगजेब ने इस परिवार के पूर्व पुरुष चौधरी चोखराजजी को कानूनगो का खिताब देकर मेरठ में भेजा था। इसके पूर्व आपके पूर्वजों को बादशाह शाहजहाँ ने जिब्दतुल श्वनामिल की पदवी प्रदान की थी।

चौधरी चोखराजजी के पश्चात् क्रमशः लाला बूँगरमलजी, किशनसिंहजी, गंगादासजी,

## मेसर्स अमोलकचंद मेवाराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक बा० शांतिलालजी हैं। यू० पी० की अत्यन्त प्रधान फर्मों में इस फर्म को गिनती है। कई जगह इसकी शाखाएँ हैं। इसका विस्तृत परिचय हेड आफिस खुरजा में प्रकाशित किया गया है। यहाँ इस फर्म की एक जीनिंग फैक्टरी है तथा काटन का न्यापार होता है। इसका तार का पता "Raniwala" है।

# मेसर्स माधोलाल चिरंजीलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ माधोलालजी एवं आपके पुत्र हैं। इसका हेड आफिस मुजफ्फर नगर है। अतएव विस्तृत परिचय वहीं देखना चाहिये। यहाँ यह फर्म मोरगंज में गल्ला, गुड़ एवं छाढ़त का व्यापार करती है।

#### व्मापारियों के पते

वेंक्स

भगवानदास एगड को० इम्पीरियल वैंक ब्रांच इलाहाबाद वेंक ब्रांच

#### गल्ले के व्यापारी

मेसर्स मामचन्द राधाकृष्ण

- " उद्यराम जगन्नाथ
- " खेमचन्द नागरमल
- ,, दुनीचन्द सगुनचन्द
- ,, धरमदास कन्हैयालाल
- ,, वाल्राम मूलचन्द
- " बीजराज जानकीदास
- " मामचन्द् जगन्नाथ
- " माधवलाल चिरंजीलाल
- ,, सादीराम उदमीराम

मेसर्स सुगनचन्द मामराज फ्लावर मिल

हरिकशानदास फ्लावर मिल कॉटन मर्चेन्ट

मेसर्स रा० व० अमोलकचंद मेवाराम

- ,, मामचंद राधाऋष्ण
- , पटैल मिल्स

पौदा, कलम व बीज के व्यापारी

१ मेसर्स हेन वेन नर्सरी

२ ,, एल० आर० त्रदर्स

लकड़ी की नकाशी का सामान वाले

मेसर्भ अन्दुल गफ़्र एण्ड सन्स

- " नजर मुहम्मद फजलहक
- ,, महम्मद इमाम महम्मद इकराम
- " मुख्तार ऋहमद तुफेर अहमद
- " हबीब हुसेन मजीद हुसेन

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— मेरठ-मेसर्स सेठ अम्बाप्रसाद है वेंकिंग और जमीदारी का काम होता है।

# मेसर्स कन्हैयालाल भगवानदास

सन् १८८० ई० में लाला कन्हैयालालजी श्रौर लाला भगवानदासजी ने इस फर्म को स्थापित कर लकड़ी का व्यापार त्यारम्भ किया। आप लोग जंगलों का कएट्राक्ट लेते थे। इसमें आपको अच्छी सफलता मिली। फलतः आपने फर्म पर लोहे का व्यापार भी प्रारम्भ किया जो अब तक फर्म पर होता आ रहा है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला शंकरलालजी और अम्बाप्रसादजी हैं। आपका च्या-पारिक परिचय इस प्रकार है।

मेरठ-मेसर्स कन्हैयालाल भगवानदोस स्तिथगंज

T. A. Kanayalal

मेरठ—मेसर्स कन्हेयालाल भगवानदास

श्रुनाजमग्डी

यहाँ लकड़ी और लोहे का न्यापार होता है।

यहाँ लकड़ी और लोहे का न्यापार होता है।

इस फर्म के पास मेरठ जिले के लिए टाटा कम्पनी के लोहे की एजन्सी है तथा इसी कम्पनी के परिायन बीम्स की एजन्सी भी मुजफ्फरनगर तथा बुलन्दशंहर के लिए इसके पास है। जो खास कन्सेशन पर यहाँ विकते हैं।

# मेसर्स किरोड़ीमल काशीराम

इस फर्म का हेड ऑ फ़िस रोहतक में है। वहाँ पर करीब ५० वर्ष पूर्व मेसर्स मुत्सदीलाल जुगलिकशोर के नाम से यह फर्म खोली गई थी। जिसके व्यापार में अच्छी सफलता मिली। गत चार वर्षों से इसके मालिक अलग २ हो गये। श्रतः लाला जुगलिकशोरजी ने मेसर्स जुगल-किशोर काशीराम के नाम से रोहतक में फर्म खोली। तथा इसी फर्म की एक ब्राञ्च मेसर्स किरोड़ीमल काशीराम के नाम से यहाँ पर खोलकर गरले और कमीशन का काम आरम्भ किया।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला जुगलिकशोरजी तथा आपके पुत्र लाला काशीरामजी, लाला साधूरामजी, तथा लाला ब्रह्मानन्द्जी हैं।

होता है। इसके प्रधान मालिक ला॰ जुगमन्दिरलालजी के पुत्र ला॰ नेमिचन्द्जी एवं लाला रिखबदासजी हैं। त्राप छोग जैन धर्मावलम्बी सञ्जन हैं।

#### वेंकर्स—

दी श्रलाहावाद वैंक ब्रांच दी इम्पीरियल वेंक ब्रांच ला० उप्रसेन वार एटला ला० वलवीरसिंह मेसर्स भगवानदास एएड को० महंत लाइमनदासजी मेसर्स लक्ष्मीचन्द रामिकशोर गल्ले के व्यापारी श्रीर कमीशन एजंट— मेसर्स इन्दनलाल वख्तावरसिंह

- ,, कन्हैयालाल हरस्वरूप
- ,, गंगाराम दुर्शनलाल
- " जगन्नाथ मित्रसेन
- ,, जुगलिकशोर हरिश्चन्द्र

मेसर्स बद्रीदास श्राशाराम

,, सारनमल कल्लूमल कपडे के ट्यापारी—

मेसर्स इंडियन इंडस्ट्रीयल कम्पनी (फेंसी कपड़े)

- ,, इम्पिरीयल ट्रेडिंग कंपनी (फैंसी कपड़ा)
- " झंडूमल एण्ड संस (फैंसी कपड़ा )
- " रामानन्द कृपाराम (फैन्सी कपड़ा)
- " विशंभरदास एंड को० (फैंसी कपड़ा)।

चाँदी-सोना के व्यापारी-

सेठ झूमनलाल सराफ

,, भन्दालाल सराफ

मेसर्स मेवाराम गुरुद्याल

- ,, मुकुन्दलाल हरनारायण
- ., सुन्दरलाल जिनेश्वरप्रसाद

# हरिद्वार

हरिद्वार हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है। यह नगर लक्सर-देहरादून रेल्वे लाइन पर खावाद है। यहाँ का प्राकृतिक सोंदर्य देखने की वस्तु है। हर बारहवें साल चैत्र मास में यहाँ कुंभ का भारी मेला लगता है। इसके पास ही कनखल नामक स्थान है जहाँ सती अपने पिता दक्ष के अपमान से भस्म हुई थीं। कनखल के पास गंगा के पास गुरुकुल कांगड़ी है। यह भी भारत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ दूर दूर के विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिये आते हैं। इसी प्रकार ऋषिकुल भी है।

व्यपारिक दृष्टि से यह स्थान किसी प्रकार का महत्व नहीं रखता। यहाँ तो भोले भाले यात्री ही लाखों की संख्या में प्रति वर्ष श्राया करते हैं अतः उन्हीं की आवश्कता की पूर्ति के लिये जिन वस्तुओं की खपत होती है, उन्हीं का यहाँ प्रायः व्यापार है। पहाड़ों की जंगली पैदा- इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेरठ—मेसर्स मामराज फतेचन्द दालमण्डी

यहाँ रूई की आढ़त का काम होता है।

मेरठ—मेसर्स मामराज फतेचन्द कैसरगंज यहाँ गुड़ एवं गरले की आढ़त का काम होता है।

मेरठ—मेसर्स शिवशङ्कर मदनलाल कैसरगंज

यहाँ चांवल, गल्ला श्रीर शक्कर का न्यापार होता है।

## मेसर्स शोभाराम गोपालराम

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान भिवानी है। संवत् १९२५ में सेठ शोभा-लालजी पाटनी तथा गोपालरामजी श्रीर छोटूलालजी बड़जात्या ने मिल कर इस फर्म की स्थापना की श्रीर आढ़त का कारबार छुरू किया। इस फर्म की विशेष तरकी सेठ छोटूलालजी के पुत्र सेठ छाजूरामजी ने तथा सेठ शोभालालजी के पुत्र सेठ बाळ्रामजी ने की। सेठ बाळ्रामजी का संवत् १९८७ में और सेठ छाजूरामजी का संवत् १९८६ में स्वर्गवास हो गया।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक खेठ शिवनारायण्जी, सेठ सुत्रालालजी, सेठ लक्ष्मी-नारायणजी और सेठ हुंगरमलजी हैं। त्राप खण्डेलवाल जैन जाति के हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेरठ-मेसर्स शोभाराम गोपालराम } यहाँ बैकिंग और गुड़ तथा गरले की आढ़त का सादर T. A. "Jain" काम होता है।

इसके सिवाय इस फर्म की मेसर्स शोभाराम गोपालराम के नाम से कैसरगंज, मेरठ हापुड़, भौर श्यामली में, तथा मेसर्स शोभाराम श्रीराम के नाम से चन्दौसी, श्रौर आंवला (बरेली) में श्रौर छाजूराम श्रीराम के नाम से भिवानी में दुकानें हैं। इन सब दुकानों पर वैकिंग श्रौर कमीशन एजन्सी का काम होता है।

# मेसर्स हरगोपाल गरीबराम

इस फर्म का व्यापार मेसर्स हरगोपाल गरीबराम के नाम से सेठ गरीबरामजी ने प्रारम्भ किया। प्रारम्भ से ही इस फर्म पर गल्ले की आढ़त काम प्रारम्भ किया गया। जो यह फर्म

यहाँ के कलई के वर्तन भारतप्रसिद्ध हैं। यों तो यहाँ पर सभी प्रकार के वर्तनों पर सिलवर प्लेटिंग तथा निकल छेटिंग की पालिश की जाती है जो देखने में मनमोहक पर ज्यवहार में ओछी होती है पर हाँ, यहाँ के पुराने ढंगकी मुरादाबादी कलई बहुत बढ़िया होती है। यह कलई जितनी देखने में सुन्दर होती है उतनी ही ज्यवहार में भी टिकाऊ होती है यही कारण है कि इस कलई के वर्तनों को यदि उपले या लकड़ी की राख से रोज मला जाय तो कलई सात आठ वर्ष तक बराबर चलती है। यह कलई राँगे की कलई कहाती है। राँगा प्रायः सिंगापुर से खाता है जो यहाँ ज्यवहार किया जाता है। वर्तन पर प्रथम राँगे की कलई की जाती है खौर फिर उसे पक्का करने के लिये खाग में तपाया जाता है जिसके बाद वर्तन मसाले देकर मला जाता है खौर फिर पालिश देकर उसका जौहर उठाया जाता है जो चमक को पैदा करता है तब माल बाजार में विक्री के योग्य होता है।

माल की कालिटी चहर के भारीपन पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त सिंगल और डबल पालिश पर भी कलई के सुन्दर और टिकाऊ होने का दारमदार रहता है। अतः मोटी चहर के माल पर ही उन्दा खराद की जा सकती है और साफ खराद पर ही कलई भी पोख्ता होती है और उसी पर चमक का जौहर खिलता है। इस प्रकार यही माल ऊँचे दर्जे का माना जाता है। यों तो सुरादाबादी कलई सब प्रकार की धातु के वर्तनों पर होती है पर जर्मन सिलवर पर नहीं। हाँ जर्मन सिलवर पर इलेक्ट्रो प्रेटिंग का या सिलवर प्रेटिंग का काम होता है जो वैसा टिकाऊ नहीं होता।

यहाँ जर्मन सिलवर और पीतल के पुराने वर्तन भी गलाये जाते हैं और फूल नामक मिश्रित धातु भी गलाई जाती है। ये धातुयें गला कर नये वर्तन ढाले जाते हैं। यहाँ राँगा और ताँवा मिला कर फूल तैयार किया जाता है। यहाँ प्रायः पुराने पीतल के वर्तन गला कर लोटे और गलास ढाले जाते और थाली तथा कटोरियाँ प्रायः चहर से तैयार की जाती हैं। चहर और पुराना माल गला कर सभी प्रकार का माल भी बनाया जाता है। यहाँ की मिट्टी इतनी उत्तम है कि जिससे ढालने के साँचे बहुत अच्छे बनते हैं।

कर्ता के समान ही वर्तनों पर वेल वूटे और रंगसाजी का काम भी यहाँ उत्तम वनता है। जो विदेशों में चाव से विकता है। बारीक कलम का एकरंगा काम उत्तमश्रेणी का होता है।

इस शहर के समीप सम्भल में सींग का काम तथा आबन्स की लकड़ी पर नकाशी का काम बहुत ही सुन्दर और अच्छा होता है जो वहाँ के कारीगर तयार करते हैं और बाहरवाले मोल ले विदेश भेजते हैं।

# मुज़क्फरनगर

यह स्थान एन० डब्ल्यू० आर० की मेन लाइन पर दिशी और सहारनपुर के बीच बसा हुआ है। यहाँ पर प्रधान रूप से पिस्सी गेहूँ और गुड़ का व्यापार बहुत बड़े परिमाण में होता है। पहले यहाँ का गेहूँ विलायत को एक्सपोर्ट होता था और × मार्क में माना जाता था। आजकल मिल वाले मेदा को सिजिल बनाने के लिए काम में आता है। यहाँ पर तौल ८८ रुपये भर के सेर से होता है जो सभी बातों में काम में आता है।

यहाँ पर गुड़ कई किस्म का त्राता है जैसे पंसेरा, चौसेरा, ढाईसेरा, लडुवा, वर्फी, (इनरकी) चाकू मीजा (डले) दाना मीजा, खाएडकी इत्यादि। यह फसल के मौसिम पर बहुत वड़ी तादाद में भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों में जाता है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

# बेङ्कर्स एण्ड लेग्ड लाईस

## स्व० लाला उद्यरामजी का परिवार

संयुक्त प्रान्त के प्रतिष्ठित एवं पुराने रईसों के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि मुजफ्फरपुर के स्व० लाला बहादुर सिंहजी का परिवार बहुत पुराने समय से अपनी पूर्व प्रतिष्ठा और मान मर्यादा को संरक्षित करता हुआ क्रमानुसार अप्रसर हो रहा है। अतः इस परिवार का संक्षिप्त परिचय हम अपने पाठकों के सामने रखते हैं।

लाला बहादुर सिंहजी के दो पुत्र थे। जिनके नाम क्रमशः लाला उदयरामजी और लाला शिवनारायणजी था। इनमें से उदयरामजी के परिवार में राय वहादुर लाला जगदीश प्रसादजी ख्रौर देवी प्रसादजी हैं। तथा ला० शिवनारायणजी के परिवार में ख्रॉ० राय बहादुर ला० निहालचन्दजी हुए, जिनका परिचय ख्रागे दिया जा रहा है।

लाला उदयरामजी के एक पुत्र लाला केशवदासजी हुए। आप गवर्नमेगट ट्रेमरर और सेकण्ड हास श्रॉनरेरी मजिस्ट्रेट थे। लाला केशवदासजी के दो पुत्र हुए। जिनके नाम राय बहादुर श्रॉ० जगदीश प्रसादजी और रायबहादुर देवी प्रसादजी हैं।

gu

मेसर्स—आनन्दस्वरूप ज्योतिस्वरूप। अमरोहा (मुरादाबाद)

मेसर्स-च्यानन्दस्वरूप ज्योतिस्वरूप धनौरा (मुरादाबाद) र्वे यहाँ गल्ला, बैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है।

गल्ला, वेंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है।

## मेसर्स लाला जगनाथ प्यारेलाल

यह फर्म सन् १९१६ ई० से उपरोक्त नाम से व्यापार कर रही है। इसके पूर्व इस फर्म पर मेसर्स लालताप्रसाद प्यारेलाल के नाम से व्यापार होता था। इसके मालिक इप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। आप लोग मुरादाबाद के आदि निवासी हैं और आरम्भ से ही आप लोग मुरादाबादी वर्तनों का व्यापार करते आ रहे हैं जो यह फर्म वर्तमान में भी जोरों से कर रही है। इसके वर्तमान मालिक लाला प्यारेलाल जी हैं। आप व्यापारकुशल और मिलनसार सज्जन हैं। आप सार्वजनिक कामों में भी सहायता करते रहते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मुरादाबाद—मेसर्स जगन्नाथ प्यारेलाल यहाँ वर्तनों का बहुत वड़ा व्यापार होता है तथा वैंकर और जमींदारी का काम है।

## मेसर्स वनारसीदास पुरुषोत्तमदास

इस फर्म की स्थापना लाला बनारसींदास ने की और इनैमल्ड ब्रास वेयर का व्यवसाय आपने आरम्भ किया जो यह फर्म ब्राज भी कर रही है। ब्रापके स्वर्गवास के समय आपके पुत्र वाबू पुरुषोत्तमदासजी की आयु बहुत कम थी ब्रतः फर्म का व्यवसाय आपके चवा संचालित करते रहे पर वयस्क होने पर बाबू पुरुषोत्तमदासजी ने फर्म का संचालन करना आरम्भ किया। आपने फर्म का पुराना नाम बदल कर उपरोक्त नाम रक्खा। आपने व्यापार से अलग हो १२ वर्ष तक स्टेशन मास्टरी की पर उसे भी ब्रापने छोड़ दिया और ब्राज आप पुनः अपनी फर्म का संचालन कर रहे हैं। आप शिक्षित ब्रौर मिलनसार है। आपने व्यापार में ब्रच्छी सफलता प्राप्त की है। आपके दत्तक पुत्र बाबू हरिशंकरजी भी फर्म का काम देखते हैं।



राय वहादुर लाला जगदीशप्रसादजी मुजफ्फर नगर



रोय बहादुर लाला देवीशसादजी सुजफ्फर नगर



राय साहब लाला आनन्दस्वरूपजी मुजफ्फर नगर

## मेसर्स मुकुटविहारीलाल मद्नस्वरूप

इस फर्म की स्थापना लगभग २३ वर्ष पूर्व लाला मुकुटबिहारीलालजी ने उपरोक्त नाम से कर कपड़े का काम आरम्भ किया था, जो यह फर्म आज भी कर रही है। इसके पूर्व भी आपके परिवार में ज्यापार होता था जो लगभग १०० वर्ष का पुराना है पर आपके पिता लाला केशरीमलजी ने कपड़े का काम खोला था। आपलोग अमवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला मुकुटबिहारीलालजी हैं। इसका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है। मेसर्स मुकुटबिहारीलाल सद्नस्वरूप गंजबाजार, मुरादाबाद

इसके अतिरिक्त मुरादाबाद जिले में कांठ, सरकड़ा तथा विलारी में मेसर्स मदनस्वरूप त्रिलोकीनाथ के नाम से आपकी कपड़े की दुकानें हैं।

# येसर्स ललतामसाद शान्तिमसाद

इस फर्म की स्थापना ला० ललताप्रसादजी ने सन् १९०८ ई० में की थी। इसके पूर्व आप अपने पिता ला० केशरीमलजी द्वारा संस्थापित मेसर्स केशरीमल ललताप्रसाद नामक फर्म का काम संचालित करते थे। आप बड़े ही ज्यापार कुशल महानुभाव थे अतः आपने इस कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त कर ली। आपके बाद आपके पुत्र बा० शान्तिप्रसादजी जो वर्तमान में फर्म के मालिक हैं फर्म का संचालन करते हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है— सेसर्स ललता प्रसाद शान्तिप्रसाद गंजबाजार मुरादाबाद

# मेसर्स लक्ष्मणदास मथुरादास

इस फर्म के मालिक कांठ (मुरादाबाद) के निवासी हैं। आप लोग छत्रवाल वैश्य समाज के सब्जन हैं। इसकी स्थापना लाला लक्ष्मणदासजी ने प्रथम कांठ में की थी। इसके बाद करीब १५ वर्ष पूर्व आपके पुत्र ला० मथुरादासजी ने चहाँ उपरोक्त नामसे अपनी फर्म खोली जो छाज अच्छी उन्नत अवस्था पर है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला मथुरादासजी हैं। आपके तीन पुत्र हैं जो छालग हैं और छपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं।

## आ० रा० व० लाला निहालचन्दजी का परिवार

भाप ख्रपने समय के बहुत ही प्रतिष्ठित जमीदार एवं रईस माने जाते थे। आपकी गित-विधि राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में थे। आपने संयुक्त प्रांत के जमींदारों के हिताहित के लिये जहाँ सराहनीय प्रयत्न किया वहाँ यहाँ के किसानों के स्वार्थ संरक्षण के लिये भी यथेष्ट श्रम किया। आपने इन दोनों ही वर्ग के हित के लिये सरकार से भी श्रच्छा मार्क का मोर्चा लिया। श्राप कौंसिल में जोरदार सदस्य माने जाते थे। आपका जीवन एक क्रियात्मक जीवन रहा। श्रापका स्वर्गवास सन् १९०९ में हो गया। श्रापके तीन पुत्र थे जिनमें बड़े का नाम श्रानरेबल लाला सुखबीर सिंहजी, उनसे छोटे लाला लक्ष्मणस्वरूपजी तथा सबसे छोटे राय साहिब लाला आनन्दस्वरूपजी ही इस समय वर्तमान हैं। शेष दोनों बड़े पुत्र स्वर्गवासी हो चुके हैं।

## स्व० आनरेबल लाला सुखदेवसिंहजी का परिवार

आपका जन्म सन् १८६८ की ५वी जनवरी को हुआ था। आपने आगरे के सेन्ट स्टेफेन्स स्कूल तथा आगरा कालेज में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की और कलकत्ता विश्वविद्यालय की सन् १८८६ में आपने प्रतिष्ठा के साथ परीक्षा पास की। आपने अपने व्यवहारिक जीवन के आरम्भ में अपने पिता जी से ही राजनैतिक साहित्य की शिक्षा प्राप्त की और अल्पकाल में ही श्रापने इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया। श्रपने पिताजी के स्वर्गवास के बाद ही आप सन् १९०९ में प्रथम बार यू० पी० कौंसिल के सदस्य चुने गये। इसी प्रकार सन् १९१२ और १९१६ में भी आप उक्त कौंसिल के विना विरोध सदस्य चुने गये। सन् १९२० ई० में शासन-सुधार के अनुसार नवीन कोंसिल के चुनाव में भी आप खड़े हुए और विना विरोध चुने गये पर आपने शीघ ही कौन्सिल आफ स्टेट के लिये जाने का निश्चय कर प्रान्तीय नवीन कौंसिल से त्यागपत्र दे दिया। ज्ञाप सन् १९२० से सन् १९२७ तक कौंसिल आफ स्टेट के सदस्य रहे। इसी प्रकार स्थानीय म्यूनिंसिपैलिटी के सन् १९०९ से १९१८ तक चेयरमैन रहे। इतना ही नहीं यहाँ की म्युनिसिपैलिटी के प्रथम नान-अफीशियल चेयरमैन आप ही थे। आप यू० पी । जमीदार एसोसियेशन के आनरेरी सेकेटरी सन् १९०९ से १९२७ ई० तक रहे। मेरठ कालेज के भी सेक्रेटरी आप सन् १९१२ से २१ तक रहे। ऋषिकुल आयुर्वेदिक श्रौष-धालय के जन्मदाता और ऋपिकुल ब्रह्मचर्याश्रम के प्रेसीडेएट भी आप थे। इसी प्रकार आल इण्डिया हिन्दू महासभा के संस्थापक एवं आजीवन जनरल सेकेटरी रह कर आपने हिन्दू समाज की सेवा की । आपका जीवन बड़ा ही कियाशील रहा । आप आजीवन लोकोपकारी कार्यों में

मेसर्स किशनस्वरूप रघुवीरशरण

- "गोपालसाहु नत्थूसाहु
- ,, नकीमल मुकुटविहारीलाल
- ,, वंशीधर केदारनाथ
- ,, परसादीलाल जगदीशप्रसाद
- ., रामगोपाल बनवारीलाल
- " लछमनदास मथुरादास

चद्दर के व्यापारी मेसर्स जगन्नाथ रामशरण

- ,, जगन्नाथ रघुबीर शरण
- ٫ परमेश्वरीदास बाबूराम
- " मोहनलाल गोपालदास
- "सूरजसहाय रामरतन कपड़े के व्यापारी मेसर्स घटल विहारी बजाज
  - ,, वृजलाल बजाज

मेसर्स मुकट बिंहारीलांल मदनस्वंरूप

- , मद्नलाल बजाज
- ,, ल्लामल बजाज
- ,, लिलताप्रसाद शान्तिप्रसाद रंग के व्यापारी

मेसर्स अम्बाप्रसाद जादवजी एण्ड को०

- " रामस्वरूप रामेश्वरप्रसाद
- " हाजी लतीफ वक्स अब्दुलकरीम खादी के व्यापारी मेसर्स सूरजमल ठाकुरदास
  - ,, सौदागरमल गनेशीमल
- ,, हरकरणदास रामरतन बैंक

इम्पीरियल बैंक व्रांच अलाहाबाद बैंक व्रांच नेशनल बैंक लि॰

# रम्मपुर

रामपुर-यह अवध एएड रहेल खएड की बड़ी रियासत है। यहाँ के शासक नवाब कहलाते हैं। यह एक मुसलमानी स्टेट है। नव्वाब साहब रामपुर के नाम से यह मशहूर है। रामपुर स्टेट की यह राजधानी है। यहाँ के नव्वाब साहब यहीं रहते हैं। राजधानी होने से बड़ी कोर्ट, महल आदि यहाँ बने हुए हैं। इसकी बनावट बड़ी सुम्दर और तरतीब बार है। प्राय: एक से मकान हैं। मकानों का नकशा स्टेट से पास होने पर ही मकान बनाने के काम में आता है।

यहाँ की पैदावार में मकई प्रधान हैं। इसके पश्चात् गेहूँ, घुड़जई (Oat—घोड़े के खाने के जव) और अरहर का नम्बर आता है। अलसी, सरसों, लाही, कपास, चना और जो भी यहाँ अच्छे परिमाण में पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त गुड़, खांड और दाल भी यहाँ से तैय्यार हो कर बाहर जाती है।



स्व॰ रायवहादुर सुखवीरसिंहजी साहिव मुजफ्फरनगर



भा० गोपाल राजस्वरूपजी मुजफ्फरनगर



श्रीयुत हरिराज स्वरूपजी मुजफ्फरनगर



बा॰ व्रह्मराज स्वरूपजी मुजफ्फरनगर

तिल भी काफी तादाद में पैदा होते हैं। कपास का यहाँ श्रच्छा व्यापार होता है। यहाँ का कपास बंगाल कालिटी का होता है। तौल यहाँ सब ही माल का १०० भर के सेर से होता है।

व्यापारियों की सुविधा एवं आपस में होने वाले मगड़ों को निपटाने के लिये यहाँ के व्यापारियों ने अभी २ तीन साल से "चेम्बर ऑफ कामर्स चन्दौसी" नामक एक व्यापारिक संस्था खोल रखी है। इसके प्रेसिडेंग्ट यहाँ की प्रसिद्ध फर्म मेसर्स शोभाराम श्रीराम के मालिक सेठ शिवनारायणुजी बड़जातिया हैं।

यहाँ निम्नलिखित कल कारखाने हैं:-

- (१) वेस्ट पेटेएट प्रेस कम्पनी लिमिटेड
- (२) हीरालाल रामगोपाल जीन एएड प्रेस
- (३) रामगोपाल फतेचन्द चन्दौसी कॉटन जीनिंग फैक्टरी
- (४) जोगीराम जानकीप्रसाद जीनिंग फैक्टरी
- (५) केशवदेव बद्रीप्रसाद कॉटन जीनिंग फैक्टरी यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:—

# मेसस अमोलकचन्द मेवाराम

इस फर्म का हेड आफिस खुरजा यू० पी० है। श्रतएव इसका विस्तृत परिचय वहीं दिया गया है। यहाँ इस फर्म की एक जीनिंग फैक्टरी है। तथा काटन का व्यापार होता है। इसका तारका पता "Raniwala" है।

## मेसस जोगीराम जानकीयसाद

इस फर्म के वर्तमान मालिक रायसाहब श्यामलालजी हैं। आपका हेड आफिस खुरजा है। अतएव इस फर्म का विशेष परिचय चित्रों सिहत वहीं प्रकाशित किया गया है। यहाँ यह फर्म कॉटन और गल्ले का व्यपार करती है। इसकी यहाँ पर काटन जीतिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी भी है।

# मेसर्स निरंजनहाल चिरंजीलाल

इस फर्म में दो पार्टनर हैं, मेसर्स चिरंजीलाल कैलासचन्द और गोविन्दराम गोपालराम । दोनों फर्मों के हेड आफ़िस ऋलीगढ़ में हैं। ऋतएव विस्तृत परिचय वहीं दिया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला एवं दाल का काम करती है।

#### लाला रघुंराजस्वरूप B. A. L. L. B.

भाप लाला जनार्दनस्वरूपजी के छोटे भ्राता हैं। आप सुशिक्षासम्पन्न होनहार नवयुवक हैं। श्राप वकील हाईकोर्ट के अतिरिक्त ऑनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट भी हैं। श्राप भी २० हजार के लगभग वार्षिक मालगुजारी देते हैं श्रीर १५ हजार वार्षिक श्राय पर श्राय कर चुकाते हैं।

## रायसाहिव लाला आनन्दस्वरूपजी

आप स्व॰ त्रानरेवल रायवहादुर लाला निहालचंद्जी के सब से छोटे पुत्र हैं। आपके दोनों वड़े भाई स्वर्गवासी हो चुके हैं। जिनका परिचय ऊपर दिया गया है। लाला त्रानन्द-स्वरूपजी यू० पी० एप्रिकल्चर वोर्ड के मेम्बर, एप्रिकल्चर कॉलेज कानपूर की प्रबन्धकारिणी के मेम्बर, इएटर मीडियेट और हाइस्कूल एक्भामिनेशन बोर्ड के मेम्बर, यू० पी० जमीदार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के वाईस प्रेसिडेण्ट, सनातन-धर्म हाई स्कूल मुजफ्फरनगर के सेकेटरी, मेरठ कॉलेज मैनेजमेण्ट बोर्ड के तथा इन्द्रप्रस्थ गर्ल्स हाईस्कूल बोर्ड के मेम्बर हैं। इसी प्रकार और भी प्रत्येक सार्वजनिक कार्य में ज्ञाप भाग लेते रहते हैं। यहाँ की पब्लिक पर आपका अच्छा प्रभाव है।

#### लाला इन्द्राजस्वरूपजी

श्राप लाला श्रानन्द स्वरूपजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। श्राप बड़े रुत्साही होनहार नवयुवक हैं। आपका स्वभाव बहुत ही मिलनसार है। श्राप अपने यहाँ की विस्तृत जमीदारी तथा वैंकिंग श्रादि का सभी काम बड़ी बुद्धिमानी एवं योग्यता से संचलित करते हैं। श्राप सुशिक्षा प्राप्त सज्जन हैं।

## मेसर्स किशोरीलाल भागीरथमल

इस फर्म के मालिकों का निवासस्थान मुजफ्फरनगर ही का है। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ वहुत समय से व्यवसाय कर रही है। इस फर्म पर वैंकिंग तथा गल्ले का व्यापार और आढत का काम होता है। यह फर्म यहाँ की बहुत प्रतिष्ठित फर्म मानी जाती है। इस फर्म की उन्नति का श्रेय ला० किशोरीलालजी को है। आप व्यापार- कुशल और मेधावी सज्जन थे। आपका स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक स्व० ला० किशोरीलालजी के पुत्र ला० पीरूमलजी रईस हैं। श्राप स्थानीय म्युनिसिपल बोर्ड के चेअरमेन तथा सनातनधर्म एडवर्ड हाई-

तथा गल्लेकी आढ़त का काम करती है। यहाँ इसकी २ जीतिंग और २ प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ हैं सथा द्रस्ट की जागीरी के २ गाँव भी हैं।

# मेसर्स शोभाराम श्रीराम

इस फर्म के मालिक भिवानी निवासी खराडेलवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का हेड आफिस मेरठ में है। वहाँ करीब ४३ वर्ष पूर्व सेठ दिलसुखरायजी के द्वारा इस फर्म का स्थापन हुआ। इसके पश्चात इस फर्म का संचालन से० छाजूरामजी, सेठ बाळुरामजी और सेठ श्रीरामजी ने किया। आप लोगों के समय में फर्म की वहुत उन्नति हुई। आप लोगों के ही समय में फर्म ने समय २ पर हापुड़, श्यामली, भिवानी, चंदौसी आदि स्थानों पर अपनी शाखाएँ स्थापित कीं।

्वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ शिवनारायण्जी, सेठ सुआलालजी, सेठ लक्ष्मी-नारायण्जी, सेठ द्वंगरमलजी, सेठ वासुदेवजी, सेठ रामस्वरूपजी एवं सेठ गुलावचन्द्जी बड़जातिया हैं। श्राप सवलोग श्रपनी ब्रेंचोंपर व्यापार संचालन करते हैं। सेठ शिवनारायण्जी यहाँ की चेम्बर श्राफ कामर्स के सभापित हैं। तथा श्रादिक्षेत्र नामक जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के श्राप मंत्री है। आप मिलनसार व्यक्ति हैं। श्रापके गुलाबचन्द नामक एक पुत्र हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

चन्दौसी—मेसर्स शोभाराम श्रीराम

T. A. Jain

सेरठ—मेसर्स शोभाराम गोपालराय

T. A. Jain

श्यामली—मेसर्स शोभाराम गोपालराय

T. A. Digambar

अर्थामली—(वरेली) मेसर्स शोभाराम श्रीराम

श्रीर स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मुजफ्फरनगर-मेसर्स घासीराम केदारनाथ वहाँ प्रधान रूप से कमीशन एजेन्सी का काम नई मण्डी

# मेसर्स चंद्रलाल घनश्यामदास

आप लोग भिवानी पंजाब के निवासी अग्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग ५० वर्ष पूर्व यहाँ पर हुई थी और इस पर दूसरे नाम से व्यापार होता था। पर लगभग १० वर्ष से यह फर्म डपरोक्त नाम से व्यापार कर रही है

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला बद्रीदासजी हैं। आप ही फर्म के व्यवसाय का संचालन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मुजफ्फरनगर—मेसर्स चंदूलाल घनश्यामदास के कमीशन का और घरु काम-काज भी होता है।

मेसर्स चंदूलाल घनश्यामदास खतौली ( मुजफ्फरनगर )

यहाँ गेहूँ और गुड़, खाँड़, सक्कर, रूई आदि के कमीशन का और घरु काम-काज भी होता है।

यहाँ कमीशन एजेन्सी का काम होता है।

## मेसर्स माधौलाल चिरंजीलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान भिवानी (पंजाब) का है। आप लोग खण्डेल वाल वैश्य समाज के जैनी सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ करीब ४५ वर्ष से स्थापित है। इसकी स्थापना सेठ माधोरामजी ने ही की । आप वयोग्रद्ध सज्जन हैं। आप ही के द्वारा इस फर्म की उन्नति हुई। शुरू से ही यह फर्म आढ़त का काम करती आ रही है। इस फर्म पर पहले मेसर्स गोपालराय छाजूराम नाम पड़ता था। सेठ माधोरामजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः चिरंजीलालजी, फूलचंदजी तथा वैजनाथजी हैं। आप तीनों ही सज्जन व्यापार में सहयोग देते हैं। सेठ माधौलालजी श्री जैन सनातन सिख प्रेन चेम्बर मुजफ्फरनगर के

|  | -  |  |
|--|----|--|
|  | ** |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |

# सहारमपूर

यह नगर ई० आई० छार० की इस छोर की मुगलसराय सहारनपुर लाइन का छिन्तम स्टेशन हैं। मुगलसराय से जो गाड़ियाँ छूटती हैं वे यहीं आकर रुक जाती हैं। इस स्टेशन से एन० डव्लू० छार० की मेन लाइन भी गयी है जो दिल्ली से चल कर पेशावर में खतम होती है। इसके छितिरक्त यहाँ दिल्ली-सादरा-सहारनपुर लाइट रेलवे भी छाती हैं। इस प्रकार यह एक बड़ा भारी जंकशन स्टेशन है। स्टेशन के पास ही एक उत्तम धर्मशाला भी है।

यह नगर न्यापारिक दृष्टि से गुड़ और गल्ले की बड़ी मण्डी है, शक्कर और रूई का भी यहाँ अच्छा न्यापार होता है। यहाँ कितनी ही प्रकार की उत्तम नकाशी का काम लकड़ी पर किया जाता है, जो तैयार करके योरोप और अमेरिका भेजा जाता है। यहाँ लकड़ी की नकाशी का यह काम बहुत ही अच्छा और ऊँचे दर्जे का होता है। यहाँ से खाद, बीज, कलम और पौदे भी बाहर को भेजे जाते हैं। भारत के विभिन्न स्थानों को यह माल तो जाता ही है पर विदेश को भी बहुत अच्छे परिमाण में भेजा जाता है। यहाँ पौदे ऐसे अच्छे ढंग से पैक किये जाते हैं कि महीनों की यात्रा कर चुकने पर भी उसी प्रकार हरे भरे और सुरक्षित रहते हैं। कलम, पौदे और फलों का उत्तम संग्रह यहाँ के कम्पनीवाग में हैं। यहाँ के गन्ने और लीची प्रसिद्ध हैं।

यहाँ कई एक जीनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरियाँ हैं जिसमें से कुछ में प्लोर मिल, राइस मिल श्रीर आइल मिल भी सिम्मिलित हैं। इनमें से कुछ का नाम इस प्रकार है।

- १ पटेल मिल्स लि॰
- २ वेस्ट पेटेन्ट को० लि०
- ३ लाला राधाकुष्ण राइस काटन जीनिंग एएड फ्लोर मिल्स
- ४ श्रीपार्वती मिल्स जिन एण्ड् प्रेस
- ५ सहारनपुर काटन जीनिंग फैक्टरी

६ सुगनचंद जगन्नाथ राइस एएड काटन मिल्स इनके त्र्यतिरिक्त यहाँ पर २ त्र्यौर भी बड़े बड़े कारखाने हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। १ कनाल फाडण्ड्री एएड़ इंजीनियरिंग वर्क शाप २ एन० डब्ळू० रेलवे वर्क शाप

यहाँ के कल-कारखाने इस प्रकार हैं: -

- (१) क्वाटरवक गंज टरपेंटाईल फैक्टरी
- (२) अलाइड इग्डियन उड केपट लि०
- (३) गवर्नमेंट सेंट्रल उड वर्किंग इन्स्ट्यूट
- (४) इिएडयन उड प्रोडेक्ट्स कम्पनी लि॰
- (५) इग्डियन वाविन कम्पनी लि०
- (६) शारदा केनाल वक्स शाप
- (७) आर० एण्ड के० रेल्वे लोकों केरेज एएड वेगिन वर्क शाप
- (८) रामेश्वर फ्लोश्चर मिल
- (९.) शंकर फ्लोश्चर मिल
- (१०) सदरना मेच फैक्टरी
- (११) वेस्टर्न इण्डिया मेच कम्पनी
- (१२) इटर वक गंज मेच फैक्टरी

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

# मेसर्स गोविन्दराम तनसुखराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक रा० सा० श्रीनारायणजी हैं। इस फर्म का हेड आफिस डिम्यानी (वदायूँ) में है। अतएव विशेष परिचय वहीं देखिये। यहाँ यह फर्म वैंकिंग, गुड़, शंकर, गंल्ला आदि का व्यापार और आढ़त का काम करती हैं। इसका यहाँ का पता शहादत गंज, वरेली है।

## मेसर्स मगनीराम चिमनराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ तनसुखरामजी तथा सेठ मथुरादासजी हैं। इसका हेड छाफ़िस कलकत्ता है। यहाँ यह फर्म गल्ले का व्यापार और कमीशन का काम करती है। इस फर्म का विशेष परिचय सीतापुर में देखिये।

### मेसर्स माणिकचंद रामलाल

इस फर्म का हेड आफिस त्रागरा है और इसका विशेष परिचय कांसी में दिया गया है। यहाँ इस फर्म का राधाकृष्ण फ्लोर मिल नामक आटे का एक मिल है और कपड़े का ज्यापार भी यह फर्म करती है।

# देहराडून

देहरादून भारतप्रसिद्ध स्थान है। यहाँ से मंसूरी, लन्दौरा और चक्रायता नामक हिल स्टेशनों को मोटरें जाती हैं। यह स्थान ई० आई० आर० की लक्सर-देहरादून ब्रांच का आंतिम स्टेशन है। यह भी हिमालय पहाड़ ही पर स्थित है। यहाँ की आब-हवा सर्द एवं स्वास्थ्यप्रद है। यहाँ की बनावट बहुत सुन्दर है। इस शहर के देहरादून नाम पड़ने का कारण यह वतलाया जाता है कि दो पहाड़ों के बीच की जमीन को दून कहते हैं और देहरा सिक्खों के गुरु रामराय का स्थान इसी दून में था। अतएव इसका नाम देहरादून पड़ा। यहाँ महकमा जंगलात का स्कूल एवं फौजी शिक्षा देने का स्कूल भी है। जङ्गलात के स्कूल के साथ में रिसर्च इन्स्टीट्यूट भी है।

यहाँ का व्यापार विशेष कर बासमती बढ़िया चावल, चाय और चूने का है। यह माल यहाँ से काफी तादाद में बाहर जाता है। इसके अतिरिक्त जङ्गली पैदाबार में साख़, देवदार, शीशम और चीड़ के बहुत पेड़ जङ्गलों में पाये जाते हैं। इन्हीं की लकड़ी की यहाँ आमद होती है और इसका भी यहाँ व्यापार होता है। इसके सिवा जङ्गली पैदाबार में जो सब से ज्यादा आता है वह "रसौद" नामक पदार्थ है इसके सिवा यहाँ कोई खास व्यापार नहीं है। हाँ हिल स्टेशन को सप्ताय करने वाला सेंटर होने से बाहर से रोजाना व्यवहार का सामान काफी तादाद में आता है।

यहाँ कारखानों में एक सरकारी लकड़ी का मिल है। इसमें लकड़ी का काम बनता है।

# मेसर्स भगवानदास एण्ड को० बैंकर्स

यह एक प्राइन्हेट बैंक है। यू० पी० में यह पहला ही बैंक है जो एक फैमिली के द्वारा चलाया जाता है। इसकी स्थापना सन् १८५६ ई० में ला० भगवानदास द्वारा हुई। भगवानदास की मृत्यु के समय उनके लड़के लाला जुगमन्दिरदास की आयु केवल १२, १३ वर्ष की थी। उस समय इस बैंक की बहुत मामूली स्थिति थी। लाला जुगमन्दिरदासजी ने अपनी न्यापारिक प्रतिभा के बलपर इस बैंक की बहुत तरक्की की और आज यू० पी० के प्रसिद्ध बैंकों में इसका नाम है। इसकी शाखाएँ सहारनपुर, मंसूरी और देवबन्द में हैं। जहाँ बैंकिंग न्यापार

मेसर्स जगन्नाथ भगवानदास

- ,, ज्वालाप्रसाद रामदास
- ,, रामनारायण रामभरोसेलाल
- " हुलासराय रामरतन
- ,, हाफिसहाजी महम्मद्खाँ

फर्तिचर के व्यापारी—

दी अलबर्ट उड वक्से सिविल लाइंस मेससी इद्रीसखाँ एएडसंस

,, जमीर एण्ड सन्स ,, दी टिंबर सप्ताय उड वर्क्स ,, मेसर्स दुलिचंद एएड सन्स जं० स्टे० रोड

,, महम्मद् याक्चबखाँ एंड संस सि॰ला॰

मेसर्स एस० श्रार० मेधवा जं० स्टे० रीड दी सिविल फर्निंचर हाउस ,, कपड़े के व्यापारी—

मेसर्स छोटेलाल महादेवप्रसाद

- ,, टब्बालाल शालिशम
- " टब्बालाल मन्नीलाल
- ,, धूमामल वजाज
- ,, प्रभुदयाल जगतनारायण
- ,, प्यारेलाल मदनलाल
- ,, भूरीमल वजाज
- " मुरलीधर बजाज
- ,, मोहनलाल बजाज

# डिझियानी

जिसवानी आर. के. आर. की कासगंज-बरेली वाली लाइन का स्टेशन है। यह एक छोटी-सी पर आवाद मंडी है। यह मंडी विशेष बान (मूंज) अमचूर और पोस्ता वाहर भेजने में मशहूर है। यहाँ से करीब ५०० मन बान रोजाना बाहर जाता है। यहाँ पैदा होने वाली वस्तुओं में इनके अतिरिक्त गेहूँ, सरसों, बाजरी, चना, जो, कपास आदि भी होते हैं और बाहर जाते हैं। यहाँ माल प्रायः अच्छा होता है। कपास बढ़िया कालिटी का यहाँ पैदा होता है।

यहाँ पर आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी की छोर से यू० पी० कांग्रेस कमेटी ने खहर-भंडार खोल रक्खा है। यह भंडार आस पास के देहातों में रहने वाले देहातियों द्वारा काता हुआ सूत एकत्रित कर कपड़े बनाता है और उन पर रंग एवं पालिस कर कांग्रेस खहर भंडारों को सप्ताय करता है। यहाँ प्युछर हाथ का बना माल तैय्यार होता है। यू. पी. प्रांत में यह सब से बड़ा खहर एकत्रित कर भेजने वाला भंडार है।

यहाँ प्रेम स्पिनिंग एरड विविंग मिल्स के नाम से एक कपड़ा बुनने एवं सृत कातने का मिल है। इसके साथ ही इसी नाम से एक जीनग प्रेसिंग फैक्टरी भी है। इस मिल का कपड़ा छच्छा होता है।

वार में से जड़ी बूटी जो यहाँ बहुत बड़े परिमाण में होती है, आया ही करती है, पर इनका विशेष अच्छा संग्रह यहाँ के काली कमली वाले वाबाजी के यहाँ रहता है। शिलाजीत भी यहाँ काफी परिमाण में आती है जो यहाँ से बाहर एक्सपार्ट होती है। छपाई का काम भी यहाँ मनोहारी होता है। छापने के लिये खहर वगैरह सब बाहर से आता है उसमें विशेषकर मुरादाबाद, काशीपुर आदि स्थानों का होता है। कम्मल भी यहाँ तैयार होते हैं। यहाँ के कम्मल मजबूत और टिकाऊ होते हैं। वे भी बाहर भेजे जाते हैं।

शिलाजीतवाले-

दी गंगाडीपो

" शिलाजीत डिपो

"शीलाजीत कम्पनी

ऊनी कम्मलवाले-

मेसर्स अर्जुनदास दुर्गादास

,, भगवानदास चौपड़ा

,, सीताराम सुखदेवप्रसाद

बर्तनवाले-

मेसर्स छंगामल भगवानदोस

मेसर्स नन्हूमल विट्ठलदास " फीनामल बुद्धूमल कपड़े के व्यापारी—

मेसर्स अर्जुनदास दुर्गादास

" गणेशदास गुल्लामल

" गौरीशंकर दमोद्रदास

,, छंगामल पन्नालाल

" भगवानदास चौपड़ा

" मूलचन्द नत्थूलाल

,, श्यामलाल बूचीमल

" सीताराम सुखदेवप्रसाद

# मुराहाबाह

यह नगर ई. आई. आर. की मुगलसराय सहारनपुर लाइन पर एक बड़ा जंकरान हैं। यहाँ से एक ब्रांच हापुड़ होती हुई दिल्ली गयी है और दूसरी ब्रांच चंदौसी होती हुई अलीगढ़ आयी है। यहाँ से छोटी लाइन की एक शाखा उत्तर की ओर रामनगर को गयी है। इस नगर के समीप से ही रामगंगा बहती है। यहाँ के कर्लाई के बर्तन और छपे हुए कपड़े मशहूर हैं। यहाँ का प्रधान व्यवसाय इन्हीं वर्तनों का है। इसके अतिरिक्त गेहूँ, जो, उड़द, मृंग और चना की यह मण्डी है। इस मण्डी में गुड़ भी बहुत आता है। यहाँ गल्ले का सेर १०० रू० भर का है।

फसल पर बहुत बड़े परिमाण में आता है। साथ ही जंगल की पैदाबार जैसे लकड़ी, कत्था, मोम, शहद श्रादि भी अच्छी तादाद में बाजार में आते हैं। यहाँ से बाहर जाने वाले माल में जैसे चावल, खाँड तथा गुड़ प्रधान हैं उसी प्रकार यहाँ से पलंग के पाये भी बहुत बड़े मिकदार में पक्सपोर्ट किये जाते हैं। इसके श्रास पास बीसलपुर में भी शकर बनती है।

यहाँ का सेर १०५) रु० भर का है। यहाँ से ।) वोरा चावल पर और ।।) वोरा शक्कर पर खर्च लगता है। यहाँ से दो प्रकार की शक्कर वाहर जाती है एक तो देशी रंग की राव से बनायी गयी और दूसरी शुगर फैक्टी की। शुगर फैक्ट्री की साफ और जावा के मुकावले की होती है। यहाँ का चावल भी मशहूर होता है और कई प्रकार का होता है जो ५) रु० मन से ३०) रु० मन तक वाजार में विकता है।

### रायवहादुर साहु हरिप्रसाद राजा राधारमण

इस परिवार के पूर्व पुरुष रोहतक जिले के सांकला नामक स्थान में रहते थे वहाँ से सेठ मथुराप्रदासजी वर्तमान से ९ पीड़ी पूर्व पीलीभीत त्राये और यहाँ वस गये। तब से यह परिवार यहीं निवास करता है। इसने इस प्रांत में अच्छी प्रतिष्ठा एवं ख्याति प्राप्त की है। इस की गणना अप्रवाल वैश्य समाज के गर्ग गोत्रीय परिवार में हैं। सेठ मथुरादासजी से ६ पीड़ी में लाला मुकुन्दरामजी ख्याति नाम महानुभाव हुए। आपके ५ पुत्र थे जिनमें से द्वितीय पुत्र लाला मँगनीरामजी के दो पुत्र हुए। इनके नाम राजा लालताप्रसादजी और रायवहादुर साहु हिरिप्रसादजी हैं। इन्हीं दोनों भाइयों ने अपने यहाँ के वंशानुगत वैंकिंग तथा जमींदारी काम के अतिरिक्त व्यवसायिक क्षेत्र में भी गति विधि उत्पन्न की और अच्छी सफलता प्राप्त की। पर्याप्त सम्पत्ति उपार्जित करने के साथ ही मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा भी आप लोगों ने अच्छी प्राप्त की। राजा लालताप्रसादजी के वड़े पुत्र राजा राधारमणजी हैं जो राजासाहिच के स्वर्गवास के वाद खानदानी राजा की पदवी से सम्मानित हुए हैं। राजा राधारमणजी से छोटे ३ और भाई हैं। रायवहादुर साहु हरिप्रसादजी के एक पुत्र साहु जगदीशप्रसादजी हैं।

इस परिवार का सार्वजनिक कामों की ओर अच्छा ध्यान रहता है। इसकी श्रोर से कितनी ही धर्मशाला और अन्य पिलक काम हुए हैं ये लोग १। लाख रुपये के करीब सरकारी मालगुजारी देते हैं। इनकी जमीदारी पीलीभीत, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर और विजनौर जिलों में है। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

# यहाँ के ब्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:— दी मुरादाबाद स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

इस मिल की स्थापना ६० साल पहिले कोठीवाला तथा ठाकुर द्वारा फेमिली ने की। आरम्भ में इस मिल ने तरकी की और सन् १९१४ के बाद इस मिल ने हिस्से का मुनाफा शेश्वर की कीमत से कई गुना अपने शेश्वर होल्डरों को बाँटा। यहाँ तक कि भारत की तथा विलायत की कई मिलें फेल हो चुकी और सन् १९३० में जब कि मिलों का बायकाट हो रहा था यह मिल अपने शेश्वर होल्डरों को बराबर मुनाफा दे रही है तथा कभी आज तक कोई गड़-बड़ नहीं होने पाई।

# मेसर्स अयोध्या प्रसाद एण्ड सन्स

इस फर्म की स्थापना सन् १८७८ ई० में बा० अयोध्याप्रसाद खत्री ने की थी। आरम्भ से ही यह फर्म इनैमल्ड वर्क अर्थात कलम के काम के बर्तनों का व्यापार कर रही है। इस व्यापार में इस फर्म ने अच्छी सफलता प्राप्त की। इसका माल विदेशों के बाजार में जोरों से विकता है। इसके वर्तमान मालिक बा० हीरालालजी तथा आपके माई जवाहरलालजी हैं। आपलोग मुरादाबाद के ही रहनेवाले हैं। फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मुरादाबाद—मेसर्स अयोध्या प्रसाद ऐन्ड सन्स T. A. Brass

र्यहाँ कलम के काम के वर्तनों का बहुत बड़ा काम है। यहाँ से विदेशाको मी यह माल जाता है।

# मेसर्स साह किशनस्वरूप रघुवीरशरण

इस फर्म की स्थापना १७ वर्ष पूर्व साहु किशनस्वरूपजी खत्री ने की थी। इसके पूर्व आप के आदि निवास अमरोहे में मेसर्स रामस्वरूप आनन्दस्वरूप के नाम से व्यापार होता था पर वर्तमान में वहाँ की फर्म पर मेसर्स आनन्दस्वरूप ज्योतिस्वरूप नाम पड़ता है। आपके स्वर्गवास के वाद फर्म का संचालन आपके पुत्र करने लगे जो वर्तमान में मालिक हैं। इस फर्म के प्रधान संचालक लाला रघुवीरशरण्जी तथा लाला राधेक्यामजी हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मेसर्स किशनस्वरूप रघुवीरशरण गंजवाजार मुरादाबाद यहाँ गला, बैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है श्रीर फ्लोर मिल है।

सोने चाँदी के न्यापारी मेसर्स किशनलाल प्यारेलाल

" वाबूराम राधेलाल

" मंगलसेन सराफ़

" ललताप्रसाद सीताराम

,, लक्ष्मीनारायण जगदीशप्रसाद

कपड़े के व्यापारी-

मसर्भ अयोध्यात्रयाद सीताराम

" चुन्नीलाल वंशीधर

,, बाबूराम राधेलाल

" वृजलाल रामगुलाम

मेसर्स भगवानदास मंगनीराम

,, राधाऋष्ण श्रीराम

,, लक्ष्मणदास सीताराम गल्ले के न्यापारी और कमीशन एजएट

( शक्तर चावल आदि ) मेसर्स अयोध्याप्रसाद गोपीनाथ

,, गणेशदास ईसरदास

,, चिम्मनराम घनश्यामदास

" जोतीप्रसाद इन्द्रसेन

,, देवीप्रसाद रामिकशोर

,, रामचरन रामप्रसाद

# गोला गोसर्मनाथ

यह मंडी आर० के० आर० की लाइन पर लखीमपुर और मालानी जंकशन के बीच बसी हुई है। यहाँ बाबा गोकरननाथ की प्राचीन शिवमूर्ति है। अतएव यह स्थान तीर्थ माना जाता है। इस हेतु इसके दर्शन के निमित्त हजारों यात्री प्रति वर्ष यहाँ आया करते हैं।

यह मंडी गुड़ के लिये प्रधान रूप से मशहूर है। अतः गुड़ की फसल में यहाँ अच्छी गित विधि एवं चहल पहल रहती है। यहाँ की कई फमें सिर्फ मौसिम में खुलती हैं। मौसिम निकल जाने पर वे बन्द हो जाती हैं। गुड़ के अतिरिक्त इस मंडी में कोई व्यापार विशेष सहत्व नहीं रखता। गल्ले में गहूँ, चना और जौ प्रधान है। यहाँ का तौल गुड़ के लिये ४२ सेर एवं गल्ले के लिये ४०॥ सेर के मन से माना जाता है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

# मेसर्स मुनालाल फतेहचंद

इस फर्म का हेड आफिस लखीमपुर में है। इसकी और भी कई स्थानों पर शाखाएँ हैं। इसके वर्तमान मालिक ला० कन्हैयालालजी, मुन्नालालजी एवं फतेचंदजी हैं। इसका विशेष परिचय लखीमपुर में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला एवं गुड़ का व्यापार और आढ़त का काम करती है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय यों है-। मेसर्से बनारसीदास पुरुषोत्तमदास शाही मस्जिद मुरादाबाद T. A. Curio.

यहाँ मुरादावादी कलई, प्रेन तथा इनैमल्ड ब्रासवेयर का व्यापार होता है।

# मेसर्स बुलाकीदास सक्खनलाल

इस फर्म की स्थापना लगभग ५० वर्ष पूर्व लाला बुलाकीदास जी ने की थी। वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला गंगारामजी तथा आपके भाई लाल लालमनदासजी हैं। आपलोग मुरादाबाद के निवासी अथवाल वैश्य समाज के सज्जन है। आपके पूर्वज पीतल की ढलाई का काम करते थे। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्से बुलाकीदास सक्खनलाल मुरादाबाद

यहाँ सभी प्रकार के वर्तनों का व्यापार होता है ।

## मेसर्स मिश्रीलाल गिरधारीलाल

इस फर्म के छादि संस्थापक लाला मिश्रीलालजी ने लगभग ६० वर्ष पूर्व मेसर्स मिश्री-लाल हजारीलाल के नाम से व्यापार आरम्भ किया । आपने वर्तन का व्यापार शुरू किया और फर्म ने इस काम में अन्छी सफलता प्राप्त की। आपके स्वर्गवास के बाद आपके दोनों पुत्रों ने व्यापार चलाया पर गत वर्ष वे लोग अलग २ हो गये, अतः आपके छोटे पुत्र लाला गिरधारीलालजी ने जो ३२ वर्ष तक फर्म का काम चलाते रहे थे अपनी स्वतंत्र फर्म उपरोक्त नाम से खोल ली। त्राप ही इस फर्म के मालिक हैं, त्रापके दो पुत्र हैं। बाबू लिलताप्रसादजी तथा वावू देवीप्रसादजी। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का व्यापा-रिक परिचय यों है।

मेसर्स मिश्रीलाल गिरधारीलाल मएडी चौक मुरादाबाद मेसर्स गिरधारीलाल लिलता प्रसाद मएडी चौक मुरादाबाद मएडी चौक मुरादाबाद होता है। मेसर्स मिश्रीलाल गिरधारीलाल मगडी चौक मुरादावाद

श्रामदनी की औसत १००,१२५ टीन होती है। इस प्रकार गुड़, घी, रेड़ी, मका, ज्वार, जूट आदि की यह खास मंडी सानी जाती है।

यहाँ का तील गरले के लिये ४१ सेर और गुड़ के लिये ४२ सेर के मन से होता है। कलकत्ता, वम्बई, करांची आदि स्थानों के लिए एवं वी. वी. एण्ड सी. आई. के कुछ स्थानों के लिये यहाँ से रेलवे के स्पेशल रेट्स हैं। यहाँ का गुड़ गुजरात और मालवे की तरफ विशेष जाता है। वाहर से कपड़ा किराना वगैरह आता है। यहाँ तेल निकालने का एक छोटा सा तेल मिल भी है।

# मेसर्स ज्वालापसाद शिवपसाद

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ ज्वालाप्रसादजी एवं आपके दो पुत्र सेठ शिवप्रसादजी एवं केदारनाथजी हैं। आप लोग खेतड़ी (सीकर) निवासी अप्रवाल समाज के सज्जन हैं। यह फर्म उपरोक्त नाम से करीव १५ वर्षों से व्यापार कर रही है। इसके पहले करीव ३० वर्ष तक दूसरे नाम से आप लोगों का व्यवसाय होता था।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

लखीमपुर—मेसर्स ब्वालाप्रसाद शिवप्रसाद यहाँ कपड़ा गल्ला, एवं छाढ़त का न्यापार होता है। आपका यहाँ एक आइल मिल भी है।

# मेसर्स मटक्मल देवीचरन

इस फर्म के वर्तमान मालिक ला० कन्हैयालालजी, ला० मुत्रालालजी एवं लाला फर्तचंद्जी हैं। आप खत्री समाज के सज्जन हैं। करीब ५० वर्ष पूर्व यह फर्म लाला मटक्मलजी के द्वारा स्थापित हुई। आपके पश्चात् इस फर्म की वहुत तरकी हुई।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

लखीमपुर—मेसर्स मटरूमल देवीचरन यहाँ वैंकिंग, जमीदारी एवं गल्ले का न्यापार और श्राद्त का काम होता है। यहाँ फर्म का हेड आकिस है।

लखीमपुर—मेसर्स मुन्नालाल फतेहचंद

यहाँ सब प्रकार का आदत का काम होता है।

### इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स—लक्ष्मणदास मथुरादास गंजवाजार मुरादाबाद

मेसर्स — लक्ष्मणदास मथुरादास कांठ (मुरादाबाद) यहाँ गरला, आढ़त, बैंकिंग तथा जमीदारी का काम होता है। मुरादाबाद स्पिनिंग एएड वीविंगमिल लि० के सूत की बिक्री इसीके मारफत होती है। बैंकिंग, जमीदारी, गरला तथा आढ़त का काम होता है।

मेसर्स क्यामलाल रघुवीरवारण

इस फर्म की स्थापना सन् १९१६ ई० में लाला श्यामलालजी ने की थी। इसके पूर्व आप मेसर्स श्यामलाल बनारसीदास के नाम से व्यापार करते थे। आपका स्वर्गवास लगभग ७ वर्ष पूर्व हो गया, तब से आपके पुत्र लाला रघुवीरशरणजी, लाला राजारामजी और लाला लक्ष्मी-नारायण जी करते हैं। आप लोग अथ्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स-श्यामलाल रघुबीरशरण मुरादाबाद

यहाँ सभी प्रकार के वर्तनों का न्यापार होता है।

मुरादाबादी वर्तन के न्यापारी मेसर्स इण्डियन आर्ट इम्पोरियम

.. गणेशीलाल ज्वालाप्रसाद

,, जगन्नाथ प्यारेलाल

,, बद्रीदास बांकेलाल

,, वांकेलाल राधेलाल

" बुलाकीदास शान्तिप्रसाद

" महबूव एण्ड को०

" मिश्रीलाल गिरधारीलाल

,, मोहनलाल छोटेलाल

" मोहम्मद जाहिदः

,, रामानंद शान्तिप्रसाद

मेसर्स श्यामलाल रघुवीरशरण

,, सक्खनलाल बासीराम

,, सूरजमल वृजलाल इनैमल्ड व्रासवेयर के व्यापारी

इनमल्ड ब्रासवयर क व्यापारा मेसर्स अयोध्याप्रसाद एण्ड सन्स

" बनारसीदास पुरुषोत्तमदास

,, श्रार. एन. के. शैनन एएड को०

" महम्मद्यार खाँ

" श्यामलाल रघुवीरशरण

,, हाजी कहन

गल्ले के व्यापारी

मेसर्स श्रात्माराम छाजूराम

# सीलापुर

यह नगर घार० के० भार० की लाइन पर बरेली और लखनऊ के बीच वसा हुआ है। तथा अपने ही नाम के जिले का सदर मुकाम है। यह नगर गरले की अच्छी वड़ी मएडी है। यहाँ गेहूँ, गुड़ और घरहर फसल में बहुत आती है। यह माल यहाँ से वाहर को बहुत जाता है। यहाँ का गुड़ बीनीगंज गुड़ से नाम से प्रसिद्ध है तथा कालिटी में भी ऊँचे दर्जें का माना जाता है। यहाँ अरहर की दाल बहुत बनती है जो बहुत बड़ी तादाद में बाहर भेजी जाती है। यहाँ से गुड़ तथा अरहर की दाल गुजरात की स्रोर अधिक जाती है। यहाँ गल्ले की तौल ४१ सेर और गुड़ की ४२ सेर के मन से होती है।

यहाँ से थोड़ी दूर पर बिस्वा नामक कस्वा है जहाँ गल्ले की मण्डी के अतिरिक्त तम्वाकू की बहुत बड़ी मण्डी हैं। बिस्वां की तम्बाकू मशहूर है और वहुत बड़ी तादाद में वाहर जाती है।

यहाँ से कुछ ही दूर नैमिशारण्य का श्रौर मिसिरिस तथा हत्याहरण नामक तीर्थ हैं जो हिन्दू मात्र के छादरणीय स्थान माने जाते हैं।

### मेसर्स पारिख चुनीलाल हीरालाल

इस फर्म के मालिक निंड्याद (गुजरात ) के निवासी हैं। यह फर्म यहाँ ३० वर्ष से व्यापार कर रही है। इस के वर्तमान मालिक सेठ छोटालालजी हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स चुन्नीलाल हीरालाल सीतापुर

T. A. Parikha

मेसर्स चुन्नीलाल हीरालाल नया गंज कानपुर T.A. Parikh

मेसर्स चुन्नीलाल हीरालाल छीपीचाल बम्बई नं० २ Danawant

यहाँ गुड़ गल्ला तथा अरहर की दाल का न्यापार और कमीशन का काम होता है। यहाँ गल्ला, शकर, तथा कत्था का न्यापार और आदत का काम होता है।

यहाँ वैंकिंग सोने चाँदी का काम होता है।

यहाँ का तौल खांड की छोड़ कर शैष सब वस्तुओं का ९६ भर के सेर से है। खाँड का तौल १०० भर का माना जाता है। न्यापारियों के ठहरने की यहाँ कोई सुविधा नहीं हैं।

यहाँ की इंडस्ट्री में खास तौर से चाकू, सरोते एवं तलवारें हैं। सूती हाथका बुना हुआ माल भी यहाँ अच्छे परिमाण में तैय्यार होता है। इनमें जैसे, दो सूती, खेस, चादर, दुतही, जोड़े आदि २ है। ये बहुत कम बाहर जाते हैं। मौसिम में यहाँ से आम और अमरूद भी बाहर जाते हैं जो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं।

### व्यापारियों के पते

गल्ले के व्यापारी एवं आढ़तिया— मेसर्स—नारायणदास मुन्नीलाल

" मूलचंद प्यारेलाल

" रामकुमार रघुवीरदास

" रामप्रसाद मक्खनलाल

,, रामगोपाल बनवारीलाल

" सोहनलाल मोहनलाल

दाल के व्यापारी-

मेसर्स वुद्धुसेन् छदम्मीलाल

,, साहु राधेरमण

कपड़े के व्यापारी—

मेंसर्स चन्द्रसेन मद्नलाल

मेसर्स जुगलिकशोर वनारसीदास

" भुन्नीलाल शिवचरनदास

,, मोतीराम लक्ष्मणदास

" रतनलाल मुन्नीलाल

" श्यामसुन्द्रलाल सीताराम

चाँदी-सोने के व्यापारी-

मेसर् तुलसीराम रामचन्द्र

,, बनवारीलाल गिरधारीलाल

,, भिखारीलाल रामशरणदास

,, श्यामलाल गोविन्दनारायण

" हरद्वारीलाल राजाराम

# बंदीसी

यह स्थान इ० आई० आर० लाइन का जंकशन स्टेशन है। यहाँ से अलीगढ़, बरेली और मुरादाबाद तीनों ओर रेल्वे गई है। यहाँ और मुरादाबाद के बीच मोटरें भी दौड़ाकरती हैं। यह एक छोटी और अच्छी मंडी है। यह मंडी गेहूँ के लिये खास तीर पर मशहूर है। यहाँ का गेहूँ चन्दौसी गेहूँ के नाम से पुकारा जाता है। जिसकी कालिटी बहुत उँचे दर्जें की मानी जाती है। कलकत्ते के बाजार में यहाँ के गेहूँ पर दूसरे गेहूँ से ॥ ॥० प्रति मन तक का भाव ज्यादा चढ़ जाया करता है। यह सव मोल खत्ती, कोठे एवं थैलों में भरा रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ जौ, चना, घी, कपास और

| मेसर्स मॅगनीराम चिमनराम                | यहाँ विडला बर्स की तेल की एजन्सी और                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| वरेली                                  | र गल्ले का काम होता है।                                     |
| मेसर्स मॅंगनीराम चिमनराम<br>शाहजहाँदुर | वहाँ गल्ले का काम श्रीर विडला ब्रदर्स के तेल की एजन्सी हैं। |

## मेसर्स महासुखलाल केशवलाल

यह फर्म यहाँ २५ वर्ष से काम कर रही है। इसके वर्तमान मालिक पाटन (गुजरात) निवासी सेठ केशवलाल भाई हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—
बम्बई—पोपटलाल जुइटादास पारसीगली, यहाँ बैंकिंग और आढ़त का काम होता है।
सीतापुर—महासुखलाल केशवलाल—यहाँ गुड़ और गल्ले की आढ़त होती है।
गोला गोकरणनाथ " —यहाँ गुड़ व गल्ला की आढ़त होती है।
नौगढ़ (बस्ती) " —चावल और आढ़त का काम होता है।
पाटन " " —घरू और आढ़त का काम होता है।
अहमदाबाद—पत्रालाल केशवलाल काद्यपुर साकर बाजार—यहाँ गहा तथा शकर की बिकी
और आढ़त का काम होता है।

इसके अतिरिक्त मेसर्स केशवलाल लालचंद के नाम से अकोला, खामगाँव तथा मलकापुर में काटन और आढ़त का काम होता है इनमें सेठ लालचंद का साम्ना है।

### मेसर्स रामवल्लभ रामविलास

इस फर्म का हेड-आफिस साँभर (राजपूताना) है। अतः इसका अधिक परिचय इस प्रन्थ के प्रथम भाग के राजपूताना विभाग में पृष्ठ १०४ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म चावल, नमक, गुड़, शकर तथा गरले का व्यापार करती है।

# मेसर्स सुरजमल घनश्यामदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ घनश्यामदासजी हैं। इसका हेड-आफिस कलकत्ता है। अतएव इसका विशेष परिचय इसी प्रन्थ के दूसरे भाग में पेज नं० ४९१ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला एवं कमीशन का काम करती है।

# मेसर्स नारायणदास डोरीलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक स्व० ला० नारायणदासजी के पुत्र ला० विहारीलालजी, बाल-मुकुन्द्जी और स्वर्गीय लाला डोरीलालजी के पुत्र भोलानाथजी हैं। आप लोग वाराश्रेणी वैश्य समाज के सज्जन हैं। यह फर्म करीब ४५ वर्ष पूर्व ला० नारायगादासजी द्वारा स्थापित हुई और श्रापही के द्वारा इसकी उन्नति भी हुई।

इस फर्म का वर्तमान व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

T. A. "Marani"

चन्दौसी-मेसर्स नारायणदास डोरीलाल ( यहाँ वैंकिंग, जमींदारी एवं गल्ले का व्यापार और आदत का काम होता है।

# मेसर्स वंशीधर नंदिकशोर

आप लोग चंदौसी निवासी अप्रवाल वैदय समाज के सज्जन हैं। इसकी स्थापना लगभग २० वर्ष पूर्व लाला वंशीधरजी ने की थी। इस फर्म की प्रधान उन्नति लाला वंशीधरजी के हाथों से हुई। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला बंशीधरजी के पुत्र लाला सोहनलालजी हैं। लाला बंशीधरजी स्वर्गवासी हो चुके हैं। अतः फर्म का वर्तमान में प्रधान संचालन आप के पुत्र लाला सोहनलालजी ही कर रहे हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स वंशीधर नंदिकशोर चंदौसी

वहाँ गल्ला, घी, तथा सभी प्रकार की कमीशन एजन्सी का काम और बैंकिंग व्यवसाय होता है।

# मेसर्स भोलाराम मुसदीलाल

इस फर्मका हेड आफ़िस कलकता है। इसके वर्तमान मालिक सेठ कुन्दनमलजी एवं मुत्सदीलालजी हैं। इस फर्म की ख्रौर भी स्थानों पर शाखाएं हैं। जिनका विस्तृत विवरण इसी प्रन्थ के दूसरे भागके कलकत्ता विभाग के पेज नं० ३१६ में दिया गया है। ।यहाँ यह फर्म गल्ले का व्यापार एवं आढ़त का काम करती है।

## मेसर्स रामगोपाल हीरालाल

इस फर्म का हेड आफिस वम्बई हैं अतः इस का सचित्र और विस्तृत परिचय हमारे इसी ग्रंथ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग के पृष्ठ १०३ में दिया गया है। यहाँ इसकी दो फर्में हैं जो मेसर्स रामगोपाल हीरालाल तथा रामगोपाल केशवदेव के नाम से रूई का व्यापार

# शाहजहापुर

यू० पी० प्रांत की रुहेलखरड किमश्ररी के अपने ही नाम के जिले का हेड कार्टर है। यह स्थान इ. आइ. आर. की सहारनपुर-मुगलसरायवाली मेन लाइन के अपने ही नाम के स्टेशन से २ मील की दूरी पर बसा हुआ है। इसकी बसाबट पुराने ढंग की एवं लम्बी है। यह सहर गुर्रा नदी के किनारे शाहंशाह शाह-जहाँ के समय में बसाया गया था।

यहाँ का प्रधान व्यापार शकर का है। तथा देशी गुड़ की भी यह भारी मंडी है। यहाँ नकली गुड़ भी बनाया जाता है। गल्ला सभी प्रकार का होता है और बाहर एक्सपोर्ट होता है। यहाँ का तोल खांड के लिये ४०॥ सेर का मन तथा शेष वस्तुत्रों के लिये ४० सेर के मन से काम होता है। खांड बनाने की देहातों में छोटी २ मशीने हैं तथा देशी ढंग से भी शकर तैयार की जाती है। इसके पास ही रोजा नामक स्थान में शकर त्रीर शराब का कारखाना है। रोजा की शराब भारत प्रसिद्ध है। शाहजहांपुर में भी शराब बनती है। यहाँ के चाकू एवं सरोते प्रसिद्ध हैं। यहाँ खांड, गुड़ वगैरह का सौदा इस प्रकार होता है। जैसे नकली गुड़ का भाव ४ मन पर, खांड का सौदा ३-२५ सेर पर, शीरे का १ मन १३ सेर पर, त्रालु का भाव १ मन १३ सेर ५ छटाँक पर, और राब का भाव १ मन १९ से होता है।

इसके अतिरिक्त यहाँ सिरक के कपड़े बुनने का भी काम होता है। यहाँ इसकी कई फैक्टरियाँ हैं। सरकारी दरजीखाना भी यहाँ है। इसमें सरकारी यूनीफार्म की ड्रेसे तैयार होती हैं। इसमें बहुत से आदमी काम करते हैं। शाहजहाँपुर में कालीन भी अच्छे बनते हैं। यहाँ की सिरक फैक्टरियों के नाम इस प्रकार हैं।

- (१) टंडन सिल्क फैक्टरी
- (२) महाराज सिंह मुख्तार सिल्क फैक्टरी
- (३) इन्पिरियल डाइंग एएड सिल्क फैक्टरी
- (४) विश्वनाथ कपूर सिरुक फैक्टरी



लाला रामनारायणजी (रामनारायण भरोसेराम) बरेली पे० नं० ११९



चन्दौसी पेज नं० ११५



सेठ शिवनारायणजी वड्जात्या ( शोभाराम श्रीराम ) राय साहव श्रीनारायणजी ( गोविन्दराम तनसुखराय ) उद्मियानी पेज नं० १२२

शकर की यहाँ २ फैक्टरियाँ हैं । एक मेसर्स पूरनलाल गोविन्दप्रसाद की श्रौर दूसरी मेसंस हेतराम वलदेवसिंह की। इसके सिवा यहाँ और कोई विशेष बात नहीं है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स चन्द्रसेन दुलिचन्द

यह फर्म करीब ६० वर्ष पूर्व ला० चन्द्रसेनजी द्वारा स्थापित हुई। आप अग्रवाल वैश्य समाज के सन्जन हैं। आपके समय में इसकी तरकी भी हुई। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पश्चात् वर्तमान में इस फर्म का संचालन आपके पुत्र सेठ दुलिचंद्जी करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

हरदोई—मेसर्स चन्द्रसेन दुलिचंद वहाँ गल्ले का व्यापार एवं आढ़त का काम तथा
Т. A. Patriotic तेल की एजंसी का काम होता है।

नारनोल-मेसर्स सीताराम नारायण्प्रसाद } यहाँ लेन-देन तथा आढ़त का काम होता है। T. A. "Sitaram"

मेसर्स पूरनलाल गोविन्द्यसाद

इस फर्म के वर्तमान मालिक शाहजहाँपुर निवासी ला० गोविन्द प्रसादजी हैं। इस फर्म की स्थापना आपके पिता ला॰ पूरनलालजी के द्वारा हुई। इसकी विशेष तरकी वर्तमान मालिक के जमाने में हुई। आप मिलनसार एवं सज्जन व्यक्ति हैं। श्रापके रामनारायणजी नामक एक पुत्र हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

हरदोई—मेसर्स पूरनलाल गोविन्द प्रसाद—यहाँ वैंकिंग और आढ़त का व्यापार होता है। तथा इसी नाम से दूसरी दुकान पर मोटर एसेसरीज का काम होता है।

हरदोई-श्री महालक्ष्मी ग्रुगर एण्ड फ्लोअर मिल-इस नाम से इस फर्म का एक शकर एवं श्राटे का मिल है।

गरले के व्यापारी-

मेसर्स कल्ख्मल रामप्रताप

- चेतराम सोहनलाल
- चन्द्रसेन दुलिचन्द

मेसर्स भगडूमल लक्ष्मीनारायण

- निरंजनलाल रामेश्वरप्रसाद
- पूरनमल गोविन्दप्रसाद
- हजारीलाल करोड़ीमल

#### गहे के व्यापारी-

मेसर्स खङ्गसेन ज्वालाप्रसाद

- ,, गोविन्दराम सेवाराम
- " छीतरमल भौरीप्रसाद
- " नारायणदास डोरीलाल
- " नारायणदास श्यामलाल
- ,, शाहू बट्द्लाल
- " वंशीधर नन्दिकशोर
- " बिहारीलाल गिरधारीमल
- " भोलानाथ बनारसीदास
- , शोभाराम श्रीराम
- " हीरालाल रामगोपाल

#### रूई के व्यापारी—

मेसर्स जोगीराम जानकीप्रसाद

- ,, बसंतलाल खुन्नीमल
- " मालीराम लक्ष्मणदास
- ,, वेस्ट पेटेग्ट प्रेस
- ,, साधुराम श्यामलाल
- ,, हीरालाल रामगोपाल

#### चाँदी सोने के व्यापारी—

मेसर्स बलदेवदास गोपीराम

- ,, बैजनाथ मोहनलाल
- " सनेहीलाल सैरमल

# बरेसी

बरेली यू० पी० प्रांत की रुहेलखंड किमरनरी के अपने ही नाम के जिले का हेड कार्टर है। यह इ० आई० आर० की सहारनपुर मुगलसराय वाली मेन लाईन का जंकरान स्टेशन है। यहाँ से आर० के० आर० की छोटी लाईन एक ओर कासगंज एवम दूसरी ओर काठगोदाम, पिछीभीत आदि स्थानों पर गई है। यह शहर बरेली जंकरान स्टेशन से १॥ मील की दूरी पर बसा हुआ है। इसका दूसरा नाम बाँसबरेली है। वास्तव में यह बाँस जैसा लम्बा भी बसा हुआ है। यहाँ बाँस एवम लकड़ी का बहुत बड़ा स्टाक रहता है जो प्रायः उत्तर हिन्दु-स्थान के सभी शहरों को सप्ताय होता है। इसके अतिरिक्त लकड़ी के काम में यहाँ मेजें, कुर्सियाँ, पलंग के पाये, ताँगे, संदूक आदि बहुत अच्छे वनते है और वाहर जाते हैं। तांगे तो बरेली फेशन तांगे के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं। माचीस के भी यहाँ कारखाने हैं।

यहाँ की पैदावार में गुड़ और खाँड़ प्रधान हैं जो बाहर जाते हैं। इसके सिवाय गेहूँ, धान, लाही, वगैरह भी बाहर जातीं है। चाँवल यहाँ का अच्छा होता है। यह चाँवल तीन प्रकार का है—चुईल, भिलिया एवम् बासमती। यहाँ के कालीन, दिर्यों और सुरमा भी मशहूर हैं। यहाँ का तोल सब चीजों का १०१ भर के सेर से होता है।

समय नाना प्रकार की शिल्प-कुशलता का केन्द्र हो गया था। अब उन शिल्पों की अवनित हो गई है। तिस पर भी अभी तक लखनऊ शहर की मिट्टी की पुतिलयाँ छींटे आदि भारत में बेजोड़ हैं।

सिपाहियों के गदर के दिनों लखनऊ बड़ा ही चमक दमक कर नामवर हो उठा था। स्थान स्थान के विद्रोही सिपाहियों ने वहाँ इकट्ठे होकर अङ्गरेजों पर श्राक्रमण किया था। उन दिनों सर हेनरी लारेंस लखनऊ के रेसीडेण्ट थे। यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई।

युक्त प्रान्त की दूसरी राजधानी के रूप में लखनऊ श्रव इलाहाबाद की टक्कर का हो-

लखनऊ अब तक व्यापार का एक प्रसिद्ध केन्द्र है।

#### कल-कारखाने

ऐशवाग लाईम एएड ऑयर्न वक्सं—ऐशवाग । रामचन्द्र गुरसहायमल कॉटन मि० कंपनी लि०—तालकटोरा । लखनऊ शुगर वक्सं—ऐशवाग । मूलचंद सोमानी आईल मिल्स एण्ड श्रॉयर्न वक्सं—डालीगंज । पंजाब श्रॉयर्न वर्क्स—ऐशवाग । अपर इंडिया कुंपर पेपर मिल्स । वेंकटेश्वर फ्लावर मिल्स—ऐश्ववाग । रामचन्द्र लक्ष्मणदास—श्राईस फैक्टरी ।

यहाँ के ज्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

# चांदी-सोने के व्यापारी

# मेसर्स कुंदनलाल कुंजविहारीलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान िमंद (पश्जाव) का है। करीव १०० वर्ष पूर्व इस फर्म के मुल पुरुष लाला जगन्नाथजी यहाँ आये। आपके साथ आपके पुत्र ला० गोपीनाथजी भी थे। आपने यहाँ आकर व्यापार में प्रवेश किया। ला० गोपीनाथजी के पुत्र ला० कुन्दनलालजी ने सन् १९७८ से ठीकेदारी का काम प्रारम्भ किया। इस काम को आपने वहुत बढ़ाया इस कार्य में फर्म ने अच्छी उन्नति की। आप व्यवसायकुशल व्यक्ति हैं। आपने ठीकेदारी के अलावा चाँदी-सोना, गल्ला और हायजरी का काम भी शुरू किया जो वर्तमान में सुचारु स्प से हो रहा है। आपने इसके अतिरिक्त वैंकिंग और जमींदारी का भी काम शुरू किया वह भी वर्तमान में चल रहा है। यह फर्म यहाँ चौक की फर्मों में अच्छी मानी जाती है।

# मेसर्स रामेश्वरदास राधाकृष्ण

इस फर्म का हेड आफिस कलकत्ता है। अतएव इसका विस्तृत परिचय इसी यन्थ के द्वितीय भाग में कलकत्ता विभाग के पेज नं० ४२३ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म कत्थे का व्यापार करती है। एव जंगलों से कत्था तैय्यार करवा कर हेड आफिस को भेजती है। इसके वर्तमान मालिक सेठ मदनलालजी हैं।

# मेसर्स रामनारायण रामभरोसेसाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक ला० रामनारायण्जी, रामभरोसेलालजी एवं ला० रामस्वरूपजी तीनों ही भाई हैं। यह फर्म करीब ५ वर्षों से उपरोक्त नामसे व्यापार कर रही है। इसके
पहले यह फर्म दूसरे नामसे व्यापार करती थी। इसकी स्थापना ला० रामनारायण्जी के द्वारा
हुई। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। आपही के द्वारा इस फर्म की तरक्की भी हुई।
आप १० वर्ष पूर्व गवर्नमेंट से ठीका लेकर लकड़ी का कारबार करते थे। पर अब केवल नेपाल
सरकार के जंगलों का ठीका लेकर उसमें से लकड़ी निकालते हैं। अपना माल जंगल से निकालने के लिये करीब ३० मील तक आपकी अपनी निज की रेलवे लाइन खोल रक्खी है। वे
आपके पास रेलवे को स्लीपर सम्लाय करने का ठीका है। अत्रय इन जंगलों की सब लकड़ी
रेलको दे दी जाती है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

वरेली—मेसर्स रामनारायण रामभरोसे लाल, वांसमण्डी

वरेली-मेसर्स रामनारायण रामभरोसेलाल शाहदतगंज

गल्ले के व्यापारी— मेसर्स गोविन्दराम तनसुखराय

- .. गजानन्द वियाणी
- " ,, गंगाबक्ष विरदीचंद
- ,, महादेव लादूराम
- .. मोतीलाल छाजूराम
- ,, रामनारायण रामभरोसेलाल

यहाँ वेंकिंग, जमीदारी, ठीकेदारी एवं लकड़ी की तिजारत होती है।

यहाँ गल्ले की आढ़त का व्यापार होता है।

मेसर्स रामसिवदास नोबतराय

- ,, रामचन्द्र नान्ह्राम
- ,, रामरतनदास सदाराम
- ,, बृन्दाबन लक्ष्मीनारायण
- ,, शिवनारायण बियाणी

लकड़ी, बाँस और पटिये के व्यापारी—



# मेसर्स गोविन्दराम तनसुखराय

इस फर्म का हेड-आफिस सांभर है। इसके वर्तमान मालिक रायसाहब श्रीनारायणजी हैं। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। आप यहाँ आनरेरी मिलस्ट्रेट हैं। आपकी बरेली, बदायू, साँभर आदि स्थानों पर और भी दूकानें हैं। साँभर में भिन्न २ नामों से कई दूकानें हैं। आपका विस्तृत परिचय इसी प्रनथ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के साँभर में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गहो का व्यापार एवं आढ़त का काम करती है।

# मेसर्स वसंतलाल द्वारकादास

इस फर्म का हेड-आफिस बम्बई है। श्रतः इसका विस्तृत परिचय इसी प्रन्थ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग के पेज नं० ९८ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गहाा एवं आढ़त का ज्यापार करती है। इसकी और भी कई शाखाएँ हैं।

गहे के व्यापारी और त्राढ़ितया मेसर्स गोविन्दराम तनसुखराय

- ,, घासीराम मेघराज
- " गया भाई जवर भाई
- " नत्थूमल बनारसीदास

मेसर्स वैजनाथ रामलाल

- " वसंतलाल द्वारकादास
- ,, मोतीलाल रामजीदास
- " हिम्मतलाल उदयचंद
- " हरिराम अमृतलाल

# पीकीभी त

यह नगर त्रार० के० त्रार० की मेन लाइन का बड़ा जंकशन है। यहाँ से एक लाइन वरेली होती हुई कासगंज को गयी है त्रीर दूसरी लाइन मालानी, लखीमपुर होती हुई सीतापुर लखनऊ को त्राती है तथा तीसरी लाइन शहजहाँपुर को गयी है और चौथी उत्तर की त्रीर टनकपुर को जाती है।

यह नगर देशी शक्कर अर्थात् खाँड की प्रधान मण्डी है। यों तो इसके समीपवर्ती गाँवों में प्रायः सभी स्थानों पर घर २ गुड़ और राव से खाँड़ तैयार करने के लिये मशीनें लगी हुई हैं पर नगर में दो बड़ी २ शुगर फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें देशी शक्कर बहुत बड़े परिमाण में तैयार की जाती है। यहाँ के समीपीय भूभाग की उपज में प्रधान सन, चावल और गुड है जो

# जाहरी

#### मेसर्स जवाहिरलाल मोतीलाल

आप लोग लखनऊ के आदि निवासी हैं। आप लोग श्रीमाल समाज के जैन सज्जन हैं। इस फर्म पर जवाहिरात और नौरतन का व्यवसाय यों तो बहुत अर्से से हो रहा है पर शाही जमाने से इस व्यवसाय को इस फर्म के संस्थापकों के पूर्वजों ने अच्छी तरकी दी और इसी क्रमानुसार समय समय पर इस खानदान ने इस व्यवसाय में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला मोतीलालजी हैं। आप नौरतन के अच्छे जानकार और कुशल व्यवसायी हैं। आपके पुत्र बाबू कुंदनलालजी, बाबू जीवनलालजी तथा बाबू मोहनलाल-जी व्यापार में भाग लेते हैं इसके अतिरिक्त बाबू सुंदरलालजी तथा बाबू रतनलालजी अभी छोटे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—
लखनऊ—मेसर्स जवाहिरलाल मोतीलाल बहोरनटोला, चौक T. A. Mal—यहाँ बैंकिंग,
जमींदारी एवं सभी प्रकार के जवाहिरात एवं जेवरात का काम होता है।

# मेसर्स पनालाल अखैचन्द

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान जयपुर का है। श्राप लोग श्रीमाल वैश्य जाति के श्वेताम्वर जैन धर्मावलम्बीय सज्जन हैं। करीब ७ वर्ष पूर्व सेठ पन्नालालजी व्यापार के निम्नित्त यहाँ आये। तथा मेसर्स बुधिसंह पन्नालाल के नाम से फर्म स्थापित की। पन्नालालजी जवाहिरात के व्यापार में अच्छे जानकार थे। आप यहाँ जयपुरवालों के नाम से मशहूर थे। आपका स्वर्गवास हो गया है। श्रापके अस्वैचन्द्जी नामक एक पुत्र हुए। लालासाहब के पश्चात् आपही फर्म का संचालन करने लगे। श्रापके समय में भी फर्म की अच्छी उन्नति हुई।

वर्त्तमान में इस फर्म के मालिक ला० अखैचन्द्जी के पुत्र लाला कुशलचन्द्जी ज्ञान-चन्द्जी, गुलाबचन्द्जी और सिताबचन्द्जी हैं। इनमें से ज्ञानचन्द्जी का स्वर्गवास हो गया है। श्रापके चार पुत्र हैं। जिनके नाम पद्मचन्द्जी बी० एस० सी० नगीनचन्द्जी, फूलचन्द्-जी और पूरनचन्दजी हैं। लाला गुलाबचन्द्जी लखनऊ में मुन्सिफ हैं। फर्म का प्रधान संचालन लाला कुशलचन्दजी ही करते हैं। आप सरल एवं मिलनसार व्यक्ति हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— लखनऊ—मेसर्स पत्रालाल अखैचन्द बोहरनटोला—यहाँ सब प्रकार के जवाहिरात, बैंकिंग और जमीदारी का काम होता है। मेसर्स एल. एच. ब्रद्सं पीलीभीत

राय व. हरप्रसाद राजा राधारमण पीलीभीत इस नाम की दो शुगर फैक्ट्रियाँ हैं। और इसके अन्तर्गत एक आइल मिल है। यहाँ का माल राजपूताना, यू. पी. और मालवा जाता है।

यहाँ वैंकिंग तथा जमीदारी का काम होता है। इनकी देहराइन, मंसूरी, हरिद्वार, नैनीताल आदि में कोठी हैं।

# रायवहादुर साहू रामस्वरूपजी ओ. वी. ई.

श्राप पीलीभीत के प्रसिद्ध साहु परिवार के सहानुभाव हैं। श्रापके पूर्वज रोहतक से पीली-भीत आये थे जिसका पूर्ण विवरण अन्यत्र रा. व. हरप्रसाद राजा राधारमण के परिचय में दिया गया है। सेठ मथुरादासजी की ६ पीढ़ी में सेठ मुकुन्दरामजी प्रतापी महानुभाव हुए श्रीर इन्हीं के प्रथम पुत्र राय बहादुर साहु जगन्नाथजी के द्वितीय पुत्र राय बहादुर साहु राम-संवरूपजी ओ० वी० ई० स्पेशल मैजिस्ट्रेट दर्जी श्रव्वल हैं।

श्राप पीलीभीत के प्रतिष्ठित रईस श्रौर प्रतिभा संपन्न लैंग्ड लार्ड हैं। श्रापने योरोपीय समर के समय सरकार को अच्छी सहायता दी श्रतः ओ० बी० ई० के सम्मान से सरकार ने आपको सम्मानित किया। इसी प्रकार आप सभी अच्छे कामों में भाग लेते रहते हैं। आप बहुत समय तक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और वर्तमान में यहाँ की म्यूनिसि-पैलिटी के चेयरमैन हैं। श्राप स्पेशल श्रानरेरी मित्रस्ट्रेट दर्जा अव्वल हैं। श्रापने स्टेशन के पास मेस्टन लाइबेरी बनवाई है। श्रापके बड़े श्राता स्व० साहु रामप्रसादजी के पुत्र साहु रामकृष्टित स्वयुवक हैं। श्रापकी जमीदारी बरेली और पीलीभीत जिले में है। श्राप ४० हजार के लगभग मालगुजारी देते हैं।

# मेसर्स रामवल्लभ रामविलास

इस फर्म का हेड आफिस सांभर (राजपूताना) है अतः इसका विशेष परिचय इस प्रन्थ के प्रथम भाग के राजपूताना विभाग में पृष्ठ १०४ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म चानल, चीनी, गुड़ और नमक का, घरू व्यापार तथा कमीशन का काम करती है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचयहाँ के तीसरा भाग )



स्व॰ लाला चुन्नीलालजी जौहरी ( हीरालाल चुन्नीलाल) लखनऊ



लाला गुलायचन्द्रजी मालकस (फ्लचन्द्र चन्द्रेमल) लखनऊ



लाला देवीदासजी ( देवीदास मदनलाल ) लखनऊ

# मेससं महासुखलाल केशवलाल

इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ केशवलाल भाई हैं। इस फर्म का हेड आफिस वम्बई है। इसका विस्तृत परिचय सीतापुर में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गुड़ एवं कमीशन का काम करती है। यह फर्म यहाँ सीमान में खुलती है।

# मेसर्स लहरचन्द जुईटादास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ लहरचंद हैं। इस फर्म का हेड आफिस अहमदाबाद है। वहीं मालिक लोग रहते हैं। इसका विस्तृत परिचय सीतापुर में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गुड़ का न्यापार करती है। इसका आफिस मौसिम में ही यहाँ खुलता है।

कमीशन एजंट और न्यापारी— मेसर्स जगन्नाथ गनेशीलाल

- विहारीलाल द्वारकाप्रसाद
- महासुखलाल केशवलाल
- मत्रीलाल फतेचंद्

मेसर्स मंगलचंद कुंजबिहारी

- लालचंद भूरामल
- लहरचंद जुईटादास
- साकरचंद भगगूभाई
- हजारीलाल जगतनारायण

# लबीमपुर-सीरी

यह शहर त्रार. के. आर. की मेन लाइन पीलीभीत और सीतापुर के बीच में पड़ता है। यह स्थान जूट, गल्ला, घी और गुड़ की मंडी है। फसल पर अरंडी (रेड़ी) भी यहाँ बहुत आती है जिसकी तादाद १ लाख से १॥ लाख मन तक पहुँच जाती है।

गरले में यहाँ मका और जुवार बहुत आती है। जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। इसके श्रितिरिक्त अरहर, गेहूँ, जौ, चना और बाजरा भी यहाँ पैदा होता है। गुड़ भी यहाँ अच्छी मात्रा में पैदा होता है। गुड़ की कालिटी गोला के गुड़ से कुछ नरम मानी जाती है। पहले तो यह गुड़ की ही प्रधान मंडी थी मगर म्युनिसिपेलिटी के टेक्स लगा देने से गुड़ की आमद पहले से यहाँ कम हो गई।

जूट का न्यापार कुछ ही समय से,यहाँ आरंभ हुआ है और श्रपनी श्रन्छी उन्नति कर रहा है। यहाँ फ़सल में १ लाख मन से अधिक जूट पैदा हो जाता है। घी की रोजाना

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है—
लखनऊ—मेसर्स हीरालाल चुन्नीलाल जौहरी, नाहर-निवास, चौक—यहाँ सभी प्रकार के नौरतन
तथा नौरतन जटित जेवरों का न्यापार होता है।

### गोटा-किनारी के व्यापारी

### मेसर्भ देवीदास मदनलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान सहादरा है। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के जैन धर्मावलम्बीय सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना बा० बद्रीदासजी द्वारा हुई। ग्रुरू में आपने चांदी सोने का काम आरंभ किया। आप के दो पुत्र हुए—लाड़िली प्रसादजी तथा देवी-दासजी। आप दोनों ही माई आज से करीब ५५ वर्ष पूर्व अलग २ हो गये। तभी से लाला देवीदासजी ने उपरोक्त नाम से अपनी फर्म स्थापित कर इस पर गोटे-किनारी का ज्यवसाय आरंभ किया। इसमें आपको अच्छा लाभ हुआ। आजकल यह फर्म इस ज्यवसाय में पहली मानी जाती है। इसके अतिरिक्त संवत् १९७२ में आपने एक चीकन की भी दुकान खोली। जो वर्तमान में भी सुचार रूप से ज्यवसाय कर रही है। आप के पाँच पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः मदनलालजी, शम्भूनाथजी, शीतलप्रसादजी, रामचन्द्रजी तथा जुगमन्दिरदासजी हैं। इनमें से बड़े लाला मदनलालजी तथा शीतलप्रसादजी का स्वर्गवास हो गया है। संवत् १९६१ में लाला देवीदासजी का भी स्वर्गवास हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला॰ शम्भूनाथजी तथा आपके भाई रामचन्द्रजी, जुग-मन्दिर दासजी तथा स्व॰ लाला मदनलालजी के पुत्र शिखरचन्द्जी तथा ज्ञानचन्द्जी हैं। आप सब लोग फर्म का संचालन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

लखनऊ—मेसर्स देवीदास मदनलाल, चौक T. A. Gota—यहाँ फर्म का हेड आफिस है। यहाँ कंदला, गोटा किनारी, सलमा, सितारा, कामदानी और जरदोजी का काम तथा सलमे के बने हुए हारों का न्यापार होता है।

लखनऊ—देवीदास मदनलाल, चौक—यहाँ चीकन के बने माल का व्यापार होता है। लखनऊ—मेसर्स देवीदास मदनलाल ३८९ अमीनाबाद—यहाँ चाँदी, स्वदेशी कपड़ा तथा उपरोक्त फर्म के माल का व्यापार होता है। लखीमपुर—मेसर्स भोलानाथ शिवनारायण

लखीमपुर— मेसर्स बच्चलाल शिवनारायण

फरदान रे. स्टे, (लखीमपुर) मेसर्स मटक्मल देवीचरन

कुकरा—( लखीमपुर ) मेसर्स मटरूमल देवीचरन

गोला गोकरननाथ—मुत्रालाल फतेचंद यहाँ गरला, नमक, रूई आदि का व्यापार होता है। तथा एशियाटिक पेट्रोलियम कं० की तेल की एजन्सी है। यहाँ चाँदी सोना एवं जेवर का काम होता है।

यहाँ गुड़ और गल्ला का व्यापार एवं कमीशन का काम होता है।

यहाँ भी गल्ला एवं गुड का व्यापार और कमीशन का काम होता है।

यहाँ गल्ला और गुड का व्यापार होता है।

गल्ले के व्यापारी और आह्तिया — मेसर्स छेदीलाल नन्दिकशोर

- ,, ज्वालाप्रसाद शिवप्रसाद
- ,, नाथूराम वसंतीलाल
- ,, मटक मल देवीचरन
- ,, मुन्नालाल फतेचन्द
- " हजारीलाल मथुराप्रसाद

घी के व्यापारी—

मेसर्स नाथूराम बसन्तीलाल

- ,, मङ्गलसेन विसेसरलाल
- ,, हजारीलाल मथुराप्रसाद

जूट के व्यापारी—

मेसर्स श्रमरनाथ बटुकनाथ

कपड़े के व्यापारी—

मेसर्स छोटेलाल रामचरण

- " जोगीदत्त देवीदत्त
- ,, पन्नालाल जगन्नाथ
- ,, मातादीन नानकचन्द
- ,, रामचरनलाल भगवानदास

चॉदी सोने के व्यापारी

मेसर्स कल्लूमल श्यामनारायण

- ,, बांकेलाल मुन्नीलाल
- ,, रामचरन भगवानदास
- ,, ललिताप्रसाद मन्नूलाल
- ,, सधारीलाल बद्रीप्रसाद

# भारतीय व्यापारियों का परिचयङ्ग्रीक ( तीसरा भाग )



लाला मोतीलालजी श्रीमाल (जवाहरलाल मोतीलाल)



लाला ऋपमदासजी जैन (लाल विहारी केदारनाथ)



लाला कुरालचन्द्जो जौहरी (पन्नालाल अलेचन्द्)



स्व॰ लाला रघुवर द्यालजी (तेजनलाल दीनानाथ).

# मेसर्स विहारीलाल लक्ष्मणदास

इस फर्म की स्थापना ७० वर्ष पूर्व लाला दिलेरामजी खत्री ने की थी। तब से यह फर्म वैंकिंग और सोने चांदी का व्यवसाय कर रही है। लाला दिलेराम के बाद आप के पुत्र लाला लक्ष्मण्दासजी ने फर्म के काम को चलाया और आपके स्वर्गवास के बाद से आपके पुत्र कर्म को चला रहे हैं। इसके वर्तमान मालिक लाला गोविंदप्रसादजी तथा आपके ३ आता हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स बिहारीलाल लक्ष्मणदास सीतापुर यहाँ सोना, चाँदी, वैंकिंग तथा जमींदारी का काम होता है। यह फर्म इम्पीरियल वैंक ब्रांच की खजाँची है।

### मेसर्स मगनीराम रामिकशन

इस फर्म का हेड-आफिस कुचामन रोड (राजपूताना) में है। अतः इसका विस्तृत परि-चय इस यन्थ के प्रथम भाग के राजपूताना विभाग में पृष्ठ १०१ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म सीतापुर सिटी में है। जहाँ गुड़ और गल्ले का व्यापार होता है। यहाँ का तार का पता Brajmohan है।

# मेसर मगनीराम चिमनराम

इस फर्म की स्थापना २० वर्ष पूर्व सेठ तनसुखरायजी सूरजगढ़ (सेखाबाटी) निवासी ने की थी। वर्तमान में इसके मालिक सेठ तनसुखरायजी श्रौर आपके भाई सेठ मथुरादासजी हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स मॅगनीराम चिमनराम नं० ३ वैरापट्टी कलकत्ता T. H. Uradh.

मेसर्स मॅगनीराम चिमनराम सीतापुर

मेसर्स मॅगनीराम चिमनराम विस्वां (सीतापुर) यहाँ हेड-स्राफिस है। यहाँ कपड़ा, गल्ला स्रादि की आढ़त का काम होता है यह फर्म शावालेस की त्रोकर हैं।

यहाँ गल्ला, गुड़ किराने की आढ़त का काम है।

गरला तथा गुड़ की आढ़त का काम होता है।

बद्रीदासजी के यहाँ दत्तक गथे । इस प्रकार लाला केदारनाथ के छोटे पुत्र लाला गिरधारीलाल जी आपके साथ रहे पर आपका भी लगभग ७ वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के सञ्चालक ला० रिषभदासजी हैं। आप स्व० लाला गिरधारीदास- जी के यहाँ दत्तक लिये गये हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स—लालबिहारी केदारनाथ चौक लखनऊ —यहाँ गोटा, लचका, लैंस, वाँकड़ी, सलमा, सितारा, किरन मालर छादि का व्यापार होता है। इसके छातिरिक्त कामदानी, जर-दोजी वगैरह का काम भी होता है।

### गल्ले के व्यापारी

### मेसर्स प्रभूदयाल गनेशमसाद

आप लोग लखनऊ के आदि निवासी खत्री समाज के वीचे सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना सम्बत् १९८५ में लाला गणेशप्रसादजी ने की थी। इस फर्म के मालिक इसके पूर्व मेसर्स प्रभूदयाल मन्नालाल के नाम से व्यापार करते थे जिसमें सेठ मन्नालालजी सोमानी का सामा था। इस फर्म के मालिकों के यहाँ गहा और कमीशन एजेएट के काम के अतिरिक्त और भी दूसरे व्यवसाय थे। जो यह लोग करते थे।

इस फर्म के मालिकों ने आपने न्यापार को अच्छी तरकी दी श्रौर फल यह हुआ कि फर्म यहाँ की पहिले दर्जे की फर्म मानी जाने लगी। इस फर्म को सब से ज्यादा तरकी लाला गनेश-प्रसादजी ने दी। सम्बत् १९८५ से आप अपना स्वतंत्र न्यवसाय उपरोक्त नाम से कर रहे हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला गनेशप्रसादजी तथा आपके भाई लाला सुन्द्रलालजी हैं। लाला गणेशप्रसादजी के बाबू शंकरलालजी नामक एक पुत्र हैं तथा लाला सुन्द्रलालजी के पुत्र बाबू राधेश्यामजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स—प्रभूदयाल गनेशप्रसाद शहादतगंज लखनऊ—यहाँ गल्ला तथा कमीशन एजेएट श्रौर वैंकिंग का काम होता है।

मेंसर्स—प्रभूदयाल गणेशप्रसाद नयागंज कानपुर—यहाँ गल्ला, त्राढ़त और महाजनी लेन-देन होता है।

मेसर्स—प्रभूदयाल गणेशप्रसाद नवावगंज, वारावंकी—यहाँ गल्ला, आढ़त तथा महाजनी लेत-देन का काम होता है।

# मेसर्स लहरचन्द जुइटादास

यह फर्म यहाँ ३१ वर्ष से व्यापार कर रही है इसके मालिक पाटन (गुजरात) निवासी सेठ लहरचन्दजी हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सीतापुर—लहरचंद जुइटादास

T. A. Patni

That Patni

Tha

गहों के व्यापारी और कमीशन एजेन्ट— मेसर्स किशनलाल रामचन्द्र

- ., गौरीलाल माताशसाद
- ,, चुन्तीलाल हीरालाल
- ,, जयाभाई चुन्नीलाल
- ,, बनेचन्द जुहारमल
- ,, बुलाकीराम कन्हैयालाल
- ,, बिहारीलाल लक्ष्मणदास
- ,, मगनीराम चिमनराम
- ,, मगनलाल लवजी भाई
- ,, महासुखलाल केशवलाल
- " लहरचन्द् जुइटादास
- " साकरचन्द भागूभाई

मेसर्स सूरजमल घनश्यामदास ,, हरनन्दराय भगवानदास कपड़े के व्यापारी—

क्षपड़ क ज्यापारा—

मेसर्स गंगादीन गुरुप्रसाद

- ,, भोलानाथ सूरजमल
- ,, महताबराय बुद्धनलाल
- ,, शिवसहाय हजारीलाल

चांदी सोने के व्यापारी-

मेसर्स मुरलीधर प्रतापनारायण

- " वनवारीलाल तुलसीराम
- ., बिहारीलाल लक्ष्मणदास
- ,, रामद्याल रामलाल
- .. सरजूप्रसाद देवकीनन्दन



| कपड़े के न्यापारी-                   | 🔻 🌷 ,, मथुराप्रसाद सुखवासीलाल      |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| मेसर्स बाबूराम राजाराम चौक           | बहादुर गंज                         |
| ,, सुरलीधर जानकीप्रसाद बहादुरगंज     | ,, रामभजनलाल प्यारेलाल केसगंज      |
| ,, लादूराम रामभरोसे चौक              | ,, लक्ष्मीनारायण जगन्नाथ बहादुरगंज |
| ,, लालमन महीसीलाल . ,,               | " सीताराम बाबूराम केसगंज           |
| " लक्ष्मीनारायण मदनमोहन "            | ,, हरद्याल बिहारीलाल ,,            |
| ,, हजारीलाल मदनलाल ,,                | किराने के व्यापारी—                |
| ,, हरप्रसाद कन्हैयालाल ,,            | मेसर्स अग्निलाल जगन्नाथ वहादुरगंज  |
| ,, श्रीऋष्ण बालगोविंद "              | ,, नन्हेमल रामनाथ ,,               |
| गरुले के व्यापारी—                   | " नागरमल परसराम "                  |
| मेसर्स कन्हेयालाल दुलिचन्द बहादुरगंज | ,, लालमन मैकूलाल सन्जीमएडी         |
| ,, ख्यालीराम बनारसीदास ,,            | " श्रीराम वंसीधर केसगंज            |
| ,, गंगाराम जवाहरलाल विरियागंज        | ,, श्रीकृष्ण वनवारीलाल वहादुरगंज   |
| ,, गंगाराम हरनाथदास भोलागंज          | चाँदी सोने के व्यापारी—            |
| ,, ठाकुरदास इयामसुन्दर केसगंज        | मेसर्स बाँकेमल राजनारायण चौक       |
| ,, तुलसीराम रामकरन ,,                | ,, काशीनाथ सेठ ,,                  |
| ,, वुलसीराम मुक्कटलाल ,,             | .,, भुनालाल सराफ ,,                |
| ,, नौवतराम भीमराज भीलागंज            | ,, तुलसीराम शालिगराम ,,            |
| ,, मन्नीलाल राजाराम केसगंज           | ,, शालिगराम बनवारीलाल ,,           |
| ,, मंगलसेन क्यामलाल बिरियागंज        | ,, हरद्वारीलाल कुञ्जीलाल "         |
|                                      |                                    |

# हरहोई

यू, पी. प्रांत के अपने ही नाम के जिले का हेड कार्टर है। यह ई. आय. आर. की सहा-रनपुर मुगलसराय वाली मेन लाइन पर लखनऊ के पास बसी हुई है। इस मंडी में प्रधान व्यापार शक्तर और गल्ले का है। यहाँ पैदा होने वाला माल गेहूँ, जौ, चना, सरसों, उड़द, मूँग, बाजरी, अरहर वगैरह हैं। गुड़ भी यहाँ बनता है। यही वस्तुएँ यहाँ से बाहर जाती हैं। यहाँ का तौल अंमेजी है। गेहूँ विशेष कर कलकत्ता जाता है। चावल बंगाल और नौगढ़ से ही प्रायः आता है। इसके अतिरिक्त जिले का प्रधान स्थान होने से यहाँ की जन संख्या में खपत होनेवाला रोजाना का सामान बाहर से ही यहाँ आता है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स—मन्नालाल फूलचन्द शहादतगंज लखनऊ—T. A. somam यहाँ कमीशन एजेन्ट श्रीर बैंकिंग का बहुत बड़ा काम होता है।

मेसर्स—मन्नालाल फूलचंद डालीगंज लखनऊ—यहाँ गल्ला तथा आढ़त का काम होता है। मेसर्स—मन्नालाल फूलचंद नयागंज, कानपुर—आढ़त का और वैंकिंग का काम होता है।

# कागज के व्यापारी

# मेसर्स वंसीधर कुन्दनलाल

इस फर्म के मालिक बहुत अर्स से यहीं निवास करते हैं। आप अप्रवाल वैश्य समाज के जैन सज्जन हैं। इस फर्म को यहाँ स्थापित हुए बहुत वर्ष हो गये। ग्रुरू से ही यह फर्म कागज का न्यापार करती आ रही है। इस न्यवसाय में यहाँ यह पहली ही फर्म मानी जाती है। इस फर्म की विशेष तरकी स्व० सेठ बंसीधरजी के द्वितीय पुत्र लाला मुत्रालालजी के द्वारा हुई। वर्तमान में आपही इस फर्म के मालिक हैं। आप मिलनसार, न्यापार कुशल और सज्जन न्यक्ति हैं। आपने यहाँ लखनऊ जंकशन पर एक बहुत बड़ी और विशाल धर्मशाला बनवाई है। इसके साथ जैन मन्दिर भी है।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है— लखनऊ—मेसर्स बंसीधर कुन्दनलाल, श्राहैयागंज, नादान महल रोड T. A.-Munnay—यहाँ कागज का बड़ा न्यापार होता है।

| » जानकीप्रसाद अथवाल | जौहरी—  मेसर्स इन्द्रचन्द खेमचंद चौक  जवाहरलाल मानकचंद ,, जवाहरलाल मोतीलाल ,, |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 104                                                                           |

# लखनऊ

लखनऊ गोमती के किनारे अवस्थित है। किम्बद्न्ती यह है कि जहाँ इन दिनों का लखनऊ नगर है, वहाँ रामचन्द्र के परम भक्त अनुज लक्ष्मण ने अपनी पुरी का निर्माण किया था। किन्तु वर्तमान लखनऊ नगर अधिक दिनों का नहीं है। उसको अवध के नब्बाबों ने बसाया था। उन नब्बाबों में से ३ की राजधानी फैजाबाद में थी। नब्बाब आसिफ-उद्दौला अपनी राजधानी वहीं से लखनऊ उठा लाये थे। आसिफ-उद्दौला ने ही दौलतखाना महल, इमामबाड़ा और मसजिद, कमी दरवाजा, खुरशेद मिजल आदि बनवाये थे। मच्छी भवन का निर्माण उनके पहिले कराया गया था। नब्बाब सादत अली ने मोती महल और दिलकुशा तथा लाल बारादरी और रेसीडन्सी भवन बनवाये थे।

उस घराने के अन्तिम नन्त्राब वाजिदअलीशाह ने कैसर बाग की अट्टालिकाओं का निर्माण कराया था। बिलासपुरी बनाने में वाजिदअलीशाह ने ८० लाख रुपये खर्च किये थे। उसमें वे ३०० रूपवतीयुवतियों को लेकर विलास में डूब रहे थे। राज्य का शासन अच्छी तरह न करने की बदनामी से अङ्गरेजों ने वाजिदअलिशाह को राज्यच्युत कर कलकत्ते के उपनगर मटियाबुर्ज में नजरबन्द रखा था।

सन् १७८४ ई० में त्रकाल से घबराई हुई प्रजा की आजीविका का उपाय करने के लिये नव्याब आसिफ उद्दौला ने इसाम बाड़े का निर्माण कराया।

नव्वाव नसर-उद्दीन ने ऋपनी वेगमों के लिये छत्र मिलल नामक राजभवन बनाया। उसके ऊपर एक छत्र है, जिससे उसका वह नाम पड़ा।

विलास परायण नव्वाबों की राजधानी होने से लखनऊ अपने थोडे दिनों में ही सौसे अधिक सुन्दर २ राज—अट्टालिकाओं से सज गया। उन सब अट्टालिकाओं का वर्णन करना सम्भव नहीं। विलास प्रवाह से अवध का नवाबी घराना बहकर लापता हो गया केवल उस तट पर बनी हुई रम्य अट्टारियाँ मनुष्य के वैसे कर्म के निश्चित परिणाम की खेदजनक गवाही दे रही हैं। उन अट्टालिकाओं के सौन्दर्य्य की नामवरी से खिचकर अब तक उनको देखने के लिये अनेकानेक मनुष्य लखनऊ जाते हैं। नव्वाबों की राजधानी होने से लखनऊ एक

| ोसर्स राधाकुष्ण श्रीकृष्ण   | चौक         |
|-----------------------------|-------------|
| ,, रामऋष्ण मन्नूलाल         | <b>37</b>   |
| ,, विशेश्वरनाथ महादेवप्रसाद | <b>)</b> ;  |
| ,, श्रीकृष्ण गोपालदास       | **          |
| परफ्यूमर्स —                |             |
| मेसर्स असगर श्रली महम्मद    | त्रली चौक   |
| ,, हाजी श्रब्दुन अजीज       | 77          |
| ,, महम्मद् इलियास श्रद्     | पुलञ्जजीज   |
| तमाखू वाले—                 |             |
| मेसर्स अब्दुलहुसेन दिलदारहु | सेन चौक     |
| ,, खुदावस फकोरवक्ष फरे      | ोगंज        |
| " नसीर खाँ नसीम खाँ         | कटरा श्रावू |
|                             | तुराववाँ    |
| ,, मुकतिदा खाँ इकतिदा       | खाँ कटरा    |
| ষ্থা                        | वितुराम खाँ |
| केमिस्ट एण्ड डूगिस्ट—       |             |

मेसर्स इन्द्रचन्द्र एएड को० चौक दी गुप्ता स्टोअर्स अमीनाबाद मेसर्स जेम्स एएड को० हजरतगंज पी० केलेन एगड को० हजरतगंज दी बृटिश फार्मसी हजरतगंज न्यू किंग मेडिकलहाल अमीनाबाद मेसर्स सांवलजी एएड कम्पनी सालम एएड को० सरकार एगड को० केसरवाग जनरल मरचेंट्स-मेसर्स प्रभुद्याल छन्नूमल अमीनाबादपार्क बालाप्रसाद एण्ड नद्सी मल्लिक एएड संस 77 मल्लिक एण्ड ब्रदर्स

| मेसर्स   | मथुरादास रामनाथ अम        | ोनावाद        |
|----------|---------------------------|---------------|
| 33       | एम० नजीर एएड को०          | 77            |
| 33       | एम॰ एस॰ ञ्रावित           | "             |
| 73       | यू० पी० परवयूमरीहाउस      | "             |
| दी       | शीशमहल स्टोअर्स           | "             |
| मेसर्स   | सरयूप्रसाद एगड को०        | 77            |
| -        | हिमालियन स्टोअर्स         | 11            |
|          | हसन एएड संस               | 77            |
|          | वेशर मरचेंट्स—            |               |
| मेसर्स   | श्रब्दुल हुसेन खाँ अमीनाव | ाद पार्क      |
|          | महम्मद इसू                | 77            |
|          | एम० महम्मद् उमर           | 75            |
|          | वालिद हुसेन               | "             |
|          |                           |               |
| -        | मरचेंट्स—                 |               |
|          | काजिम एण्ड को० अमी        | _             |
| "        | एम० निसर एण्ड को०         | 77            |
| वुकसेल   | <b>र्स</b> —              |               |
| गंगा पु  | स्तकमाला कार्यालय अमी     | नावाद्        |
| भागव     | वुक डिपो                  | 77            |
| पेपर म   | रचेंट्स—                  |               |
| मेसर्स   | भोलानाथ सीताराम अमी       | नाबाद         |
| 22       | भोलानाथ एएड को०           | 33            |
| 33       | मुन्नेलाल कागजी श्रहि     | यागंज         |
| मोटरका   | र डिलर्स एण्ड रिपेअर्स—   | -             |
| ओरियं    | टल मोटरकार कम्पनी हुइ     | <b>र</b> तगंज |
| श्रपर इं | डिया मोटर इंजिनियरिंग वक  | सं "          |
| श्रवध    | मोटर वक्सी                | 53            |
| इम्पिर   | यल मोटर वर्क्स            | 77            |
| पायोनि   | यर मोटर इंजिनियरिंग वक्स  | \$17          |
| -        | ोटरकार कम्पनी             | 77            |
|          |                           | 77            |

77



लाला कुंदनलालजी ठेकेदार ( कुंदनलाल कुंनविहारीलाल) लखनऊ



लाला गयाप्रसादजी कपूर (गयाप्रसाद देशम्भूनाथ) लखनऊ



लाला कुंजबिहारीलालजी ( कुंदनलाल कुंजबिहारीलाल ) लखनऊ



लाला महाबीरप्रसादजी ( कुंदनलाल कुंजबिहारीलाल ) लखनऊ

मिलों की अधिकता के कारण यह नगर देशी मिलों के बने कपड़े का जहाँ केन्द्र है वहाँ रेलवे की सुविधा के कारण विलायती कपड़े का भी बहुत बड़ा केन्द्र माना जाता है। उत्तर भारत में दिल्ली के बाद किराने की यह बहुत बड़ी मण्डी मानी जाती है। यहाँ दाल के कितने ही कारखाने हैं जहाँ उत्तम दाल तैयार होती है और भारत के सभी प्रान्तों को बहुत बड़े परिणाम में भेजी जाती है। यहाँ का चमड़ा भी बहुत मशहूर है। खाल का बहुत बड़ा व्यापार होता है और साथ ही यहाँ खाल से चमड़ा पकाने और तैयार करने के भी कितने ही आधुनिक यांत्रिक सुविधाओं से संयुक्त बड़े बड़े कारखाने हैं। इतना ही नहीं, चमड़े से जूते, जीन, काठी, बैग, बक्स आदि भिन्न प्रकार के चमड़े के सामान बनाने के भी इसी प्रकार के बड़े बड़े कारखाने हैं। यहाँ कितनी ही शुगर फैक्ट्रियाँ हैं जो शकर तैयार करती हैं। यहाँ जहाँ तेजाव आदि रासायनिक पदार्थ तैयार करने का एक बड़ा कारखाना है वहाँ शराब तैयार करने और न्नुश बनाने के भी एक एक कारखाने हैं।

यहाँ भिन्न २ माल का न्यापार भी प्रायः भिन्न नाम से पुकारे जानेवाले मोहलों में ही प्रधान रूप से होता है। इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं।

| गरले             | का  | व्यापार   | कलेक्टरगंज में                      |
|------------------|-----|-----------|-------------------------------------|
| तेलहन            |     | 55        | कोपड़गंज में                        |
| कपास             |     | 97        | <b>39</b>                           |
| रूई              |     | <b>77</b> | <b>&gt;</b>                         |
| किराना           |     | 55        | नयागंज में                          |
| तम्बाकू श्रौर शी | ोरा | "         | रामगंज में                          |
| गुड़             |     | 23        | हूलागंज में                         |
| कपड़ा            |     | "         | जेनर्लगंज में                       |
| चाँदी सोना       |     | "         | चौक तथा नयागंज में                  |
| दाल              |     | 37        | ( तुअर की ) नहर किनारे दालमगडी में  |
|                  |     |           | ( उड़द आदि की ) पुरानी दालमण्डी में |
| चमड़ा            |     | 13        | वेगमगंज 🔧                           |
| w ^ >            |     | ^ '       |                                     |

यहाँ की तोल प्रायः सभी बाने की ४० सेर के मन से है पर यदि ऋढ़तियों की मारफत शक्कर ली जाय तो ४८॥ सेर तथा गल्ला ४१॥ सेर के मन से मिलेगा ।

यह नगर अपने व्यापार-वाणिव्य और कल-कारखानों के लिये विशेष महत्व का स्थान रखता है खतः यहाँ के कतिपय प्रधान कारखानों की नाम सूची हम नीचे दे रहे हैं जो इस प्रकार है। हैं। ला॰ कुंजिबहारीलालजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः महावीर प्रसादजी, प्रताप-चन्दजी, सिताबचन्दजी हैं। इनमें से सिताबचन्दजी पढ़ते हैं शेष व्यापार संचालन करते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

लखनऊ—मेसर्स कुन्दनलाल कुञ्जिवहारीलाल खेतगली, चौपटिया—T. A. Kundan यहाँ फर्म का हेड आफिस है। तथा बैंकिंग, जमींदारी और गांजे भांग की ठीकेदारी का काम होता है।

लखनऊ—मेसर्स कुंद्नलाल कुञ्जिबहारीलाल चौक—यहां सोना-चांदी का श्रौर जेवर का व्यापार होता है।

लखनऊ—मेसर्स कुन्दनलाल कुञ्जिबहारीलाल डालीगंज—यहाँ गल्ले का व्यापार और आढ़त का काम होता है।

लखनऊ—मेसर्स कुन्दनलाल कुंजिबहारीलाल श्रमीनुदौला पार्क—यहाँ चाँदी-सोना तथा जेवर श्रीर गोटे का न्यापार होता है।

लखनऊ—मेसर्स अप्रवाल ब्रद्स अमीनुदौला पार्क—यहाँ मोजा, विनयाइन का कारखाना है, तथा इनकी विक्री का काम होता है। इस फर्म का सञ्चालन महावीरप्रसादजी करते हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में आपने ला० माधवप्रसादजी के शरागत में मेसर्स कुन्दनलाल माधवप्रसाद के नाम से ई० आई० आर० रेलवे के केश-कंट्राक्टर के काम का ठीका लिया है। आपही सारी रेलवे लाइन के खजांची हैं।

मेसर्स गयाप्रसाद शम्भूनाथ

इस फर्म के मालिक यहीं के निवासी खत्री समाज के कपूर सज्जन हैं। पहले पहल ला० गयाप्रसादजी नेदलाली एवं चाँदी सोने का थोड़ा घरू व्यापार शुरू किया। संवत् १९५४ में आपने फर्म की स्थापना की जिस पर सोना-चाँदी और पुराने सिक्के का काम शुरू किया गया। इस व्यवसाय में इस फर्म ने अच्छी तरक्षी की। वर्तमान में यह फर्म यहाँ की प्रतिष्ठित फर्मों में मानी जाती है। ला० गयाप्रसादजी इस वक्त ७० वर्ष के होते हुए भी फर्म का काम सुचार रूप से संचालित करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः शम्भूनाथजी, गौरीशंकरजी और बालकृष्णजी हैं। तीनों ही फर्म के व्यवसाय का संचालन करते हैं श्रीर अनुभवी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। लखनऊ—मेसर्स गयाप्रसाद शम्भूनाथ, चौक—यहाँ बैंकिंग, जमींदारी और चाँदी-सोने का थोक और फुटकर तथा जेवर का काम होता है।

व्रश के कारखाने—
इिंडयन व्रश फेक्ट्री
चमड़े के कारखाने—
अपर इिंडया देहली टैनरी
कर्जन लेदर वर्क्स
कानपुर टैनरी

इिएडयन नेशनल टैनरी डच्छ्, वी. शेवान एण्ड को० जूते के कारखाने— आर्मी चूट एण्ड इक्जपमेन्ट फैक्ट्री वेस्ट एयण्ड लेदर को० हलीम चूट फैक्ट्री

## मिल ओनर्स

### मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान विसाऊ (जयपुर-स्टेट) है। ज्ञाप लोग ज्ञप्र-वाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। करीब १२५ वर्ष पूर्व ज्ञापके पूर्वज सेठ विनोदीरामजी फरुखा-बाद ज्ञाये। करीब ७५ वर्षों से यह फर्म वैजनाथ रामनाथ और पश्चात् मेसर्स वैजनाथ जुग्गी-लाल के नाम से कानपुर में व्यापार करती रही। उस समय इस फर्म पर वैंकिंग ज्ञोर हुंडी चिट्ठी का कारबार होता था। सेठ जुग्गीलालजी ने फर्म की अच्छी उन्नित की। आप व्यापार-कुशल, मेघावी एवम् चतुर सज्जन थे। ज्ञापका स्वर्गवास हो गया है। ज्ञापके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ कमलापतजी, सेठ वांकेविहारीजी एवम् सेठ राधाकुष्णजी हैं। आप तीनों सञ्जन संवत् १९७५ में अलग २ हो गये हैं।

उपरोक्त फर्म सेठ कमलापतजी की है। आप बड़े सरल, मिलनसार, व्यापार-चतुर और मेधावी महानुभाव हैं। आप ही की बुद्धिमानी एवम् व्यापार-चतुरता के कारण यह फर्म आज इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकी है। आपने सन् १९२२ में दी जुग्गीलाल कमलापित काटन मिल्स की स्थापना की। इसके पश्चात आपने Atheron wess cotton mills आईल मिल्स, शुगर मिल आदि कई प्रकार के मिलों की स्थापना की। जो इस समय सुचारु से चल रही हैं। इसके अतिरिक्त कई जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियाँ भी आपकी ओर से चल रही हैं।

सेठ कमलापतजी सिर्फ व्यापार में ही ध्यान देकर लाखों रुपया पैदाकर ही नहीं रह गये। आपने सामाजिक एवम् धार्मिक क्षेत्र में भी अच्छा अनुराग रखा। आपने गंगा के तट पर एक विशाल घाट तथा एक शिवालय बनवाया। कानपुर स्टेशन पर एक धर्मशाला भी आपकी श्रोर से बनी हुई है। एक द्वारकाधीश का मन्दिर भी आपने बनवाया। कहने का मतलव यह है कि आपने धार्मिक कार्यों में काफी रकम खर्च की। सामाजिक क्षेत्र में भी आप

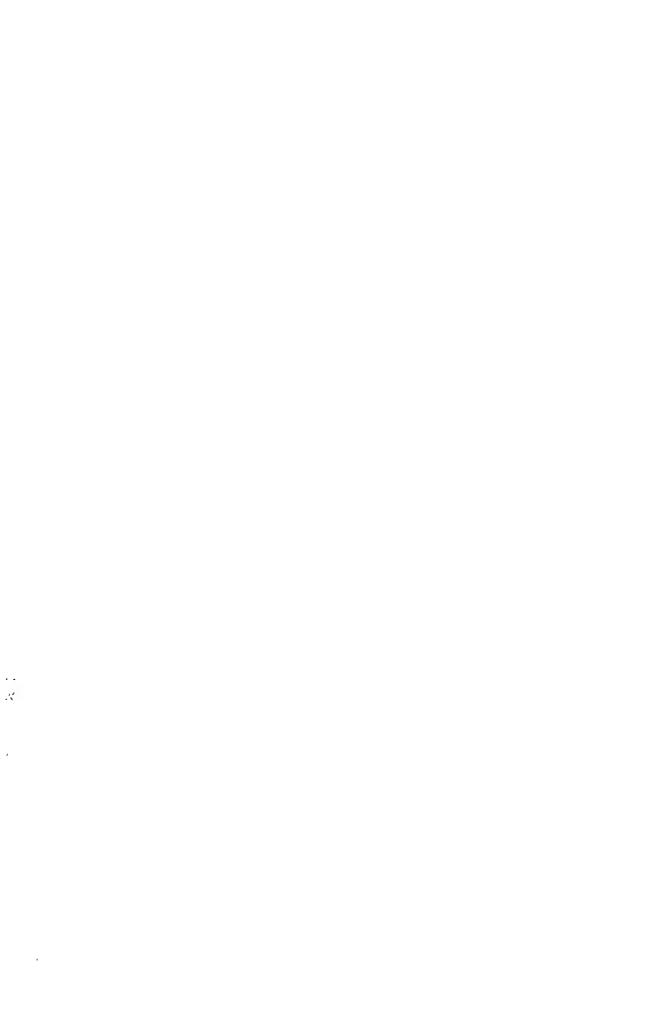

बाँकेबिहारीलालजी ने अपना स्वतन्त्र न्यवसाय मेसर्स बैजनाथ बालमुकुंद के उपरोक्त नाम से खोला। श्राप की फर्म यों तो श्रारम्भ से ही कितने ही कल-कारखानों जैसे बैजनाथ वालमुकुन्द ज्ञानिंग फैक्टरी माधोगञ्ज तथा इरिडयन डिस्ट्रलरी आदि की मालिक थी पर श्रापने बैजनाथ बालमुकुन्द ऊलन मिल्स नामक एक ऊनी माल तैयार करने का मिल भी खोल दिया जो आज पर्य्यन्त सफलता से काम रहा है।

वाबू बाँके विहारी लाल जी का ही यह साहस था कि जिसके प्रतिफलस्वरूप आपने व्या-पारिक क्षेत्र में एक नवीन लहर दौड़ा दी और भारतीय पूँजी द्वारा और भारतीय परिश्रम के बल भारतीयों के सञ्चालन में एक ऊलन मिल स्थापित कर दी। इस विशेष दृष्टि से आपका साहस अवश्य ही सराहनीय है। इसी प्रकार आपके शकर मिल की तैयार शक्कर भी अपनी पित्रता एवं सरसता में अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुकी है जिसके कारण कितने ही राजा महा-राजाओं की ओर से फर्म को सनदें मिली हुई हैं। फलतः राजपूताना और मध्य भारत में इस फर्म के कारखाने की शक्कर की पर्याप्त माँग रहती है। इस फर्म के वर्तमान मालिक बाबू बाँके विहारी लाल जी तथा आपके पुत्र बाबू मदन विहारी लाल जी हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- मेंसर्स—वैजनाथ वालमकुन्द चटाई मोहाल कानपुर T. A. Lalbanky ( लाल वाँके )— यहाँ फर्म का हेड आफिस है। तथा सभी प्रकार के कारखानों के संचालन का काम होता है।
- मेसर्स-- बालमकुन्द वाँकेविहारीलाल जेनरलगंज कानपुर-यहाँ ऊनी तथा सूती कपड़े का काम तथा अपने ऊलन मिल के माल की विक्री का काम होता है।
- दि बैजनाथ बालमकुन्द ऊलन मिल्स अनवरांज कानपुर—यहाँ फर्म का एक ऊलन मिल है जिसमें अनुमानतया २५० मजदूर काम करते हैं। यहाँ तिब्बती, काश्मीरी, शिमला, अबोहर, फाजलका, टनकापुर, हलद्वानी, कालिंगपुंग, आगरा, तथा नारनौल आदि से ऊन आती है और उससे बढ़िया शाल, लोई, रग, कम्मल, सर्ज, फलालैन, क्रीट तथा पट्टी आदि तैयार की जाती हैं। इसीके साथ २ एक होजियरी विभाग भी खोला जाने वाला है।
- दि वैजनाथ वालमुकन्द शुगर मिल्स अनवरगञ्ज कानपुर—यहाँ शक्कर का कारखाना है। जिसमें २१२ के लगभग मजदूर रोज काम करते हैं और उत्तम शक्कर तैयार की जाती है।
- वैजनाथ वालमुकन्द जीनिंग फैक्टरी माधोगङ्ज (हरदोई) -- यहाँ फर्म की जीनिंग फैक्टरी है जिसमें ४० जीनिंग मशीन है और लगभग ११३ मजदूर रोज काम करते हैं।

# मेसर्स फूलचंद चंदेमल

इस फर्म की स्थापना करीब ७० वर्ष पूर्व लाला फूल्चन्द्जी श्रौर ला० चन्द्रेमलजी के द्वारा हुई थी। श्राप दोनों सज्जनों का इसमें सामा है। ला० फूलचन्दजी ओसवाल श्वेताम्बर-जैन धर्मावलम्बी श्रौर ला० चन्द्रेमलजी खत्री समाज के सञ्जन थे। श्राप दोनों ही का स्वर्ग-वास हो चुका है।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक लाला फूलचन्द्जी के पुत्र ला० गुलाबचन्द्जी और स्व० ला० चन्देमलजी के पुत्र मुन्नालालजी हैं। आप दोनों ही फर्म का संचालन करते हैं। यह फर्म यहाँ जवाहरात के व्यवसायियों में अच्छी मानी जाती है।

लाला गुलाबचन्द्जी के ४ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः सिताबचन्द्जी, श्रमृतलालजी, जीव-नलालजी श्रौर श्री श्रभयचन्द्जी हैं। इनमें से बड़े सिताबचन्द्जी फर्म का संचालन करते हैं। मुन्नालालजी के राधेश्यामजी नामक एक पुत्र हैं जो इस समय बी० ए० में विद्याध्ययन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

लखनऊ—मेसर्स फलचन्द चन्देमल, फूलवाली गली, चौक—यहाँ सब प्रकार के जवाहरात वैंकिंग और जीनिंग फ़ैक्टरियों का काम होता है।

# मेसर्स हीरालाल चुन्नीलाल

इस फर्म की स्थापना स्वर्गीय सेठ चुन्नीलालजी नाहर ने की। आपने केवल पन्द्रह वर्ष की आयु से जवाहरात का काम प्रारम्भ किया और थोड़े ही समय में नौरतन की बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर ली। आप अपने समय में इस विषय के बहुत अच्छे जानकार माने जाते थे। आपने महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र प्रिन्स विक्टर के आगमन के समय में कमिश्नर की आज्ञा से लखनऊ के बनारस बाग में जवाहिरात और पुरानी कारीगरी की एक अच्छी नुमाइश वतलाई थी। जिसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। इसी प्रकार आपने जवाहिरात की शिक्षा सुलभ करने के लिए लखनऊ में जुबिली जवाहर स्कूल स्थापित किया था जो २५ वर्ष काम करके बन्द हो गया। आप चौरासी संग और नौरतन के अच्छे पारखी थे। आप के पास इसका उत्तम संग्रह था। जो आज भी इस परिवार के पास अक्षुएण रूप में रक्खा हुआ है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला चुत्रीलालजी के लघु भ्राता लाला फूलचंदजी के पुत्र लाला फतेचंदजी तथा लाला अमीचंदजी हैं। आप फर्म का पूर्ववत् संचालन कर रहे हैं।



लाला मदनगोपालजी ( नारायणदास लछमनदास ) कानप्र



बाव् राधेलालजी ( नारायणदास लडमनदास ) कानपूर



लाला कुंनीलालजी ( नारायणदास लडमनदासे ) कानपूर



बावृ गोपालदासजी ( नारायणदास लखमनदास ) कानपूर

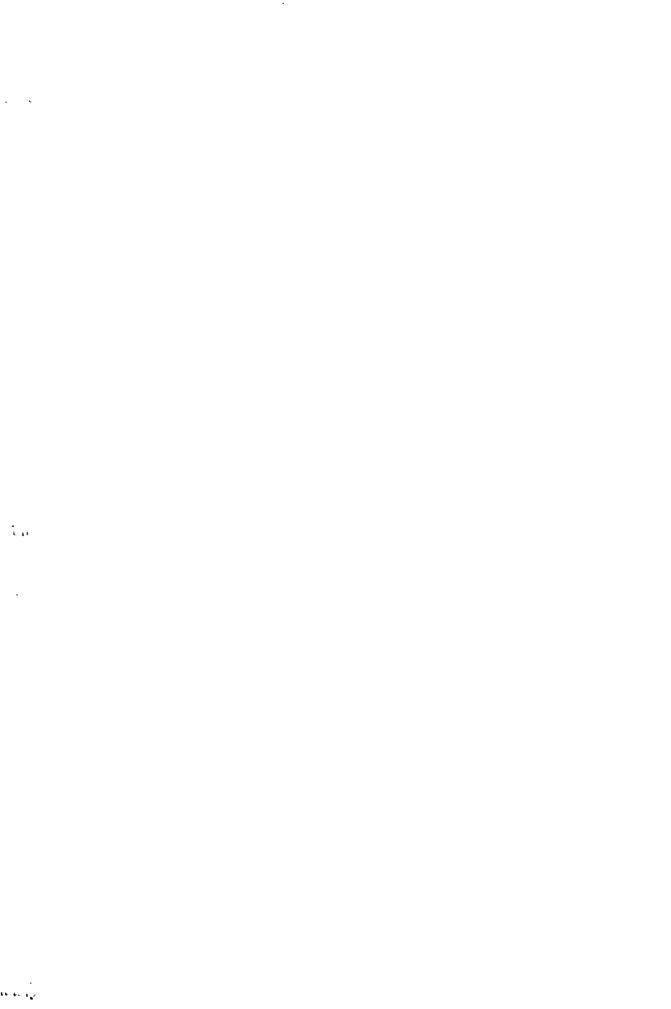

के इस माल को निकालने के लिये भारत के प्रधान २ केन्द्रों में इसकी एजन्सियाँ भी हैं जिनमें तेल और खली की श्रच्छी माँग रहती है। इतना ही नहीं यह फर्म बहुत बड़े परिमाण में खली श्रीर तेल योरोप को एक्सपोर्ट करती है। फर्म की शाखायें कलकत्ता श्रीर खुलना में हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला बनारसीदासजी, लाला मदनगोपालजी, लाला कन्हैया-लालजी तथा लाला कुंजीलालजी हैं। आप लोग नारनौल (राजपुताने) के आदि निवासी हैं पर बहुत अर्से से कानपुर में ही रहते हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

कानपुर मेसर्स—नारायणदास लछमनदास नयागंज T. A. Lakhmijee—यहाँ फर्म का हेड आफिस है। यहाँ प्रधानतया तेल का काम होता है और साथ ही खली का व्यापार भी है इसके अतिरिक्त यह फर्म वैंकिंग विजिनेस भी करती है। मेसर्स नारायणदास लछमनदास क्रिंग वाँगड़ विलिंडग हरीसनरोड T. A. कलकत्ता—Thakurjee यहाँ तेल तथा खली की विक्री का काम होता है। खुलना मेसर्स—नारायणदास लछमनदास T. A. Thakurjee—यहाँ तेल की विक्री का काम होता है।

## मेसर्स मातादीन भगवानदास

इस फर्म के संचालक अथवाल वैश्य समाज के सिरोही वाले सज्जन हैं। आप लोगों का आदि निवासस्थान कानोड़ ( महेन्द्रगढ़-पिटयाला स्टेट ) का है। संवत् १९२५ में मौजीरामजी यहाँ आये तथा मेसर्स राधाकृष्ण मङ्गलराम की फर्म पर कार्य करने लगे। आपके पश्चात् आपके बड़े पुत्र लाला मातादीनजी भी आये और इसी फर्म पर कार्य्य करना प्रारम्भ किया। पश्चात् संवत् १८६१ में मौजीरामजी ने अपने पुत्रों के नाम से फर्म खोला। आपके दूसरे पुत्र का स्वर्गवास संवत् १९६२ में तथा आपका संवत् १९६८ में हो गया। आपके पश्चात् इस फर्म की देख रेख आपके बड़े पुत्र करने लगे। आप व्यापारिक सज्जन हैं। आपने अपनी बुद्धिमानी एवं मिलनसारी से फर्म के व्यापार में अच्छी उन्नति की है। इस फर्म पर क्रमशः माचीस, वारदाना, गल्ला, चीनी, एवम् चावल का व्यापार ग्रुक्त हुआ जो वर्तमान में भी सुचार रूप से चल रहा है। आपने एक तेल का मिल भी खोला।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला मातादीनजी हैं। आपके श्रौंकारमलजी तथा दयारामजी नामक दो पुत्र हैं। बड़े आपकी देख रेख में फर्म का संचालन करते हैं। छोटे भी संचालन में योग देते हैं।

# मेसर्स बद्रीदास छेदीलाल जैन

इस फर्म के मालिकों का निवासस्थान लखनऊ का है। आप लोग अप्रवाल जैन समाज के दिगम्बर सम्प्रदाय के महानुभाव हैं। इस फर्म के आदि संस्थापक ला॰ बद्रीदासजी ने लगभग ५० वर्ष पूर्व मेसर्स बद्रीदास केदारनाथ के नाम से गोटे किनारी का व्यवसाय आरम्भ किया। आपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की और फर्म को काफी तरक्की दी। लगभग ३० वर्ष पूर्व आपके छोटे भाई ला॰ केदारनाथजी फर्म से अलग हो गये, तब ला॰ बद्रीदासजी ने अपना स्वतन्त्र व्यापार उपरोक्त नाम से खोला और फर्म को अच्छी तरक्की की अवस्था पर पहुँचाया। लाला बद्रीदासजी के स्वर्गवास के बाद आपके दत्तक पुत्र लाला छेदीलालजी ने फर्म के व्यापार को सँभाला। आपने भी फर्म के काम को अच्छी योग्यता से सञ्चालित किया। आपका स्वर्गवास लगभग ७ वर्ष पूर्व हो गया। तब से आपकी फर्म का सञ्चालन आपके पुत्र लाला बनवारीलालजी करने लगे।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला वनवारीलालजी तथा आपके भाई लाला मंगलसेनजी हैं। इस फर्म का प्रधान संचालन लाला वनवारीलालजी करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— मेसर्स—बद्रीदास छेदीलाल गोटेवाले, चौक, लखनऊ—यहाँ गोटा, पट्टा, बाकड़ी किरन, मालर श्रादि का काम होता है तथा जरदोजी, सलमा सितारा, तार कटाव और गोटे का व्यापार होता है।

## मेसर्स लालविहारी केदारनाथ

श्राप लोग श्रमवाल वैश्य समाज के दिगम्बर जैन धर्मावलम्बी सज्जन हैं। इस फर्म के संस्थापक लाला केदारनाथजों ने लगभग ३० वर्ष पूर्व गोटा किनारी के व्यवसाय को उपरोक्त नाम से श्रारम्भ किया। इसके पूर्व इस फर्म के आदि संस्थापक लाला केदारनाथजी ने श्रपने भाई लाला बद्रीदासजों के साथ मेसर्स बद्रीदास केदारनाथ के नाम से गोटा किनारी का व्यवसाय लगभग ५० वर्ष पूर्व श्रारम्भ किया था। तब से श्राप की फर्म पर यही काम हो रहा है। इस फर्म ने इस व्यवसाय में श्रच्छी उन्नित की है और यहाँ की गोटा किनारी का व्यवसाय करनेवाली फर्मों में यह श्रच्छी फर्म मानी जाती है। लाला केदारनाथजी ने अपनी स्वतन्त्र फर्म खोली और अच्छी सफलता प्राप्त की। इस फर्म की उन्नित का प्रधान श्रेय लाला केदारनाथजी को ही है। आपका स्वर्गवास सन् १९२५ में हुश्रा। आपके दो पुत्र थे बड़े का नाम लाला छेदीलालजी श्रीर छोटे का नाम गिरधारीलालजी था। जिसमें लाला छेदीलालजी स्व० लाला

१४३

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— मेसर्स—रामजसमल श्रीराम नयागंज कानपुर—यहाँ बैंकिंग, रुई, गहा तथा छाढ़त का काम होता है। यहाँ फर्म का हेड छाफिस है।

मेसर्स-श्रीराम महादेवप्रसाद हरीशगंज कानपुर T. A. Ram.—यहाँ इसी नाम से काटन जिनिंग, प्रेसिंग एएड रोलर फ्लावर मिल है। यहाँ छाटा, मैदा, सूजी, चोकड़ छादि उमदा तैयार होती हैं। यहाँ रेल्वे तथा गवर्नमेंट के कंट्राक्ट का भी काम होता है।

मेसर्स-श्रीराम हेमराज कोपरगंज, कानपुर T. A. Premier-दी न्यू श्रीमीयर आईल मिल के नाम से यहाँ तेल का मिल है। इसमें हेमराजजी मेहरा का सामा है।

इस फर्म की ओर से नारनोल में एक संस्कृत पाठशाला तथा चित्रकोट में एक पाठ-शाला चल रही है। इसमें कुछ विद्यार्थी तो भोजन वस्त्र भी पाते हैं। शेष सिर्फ विद्याध्ययन करते हैं।

## मेसर्स सादीराम गंगामसाद

इस फर्म के मालिक कानोड़ (पिटयाला) के निवासी हैं। आप अग्रवाल समाज के कानोड़िया सजन हैं। इस फर्म के पहले इसके पूर्व मालिक सेठ राधाकुरुण्जी ने यहाँ आकर संवत् १९१२ में मेससे राधाकुरुण् मंगतराय के नाम से फर्म की स्थापना की। उस समय इस पर नमक का ज्यापार होता था। आप ज्यापारकुराल और धार्मिक स्वभाव के सज्जन थे। आपने अपने हाथों से हजारों लाखों रुपैया कमाया तथा सार्वजनिक कामों में खर्च किया। आपने कानोड़ तथा कानपुर में एक २ धर्मशाला बनवाई तथा एक बहुत बड़ी रकम धर्मखाते में दी जिसकी रजिस्ट्री संवत् १९५२ में सरकार द्वारा हो गई है। इस रकम से करीब १५ हजार रुपैया सालाना आमदनी होती है। जो धर्मखाते में खर्च की जाती है। कानोड़ तथा बनारस में आपकी ओर से एक २ विद्यालय तथा अन्न क्षेत्र भी स्थापित है, तथा आपकी ओर से कई कूप वगैरह भी बनाये गये। कहने का मतलब यह है कि आपका धार्मिक जीवन बहुत अच्छा रहा है। आप अपने ही सामने अपने ६ हों पुत्रों को अलग २ कर गये थे। जिनके नाम क्रमशः मंगतरामजी, गणपतरामजी, सादीरामजी, नन्दिकशोरजी, रामनिरंजनजी तथा हरप्रसादजी हैं। सेठ राधाकुरुणजी का स्वर्गवास संवत् १९५२ में होगया।

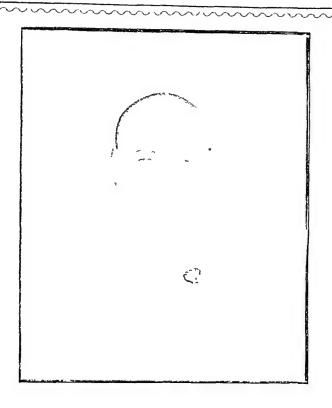



स्व॰ सेठ गयाप्रसादनी ( मन्नालाल मूलचंद ) लखनऊ लाला गणेशप्रसादनी खन्नी (प्रभूदयाल गणेशप्रसाद) लखनऊ



लाला मूलचंदजी ( मन्नालाल मूलचंद ) लखनऊ



लाला फूलचंदनी ( मनालाल फूलचंद ) लखनऊ

|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |

# मेसर्स मनालाल मूलचंद

श्राप लोग माधवगढ़ ( ग्वालिनी ) जैपुर स्टेट के आदि निवासी हैं। पर लगभग ५ पुक्त से लखनऊ रहते हैं। श्राप लोग माहेश्वरी वैश्य समाज के सोमानी सज्जन हैं।

सेठ मन्नालालजी ने स्वदेश से यहाँ आकर अपना व्यवसाय स्थापित किया और मेसर्स प्रभूदयाल मन्नालाल के नाम से कमीशन एजेएट तथा नमक का काम आरम्स किया। इस व्यवसाय में लखनऊ निवासी लाला प्रभूदयालजी खन्नी की हिस्सेदारी थी जो बहुत अर्से तक रही। सेठ मन्नालालजी का स्वर्गवास हो गया। आपके बाद फर्म का प्रधान संचालन आपके पौन्न सेठ गयाप्रसादजी करने लगे। आप बे वे व्यवसाय को अच्छी तरकी दी और काम को अधिक विस्तृत रूप दिया। आप बे वे व्यवसायकुशल महानुभाव थे। आपने शहादतगक्ष वाली अपनी कोठी के पास ही राधावल्लभ का एक विशाल मन्दिर बनवाया है। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९७५ में हुआ। आपके बाद अपके पुत्र सेठ मूलचन्द्जी तथा सेठ फूलचन्द्रजी ने फर्म का काम अपने हाथ में लिया। इस प्रकार इस पुराने फर्म ने बहुत प्रतिष्ठा और उन्नति की पर सम्वत् १९८५ में इसके मालिक।लोग अलग २ हो गये और सेठ गयाप्रसादजी के बड़े पुत्र सेठ मूलचंदजी ने अपना स्वतन्त्र व्यवसाय उपरोक्त नाम से स्थापित किया। और वर्तमान में आप हो व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। आप स्वभाव के सरल एवं मिलन-सार सज्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स—मन्नालाल मूलचंद, कोठी शहादतगंज, लखनऊ—यहाँ मालिकों का निवास-स्थान है भीर वैंकिंग का काम होता है।

मेसर्स—मञ्जालाल मूलचन्द आयलिमल डालीगंज लखनऊ—यहाँ तेल का मिल है जहाँ सब प्रकार का तेल तैयार होता है। इसके साथ आर्यन फाडण्ड्री और आटे की चक्की भी है।

# मेसर्स मनालाल फूलचंद

इस फर्म के संस्थापक स्व० सेठ गयाप्रसादजी के छोटे पुत्र सेठ फूलचंदजी हैं। सम्वत् १९८५ में जब पुरानी फर्म मेसर्स प्रभूदयाल मन्नालाल के सब मालिक अलग २ हो गये और अपना अपना व्यवसाय स्वतंत्र हो करने लगे तब सेठ फूलचंदजी ने भी अपना स्वतंत्र व्यवसाय उपरोक्त नाम से खोला। आपके फर्म में महाजनी लेन देन तथा कमीशन एजेन्ट का काम होता है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक राय साहिब बाबू गोपीनाथजी मेहरोत्रा तथा बाबू छंगामलजी कपूर हैं। आप दोनों ही महानुभाव फर्म के व्यापार संचालन में प्रधान भाग लेते हैं। आप दोनों ही खत्री समाज के सज्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कानपुर—मेसर्स गोपीनाथ छंगामल पुरानी चावल मंडी—यहाँ फर्म का हेड आफ़िस है तथा सभी प्रकार के फैंसी विलायती माल का व्यापार होता है तथा बहुत बड़े परिमाण में माल सदा स्टाक में रहता है।

दिल्ली—मेसर्स गोपीनाथ छंगामल क्वाथ मार्केट—यहाँ पीसगुड्स का इम्पोर्ट श्राफिस है श्रीर विलायती कपड़े का न्यापार होता है।

अमृतसर—मेसर्स गोपीनाथ छंगामल सेन्ट्रल वेंक विलिंडग्स —यहाँ पीसगुड्स का इम्पोर्ट श्राफिस है तथा विलायती कपड़े का व्यापार होता है।

## मेसर्स गंगाधर वैजनाथ

इस फर्म के संचालकों का आदि निवास स्थान चुरू (बिकानेर) का है। आप अप्रवाल वैश्य समाज के बागला सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना करीब ६० वर्ष पूर्व हुई। इसके स्थापक सेठ गंगाधरजी हैं आपने यहाँ आकर कपड़े एवं गरुले का व्यापार प्रारंभ किया। आपके दो पुत्र हुए सेठ वैजनाथजी और सेठ मदीलालजी। सेठ वैजनाथजी का अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया। इस समय फर्म का संचालन सेठ गंगाधरजी तथा आपके पुत्र मदीलालजी करते थे। श्रापके सामने ही मदीलालजी के सुपुत्र बाबू दीनानाथजी फर्म के कार्य का संचालन करने लग गये थे। आप व्यापारकुशल और चतुर सज्जन थे। आपने शुरू २ में स्वदेशी काटन मिल की सोल एजेंसी ली। इसके पश्चात कानपुर काटन मिल की भी एजेंसी आपने ली जो वर्तमान में भी सुचारू रूप से चल रही है। अहमदाबाद के भी कई मिलों के कपड़ों की आपने एजेन्सी ली। आप कॉटन का बहुत बड़ा व्यापार करते थे। कहने का मतलब यह है कि ज्ञाप व्यापार में बहुत चतुर थे। व्यापार के साथ ही साथ सार्वजनिक कार्यों में भी ज्ञाप बहुत योग देते थे। आपका यहाँ बहुत सम्मान था। आप करीब २० वर्ष तक म्युनिसिपल कमीशर रहे। आपका सार्वजनिक कार्यों में बड़ा अनुराग रहता था। आप अपर इंडिया चेम्बर आफ कॉमर्स और यू० पी० चेम्बर आफ कॉमर्स के जनक थे। मारवाड़ी स्कूल के स्थापित करने में सब से बड़ा भाग आप ही का था। स्थानीय सनातनधर्म कमर्शियल कालेज के स्थापन में भी स्नाप खास व्यक्तियों में से थे। शिक्षा से आपको अधिक प्रेम था। आप

| å å -                                | संयुक्त-प्रान                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| मेसर्स सौभागचंद रिखबदास चौक          | मेसर्स नन्हेमल नरोत्तमदास शहादतगंज   |
| ,, हीरालाल चुन्नीलाल ,,              | ,, पोकरमल विशंभरद्याल फतेगंज         |
| कपड़े के न्यापारी—                   | ,, प्रमुद्याल गणेशप्रसाद शहाद्तगंज   |
| मेसर्स कालीचरन जगन्नाथ अमीनाबाद      | ,, बद्रीदास बरातीलाल                 |
| ,, जमनादास मोहनलाल ,,                | " वंसीधर जानकीप्रसाद फतेगंज          |
| ,, देवीदास मदनलाल ,,                 | ,, मन्नालाल फूलचंद शहाद्तगंज         |
| ,, नारायणदास जगन्नाथ ,,              | ,, मातादीन रामनारायण                 |
| " मोहनलाल कन्हैयालाल राजा का बाजार   | ,, मांगीलाल प्रेमसुख                 |
| " मद्नलाल वहभदास विक्टोरिया स्ट्रीट  | ,, रामदुलारे हरनामप्रसाद फतेगंज      |
| ,, रामप्रसाद दामोद्रदास अमीनाबाद     | ,, राजामल हजारीलाल डालीगंज           |
| " रामचन्द्र किशनचन्द् "              | ,, लक्ष्मीनारायण लादूराम शहाद्तगंज   |
| " रामजीमल कुंजबिहारी "               | , सीताराम रामानन्द डालीगंज           |
| ,, शिवनारायण शिवप्रसाद ,,            | ,, हरदयालमल बलदेवप्रसाद फतेगंज       |
| "स्वदेशी भंडार "                     | घी और चीनी के व्यापारी-              |
| ,, शंकरदास पुरुषोत्तमदास ,,          | मेसर्स अब्दुल सिकंद्र राजा बाजार     |
| ,, हरिसिंह बालसिंह ,,                | ,, जयजयराम तुलसीराम त्रागामीर ड्योढी |
| चिक्रन और फर्द वाले—                 | ,, भीखामल मुत्सदीलाल राजाबाजार       |
| मेसर्स अब्दुल रहीम अब्दुल अजीज चौक   | ,, रघुवरदयाल गोवर्धनदास ,,           |
| ,, गोकुलचंद जयनारायण ,,              | " साहबदीन रघुवरदयाल आगामीर ड्योढी    |
| ,, छंगामल रामशरण "                   | ,, हीरालाल चुत्रीलाल शहाद्तगंज       |
| ,, बद्रीदास जगन्नाथ ,,               | चाँदी-सोने के व्यापारी               |
| " भैरवनाथ विश्वनाथ "                 | मेसर्स ईश्वरीप्रसाद महादेवप्रसाद चौक |
| " विसेसरनाथ बाबूराम 🦟 "              |                                      |
| ,, लालबिहारी टंडन ,,                 | कियोगीनान कियानाम                    |
| गह्ये के व्यापारी                    | गलाबगग्र गोतिन्दप्रमान               |
| मेसर्स अयोध्याप्रसाद वंसीधर शहादतगंज | ,, गयात्रसाद शंभुनाथ ,,              |
| ,, कन्हैयालाल दाताराम डालीगंज        | ,, तातीमल भोलानाथ ,,                 |
| ु, कन्हैयालाल जगन्नाथ ,,             | ,, मन्नीलाल गिरधारीलाल ,,            |
| ,, कुन्दनलाल कुंजिबहारीलाल शहादतगंज  | ,, मुरलीधर मक्खनलाल ,,               |

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# कानपुर

यह नगर ई० आई० श्रार० की मेन लाइन पर बसा हुआ है। यहाँ से जी० श्राई० पी० रेलवे की एक शाखा मांसी को श्रोर दूसरी बाँदा को जाती है। इसके श्रितिरक्त बी० एन० डब्ख्० श्रार० की कानपुर किटहार वाली मेन लाइन का जहाँ यह नगर पश्चिमीय टरिमनस है वहाँ बी० बी० एण्ड० सी० श्राई० रेलवे की छोटी छाइन श्रक्षनेरा होती हुई यहाँ से आगरा तक गयी है इस नगर के बायी श्रोर से भागीरथी नदी बहती है।

यह नगर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत पुराना नहीं है। कहा जाता है कि इसे अन्तिम हिन्दू सम्राट् पृथ्वीराज चौहान के भाई कान्ह कुँवर ने बसाया था जिसकी पुरानी बस्ती वर्तमान नगर से कुछ ही दूर पुराने कानपुर के नाम से आंज भी प्रसिद्ध है। जिस समय ऋंप्रेजों ने मुगल सम्राट् से दीवानी ली उसी समय यह भूप्रदेश भी उनके प्रवन्ध में आया और राज-नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समभ कर ही अवध के नवाबों की राजधानी लखनऊ के समीप गंगा के इस पार अंग्रेजों ने अपनी छावनी स्थापित की । परिगामतया इसके समीप छोटे से नगर की वृद्धि हो चली छोर समय पाकर इतना बड़ा नगर बस गया। यहाँ एक समय बहुत वड़ी छावनी थी जिसका प्रमाण वर्तमान नगर के महले दे रहे हैं। नगर के कितने ही मुहल्ले जैसे फीलखाना, तोपखाना, रोटी गुराम, फरीसखाना, शुतरखाना आदि आज भी बताते हैं कि किसी समय छावनी के विभिन्न विभाग यहाँ पर वर्तमान थे। कानपुर से कुछ ही मील की दूरी पर ब्रह्मावर्त नामक पुराना स्थान है। जिस समय दक्षिण में पेशवा लोगों के शासन को अन्त हुआ था। उस समय अन्तिम बाजीराव को ब्रह्मावर्त में जागीर दे कर रक्खा गया था। सन् १८५७ ई० के सिपाही विष्नुव के समय इसी ब्रह्मावर्त के पेशवाई परिवार के नाना साहिब ने इस नगर पर अधिकार कर लिया था पर जब शान्ति स्थापित हुई तो पुनः यह नगर ऋंग्रेजों के शासन में उन्नित करने लगा और १९ वीं शताब्दी के अन्तिम काल और २० वीं के प्रारम्भ काल में यह नगर कला कौशल एवं व्यापार वाणिव्य परिपूर्ण एक विस्तृत एवं जनाकीर्ण नगर हो गया। इसकी इन्हीं विशेषतात्रों से इसे लोग उत्तर भारत का 'मैनचेष्टर' कहते हैं।

यह नगर उत्तर भारत के उपजाऊ भूभाग में है श्रवः यहाँ गरला बहुतायत से आता है और तेलहन माल का बहुत बड़ा स्टाक रहता है। इसी प्रकार यहाँ रूई की प्रचुरता और

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स—गणेशप्रसाद दलाल जनरलगंज, कानपुर T. A. Dalal—यहाँ हेड त्र्याफिस है तथा मीलों के सूत का तथा कपड़े की एजंसी का व्यापार, आढ़त का काम तथा मिलों की एजेंसी का काम होता है।

मेसर्स—हनुमानदास केसरीप्रसाद नौघड़ा, कानपुर—यहाँ सृत की विक्री का काम होता है। मेसर्स—फूलचंद गजानन्द जनरल गंज, कानपुर—यहाँ कपड़े का व्यापार होता है।

## मेसर्स ज्वालामसाद राधाकृष्ण

इस फर्म के मालिकों का आदि निवासस्थान पंजाब है पर एक अर्से से आप लोग कानपुर में ही रहते हैं। आप लोग खत्री समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग १८ वर्ष पूर्व लाला गोपालदासजी तथा लाला बुद्धूलालजी ने कानपुर में की थी। आप लोगों ने आरम्भ में कपड़े की फुटकर विक्री का न्यापार कर उसे उन्नत अवस्था पर पहुँचा और आज यह फर्म कपड़े का थोक न्यापार करती हैं। इसकी प्रधान उन्नति इन्हीं महानुभावों के हाथों से हुई। आप लोगों का प्रधान कार्यक्षेत्र न्यापारी वातावरण है फिर भी आप लोग सार्व-जिनक कार्यों में सहयोग देने में हर्ष मानते हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला गोपालदासजी तथा लाला बुद्धूलालजी हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स—सीतलप्रसाद श्यामलाल चटाई मोहाल कानपुर—यहाँ कपड़े का काम होता है। मेसर्स—लिलतराम मंगीलाल जेनरल गंज कानपुर—यहाँ कपड़े का काम होता है। मेसर्स—ज्वालाप्रसाद राधाकृष्ण काहू की कोठी कानपुर T. A. Importer यहाँ कपड़े के

इम्पोर्ट का काम होता है।

मेसर्स—व्वालाप्रसाद राधाकुष्ण ३७ कैनिंग स्ट्रीट कलकत्ता—यहाँ कपड़े का काम होता है। मेसर्स—छंगामल वालकुष्ण कपड़ा वाजार फरुखाबाद—यहाँ कपड़े का काम होता है।

# मेसर्स जुगुलिकशोर वलदेवसहाय

इस फर्म की स्थापना लगभग ७० वर्ष पूर्व लाला जुगुलिकशोरजी ने की थी। आप लोग रस्तोगी समाज के सज्जन हैं। इस फर्म पर आरम्म से ही कपड़े का काम हो रहा है। इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला चुन्दावनजी हैं। आप ही फर्म का प्रधान संचालन करते हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

काटन मिल्स-इलगिन मिल्स कम्पनी लि॰ ऐथर्टन मिल्स लि० कानपुर काटन मिल्स को० काकोमी फैक्ट्री कानपुर टेक्सटाइल लि॰ कानपुर काटन मिल्स को० जुग्गीलाल कमलापत स्थितिंग वीविंग मिल्स न्यू विक्टोरिया मिल्स को० लि० मेवर मिल्स को० लि० स्वदेशी काटन मिल्स को० लि० काटन जीनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्टरी-श्रीकृष्ण जीनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल्स श्रीराम महादेवप्रसाद काटन प्रेसिंग फैक्टरी ओरेम काटन जीनिंग मिल्स गंगा काटन हाइड्रोलिक प्रेस जान्सन जीतिंग मिल्स जी. एन. कोकलस जीनिंग एएड प्रेसिंग फैक्टरी फार्वेस जीतिंग फैक्टरी जलन मील्स**—** कानपुर ऊलन मिल्स कम्पनी वैजनाथ बालकुमुन्द ऊलन मिरस कम्पनी वेस्ट काटन मिल-श्रार. अम्रवाल एण्ड को० काटन वेस्ट फैक्टरी जूट मिल-जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल सिंहानियाँ हलवासिया जूट मिल भाइल मिल्स-कानपुर आइल मिल्स कम्पनी कुइटला आइल मिल्स गंगा आइल मिल्स एएड जीनिंग फैक्ट्री

दीनानाथ हेमराज आइल मिल्स नारायणदास लक्ष्मणदास आइल मिल्स न्रास एण्ड आइर्न फाउण्ड्री प्रीमियर आइल मिल्स लि॰ मातादीन भगवानदास आइल मिल्स एण्ड त्रास फाउएड्डी यू० पी० सेन्ट्रल मिल्स श्रीगोपाल काटन जींनिंग सोप एण्ड ग्रा० मिल्स शक्कर के कारखाने-कानपुर शुगर वक्से लि० वैजनाथ बालमुकुन्द शुगर फैक्ट्री यूनियन इगिडयन शुगर मिल्स को० लि० क्षोभर मिल्स-कानपुर फ्लोर मिल्स को० लि० गंगा फ्लोर मिल्स श्रीराम महादेवशसाद जीनिंग रोलर पलोर मिल्स लोहे के कारखाने-श्याम आयर्न एएड स्टील को० लि० यू० कोठारी एण्ड को० सोडा का कारखाना-कानपुर एरेटिंग गैस को० लिं० बर्फ का कारखाना-भागंव आइस फैक्ट्री शराब का कारखान:-इिएडयन डिस्टिलरी कम्पनी, तेजाव का कारखाना--डी॰ वाल्डी एगड को॰ लि॰ हरी-खाद के कारखाने-कानपुर बोन फेर्टलाइजर वक्से मगरवारा (उन्नाव)

मेसर्स—निहालचन्द बलदेव सहाय नार्नौल—यहाँ वैंकिंग का काम होता है। यहाँ आदि निवासस्थान है।

## मेसर्स वंशीधर गोपालदास

इस फर्म के मालिक फरुखाबाद के निवासी हैं। त्राप लोग रस्तोगी समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का सचित्र परिचय हमारे इसी ब्रन्थ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग के प्रष्ठ १२८ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म कपड़े का व्यापार करती है।

## मेसर्स वेगराज हरद्वारीमल

इस फर्म के मालिकों का आदि निवासस्थान भिवानी है। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के वागिड़िया सज्जन हैं। इस फर्म के आदि संस्थापक सेठ वेगराजजी लगभग ६० वर्ष पूर्व कानपुर आये और कपड़े का व्यापार करने लगे। आपके पुत्र लाला हरद्वारीमलजी अपने पूज्य पिताजी की देख रेख में व्यापार संचालन का काम करने लगे। आप लोगोंने फर्म को अच्छी उन्नत अवस्था पर पहुँचाया। लाला वेगराजजी का स्वर्गवास सम्वत् १९६० में हो गया तब से आपके पुत्र लाला हरद्वारीमलजी अपनी फर्म का संचालन करने लगे। आप व्यापारकुशल सज्जन थे। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९६० में हुआ और फर्म के संचालन कार्य को आपके पुत्र लाला बद्रीदासजी ने सम्हाला। आपने बम्बई, कलकत्ता, दिख्ली आदि कितने ही व्यापारिक केन्द्रों में अपनी फर्म खोलीं जो आज भी पूर्ववत् व्यापार कर रही हैं। आपने अपनी फर्म को अच्छी उन्नति दी है। इस समय इस फर्म के मालिक लाला बद्रीदासजी वागिड़िया हैं। आप धार्मिक व्यक्ति हैं आपने एक धर्मशाला, वगीचा, गंगाजी का घाट तथा मन्दिर आदि स्थानीय आनन्देश्वर मंदिर परमर घाट पर बनवाये हैं। आपने भिवानी में भी जलकुएड तैयार कराया है। यहाँ की धर्मशाला में सदाव्रत की व्यवस्था भी है। आपने आनन्देश्वर का जीणींद्वार कराया है।

फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्म—बेगराज हरद्वारीमल जेनरलगञ्ज कानपुर—यहाँ फर्म का हेड आफिस है। यहाँ कपड़ा श्रीर वैंकिंग का काम होता है।

मेसर्स—बद्रीदास बागिड्या जेनरलगंज कानपुर T. A. Ramunkar—यहाँ कपड़े के इम्पोर्ट का काम होता है। कम न थै। आप कानपुर में होनेवाली अप्रवाल महासभा के स्वागताध्यक्ष रहे थे। इसी प्रकार और भी कई कार्य आपके द्वारा हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ कमलापतजी हैं। आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम कमशः पद्मपतिजी, होशपतिजी एवम् लक्ष्मीपतिजी हैं। आप लोग सब शिक्षित एवम् मिलन-सार हैं। आप कई संस्थाओं के सभापति आदि हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स—जुग्गीलाल कमलापत चटाई मोहाल, कानपुर T. A. Laljuggi—यहाँ फर्म का हेड आफिस है। तथा बैंकिंग, मीलों के बने माल एवम् मिलों के लिये सामान की खरीद का काम होता है। यह फर्म यहाँ बहुत प्रतिष्ठित समभी जाती है।

मेसर्स—जुग्गीलाल कमलापत ९४ लोअर चितपुर रोड रोड कलकत्ता T. A. Kamlapat— यहाँ वैंकिंग, जूट, कपड़ा एवम् घर के मिलों के बने माल का न्यापार होता है।

मेसर्स—जुग्गीलाल कमलापत इटावा—यहाँ जीनिंग श्रौर प्रेसिंग फैक्टरी है तथा कॉटन का व्यापार होता है।

दी जुग्गीलाल कमलापत काटन स्पि० एएड लि० मिल कानपुर—यहाँ आपका कपड़े का मिल है। इस मिल में मजवूत एवप् सुन्दर कपड़े तैय्यार होते हैं। यहीं आपका निवासस्थान है।

मेसर्स—जुग्गीलाल कमलापत कटनी (चित्रकूट)—यहाँ भी आपकी जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरी है, तथा कॉटन का न्यापार होता है। यहाँ आपका एक तेल का मिल भी है।

जे० के० जूट मिल्स कानपुर—हैसियन और बारदाना।

कमला आइस फैक्टरी।

जे० के० स्त्राईल मिल्स—तेल का मिल।

जे० के० हाजियारी फैक्टरी-यहाँ सब प्रकार की होजियरी बनती है।

# मेसस वैजनाथ बालमुकंद

इस फर्म के वर्तमान मालिकों के पूर्व पुरुष लगभग ५५ वर्ष पूर्व अपने आदि निवासस्थान विसाऊ (राजपूताना) से कानपुर आये थे और सम्वत् १९३१ के लगभग कानपुर में अपना व्यवसाय मेसर्स रामनाथ वैजनाथ के नाम से स्थापित कर प्राइवेट वैं किंग तथा मिलों की एजे-निसयों का काम खोला था। इस फर्म को व्यवसाय में अच्छी सफलता मिली अतः क्रमानुसार कपड़े की मिल, जीनिंग फैक्टरी, आइल मिल और शुगर फैक्टरी फर्म ने खोली। लगभग १० वर्ष हुए सम्वत् १९७५ में इस फर्म के मालिक लोग अलग २ हो, गये और परिणामतया बा०



लाला निहारीलालजी ( निहारीलाल रामचरन ).कानपुर



बावृ गणेशनारायणजी लाखोटिया ( मनोहरदास रामप्रसाद ) कानपुर



बाबू रामरतनजी रुप्त ( विहाशीलाल राप्तदरन ) बानपुर



बाबू हरिकृष्णजी गुप्त (मनोहरदास रामप्रसाद) कानपुर



- ३ मेसर्स बुलाकीदास रामगोपाल जेनरलगंज कानपुर—यहाँ फैन्सी कपड़े का काम होता है।
- ४ मेसर्स रामचरन रामेश्वर जेनरलगंज कानपुर—यहाँ भारतीय मिलों का माल तथा विलायती माल सफेद बाना जैसे मलमल श्रौर खास तौर से छोट आदि का व्यापार होता है।
- ५ मेसर्स—रामगोपाल रामप्रसाद जेनरलगंज कानपुर—यहाँ कमीशन एजेन्ट के रूप में फर्म काम करती है। यहाँ देशी मिलों के कपड़े का काम होता है।
- ६ मेसर्स-बलिभद्रचंद मुत्रालाल जेनरलगंज कानपुर-यहाँ कपड़े का थोक काम होता है।
- ७ मेसर्स-हनुमानदास सूरजप्रसाद जेनरलगंज कानपुर-यहाँ फैन्सी कपड़े का व्यापार होता है।
- ८ मेसर्स-सीताराम श्यामसुन्दर जेनरलगंज कानपुर-यहाँ घोती जोड़े का थोक व्यापार होता है।
- ९ मेसर्स भगवानदास काशीप्रसाद जेनरलगंज कानपुर—यहाँ कमीशन एजेन्ट के रूप में फर्म कपड़े का काम करती है।
- १० मेसर्स-मत्तूलाल बलदेवप्रसाद जेनरलगंज कानपुर-यहाँ कमीशन एजेन्ट के रूप में फर्म क्व के का व्यापार करती है।
- ११ बाबूराम सीताराम जेनरलगंज कानपुर-यहाँ कमीशन एजेण्ट के रूप में फर्म कपड़े का व्यापार करती है।
- मेसर्स-बनवारीलाल राम भरोस कलेक्टरगंज कानपुर-यहाँ गल्ला और रुई का व्यापार होता है और आढ़त का काम भी फर्म करती है।
- मेसर्स-बनवारीलाल रामभरोस कलेक्टरगंज कानपुर-यहाँ एक दुकान चावल की है।
- मेसर्स-धीरजलाल रामप्रसाद जेनरलगंज कानपुर T. A. Kishan. यहाँ फर्म का कपड़ा संबंधी इन्पोर्ट आफिस है। यहाँ कोबी (जापान) की मेसर्स सी. टशमें आ एण्ड को० तथा मैनचेस्टर की मेसर्स सर जेकब वेहमन् एएड सन्स की एजेन्सी भी है। इस इन्पोर्ट आफिस की एक शाखा कलकत्ता और दूसरी दिल्ली में है।
- मेसर्स—धीरजलाल रामप्रसाद १९१ हरीसन रोड कलकत्ता—यहाँ कानपुर वाले इम्पोर्ट आफिस का ब्रॉच आफिस है।
- मेसर्स—घीरजलाल रामप्रसाद चाँदनी चौक दिल्ली—यहाँ कानपुर वाले इम्पोर्ट आफिस का ब्राँच श्राफिस है।
- वाबू रामरतनजी गुप्त चटाई मोहाल कानपुर—यहाँ मालिकों का निवासस्थान है छौर पास ही एक विशाल मन्दिर है जहाँ प्रतिवर्ष श्रावण और जन्माष्टमी पर श्रच्छा उत्सव होता है।

इसके श्रांतिरिक्त भागलपुर, मुजप्फरपुर गोरखपुर, दिल्ली, श्रांगरा, जबलपुर तथा कल-कत्ता श्रांदि भारत के सभी प्रधान २ नगरों में फर्म के ऊलन मिल की एजन्सियाँ है जहाँ ऊलन मिल का तैयार ऊनी माल श्रच्छे परिमाण में बिकता है और इसी प्रकार शक्कर मिल की शक्कर की माँग भी राजपूताना श्रीर मध्यभारत एवं मालवे में खूब रहती है।

## मेसर्स जगनाथ बीजंराज

इस फर्म का हेड ऑफिस कलकत्ता में है। इसके वर्तमान मालिक सेठ नारायणदासजी बी० ए० हैं। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इसी प्रन्थ के द्वितीय भाग में पेज नं० ४९० में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला, रूई, तेल की बिक्री एवं आढ़त का काम करती है। इस फर्म की यहाँ एक आइल मील तथा काटन जीनिंग फैक्टरी है। इसका यहाँ का पता कोपरगंज है। इसमें साहबगंज निवासी सेठ पत्रालाल बीजंराज का साम्ना है। आपका विस्तृत परिचय दूसरे भाग में वंगाल विभाग में पेज १०४ में दिया गया है। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ जमनाधरजी चौधरी हैं।

# मेसर्स नारायणदास लङमनदास

इस फर्म के आदि संस्थापक लाला रामप्रसादजी ने सम्वत् १९०९ के लगभग इस फर्म की स्थापना कानपुर में की थी। इस फर्म ने आरम्भ से ही उन्नित की ओर पैर बढ़ाया और फलतः कुछ ही वर्षों से वाद अर्थात् आज से लगभग ४० वर्ष के पूर्व फर्म ने नारायणदास आइल मिल्स नामक तेल का एक बहुत बड़ा कारखाना खोला जो आज भी अच्छी उन्नत अवस्था में काम कर रहा है। फर्म के मालिकों की व्यापार चातुरी के कारण तेल मील की अच्छी उन्नति हुई। आज इस मील में ७०० मन तेल ओर १५ सौ मन खली प्रति दिन तैयार होती है। तथा आधुनिक युग की यांत्रिक समग्री से सुसन्जित होने के कारण सभी प्रकार का तेल तैयार करने के अतिरिक्त यह मील 'टर्का रेड आइल' डवल वाइल्ड लिण्डसीड आइल तथा साबुन आदि सभी प्रकार के वाई प्राडक्ट्स भी स्वयं घर में ही तैयार करता है। इस प्रकार कच्चे तेलहन माल को खरीद कर अपने यहाँ तेल, तथा खली तो यह मील तैयार करता है तथा रागाई और पेन्ट एवं वार्निश के काम के लिये बचे हुए 'निकर्म' कहाने वाले पदार्थ का भी सद्उपयोग कर वाई प्राडक्स भी तैयार करता है। फलतः यह फर्म गवर्नमेग्ट के इिडयन स्टोर्स डिपार्टमेग्ट, डायरेक्टर आफ कण्ट्रैक्ट शिमला आदि को सभी प्रकार का तेल और खली सप्ठाई करती है और इसी प्रकार भारत की प्रधान रेलवेज को भी तेल सप्ठाई करती है। फर्म





सेठ केदारनाथजी ( भवानीप्रसाद गिरधरलाल) कानपुर । वावू द्वारकानाथजी (भवानीप्रसाद गिरधरलाल) कानपुर ।





बावू विशास्भरनाथजी (भवानीप्रसाद गिरधरलाल) कानपुर। बावृ बलभद्रप्रसादजी (भवानीप्रसाद गिरधरलाल) कानपुर।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स-मातादीन भगवानदास कलक्टरगंज कानपुर T. A. onkardaya-यहाँ बैंकिंग, चांवल, गुड़, चीनी का व्यापार तथा आढ़त का काम होता है।

मेसर्स—मातादीन भगवानदास आईल मिल बांस मण्डी, कानपुर T. A. Pureoil—यहाँ इस नाम से एक तेलका मिल है तथा तेल की बिक्री का काम होता है।

मेसर्स-ओंकारमलद्याराम कलक्टरगञ्ज, कानपुर T. A. onkardaya-यहाँ गल्ले. की आढ़त का व्यापार होता है।

मेसर्स-मातादीन भगवानदास ७० बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता T. A. onkardayal-यहाँ चावल, वारदान तथा किराने की आढ़त का काम होता है।

## मेसर्स रामजसमल श्रीराम

इस फर्म में मालिकों का मूल निवासस्थान नारनोल का है। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। पहले इस फर्म के पूर्व मालिक जानकीदास बलदेवसहाय के नाम से कार्य करते थे। इस फर्म की स्थापना सम्वत् १९१३ में हुई थी। इसमें शिवबक्षजी तथा श्री नारायणजी हिस्सेदार थे। इस समय इस फर्म पर नमक का व्यापार होता था। सम्वत् १९४३ तक यह फर्म अपनी कई शाखाएँ लखनऊ, फैजाबाद आदि स्थानों में खोलकर काम करती रही। पश्चात् तीनों हिस्से-दार अलग २ हो गए जिनमें सेठ बलदेवसहायजी बलदेवसहाय रामजस के नाम से कारबार करने लगे। पश्चात् सम्वत् १९४० में इस फर्म के भी दो भाग हो गये। जिसके नाम मेसर्स निहालचन्द बलदेवसहाय और रामजसमल श्रीराम हैं। तबसे यह फर्म स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर रही है। इसकी स्थापना सेठ श्रीरामजी ने की है।

ला० श्रीरामजी व्यापारकुशल और सज्जन व्यक्ति हैं। श्रापने श्रपनी फर्म के व्यवसाय को वहुत उन्तित पर पहुँचाया है। सम्वत् १९५९ में इस फर्म ने मेसर्स श्रीराम महादेव के नाम से कॉटन जीनिंग, प्रेसिंग और रोलर फ्लावर मिल्स के नाम से एक कारखाना खोला। इसी समय से गव्हर्नमेंट सप्लाय का कंट्राक्ट भी यह फर्म लेने लगी। सम्वत् १९८३ में इस फर्म के द्वारा एक तेल का कारखाना भी खोला गया। इसी प्रकार समय समय पर इसकी और भी उन्नित होती गई।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला श्रीरामजी तथा आपके बड़े भाई के पुत्र लाला चुन्नीलालजी, सोहनलालजी और श्रापके छोटे भाई के पुत्र हरप्रसादजी हैं। फर्म के संचालन का कार्य्य ला० श्रीरामजी तथा ला० चुन्नीलालजी करते हैं।

वदुवल (नेपाल)—मेसर्स भवानीप्रसाद गिरधरलाल-यहाँ कारखाने का छपा हुआ कपड़ा एवम् मिलों के कपड़े का न्यापार होता है।

नेपालगंज ( नेपाल )—मेसर्स भवानीप्रसाद गिरधरलाल—यहाँ भी छपे हुए कपड़े एवम् मिल के कपड़े का न्यापार होता है।

देहली—मेसर्स भवानीप्रसाद गिरधरलाल न्यू क्लाथ मार्केट—यहाँ कानपुर काटन मिल के कपड़े की बिक्री का काम होता है।

## मेसर्स मनोहरदास राममसाद

इस फर्म के मालिक मूल निवासी वगड़ (जयपुर) के हैं आप माहेश्वरी समाज के लाखोटिया सज्जन हैं। करीव ९० वर्ष पूर्व इसके स्थापक लाला रूपरामजी यहाँ आये तथा मेसर्स रूपराम दीनानाथ के नाम से शकर के ज्यापार के लिये फर्म खोली। रूपरामजी का स्वर्गवास हो गया। आपने कलक्टरगंज में एक श्रीरामचन्द्रजी का सुन्दर मन्दिर तथा गंगाघाट बनवाया। आपके दो पुत्र हुए। लाला मनोहरदासजी और लाला रामप्रसादजी। संवत् १९५५ में आपने अपनी फर्म का नाम बदल कर उपरोक्त नाम किया। इस फर्म पर कपड़े तथा मिलों को रूई सप्ताय करने का काम शुरू हुआ। आपने इस फर्म की अच्छी उन्नित की। मनोहरदासजी का स्वर्गवास संवत् १९६४ में हो गया। आपके पश्चात् इस फर्म के कार्य का संचालन आपके छोटे भाई लाला रामप्रसादजी देखने लगे। आपका भी संवत् १९७५ में स्वर्गवास हो गया। इसके पश्चात् लाला रामप्रसादजी के पुत्र लाला रामेश्वरदासजी ने कार्य संभाला। पर आपका भी संवत् १९७८ में शरीरान्त हो गया। इस समय मनोहरदासजी के दत्तक पुत्र ला० गणेशनारा-यण्जी नावालिक थे। अतएव फर्म के संचालन का कार्य मनोहरदासजी के भानजे ला० चुन्नी लालजी बागड़ ने संभाला।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक गर्णेशनारायणजी तथा रामेश्वरप्रसादजी के पुत्र वायू हरीकृष्णजी तथा बाबू कैलाशनाथजी हैं। आप दोनों अभी पढ़ते हैं। बाबू गणेशनारायणजी फर्म का संचालन करते हैं। आप मिलनसार, मेधाबी, एवम् सज्जन पुरुष हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कानपुर—मेसर्स मनोहरदास रामप्रसाद जनरलगंज, T. A. Lakhotia—यहाँ वैंकिंग, कपड़ा तथा किराने का व्यापार तथा आढ़त का काम होता है।

कानपुर-मेसर्स मनोहरदास रामप्रसाद कलक्टर गंज-यहाँ रूई तथा गल्ले का व्यापार तथा आदृत का काम होता है।



लाला शादीरामजी कानोड़िया (शादीराम गंगाप्रसाद ) कानपूर



लाला गंगाप्रसादजी कानोड़िया (शादोराम गंगाप्रसाद ) कानपूर



स्व० गणेशप्रसाद्जी दलाल कानपूर



बाबू राधेश्याम गुप्त (जीवनलाल कन्हेयालाल) कानपूर

कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया गया जो वर्तमान में भी सुचार रूप से ही रहा है। इस फर्म पर न्यू विक्टोरिया मिल्स कानपुर की सोल एजंसी है तथा अहमदाबाद के सारवामिल और जुबली मिल तथा रणछोड़ भाई मिल के कपड़े का व्यापार होता है। इस फर्म की विशेष तरक्की सेठ लक्ष्मीनारायणजी ही के द्वारा हुई। आप ही वर्तमान में फर्म के प्रधान संचालक हैं। आप के गिरधारीलालजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी अपने पिताजी को व्यवसाय संचालन में योग देते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कानपुर—मेसर्स लक्ष्मीनारायण गिरधारीलाल T. A. Girdhari—यहाँ न्यू विक्टोरिया मिल कानपुर एवं श्रहमदाबाद की मिलों के कपड़े एवम् सूत का व्यापार होता है। न्यू० वि० मि० की यह फर्म सोल एजंट है।

# मेसर्स छक्ष्मीनारायण प्रह्लाददास

इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ लक्ष्मीनारायणजी हैं। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के महानुभाव हैं। इस फर्म की और भी कई शाखाएँ हैं जो भिन्न २ स्थानों में भिन्न २ ज्या-पार करती हैं। यह फर्म जेनरलगंज में है जहाँ कपड़े का ज्यापार तथा कमीशन का काम होती है। यहाँ का तार का पता Layal है। इसका अधिक परिचय इस प्रनथ के प्रथम भाग के मध्य भारत विभाग प्रष्ठ ४२ में दिया गया है।

# मेसर्स वासुदेव शिवकरणदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक बाबू सूर्यप्रकाशजी तथा बाबू गजानन्दजी हैं। इसका हेड आफिस फरुखाबाद है अतः विशेष परिचय वहीं दिया गया है। यहाँ यह फर्म काहू की कोठी में है और इसका तारका पता Khemaka है। यहाँ यह फर्म बैंकिंग तथा कमीशन एजेएट का काम करती है तथा अमदाबाद की कपड़े की मिलों की एजेंट भी है जिसका बना कपड़ा यहाँ बेंचती है।

इस समय फर्म की बहुत उन्नित हुई। तभी से सेठ शादीरामजी उपरोक्त नाम से अपना स्वत्रंत व्यापार कर रहे हैं। त्राप बड़े व्यापारकुशल सज्जन हैं। त्रापने अपनी फर्म की और भी शाखा खोली। तथा फर्म पर कई प्रकार का व्यापार प्रारंभ किया। संवत् १९१७ में त्रापने गंजेज पलावर मिल को खरीदा। उस समय उसकी खराब हालत थी। उसे आपने सुधारकर उन्नतावस्था पर पहुँचा दिया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला शादीरामजी हैं। आपके एक पुत्र हैं। जिनका नाम गंगाप्रसादजी हैं। आपके २ पुत्र हैं जिनका नाम क्रमशः व्रजमोहनलालजी और देवीप्रसाद जी हैं। बड़े पुत्र एफ० ए० में विद्याध्ययन कर रहे हैं। आप भी मिलनसार एवं सज्जन महानुभाव हैं। आप भी फर्म का संचालन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कानपुर—मेसर्स शादीराम गगाप्रसाद T. A. Flour—यहाँ हे० आ० है। तथा गंजेज फ्लॉवर मिल का काम होता है। यह मील रोजाना ३००० मन ब्राटा, मैदा, सूजी, ब्रौर चौकड़ी तैय्यार करता है।

कलकत्ता—मेसर्स शादीराम गंगाप्रसाद २२ बङ्तला स्ट्रीट T. A. Samganga—यहाँ सब प्रकार की आढ़त का व्यापार होता है।

# कपड़े के व्यापारी

## मेसर्स गोपीनाथ ंगामल

इस फर्म की स्थापना सन् १९०१ ई० में कानपुर में हुई थी। इसके आदि संस्थापक राय साहब बाबू गोपीनाथजी मेहरोत्रा तथा बाबू छंगामलजी हैं। यह फर्म आरम्भ से ही विठायती कपड़े का थोक व्यापार करने वाली आयी है अतः वर्तमान में यह फर्म कानपुर में विलायती कपड़े का थोक व्यापार करने वाली फर्मों में प्रधान मानी जाती है। यह फर्म सभी प्रकार के विलायती कपड़े का व्यापार करने वाली मानी जाती है यही कारण है कि यह फर्म सदा अपने यहाँ विलायती कपड़े का सभी प्रकार का बहुत बड़ा स्टाक रखती है जिससे उत्तर भारत के सभी कैन्द्रों को अच्छे परिमाण में माल सप्ताई करती है। विलायती कपड़े के सम्बन्ध में इस फर्म का व्यापारिक सम्बन्ध विदेश के बटेन, फ्रान्स, अस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली आदि कितने ही श्रीद्योगिक केन्द्रों से है। अतः उपरोक्त विदेशी केन्द्रों में तैयार होनेवाला सभी प्रकार का विलायती कपड़ा इस फर्म से तैयार या डिलीवरी के रूप में सदा मिल सकता है। इस फर्म का हेड श्राफिस कानपुर में है तथा इस फर्म के अन्य बांच आफिस दिस्ली और अमृतसर में भी हैं।

१५९

सर्विस का काम भी हाथ में लिया और कमसरियट के एजेन्ट हो कर कलकत्ते गये जहाँ वहुतं समय तक आप सफलतापूर्वक अपना कार्य करते रहे । आपके वाद आपके भतीजे पं० विन्द्रावनजी शुक्क ने आपके काम को संभाला । इन्ही विन्द्रावनजी शुक्क के पुत्र पं० गुरुप्रसादजी शुक्क हैं । आपने आपने खपने पिता श्री को न्यापार कार्य संचालन में सहयोग देना आरम्भ कर दिया और उनके सामने ही सब कार्य संभाल लिया, फलतः स्वयं संचालन कार्य करने लगे आपने कानपुर का प्रसिद्ध कैलास मंदिर वनवाया जो इस नगर का एक दर्शनीय स्थान है । इसीके समीप हुर्गाजी का मंदिर भी निर्माण कराया । आपने अपने पूर्वजों के निवास-स्थान में भी एक विशाल मंदिर वनवाया है । इस प्रकार धार्मिक जीवन न्यतीत करते हुए आप का सम्वत् १९३९ में स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र न था अतः आपके नवासे ( दोहिते ) पं० शिवशंकर लांलजी तथा पं० दुर्गाप्रसादजी वाजपेई आपके उत्तराधिकारी हुए और वर्तमान में आप दोनों ही महानुभाव पं० गुरुप्रसादजी शुक्क की स्टेट के मालिक हैं । पं० गुरुप्रसादजी ने मंदिरों के खर्च के लिये बहुत बड़ी स्टेट धर्मार्थ में लगा दी है जिसका प्रवन्ध निरीक्षण भी आप लोग ही करते हैं । आप लोगों के यहाँ जर्मांदारी तथा मकानों का काम है ।

पं० दुर्गाप्रसादजी के पुत्र पं० गंगाप्रसादजी वाजपेई सुशिक्षित और वहुत ही योग्य सहा-नुभाव हैं। स्टेट का संचालन आप ही करते हैं। आप स्थानीय कर्एट्समेन्ट के मेम्बर, कर्एट्समेन्ट के आनरेरी मैजिस्ट्रेट तथा कान्यकुट्ज हाईस्कूल के मैनेजर हैं।

पं० दुर्गाप्रसादजी ने दुर्गा पुस्तकालय खोला है। पं० गुरुप्रसादजी शुक्क कानपुर—यहाँ वैंकर्स तथा लैंगड लार्ड एवं प्रापर्टी होल्डर का काम होता है।

## मेसर्स मुनालाल कम्पनी

इस फर्म के मालिक अप्रवाल वैश्य समाज के गर्ग सज्जन हैं। आप लोग यहीं के आदि निवासी हैं। इस फर्म की स्थापना लाला मुनालालजी ने सन् १८७८ ई० में की और अपने ही नाम से 'वेस्ट काटन' का ज्यापार करने लंगे। आपको अल्पकाल में ही इस ज्यवसाय में अच्छी सफलता मिली। आपने अपने ज्यापार को विस्तृत एवं सम्मुन्नत बनाया तथा 'वेस्ट काटन' के ज्यापार के अतिरिक्त कंट्राक्टर, वैंकर्स और कितने ही प्रकार के कमीशन के ज्यापार भी कमशः आपने आरम्भ किये और उन्हें सफल बनाया। आपने ज्यापार की उन्नति कर स्थायी सम्पत्ति भी अच्छी बना ली तथा ख्याति भी अच्छी उपार्जित की। आपका स्वर्गवास सन् १९१८ में हुआ। आपके चार पुत्र हैं जो वर्तमान में इस फर्म का संचालन करते हैं। इनके नाम कमानुसार लाला लक्ष्मीनारायएजी, लाला चुन्नीलालजी, लाला चंदनलालजी तथा लाला राम-



सेठ दीनानाथजी घागला (गंगाधर वैजनाथ) कानप्र

बावू गणेशप्रसादजी बागला (गंगाधर वैजनाथ) कानपूर



(वावू रामेश्वरदासजी वागला एम० एल० ढूँए० (गंगाधर वेजनाथ) कानपूर



ंबावू हरिशङ्करजी बागला ( गंगाधर वैजनाथ ) कानपूर

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

को मिलनेवाली सरकारी आर्थिक सहायता के अतिरिक्त, यह फर्म भी काफी आर्थिक सहायता पहुँचाती है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- कानपुर—मेसर्स मुत्रालाल एएड सन्स चौक—यहाँ फर्म का हेड छाफिस है तथा मालिकों का निवासस्थान है।
- कानपुर—मेसर्स मुन्नालाल एएड सन्स मालरोड—यहाँ मोटर की ऐजेन्सी है तथा मोटर पार्स और ऐसेसरीज का व्यापार होता है।
- भाँसी—मेसर्स मुत्रालाल एएड सन्स सद्र वाजार—यहाँ फर्म का त्रांच त्राफिस है। जहाँ मोटर की ऐजेन्सी, मोटर पार्ट्स और मोटर ऐसेसरीज का न्यापार होता है। यहाँ की इम्पीरियल वैंक त्रांच की यह फर्म खजानची है तथा भाँसी इलेक्ट्रिक सप्ताई स्कीम का काम भी है।

### मेसर्स रेवतीराम प्रयागनारायण तिवारी

श्चाप लोग कान्यकुट्ज ब्राह्मण समाज के तिवारी सज्जन हैं। लगभग १०० वर्ष पूर्व पंठ रेवतीरामजी तिवारी ने गवर्नमेएट कमसरियट का काम आरम्भ किया था। इस कार्य में श्चाप को अच्छी सफलता मिली श्चौर परिणामतया सम्पत्ति के साथ २ प्रतिष्ठा भी आपको अच्छी प्राप्त हुई। आपने श्रीवैष्णव धर्म पद्धित के श्चनुसार सं० १९०४ में श्रीकिमणी कृष्ण भगवान का एक मंदिर पटकापुर में बनवाया। श्चापका स्वर्गवास गंगातट पर सम्वत् १९१७ में हुआ श्चौर इसके वाद कानपुर के प्रसिद्ध वैकुण्ठ मंदिर की आधारिशला महाराज प्रयागनारायण्जी ने सम्वत् १९१८ में रक्खी। महाराज प्रयागनारायण्जी ने गवर्नमेण्ट खजाना तथा रेलवे व कमसिरयट के बहुत बड़े कार्य संचालित किये और अच्छी प्रतिष्ठा तथा सम्पत्ति उपार्जित की। आपने श्चपने पूज्य पिताजी की इच्छानुसार स्थानीय वैकुण्ठ मंदिर के कार्य को पूरा करा प्रतिष्ठा कराई और उसकी सुट्यवस्था के लिये काफी रियासत लगा दी। इस प्रकार गौरवमय जीवनोपभोग कर आप संवत् १९३८ में स्वर्गवासी हुए। श्चापके बाद श्चापके पुत्र महाराज गंगानारायण् तिवारी तथा महाराज जमुनानारायण्जी तिवारी ने फर्म के विस्तृत कारभार को संभाला। आप लोगों ने अपने यहाँ के पुराने व्यापार के अतिरिक्त हवड़ा ब्रिज जैसे बड़े कन्ट्राक्ट का काम किया। पं० गंगानारायण्जी तिवारी श्चानरेरी मैं जिस्ट्रेट रहे हैं। आपके पुत्र महाराज सूर्यनारायण्जी तिवारी तथा महाराज जमुनानारायण्जी के पुत्र महाराज शेषनारा-

यहाँ की कई सार्वजनिक संस्थाओं के सभापित आदि के आसन सुशोभित कर चुके थे। तथा इन संस्थाओं को काफी आर्थिक सहायता भी समय २ पर प्रदान किया करते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७४ में, सेठ गंगाधरजी का संवत् १९७३ और सेठ मदीलालजी का स्वर्गवास संवत् १९७४ में हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ वैजनाथजी के पुत्र सेठ गणेशीलालजी तथा सेठ दीनानाथजी के पुत्र सेठ रामेश्वरप्रसादजी तथा हरीशंकरजी हैं। आप तीनों ही सज्जन मिलन-सार, शिन्ति एवं सुधरे हुए विचारों के हैं। वर्तमान में आपही लोग फर्म का संचालन करते हैं।

बा० रामेश्वरप्रसाद्जी म्युनिसिपल किमश्नर हैं। श्राप यू० पी० के मुख्य २ शहरों की तरफ से मेम्बर श्रॉफ लेजिस्लेटिव एसेम्बली हैं। आप यहाँ की प्रायः सभी सार्वजनिक संस्थाओं में भाग लेते रहते हैं। कई के श्राप मेम्बर तथा कई के सभापित श्रादि हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स—गंगाधर वैजनाथ जनरलगंज, कानपुर—T. A. Bagla यहाँ वैंकिंग तथा कपड़े का

व्यापार होता है। इस फर्म पर स्वदेशी काटनिमल, कानपुर काटनिमल और ऋहमदावाद की कई मिलों के कपड़े की सोल एजेंसी है।

### मेसर्स गणेशनारायन मनालाल

इस फर्म का हेड आफिस पडरोना (गोरखपुर) है जहाँ इस फर्म के मालिक सेठ सूरज-मलजी रहते हैं। यहाँ यह फर्म इस नाम से बम्बई वाले सर करीम भाई इब्राहिम की १४ मिलों की एजेन्ट है तथा इन मिलों के बने हुए कपड़े की बिक्री का काम करती है। इसका सचित्र परिचय पडरोना हेड छाफिस के साथ दिया गया है।

### मेसर्स गणेशमसाद दलाल

इस फर्म के मालिक अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। आप लोगों का आदि निवास-स्थान भोज नगर (जयपुर) का है। शुरू २ में गणेशप्रसादजी यहाँ आये तथा सूत की दलाली का व्यापार शुरू किया। इसमें आपको अच्छी सफलता मिली। पश्चात् आपने अपनी फर्म स्थापित की। आपका स्वर्गवास हो गया है। आप व्यापार-चतुर और मेधावी सज्जन थे।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला गणेशप्रसादजी के भाई हनुमानदासजी, रामेश्वर-दासजी और भूरामलजी और आपके पौत्र रघुनाथप्रसादजी हैं। रामेश्वरप्रसादजी सार्वजनिक कार्यों में भी अच्छा योग देते रहते हैं। मारवाड़ी स्कूल के आप आनरेरी मंत्री हैं।

# भारतीय न्यापारियों का परिचय किं



रायबहादुर कन्हैयालजी खजानजी कानपूर



बाव् लक्ष्मीनारायणजी बजाज (लक्ष्मीनारायण गिरधारीलाल) कानप्र



बावू रामशङ्करजी खजानची (रामरतन रामगोपाल) कानपूर



बाबू गिरधारीलालजी बजाज (लक्ष्मीनारायण गिरधारीलाल) कानपूर

मैसर्स—जुगुलिकशौर बलदैवसहाय पुराना गुदर्शवाजार—आपके यहाँ सभी प्रकार के कपड़े की आढ़त का काम होता है।

### मेसर्स निहालचन्द वलदेवसहाय

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला रामानन्द्जी तथा स्व० लाला वृजलालजी के पुत्र लाला जगदीशप्रसाद्जी, लाला अवणलालजी और स्व० लाला छंगामलजी के पुत्र लाला रामचन्द्रजी हैं। इस फर्म का संचालन आप ही लोग करते हैं और साथ ही पं० तुलसीरामजी और लाला मानसिंहजी जो सम्वत् १९४३ में फर्म में शामिल हुए थे फर्म के विस्तृत व्यवसाय संचालन कार्य को करते हैं। लाला रामचन्द्रजी अच्छे उत्साही होनहार नवयुवक हैं।

फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

- मेसर्स—निहालचन्द बलदेवसहाय नयागंज कानपुर—यहाँ फर्म का हेड आफिस तथा बैंकिंग और रुई का काम होता है और मिलों को रुई सप्लाई की जाती है। जीनिंग का काम भी होता है।
- मेसर्स—निहालचन्द बलदेवसहाय रामबाजार न्यूकाथ मार्केट दिल्ली—यहाँ म्योर मिल की की एजेन्सी है जहाँ इस मिल के बने कपड़े की बिक्री का काम होता है।
- मेसर्स—निहालचन्द बलदेवसहाय न्यू छाथ मिरुस अमृतसर— म्योर मिल के कपड़े की विकी का काम होता है।
- मेसर्स—निहालचन्द बलदेवसहाय मुलतान—म्योर मिल के कपड़े की बिक्री का काम होता है। मेसर्स—निहालचन्द बलदेवसहाय भाँसी— म्योर मिल के कपड़े की बिक्री का काम होता है।
- मेसर्स—रूपनारायण रामचन्द्र जेनरलगंज कानपुर—यहाँ एलगिन मिल के कपड़े तथा सूत की एजेन्सी है श्रीर यहीं माल बिक्री होता है।
- भेसर्स—क्षपनारायण रामचन्द्र न्यूकटरा दिल्ली—एलगिन मिल के कपड़े तथा सूत की बिक्री का काम होता है।
- मेसर्स—क्तपनारायण रामचन्द्र मुजपफरपुर—यहाँ एलगिन मिल के कपड़े तथा सूत की विकी का काम होता है।
- मेसर्स—रूपनारायण रामचन्द्र अमृतसर—यहाँ एलगिन मिल के कपड़े और सूत का काम होता है।
- मेसर्स—निहालचन्द बलदेव सहाय जेनरलगंज कानपुर—ंयहाँ म्योर मिल के कपड़े तथा सूत की बिक्री का कोम होता है।

### चपड़े के व्यापारी

### मेसर्स शालिगराम कल्लूमल

इस फर्म के मालिक फतेगढ़ ( यू० पी० ) के निवासी अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। संवत् १९३४ में लाला कल्छमल जी यहाँ आये तथा आपने चपड़े का काम शुरू किया। इस समय इस फर्म पर मे० वंशीधर कल्छ्मल के नाम से व्यापार होता था। पदचात सं० १९५५ में लाला वंशीधरजी अलग हो गये और तब ही से इस फर्म पर शालिगराम कल्छ्मल के नाम से व्यापार हो रहा है। कल्छ्मलजी की निगाह चपड़े के व्यापार में बहुत अच्छी थी। यही कारण है, कि यहाँ इस व्यापार को करने के लिये कई फर्म स्थापित हुई और उठ गई मगर आपकी फर्म कायम रही। आपने संवत् १९४४ में उदयरामजी मालपाणी के सामे में किराना के व्यवसाय के निमित्त मेसर्स उदयराम गोपीराम के नाम से फर्म खोला। संवत् १९५५ में मेसर्स कल्छ्मल उदयराम के नाम से कानपुर में और फर्में खोली गई। इस प्रकार व्यापारिक क्षेत्र में काफी उन्नति कर आपका स्वर्गवास संवत् १९८३ में हुआ। आपके बड़े पुत्र गोपीरामजी का स्वर्गवास सं० १९६० में आपकी मौजूदगी ही में हो गया था। लाला उदयरामजी मालपाणी भी अच्छे व्यापारिक सज्जन थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८६ में हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला० कल्ख्र्मलजी के पुत्र सुखनन्दनलालजी, रामचरनजी, सत्यनारायणजी और कृष्णलालजी गुप्त एडवोकेट तथा गोपीरामजी के पुत्र त्रिलोकीनाथजी हैं। उदयराम गोपीराम वाली फर्म में उदयरामजी के पुत्र कृष्णगोपालजी मालपाणी भी मालिक हैं।

मेसर्प शालिगराम कल्छ्मल की फर्मों में हेड मुनीम राजारामजी अवहरी हैं। आप संवत् १९५१ से इस फर्म में काम कर रहे हैं।

इस फर्म की ओर से कल्ख्मल उदयराम के नाम से मिश्रीक (जि॰ सीतापुर) में एक बड़ी धर्मशाला बनी हुई है। कल्ख्मलजी तथा उदयरामजी दोनों ही धार्मिक विचारों के पुरुष थे।

वा० कृष्णलालजी गुप्त बी० ए० एल० एल० वी० कानपुर सेवा-सिमती बोर्ड के सभापित थे तथा यू० पी० किराना सेवासिमिति के मंत्री, यू० पी० चेम्बर ख्राफ कामर्स के मेम्बर ख्रौर वनारस बैंक लि० के डायरेक्टर हैं। इसी प्रकार भीर भी कई संस्थाओं के ख्राप मेम्बर तथा डायरेक्टर हैं। इस फर्म के सभी मालिक सज्जन ख्रौर मिलनसार व्यक्ति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— कानपुर—मेसर्स शालिगराम कल्ख्मल, कल्ख्मल स्ट्रीट, T. A. Shellac—यहाँ हेड आफ़िस

| , |  |  |
|---|--|--|

मेसर्स-बद्रीदास बागिंड्या २०१ हरीसन रोड कलकत्ता T. A. Anandeswar यहाँ कपड़ा और आइत का काम होता है।

मेसर्स—बद्रीदास बागड़िया न्यू छाथ मार्केट दिल्ली—यहाँ विलायती कपड़े की एजेन्सी का काम होता है।

मेसर्स—वेगराज जुगलिकशोर चम्पागली बम्बई नं० २ T. A. Punchkuti.—यहाँ कपड़े की आढ़त का काम होता है।

मेसर्स-वद्रीदास गयाप्रसाद जनरलगंज, कानपुर-यहाँ देशी कपड़े का व्यापार होता है।

### मेसर्स विहारीलाल रामचरन

इस फर्म की स्थापना लाला जग्गूमलजी ने लगभग ७५ वर्ष पूर्व कानपुर में की थी। इस फर्म पर घारम्भ से ही कपड़े का थोक व्यापार होता आ रहा है। इस फर्म के आदि संस्थापक लाला जग्गूमलजी ने फर्म के व्यापार को उन्नत घानस्था में पहुँचाया पर आपके पुत्र ठाला बिहारीलालजी ने अपने व्यापारकौशल से फर्म को नगर की समुन्नत फर्मों की उन्न श्रेगी पर पहुँचाया। घापके पुत्र वायू रामतनजी गुप्त भी व्यापार में अच्छा भाग लेते हैं। आप सुधरे हुए विचारों के एक होनहार नवयुवक हैं। आप यू० पी० चेम्बर ऑफ कासम की एकजीक्यूटिव कमेटी के सदस्य, कानपुर कपड़ा कमेटी के सीनियर वायस चेयर मैन, यू० पी० ट्रेड यूनियन के कैशियर तथा कानपुर म्यूनिसिपलवोर्ड के सदस्य हैं।

वर्तमान में इस फर्म के मालिकों में लाला विहारीलालजी, लाला रामचरनजी, और लाला रामिकशनजी ही प्रधान हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं और कानपुर के आदि निवासियों में है। इस फर्म के विस्तृत ज्यापार का संचालन लाला विहारीलालजी ही प्रधान रूप से करते हैं।

इस फर्म की देख रेख में नगर में कपड़े की ११ फर्म तथा गल्ले की १ फर्म चल रही है। जहाँ थोक न्यापार होता है। इसके अतिरिक्त कपड़े के इन्पोर्ट का एक पीसगुड्स इन्पोर्ट आफिस भी है। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ मेसर्स विहारीलाल रामचरन जेनरल गंज कानपुर T. A. Gopal—यहाँ फर्म का हेड आफिस है तथा बैंकिंग, लैंग्ड होल्डर्स एवं गवर्नमेंट कन्ट्राक्ट का व्यापार भी होता है।

र मेसर्स—चंद्रिकाप्रसाद रामस्वरूप जेनरल गंज कानपुर—यहाँ कपड़े का थोक व्यापार होता है तथा जापानी और देशी मिलों के माल का व्यापार भी होता है। यह फर्म कमीशन एजेन्ट के रूप में काम करती है। यहाँ मलमल आदि का काम होता है।

#### मेसर्स चिमनराम मोतीलाल

इस फर्म का हेड छाफिस बम्बई है छत: इसका विशेष परिचय इस प्रनथ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग में पृष्ठ १९८ में दिया गया है। यहाँ इस फर्म का छाफिस नयागंज में है जहाँ यह फर्म सोने-चाँदी का ज्यापार करती है। यहाँ कमलापत मोतीलाल के नाम से जो शकर की मिल है उसमें इस फर्म का सामा है।

### मेसर्स लालविहारी सेवाराम

इस फर्म के मालिक यहीं के निवासी हैं। आप उमर वैश्य समाज के सञ्जन हैं। करीब २५ वर्ष पूर्व इस फर्म की स्थापना लाला लालिवहारीजी के द्वारा हुई। उस समय इस फर्म पर मेसर्स लालिवहारी श्रीकृष्ण नाम पड़ता था। शुरू से ही इस फर्म पर चाँदी-सोना तथा बने हुए जेवर का काम होता चला आ रहा है। लालिवहारीजी का स्वर्गवास संभवतः १९७० में हुआ। आपके पश्चात इस फर्म का संचालन आपके भतीजे सेवारामजी करते हैं। आप मिलनसार सञ्जन हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है— कानपुर—सेसर्स लालिबहारी सेवाराम चौक—यहाँ वैंकिंग, चाँदी-सोना तथा वने हुए जेवर का काम होता है।

### मेसर्स शिवसहाय सघनप्रसाद

श्चाप लोग घाटमपुर (उन्नाव) के रहने वाले कान्यकुट्ज ब्राह्मण समाज के दीक्षित सज्जन हैं। पं० शिवसहाय दीक्षित ने उपरोक्त फर्म की स्थापना सम्वत् १९८१ में कानपुर में की और चाँदी-सोने का ट्यापार श्चारम्भ किया। जो यह फर्म वरावर कर रही है।

आप उन्नाव जिले के अच्छे जमीन्दार और पुराने रईस हैं। आपके पूर्वजों ने वंगाल में अपना व्यापार जमाया था और आपके पिता पं० रामचरनजी ने महाजनी लेन-देन के साथ २ जमींदारी खरीदनी आरम्भ की और अपने समय में ही बहुत श्रच्छी जमींदारी हाथ में कर ली। आपकी जमींदारी वंगाल में मैमनसिंह जिला में और अवध के उन्नाव जिले में हैं।

इस फर्म के मालिक पं० शिवसहायजी दीक्षित तथा आप के पुत्र पं० सघनप्रसादजी दीक्षित हैं।



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### मेसर्स भवानीयसाद गिर्धरलाल

इस फर्म की स्थापना सेठ गिरधरलालजी द्वारा सम्वत् १९२७ में हुई। पहले इस फर्म के संचालक मेसर्स विहारीलाल भवानीप्रसाद के नामसे देशी कपड़े एवं सूत का व्यापार करते थे। इस समय भी इस फर्म पर अपना पुराना व्यवसाय देशी कपड़ा एवं सूत का होता है। इस फर्म की सेठ गिरधरलालजी ने श्रच्छी उन्नित की। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन थे। आपका खास निवासस्थान टांडा (फेजाबाद) का है। श्रापके २ भाई श्रीर हैं जिनके नाम रामेश्वरप्रसादजी तथा विशाम्भरनाथजी हैं। सेठ गिरधरलालजी का स्वर्गवास सम्बत् १९७२ में हो गया।

धापके परचात् फर्म के संचालन का कार्य आपके भ्राता एवम् आपके पुत्र केंदारनाथजी बलभद्रप्रसादजी एवम् द्वारकानाथजी करते हैं। आप लोगों ने फर्म के व्यवसाय को बहुत उन्नतास्था में पहुँचाया। त्रापने सम्वत् १९७३ में कानपुर में तथा सम्वत् १९७८ में बहुवल (नेपाल) श्रीर नेपालगंज में फर्म खोले तथा टांडा में छपाई का कारखाना खोला, जिसमें १२५ सजदूर रोजाना कार्य करते हैं। इसी अकार अपने व्यापार को शनैः २ उन्नति देते हुए सम्वत् १८८० में आपने कानपुर काटन मिल के कपड़े की एजेन्सी ली। इसके परचात् रामचन्द्र काटन मिल हाथरस तथा श्री गङ्गा काटन मिलस मिज़ीपुर के सूत की बिक्री की एजंसी इस फर्म पर हुई। इसी प्रकार अहमदाबाद के भी कई मिलों के माल की सेलिंग एजेन्सी इस फर्म पर है। आप लोगों ने कानपुर में ही किराने का व्यवसाय करने के लिए एक किराने की भी फर्म खोली। इसी प्रकार श्राप लोगों ने त्रपने व्यवसाय को बहुत उन्नतावस्था में पहुँचाया। वर्तमान में त्राप लोग ही इस फर्म के मालिक हैं।

वा० वलभद्रप्रसादजी टांडा म्युनिसिपल कमेटी के चेखरमेन रह चुके हैं। आप वर्तमान में ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट हैं। यू. पी. चेम्बर आफ, कामर्स के आप मेम्बर हैं। इसी प्रकार कई संस्थाओं में आपका सहयोग है।

इस फर्म का ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

टांडा (फैजावाद)—मेसर्स भवानीप्रसाद गिरधरलाल—यहां हेड आफिस है। तथा बैंकिंग, जमींदारी, कपड़ा, सूत एवम् गल्ले का न्यापार और आढ़त का काम होता है। यहाँ आपका एक कारखाना है जिसमें १२५ श्रादमी कपड़े की छपाई का काम करते हैं।

कानपुर—मेसर्स भवानीप्रसाद गिरधरलाल हटियागंज, T. A. Bhawani-यहाँ वैंकिंग, कपड़ा, सूत एवम् किराने की आढ़त का न्यापार होता है। इस फर्म में कई मिलों की कपड़े एवम् सूत की सेलिंग एजंसियाँ हैं।

१६७

### किराने के व्यापारी

#### मेसर्स जगन्नाथ मन्नीलाल

इस फर्म के मालिक मौजा कुलहा जिला उन्नाव के रहनेवाले हैं। करीव ८० वर्ष पूर्व लाला जगन्नाथजी यहाँ त्राये तथा किराने त्रोर त्रावत का व्यापार प्रारंभ किया। उस समय इस फर्म पर गयादीन जगन्नाथ नाम पड़ता था। संवत १९३५ में जगन्नाथजी का स्वर्गवास हो गया। तब से त्रापके पुत्र ला० मन्नीलालजी ने फर्म का नाम बदल कर उपरोक्त नाम कर दिया। करीब संवत् १९६० में आपने किराने का थोक व्यापार त्रारंभ किया। इसमें आपने को बहुत त्राव्ही सफलता मिली। त्रापने बहुत सी जमींदारी भी खरीद की। इस प्रकार त्रापने अपनी स्थायी सम्पत्ति भी काफी बढ़ाई। कानपुर के लक्ष्मी त्राइल मिल को भी त्रापने खरीदा। इसमें २२२ कोल्न तथा धान की कल है।

वर्तमान में लाला मन्नीलालजी ही इस फर्म के मालिक हैं। आपके चार पुत्र हैं। बड़े मदनगोपालजी आपकी देख रेख में फर्म का संचालन करते हैं। शेष अभी छोटे हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कानपुर—मेसर्स जगन्नाथ मन्नीलाल नयागंज,—यहाँ हे० आ० हैं। तथा वैंकिंग और किराने का व्यवसाय होता है।

कानपुर—मेसर्स मन्नीलाल मदनगोपाल नयागंज,—यहाँ भी किराने का व्यापार होता है। दी लक्ष्मी त्राईल मिल भवानापुरवा कानपुर—यहाँ एक तेल की मिल हैं।

### मेसर्स तुलसीराम जियालाल

इस फर्म की स्थापना लगभग ६० वर्ष पूर्व सेठ जियालालजी ने कानपुर में की थी। इस फर्म के मालिकों के पूर्व पुरुष लगभग ३०० वर्ष से व्यापार करते चले आ रहे हैं और कानपुर की उपरोक्त फर्म की स्थापना के पूर्व इसके संस्थापक अपने आदि निवास स्थान वेरी (रोहतक) में अपना स्वतंत्र व्यवसाय भी करते थे।

इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला केशवरामजी तथा आपके पुत्र लाला तोतारामजी, लाला रामलालजी श्रौर श्रीकृष्णदासजी हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— मेसर्स तुलसीराम जियांलाल नयागंज कानपुर T. A. Beriwal—यहाँ फर्म का हेड आफिस है तथा किराना, गल्ला और तिलहन का न्यापार होता है।

### मैसर्स रामनारायन किशनदयाल

इस फर्म का हेड आफिस बम्बई है। जहाँ इसके वर्तमान मालिक सेठ धनश्यामदासजी रहते हैं। वम्बई में यह फर्म मेसर्स चेनीराम जेसराज के नाम से ज्यापार करती है। यहाँ यह फर्म टाटा की मिलों की ऐजेन्ट है अतः टाटा की मिलों का बना कपड़ा यहाँ बेंचती है। इसका सचित्र परिचय मन्थ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग में पृष्ठ ४५ पर दिया गया है।

### मेसर्स रामकुमार रामेश्वरदास

इस फर्म के मालिक नवलगढ़ (राजपुताने) के आदि निवासी हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्यसमाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभन २६ वर्ष पूर्व सेठ रामकुमारजी के पूर्वजों ने की थी पर फर्म का प्रधान संचालन आरम्भ से आप ही करते आ रहे हैं। आप की फर्म पर यों तो सभी प्रकार के कपड़े का घरू विक्री और आढ़त का काम बहुत बड़ी तादाद में होता है पर साथ ही बुढ़ानपुर की मील तथा लखनऊ की गुरुसहाय मिल के माल की एजन्सी भी है। इस फर्म के मालिक सेठ रामकुमारजी, तथा आपके आता सेठ रामेश्वरदासजी तथा आपके अन्य आता लोग हैं। सेठ रामकुमारजी लगभग १३ वर्ष तक स्थानीय म्यूनिसिपलबोर्ड के कमिश्नर रहे हैं। आप स्थानीय फाइनेन्स कमेटी के चेयरमैन तथा यहाँ के यूनाइटेड चेम्बर आफ कामर्स के वायस चेयरमैन, कानपुर कपड़ा कमेटी के चेयरमैन तथा मारवाड़ी हाईस्कूल के सेकेटरी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— मेसर्स—रामकुमार रामेश्वरदास काहू की कोठी T. A. Newatia कानपुर—यहाँ सभी प्रकार के कपड़े की विक्री तथा खाढ़त का बहुत बड़ा काम होता है।

नेविटया आइल मिल्स गाजीपुर—यहाँ इस फर्म का एक आइल मील तथा आइस फैक्टरी है। इसके श्रतिरिक्त कलकत्ता तथा वन्वई आदि अन्य स्थानों पर भी फर्म की शाखायें हैं। जहाँ फर्म कपड़े का काम करती है।

### मेसर्स लक्ष्मीनारायण गिरधारीलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान भिकानी (पंजाब) का है। आप लोग अप्र-वाल वैश्यसमाज के बजाज सज्जन हैं। यह फर्म करीब २० वर्षों से इसी नाम से कपड़े का कारवार कर रही है। इसकी स्थापना से० लक्ष्मीनारायणजी ने की। शुरू २ में इस पर

### गल्ले के व्यापारी

#### मेसर्स गोपीराम रामचंद्र

इस फर्म का हेड आफिस कलकत्ता है। यहाँ यह फर्म वेंकिंग तथा हुंडी चिट्ठी का काम करती है। इसका यहाँ का तार का पता Tikamani है। इस फर्म का विस्तृत खौर सचित्र परिचय हमारे इसी प्रन्थ के प्रथम भाग के वस्वई विभाग में पृष्ठ ४४ में दिया गया है।

### मेसर्स गोकुलचन्द नानकचन्द

इस फर्म की स्थापना संवत् १९७० में हुई। इसके स्थापक लाला चुन्नीलालजी हैं आप माहेश्वरी समाज के बगड़ सज्जन हैं। ग्रुरू में इस फर्म पर आदृत का काम ग्रुरू किया गया था जो आज भी सुचारू रूप से हो रहा है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला परसादीलाल जा हैं। आप मिलनसार एवम् मेधावी सज्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—
कानपुर—मेसर्स गोकुलचंद नानकचंद कलक्टरगंज T. A. Jaiganga.—यहाँ रूई, गरला,
चीनी किराना स्रादि का व्यापार एवम आढत का काम होता है।

### मेसर्स चुन्नीलाल हीरालाल

इस फर्म का विशेष परिचय सीतापुर में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला, शक्तर, कत्था आदि का व्यापार और कमीशन का काम करती है। यह फर्म यहाँ पर नयेगंज में है। इसका यहाँ का तार का पता Parikha है। इसके वर्तमान मालिक सेठ छोटालालजी हैं। आप गुजराती सञ्जन हैं।

### मेसर्स तेजपाल जमनादास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ रामेश्वरदासजी हैं। इस फर्म का हेड आफिस मिर्जापुर है। इसकी कलकत्ता, कानपुर, ज्ञागरा छादि स्थानों में शाखाएँ हैं। इस फर्म का विशेष परिचय इसी प्रन्थ के दूसरे भाग में पेज नं० ३६८ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म सब प्रकार की कमीशन एजंसी और गल्ले का व्यापार करती है। यहाँ की सुप्रसिद्ध काहू कोठी भी आप ही की है। इसका तार का पता है "Dwarkadhish"

## बैङ्कर्स एण्ड कण्ट्राक्टर्स

### मेसर्स इच्छाराम रामदयाल

इस फर्म के मूल संस्थापक स्व० वाबु इच्छारामजी हैं। आपने लगभग १५० वर्ष पहले श्रपने मूलनिवास-स्थान भगवन्त नगर ( उन्नाव ) में वर्तनों का व्यापार प्रारम्भ किया था। इसमें श्रापको श्रच्छी सफलता भिली। जिस समय श्रंपेजों ने कानपुर में अपनी वस्ती वसाई उस समय आपने भी अपनी शाखा कानपूर में खोल दी। बाबू इच्छारामजी का स्वर्गवास होने के पश्चात् इसके मालिक अलग २ होगये । तब से बाबू देवीदीनजी और बाबू रामप्रसाद्जी ने अपना व्यापार उपरोक्त नाम से प्रारम्भ कर दिया । कुछ समय पश्चात् इस फर्म ने श्रपने धातु वाने के व्यवसाय को बन्दकर वैङ्किंग व्यवसाय को उत्तेजित किया । वायू देवीदीनजी और वायू रामप्रसादजी के पश्चात इस फर्म का प्रधान संचा-लन वावू गोविन्दलालजी उर्फ राजा, तथा आपके छोटे भाता बाबू शाहिजादा लालजी के हाथों में आया। वावू शाहिजादा लालजी के हाथों से इस फर्म के वैद्धिङ्ग व्यापार को बहुत तरकी मिली। श्रापके समय में इस फर्म ने श्रच्छी ख्याति प्राप्त की । इस टाइम में इस फर्म की जमींदारी भी वहुत विस्तीर्ण होगई। वाबू वालगोविन्द तथा बाबू शहिजादेलाल के स्वर्गवास के पश्चात् इस फर्म का संचालन भार, बाबू वालगोविन्दजी उर्फ राजा के एकमात्र पुत्र बाबू जुगलिकशोरजी के हाथ में आया। आपके हाथों से भी इस फर्म के वैङ्किंग व्यवसाय और जमींदारी को बहुत तरकी मिली। आपने अपने पूज्यिपता और चचा की स्मृति में सनातन धर्म कॉलेज का दर्शनीय हॉल निर्माण करवाकर उसमें दोनों महानुभावों के तैलचित्र लगवाये।

इस फर्म के वर्तमान मालिक बायू जुगलिकशोरजी तथा आपके पुत्र मायू मनमोहनलालजी, बायू शिवमोहनलालजी, बायू गुरु प्रसादजी तथा बायू गुरु चरणजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— कानपूर—मेसर्स इच्छाराम रामद्याल वैङ्कर्स मालरोड—यहाँ पर बैङ्किङ्ग श्रौर जमींदारी का बहुत बड़ा काम होता है।

### पण्डित गुरुपसादजी शुक्क

आप कान्यकुट्ज न्नाह्मण समाज के ग्रुष्ठ सज्जन हैं। आपके पूर्वज जि० उन्नाव, तहसील सादीपुर गांव पट्टी उसमान के रहनेवाले थे। इस ग्रुष्ठ परिवार के पूर्व पुरुष पं० वद्रीनाथजी ट्यापारिक क्षेत्र में पूरी गति विधि रखते थे। इस सम्बन्ध में आपने सरकारी इस फर्म का ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कानपुर—मेसर्स निहालचन्द किशोरीलाल नयागंज—यहाँ फर्म का हेड घ्रॉफिस है। तथा रूई, गहा, चाहत और शेयरों का न्यापार होता है।

कानपुर—मेसर्स निहालचंद किशोरीलाल कलेक्टरगंज—यहाँ चीनी, चावल तथा नमक का काम होता है।

कानपुर—मेसर्स निहालचंद किशोरीलाल कोपरगंज—यहाँ राइस फैक्ट्री है जहाँ चावल तैयार होता है और गल्ला तेलहन की थोक छादत का काम होता है।

नौघड़ा बाजार ( जि॰ बस्ती )—मेसर्स निहालचंद किशोरीलाल—यहाँ चावल श्रौर गहे की आढ़त का काम होता है।

शोहरतगंज (जि॰ वस्ती)—मेसर्स निहालचंद किशोरीलाल यहाँ चावल और गल्ले की श्रादत का काम होता है।

कानपुर—न्यू जमना जीनिंग फैक्ट्री वॉसमएडी—यहाँ जीन फैक्ट्री है जिसमें ४८ डवल जीन हैं और आइल मिल भी है।

#### मेसर्स नारायणदास गोपालदास

इस फर्म के मालिक अप्रवाल वैश्य समाज के भरितया सन्जन हैं। संवत् १९३९ में इस फर्म की स्थापना हुई। इसके स्थापक सेठ अनन्तरामजी थे। आपने इस पर गल्ला, किराना तथा सूत का व्यापार प्रारंभ किया था जो वर्तमान में उसी प्रकार हो रहा है। आप धार्मिक विचारों के सन्जन थे। आपने व्यापार में बहुत सम्पित उपार्जित कर काफी नाम पाया। आपने संवत् १९६२ में कानपूर फीलखाना बाजार में एक विशाल धर्मशाला का निर्माण करवाया। यहाँ सदावर्त भी बाँटा जाता है। आपका स्वर्णवास संवत् १९६९ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। नारायणदासजी, गोपालदासजी और बंसीधरजी आप तीनों सज्जनों ने भी फर्म की अच्छी उन्नित की। आप तीनों ही सन्जनों का स्वर्णवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ गोपालदासजी के पुत्र लाला रामस्वरूप जी हैं। आप मिलनसार, मेधावी एवं प्रतिभाशालि व्यक्ति हैं। आपने संवत् १९८० में कानपुर टेक्सटाईल मिल की एजंसी ली है।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मेसर्स—नारायणदास गोपालदास द्वारकाधीश रोड, कानपुर T. A. Bhartia—यहाँ हेड आकिस है। तथा वैंकिंग, किराना और रूई का व्यापार तथा आढ़त का काम और मिलों की एजंसी का काम होता है।

नारायण्जी हैं। श्राप सभी श्रपने पिता के समान न्यापार संचालन में दक्ष हैं। आप लोगों के ज्यम और न्यापार कौशल का ही यह परिणाम है कि फर्म क्रमशः उन्नित की श्रोर शीव्रता से वढ़ रही है। श्राप लोगों ने मुन्नालाल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, तथा मुन्नालाल आइल जीनिंग एण्ड फ्लोर मिल्स नामक दो मिल्स खोले हैं। तथा श्रपने पिताजी के नाम से मुन्नालाल स्ट्रीट नामक विशाल रास्ता बनवाया है। लाला लक्ष्मीनारायण्जी ने एक बहुत भारी इमारत चुन्नीगंज के नाम से तैयार करायी है। आप लोग न्यापार के अतिरिक्त अपने जातीय सुधार कार्य की ओर भी काफी ध्यान देते हैं। लाला चुन्नीलालजी गर्ग श्रप्रवाल सभा के सभापित और लाला रामनारायण्जी उसके जेनरल सेकेटरी हैं। लाला रामनारायण्जी बी०ए० स्थानीय डिस्ट्रिक्ट वोर्ड के चेश्ररमैन तथा स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड एवं इम्यूवमेण्ट के सुयोग्य सदस्य हैं। यह परिवार कानपुर का एक प्रतिष्ठित परिवार है। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स—मुत्रालाल कम्पनी परेट कानपुर—यहाँ वैंकिंग, कंट्राक्टिंग, एवं हाउस प्रापर्टी का काम होता है। यह फर्म दो तीन मीलों की मैनेजिंग एजंट भी है।

### मेसर्स मुन्नालाल एण्ड सन्स

इस फर्म की स्थापना तथा विशेष उन्नति स्व० वावू नन्दनलालजी के पुत्र वावू मदनलालजी के हाथों से हुई। न्नापके पश्चात् न्नापके पुत्र वावू गुरुनारायणजी न्नौर राय साहिब गोविन्द प्रसादजी ने इसको न्नौर भी उन्नति की ओर न्नापक किया। न्नापने सरकार से डाक पहुँचाने, तालाव और नदी खुदवाने के ठेके लिए न्नौर उसमें न्नाच्छी सफलता प्राप्त की। न्नाभी हालही में इस फर्म ने शारदा कैनाल का ठेका बड़े सन्तोषजनक रूप में पूरा किया है। इसी प्रकार इस फर्म ने न्नावकारी के ठेके भी लिए, मध्य भारत में शराव नुआने की भट्ठी भी बनवाई। तथा कानुल वार के समय में लाला गुरुनारायणजी ने परचेजिंग एजएट का काम किया। इन सब वातों से इस फर्म ने वहुत तरक्षी की।

इस समय इस फर्म के मालिक रायसाहिव गोपीनाथजी मेहरोत्रा, तथा आपके भाई रायसाहिब वायू वलभद्रदासजी, रायसाहिव वायू सिद्धनाथजी, रायसाहिब वायू सुखलालजी, बायू जंग-वहादुरजी तथा वायू मंगल सेनजी हैं। इस फर्म का प्रधान संचालन वायू गोपीनाथजी और सब भाइयों के सहयोग से करते हैं।

इस परिवार ने सन् १८८८ में स्थानीय गुरुनारायण हाई स्कूल की स्थापना की। स्कूल १७३

# भारतीय व्यापारियों का परिचय 🔷





सेठ रामिबलासजी खेतान (वसंतलाल मुन्नालाल)कानप्र सेठ वसंतलालजी खेतान (वसंतलाल मुन्नालाल) कानप्र





सेठ मुकालालजी खेतान (वसंतलाल मुकालाल) कानप्र सेठ चिरंजीलालजी खेतान (वसंतलाल मुकालाल) कानप्र

# भारतीय व्यापारियों का परिचय क्र



पं॰ सरयूनारायणजी तिवारी (रेवतीराम प्रयागनारायण) कानपूर



पं० शेपनारायणजी तिवारी ( रेवतीराम प्रयाग-नारायण ) कानपूर



पं० नित्यानन्दजी तिवारी ( रेवतीराम प्रयाग-नारायण ) कानपूर

#### मारतीय ज्यापारियों का परिचंय

पुत्र हैं जिनके नाम कमशः इस प्रकार हैं—बाबू भगवतीप्रसादजी, बाबू चएडीप्रसादजी, बाबू भवानीप्रसादजी और बाबू परमेश्वरीप्रसादजी हैं। इनमें से बाबू भवानी प्रसादजी सेठ वसन्त- लोलजी के यहाँ दत्तक दिये गये हैं।

इस फर्म के व्यवसाय को उन्नत श्रवस्था पर पहुँचाने का श्रेय इसके संस्थापकों को ही है। आप लोगों ने बड़ी योग्यता से व्यापार संचालित कर श्रपनी फर्म को उन्नत बनाया है। श्राप लोग सभी मिळनसार और सरल स्वभाव के सज्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कानपुर—मेसर्स बसन्तलाल मुन्नालाल जेनरलगंज T. A. Mansadevi-यहाँ फर्म का हेड आफिस है। कपड़े के इम्पोर्ट तथा बैंकिंग और मीलों को माल सप्लाई करने का काम इस फर्म पर होता है। किराना, गल्ला, तथा कपड़े की श्राढ़त का काम भी होता है। चौरा चौरा (गोरखपुर)—मेसर्स मुन्नालाल चन्डीप्रसाद—यहाँ गल्ला और गुड़ का न्यापार तथा श्राढत का काम होता है।

संहजनवा (गोरखपुर)—मेसर्स मुन्नालाल चन्डीप्रसाद—यहाँ गल्ला, और गुड़ का व्यापार तथा आढ़त का काम होता है।

रावतगंज (गोरखपुर)—मेसर्स मुन्नालाल चन्डीप्रसाद --यहाँ दाल का कारखाना है तथा दाल दिसावरों को सप्ताई की जाती है।

घुगली (जि॰ गोरखपुर)—मेसर्स रामविलास रामजी बसन्तलाल—यहाँ गुड़ की खरीदी श्रौर गुड़ की श्राढ़त का काम होता है।

भुं मुंनू ( जयपुर )--मेसर्स बसन्तलाल मुन्नालाल--यहाँ फर्म के मालिकों का धादि निवास-स्थान है।

### भैसर्स वाबुलाल हरिशंकर

इस फर्म के मालिक हाथरस के निवासी हैं। श्राप लोग श्रयवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। यहाँ यह फर्म हुएडी, चिट्ठी तथा कमीशन का काम करती है। इसका श्रधिक परिचय हमारे प्रत्थ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग पृष्ठ ९९ में दिया गया है।

### मेसर्स भगतराम रामनारायण

इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ शिवप्रतापजी, सेठ रामनारायण्जी तथा सेठ लक्ष्मी-नारायण्जी टिकमाणी हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। यहाँ पर यह फर्म यणजी तिवारी ने फर्म के काम को संभाला और मन्दिर के अहाते में वैकुंठ वाजार के नाम से एक अच्छी मार्केट बनवाई। पं० शेषनारायणजी तिवारी म्यूनिसिपल किमश्नर हैं। ज्ञाप अच्छे सुधरे हुए विचारों के महानुभाव हैं। पं० सरजूनारायणजी के ४ पुत्र हुए थे पं० नरनारायणजी, पं० गोविन्दनारायणजी तथा पं० फणराजनारायणजी हैं जिसमें से पं० नित्य-नारायणजी का स्वर्गवास हो चुका है। ज्ञाप ओड़छा राज्य में चीफ मॅजिस्ट्रेट थे। ज्ञाप M. A. L.-L. B. थे।

इस फर्म के वर्तमान मालिक महाराज सरजूनारायणजी तिवारी तथा महाराज शेपनारा-यणजी तिवारी हैं।

इस फर्म का परिचय इस प्रकार है। मेसर्स—रेवतीराम प्रयागनारायण तिवारी वैकुंठ कानपुर—यहाँ जमींदारी तथा मंदिर के मार्केट इत्यादि के संचालन का कार्य होता है।

### मेसर्स रामरतन रामगोपाल

इस फर्म की स्थापना लगभग १०० वर्ष पूर्व बाबू रामरतनजी ने कानपुर में की थी। आप लोगों के पूर्व पुरुष शहजादपुर (प्रयाग) के रहनेवाले हैं पर जब से आपने इस फर्म की स्थापना की तब से कानपुर में रहने लगे। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। आप की फर्म पर आरम्भ से ही बैंकिंग और जमींदारी का काम हो रहा है जो यह फर्म वर्तमान में भी कर रही है। बाबू रामरतनजी और आपके पुत्र बाबू रामगोपालजी के वाद फर्म का संचालन रायवहादुर विशम्भरनाथजी तथा रायवहादुर कन्हैयालालजी करते रहे। आप लोग नगर के सभी सार्वजनिक कार्यों में अच्छा भाग लेते थे। यहाँ के नागरिक जीवन में आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। आप लोगों की इन्हीं विशेपताओं पर सरकार ने प्रसन्न होकर कर आप दोनों ही को रायवहादुर की पदवी से सम्मानित किया। वर्तमान में आप दोनों ही महानुभाव स्वर्गवासी हो चुके हैं। अतः फर्म का प्रधान संचालन रायबहादुर कन्हैयालालजी के पुत्र बाबू रामशंकरजी तथा बाव गौरीशंकरजी करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— मेसर्स—रामरतन रामगोपाल मनीराम की बिगया कानपुर—यहाँ वैंकिंग श्रौर जमींदारी का काम प्रधान रूप से होता है। यह फर्म कानपुर तथा जालौन के सरकारी खजाने की ट्रेकरर है।





स्व॰ सेठ कल्छ्मलजी ( सालिगराम कल्छ्मल ) कानपुर



स्व॰ सेठ उद्यरोमजी ( साल्गिराम कल्ल्सल ) कानपुर



वा॰ सुखनंदनलालजी ( सालिगराम कस्ल्सल ) कानपुर



बा॰ रामचरणलालजी ( सालिगराम कल्लूमल ) कानपुर

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

सेठ रामविलासरायजी व्यापार से अलग होते समय कानपुर के जेनरलगंज वाले ३ लाखें के कीमत का एक मकान तथा गोरखपुर के देवरिया तहसील के ३ मकान धर्मादे में लगा गये हैं।

### मेसर्स रामविलासराय चिरङ्गीलाल

इस फर्म की स्थापना वाबू चिरंजीलालजी ने सम्वत १९८१ में कर किराने का व्यापार तथा आढ़त का काम आरम्भ किया जो यह फर्म आज भी पूर्ववत् रीति से कर रही है। इस फर्म की यहाँ के व्यापारी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। इस फर्म पर वैंकिंग का काम भी होता है।

इस फर्म के मालिक बाबू चिरंजीलालजी हैं। आप अपने आदि निवास स्थान मुंभुनू में ही रहते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कानपुर—मेसर्स रामविलासराय चिरंजीलाल नयागंज—यहाँ किरांने की विक्री तथा आढ़त का काम और वैंकिंग व्यवसाय होता है।

मुंभुन् (जयपुर)—मेसर्स रामविलासराय चिरंजीलाल—यहाँ मालिकों का आदि निवास स्थान है। यहाँ वा० चिरंजीलालजी रहते हैं।

### मेसर्स रामविलासराय मदनलाल

इस फर्म की स्थापना बा॰ मदनलालजी ने सम्वत् १९८१ में की थी। श्रारम्भ में इस फर्म ने शक्कर की विक्री तथा शक्कर की त्राड़त का ज्यापार खोला और साथ ही कपड़े की विक्री का ज्यापार भी आरम्भ किया जो यह फर्म पूर्ववत कर रही है। इस फर्म की एक दूसरी ब्रांच वस्ती में है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक बा० मदनलालजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कानपुर—मेसर्स रामिबलासराय मदनलाल जेनरलगंज T. A. Khetan—यहाँ फर्म का हेड आफिसहै। शक्कर की आढ़त तथा बेचवाली का काम और बैंकिंग का व्यवसाय होता है। वस्ती—मेसर्स मदनलाल खेतान—यहाँ कपड़े का काम होता है।

- है। तथा बैंकिंग और चपड़े का व्यापार होता है। इस फर्म का संचालन बा० राम-
- कानपुर—मेसर्स उदयराम गोपीराम जनरलगंज, T. A. Jaishiva—यहाँ किराने का एवं आढ़त का काम होता है। इस फर्म में ऋष्णगोपालजी मालपाणी तथा त्रिलोकी नाथजी कार्य देखते हैं।
- वम्बई—मेसर्स कल्ख्मल उदयराम कालबादेवी रोड, T. A. Jaishankar—यहाँ किराना, कपड़ा, सूत, गल्ला, चीनी धातवाना इत्यादि २ की आढ़त का काम होता है। यहाँ हेड मुनीम रामगोपालजी कार्य देखते हैं।
- कानपुर—मेसर्स कल्छमल सत्यनारायण नयागंज, T. A. Prakash—यहाँ किराने का थोक काम तथा आढ़त का काम होता है। इस फर्म पर मेसर्स मत्रीलाल मूलजी के रंग की सोल एजंसी भी है। इसमें बा० सत्यनारायणजी काम देखते हैं।

### चाँदी-सोने के व्यापारी

### मेसर्स गुलावसिंह फतेसिंह

इस फर्म के संस्थापकों के पूर्व पुरुष मेसर्स ताराचंद निहालचंद के नाम से कानपुर में ज्वैलर्स, वैंकर्स तथा लैंग्ड लार्डस का काम करते थे। परन्तु मालिकों के अलग हो जाने से सेठ गुलावसिंहजी ने अपना स्वतंत्र व्यवसाय उपरोक्त नाम से स्थापित किया और तब से आपकी फर्म अपना पुश्तैनी व्यवसाय सोना, चाँदी तथा जवाहिरात का कर रही है।

इस फर्म का प्रधान संचालन सेठ गुलाबसिंहजी करते हैं और आपके पुत्र बाबू फतेसिंहजी भी व्यापार के संचालन में सहयोग देते हैं। आप लोग जोधपुर (मारवाड़) के निवासी हैं परन्तु लगभग ८ पुश्त से कानपुर में ही बस गये हैं। आप लोग श्रीमाल जैन श्वेताम्बर सम्प्रदाय के हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कानपुर—मेसर्स एस॰ गुलावसिंह फतेसिंह गुलाव निवास चौक T. A. Gurudeoji— यहाँ बुलियन मर्चेन्ट्स तथा ज्वैलर्स का काम होता है। इस फर्म की यहाँ लैण्डेड प्रापर्टी भी अच्छी है।

### लोहे के व्यापारी

### मेसर्स जीवनलाल रणजीतमल

इस फर्म का हेड आफिस देहली है। लोहे के व्यापार करनेवाली भारत की मशहूर फर्मों में से यह भी है। इसकी कई स्थानों पर शाखाएँ हैं। इसका परिचय चित्रों सिहत इसी प्रंथ के द्वितीय भोग में पेज नं० ५०३ में और विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इसी भाग में कराँची में दिया गया है। यहाँ इसका पता हालसी रोड है। यह फर्म यहाँ लोहे का व्यापार करती है।

### मेसर्स जीवनराम कन्हैयालाल

इस फर्म की स्थापना करीब ७० वर्ष पूर्व लाला जीवनरामजी द्वारा लोहे का व्यापार करने के लिये हुई। आप वैदय समाज के सज्जन हैं। घ्रापका स्वर्गवास हो गया है। घ्रापके ४ पुत्र हुए केदारनाथजी, कन्हैयालालजी, नारायणदासजी एवं बाबूलालजी। आप लोगों ने फर्म के कार्य का संचालन किया। तथा घ्रच्छी उन्नित की। आप चारों सज्जनों का स्वर्गवास हो गया है। साथ ही कन्हैयालालजी के पुत्र लाख्सलजी का भी स्वर्गवास हो गया। घ्राप लोगों के पुत्रात् लाख्सलजी के पुत्र देवीद्यालजी, रामलखनजी एवं संतरारणजी और नारायणदास-जी के पुत्र राधेश्यामजी ने संवत् १९८० तक सम्मिलित रूप से फर्म के व्यापार का संचालन किया। पश्चात् लाख्सलजी के पुत्र फर्म से अलग हो गये। वर्तमान में इस फर्म के मालिक राधेश्यामजी ही हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— कानपुर—मेसर्स जीवनराम कन्हैयालाल हालसी रोड T. A. Supplier—यहाँ लोहा, किराना तथा विसातखाने का व्यापार एवं आढ़त का काम होता है।

### मेसर्स तेजनलाल दीनानाथ

इस फर्म के मालिक भगवन्त नगर (हरदोई) के उमर वैश्य सज्जन हैं। तेजनलालजी अपने पिता मन्नीलालजी के साथ यहाँ आये और देशी लोहे तथा ठेके का काम प्रारंभ किया। इस फर्म की स्थापना सन् १८३८ में हुई। दीनानाथजी, तेजनलालजी के भाई थे। तेजनलालजी के पश्चात् दीनानाथजी ही ने फर्म के कार्य का संचालन किया। आपके पश्चात् आपके पुत्र रघुवरदयालजी तथा द्वारकाप्रसादजी ने कार्य को संभाला। आप लोगों ने फर्म को अच्छी तरकी पर पहुँचाया। आप दोनों का भी स्वर्गवास होगया। ला० रघुवरदयालजी के चुन्नीलाल-

### भारतीय व्यापारियों का परिचय (तीसरा भाग)



कानपूर।



बाबू सत्यनारायणजी अप्रवाल (शालिंगराम कल्ल्सल) बाबू कृष्णलालजी गुप्त बी० ए० एल-एल० बी० एडवोकेंट (शालिगराम कल्छमल) कानपूर।



बाबू त्रिलोकीनाथजी अग्रवाल ( झालिगराम कल्ल्मल ) बाबू कृष्णगोपालजी मालपाणी ( उदयराम गोपीराम ) कानपुर ।



कानपुर।

#### मेसर्स रतनजी भगवानजी एण्ड को०

इस फर्म का हेड आफिस धनबाद में है। इसकी और भी स्थानों में कई शाखाएँ हैं जिनका विस्तृत परिचय इसी प्रन्थ के दूसरे भाग में पेज नं० ९३ में बिहार विभाग में दिया गया है। यहाँ यह फर्म मिल जीन स्टोअर सप्लायर और मोटर की एजंसी तथा पेट्रोल का काम करती है। इसका यहाँ का पता लाहुश रोड है।

### मेसर्स ल्लमनदास वाबुराम

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान हाथरस यू० पी० है। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के जैनी सक्जन हैं। यह फर्म करीब ५० वर्षों से ज्यापार कर रही है। इस पर पहले मेसर्स लाइमनदास चम्पाराम नाम पड़ता था। अब उपरोक्त नाम से ज्यापार होता है। इस फर्म के स्थापक ला० लाइमण्दासजी थे। आप बड़े ज्यापारचतुर, मेधावी एवं सज्जन ज्यापार थे आप ही की बुद्धिमानी एवं ज्यापारचतुरता से फर्म ने इतनी तरक्की की है। आपका ध्यान केवल ज्यापार की ओर रहा हो सो बात नहीं थी। जितना ध्यान आपका ज्यापार की तरक्की की ओर था उतना ही सार्वजनिक कामों की ओर भी रहा था। आपने यहाँ लाठी उद्यान में एक सुन्दर धर्मशाला निर्माण करवाई। इसी प्रकार हाथरस वगैरह स्थानों पर कई कुएं भी आपने बनवाये। सम्बत् १९६४ में यहाँ होने वाले जैन उत्सव के समय आपने काकोमी मिल के पास एक सुन्दर कोठी और वगीचा बनवाया था उसको आपने पिन्लिक कर दिया। उसमें आस पास के देहाती आदमी विश्राम पाते हैं। आपका ध्यान गरीव ब्राह्मणों की ओर भी बहुत रहा है। आपने कई ब्राह्मणों की कन्याओं की शादी अपने पास से रुपये लगाकर करवा दी। इसी प्रकार गौरवमय जीवन ज्यतीत करते हुए आपका स्वर्गवास करीव १० वर्ष पूर्व हो गया।

आपके तीन पुत्र हुए, सेठ चम्पारामजी, सेठ बाबूरामजी एवम् सेठ फूलचन्द्जी । इनमें से सेठ चम्पारामजी अपने पिताजी के समय से करीब ६ वर्ष पहिले ही से अलग हो गये थे। दूसरे पुत्र ला० वाबूराम का करीब ३ वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक फूलचन्दजी हैं। आप ही फर्म का संचालन करते हैं। वाबूरामजी के ऋषभकुमारजी नामक एक पुत्र हैं। तथा ला० फूलचन्दजी के मनोहरलालजी हैं। ला० मनोहरलालजी तथा ऋषभकुमार जी भी फर्म का संचालन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कानपुर—मेसर्स शिवसहाय सघनप्रसाद चौक सराफा—यहाँ सोना, चाँदी तथा जेवरात का काम और महाजनी लेन-देन का व्यापार होता है।

कानपुर—मेसर्स मंगलप्रसाद शिवसहाय नयागंज—यहाँ सोना, चाँदी तथा जेवरात का काम होता है। ·

गूजामलका( जमालपुर )—मेसर्स मंगलप्रसाद रामचरन —यहाँ बैंकर्स एण्ड लैण्ड लार्डस का काम होता है।

मैमनसिंह—मेसर्स सङ्गलप्रसाद रामचरन—यहाँ आपकी कोठी है तथा आफिस है।

घाटमपुर जन्नाव-पं० शिवसहायजी दीक्षित-यहाँ मालिकों का निवास स्थान है और महाजनी तथा जमींदारी का काम होता है

### मेसर्स हजारीमल सोहनलाल

इस फर्म की स्थापना स्व० लाला हजारोमलजी सराफ ने सम्वत् १९७० में कानपुर में की थी। इस फर्म में आरम्भ से ही सोने, चाँदी, तथा जेवरात का काम होता आ रहा है और इसी के साथ रूई का व्यापार भी यह फर्म आरम्भ से ही करती आ रही है। वर्तमान में यह फर्म उपरोक्त व्यापार अर्थात् सोना, चाँदी, जेवरात और रूई का काम करती है। इसकी स्थापना स्व० लाला हजारीमलजी ने का थी पर आपके बाद आपके पुत्रों ने फर्म के व्यापार को अच्छी उन्नत अवस्था पर पहुँचाया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ रंगलालजी सराफ तथा सेठ सीतारामजी सराफ हैं। आप लोग फतेपुर (जयपुर) के आदि निवासी हैं ख्रौर अववाल वैश्य समाज के सराफ सज्जन हैं। फर्म का संचालन तीनों ही भाई करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कानपुर—मेसर्स हजारीमल सोहनलाल नयागंज T. A. money—यहाँ सोना, चाँदी तथा कई का न्यापार होता है। यह फर्म कानपुर की मिलों को तैयार कई सप्नाई करती है। कानपुर—मेसर्स हजारीमल सोहनलाल नयागंज—यहाँ सोना, चाँदी जेवरात और न्वैलरी का काम होता है।

### कपड़े के व्यापारी

|        | •                      | . 15 1.    |                                        |
|--------|------------------------|------------|----------------------------------------|
| मेसर्स | गनपतराय ऋद्धकरण जन     | ारलगंज     | मिल एजेण्ट्स—                          |
| "      | गंगाधर वैजनाथ          | "          | मेसर्स गंगाधर वैजनाथ जनरलगज            |
| "      | गोपीनाथ छंलामल         | "          | ,, जुग्गीलाल कमलापत                    |
| "      | चिरंजीलाल सीताराम      | "          | ,, ज्वालाप्रसाद् राधाकृष्ण             |
| 17     | जुग्गीलाल कमलापत       | "          | " नन्दलाल भगडारी मिल्स क्वाँथशाँप      |
| "      | ज्वालाप्रसाद राघाकृष्ण | ,,         | ,, विहारीलाल पोदार                     |
| "      | जीवनराम श्यामसुन्दर    | "          | ,, भवानीद्याल गिर्धरलाल                |
|        | नारायण बदर्स           | "          | मसर्स रामनारायण किशनद्याल              |
| 75     | वेगराज हरद्वारीमल      | "          | ,, राजकुमार मिल्स क्लॉथ शॉप            |
| 7)     | वावूलाल केडिया         | "          | ,, हुकुमचंद मिरुस क्लॉथ शॉॅंप          |
| "      | बद्रीदास वागड़ी        |            | कपड़े के इम्पोर्टर्स—                  |
| 73     | विहारीलाल रामचरन       | "          | मेसर्स गोपीनाथ छंगामल                  |
| "      | वुलाकीदास रामगोपाल     | 77         |                                        |
| 77     | वंशीधर गोपालदास        | "          |                                        |
| 33     |                        | 77         | नाविका जिलाकी                          |
| 77     | मुन्नूलाल खत्री        | "          | धीरव्यात रातासाम                       |
| "      | मद्नचन्द् रामचन्द      | "          | वंक-                                   |
| "      | महावीरप्रसाद मन्नालाल  | "          | अलाहाबाद बैंक लि० मालरोड               |
| "      | रामेश्वरदास गंगाप्रसाद | "          | अलाहाबाद वैंक सिटी ब्रांच जेनरलगंज     |
| "      | रामकरणदास रामविलास     | "          | सेन्ट्रल वैंक आफ इण्डिया लि०           |
| "      | रामनारायण गुरुद्याल    | "          | इम्पीरियल वैंक आफ इिएडया               |
| "      | रामलाल बुलाकीदास       | "          | इम्पीरियल बैंक आफ इिएडया सिटी ब्रांच   |
| 73     | राधाऋष्ण वेग्गीप्रसाद  | <b>3</b> 3 | चार्टर्ड वैंक आफ इिएडया श्रास्ट्रेलिया |
| "      | राधाकृष्ण भैरवप्रसाद   | "          | एग्ड चाइना                             |
| 33     | रामकुमार रामेश्वर      | <b>53</b>  | नेशनल बैंक आफ इिएडया लि॰               |
| "      | शङ्करलाल लक्ष्मीनारायण | "          | पंजाब नेशनल वैंक                       |
| 7)     | सिद्धनाथ वैजनाथ        | ,,<br>,,   | पीपुल्स बैंक श्राफ नद्ने इण्डिया लि०   |
| "      | सालिगराम हीरालाल       |            | सोने चाँदी के व्यापारी—                |
| "      | हरिकशनदास रूपनारायण    | "          | मेसर्स लालविहारी सेवाराम               |
|        | हीरालाल पूरनमल         |            |                                        |
| 23     | General Solud          | "          | ,, केदारनाथ रामद्याल                   |
|        |                        | • •        | . 5                                    |

कानपुर—मेसर्स तुलसीराम जियालाल कलेक्टर गंज—यहाँ बर्मा शेल की तेल की ऐजेन्सी है। कानपुर—मेसर्स तुलसीराम जियालाल मालरोड—यहाँ मोटर पार्ट्स एण्ड ऐसेसरी तथा वर्मा शेल के पेट्रोल की ऐजेन्सी है।

आगरा—मेसर्स तुलसीराम जियालाल परतापपुरा—यहाँ पेट्रोल की ऐजेन्सी है। (रोहतक)—मेसर्स खूबीराम केशोराम बेरी—यहाँ वैंक्कर्स एण्ड लैण्डलार्डस् का काम होता है।

# मेसर्स विहारीलाल मन्नीलाल

इस फर्म के मालिक वारागाँव (फतहपुर) के रहने वाले ऊमर वैश्य समाज के सज्जन हैं। करीब ४५ वर्ष पूर्व ज्ञाला बिहारीलालजी यहाँ आये तथा किराने की दलाली का काम शुरू किया। पश्चात् संवत् १९५० में यह फर्म स्थापित की। इस पर आपने किराने का ही व्यापार प्रारंभ किया। इस फर्म की उन्नित का श्रेय आपही को है। ला० बिहारीलालजी का स्वर्गवास संवत् १९०२ में हो गया। आप के दो पुत्र हुए जिनके नाम लाला मुन्नीलालजी तथा सरयूप्रसादजी हैं। वर्तमान में आपही इस फर्म के मालिक हैं। आप लोगों ने समय २ पर अपने व्यापार की उन्नित के लिये भिन्न २ नामों से और शाखाएँ खोलीं। तथा फर्म की काफी उन्नित की। आप लोग मिलनसार, सरल, एवं सज्जन महानुभाव हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

कानपुर—मेसर्स विहारीलाल मन्नीलाल न्यागंज—यहाँ फर्म का हेड आफिस है। यहाँ बैंकिंग किराना तथा आढ़त का काम होता है।

कानपुर—मेसर्स सरयू प्रसाद रामचरन नयागंज T. A. Surjoo—यहाँ किराने की आढ़त का काम होता है।

कानपुर—मेसर्स विहारीलाल रामकृष्ण नयागंज—यहाँ फुटकर किराना तथा आढ़त का व्यापार होता है।

कानपुर—मेसर्स मोतीलाल मुन्नालाल नयागंज,—यहाँ किराने का व्यापार होता है।

कानपुर—मेसर्स विहारीलाल वालकृष्ण नयागंज, T. A. Shawji—यहाँ एनि लाइन डाइज एण्ड केमिकल & Chewical, की रंग की एजंसी है।

#### मारतीय व्यापारियों का परिचय

सेसस रामचरन कन्हैयालाल

- ,, गंगाधर बाबूलाल
- " शिवचरनलाल लालमन
- " मनोहरदास रामप्रसाद
- " रामगोपाल मूलचन्द
- ,, रामेश्वरदास दलाल
- ,, जुग्गीलाल कमलापत
- " गजानन्द चिरंजीलाल
- " रामरतन रामगोपाल
- " नानकचंद सादीराम
- " दीनानाथ माधोराम
- " वैजनाथ विशम्भरनाथ
- " बाबूलाल शिवनारायण
- " केदारनाथ रामभरोसे
- " रामप्रसाद सागरमल
- " जगन्नाथ अवधविहारी
- " अवधिबहारी रामनाथ
- " रामेश्वरदास रामकुमार
- ,, रामभजन लक्ष्मीनारायण
- ,, वृजमोहनदास राजकुमार
- " दयाशंकर हरवंशमोहन
- " हुलासीलाल रामद्याल
- " महाबीरप्रसाद मन्नालाल
- " बिहारीलाल रामचरण
- " रामनारायण गुरुद्याल
- "वंशीधर गोपालदास
- " निरंजनलाल वंशीधर (अनवरगंज)
- " गोपीराम गोविंदराम
- " रामगोपाल गनपतराय

जूतेवाले— काश्मीर हाउस फैल्स हाऊस पशियाटिक लेदर कम्पनी
दि अप्रवाल लेदर वर्क्ष
श्याल लेदर वर्क्ष
श्याल लेदर वर्क्ष
दि प्रीमियर लेदर वर्क्ष
एस० अमीर एण्ड सन्स
कूपर ऐलेन एएड को०
वेस्ट एएड लेदर कम्पनी
हलीम बूट फैक्ट्री

सेडलर्स, काठी जीनवाले-

मेसर्स एस. मोहम्मद इस्माइल एएड को० लेदर डीलर्स इम्पोर्टर्स एएड एक्स-पोर्टर्स

- ,, एस. अबीवुलाहक त्रदर्स
- ,, एस. ए. अलेक झैंगड एगड को०
- ,, एस. श्रजीजुलहक़ एएड ब्रद्स
- ,, कानपुर लेदर गुड्स स्टोर्स
- ,, एस मोहम्मद् रफीक एण्ड सन्स
- " एस. एम. कासिम ब्रद्स
- ,, एस. एम. शोद मोहम्मद एण्ड सन्स
- ,, एस. एम श्रमीन एएड को०
- ,, एस. अन्दुल मजीद अन्दुल रसीद
- " एस. मोहम्मद हाफिज मोहम्मद सिद्दीक
- " दि अप्रवाल लेदर वर्क्स
- " श्याल लेदर वक्स
- " कपूर ऐलेन एण्ड को०
- ,, वेस्ट यण्ड लेदर कम्पनी
- , कर्जन लेदर वक्स

वर्तन अलम्यूनियमवाले— मेसर्स कन्नूलाल परसोत्तमदास

### मेसर्स तुलसीदास मेघराज

इस फर्म के वर्तमान मालिक ला० मेघराजजी एवं आपके २ पुत्र हैं। इस फर्म पर बहुत बड़ा व्यापार होता है। इसकी भिन्न २ स्थानों पर कई शाखाएं हैं। जिनका विस्तृत विवरण इस प्रंथ के द्वितीय भाग में पेज नं० ३१२ में दिया गया है। इस फर्म पर बैंकिंग, शक्कर और गनीका व्यापार होता है। इसका यहाँ का पता नयागंज है। तार का पता है—"Miyaniwala"

### मेसर्स निहालचन्द किशोरीलाल

इस फर्म के मालिक नारनौल निवासी, अप्रवाल समाज के केजड़ीवाल सज्जन हैं। इसकी स्थापना संवत् १९१३ में लाला जानकीदासजी ने मेसर्स जानकीदास बलदेवसहाय के नाम से कर नमक का व्यापार प्रारम्भ किया । इसमें तरकी होने पर इस फर्म पर गल्ला, आढ़त और वैङ्किङ्ग का व्यापार भी आरम्भ किया गया। संवत् १९१८ में आपने लखनऊ और फैजाबाद में भी इसकी शाखाएं खोल दीं। लाला जानकीदासजी का स्वर्गवास संवत् १९२१ में होगया। श्रतः फर्म का संचालन आपके चचा सेठ हरगोपालजी और श्रापके तीन पुत्र लाला निहाल चन्दजी. वलदेवसहायजी, रामजसमलजी श्रीर फर्म के सामीदार लाला शिववक्षजी माहेश्वरी करने लगे। संवत् १९३६ में लाला हरगोपालजी का देहान्त हो गया और संवत् १९४३ में फर्म के सव हिस्सेदार अलग २ होगये। फलतः संवत् १९४७ में लाला निहालचन्द्जी ने अपने भाई वलदेवसहायजी के साथ मेसर्स निहालचन्द वलदेवसहाय के नाम से स्वतंत्र फर्म की स्थापना की। इस टाइम में इस फर्म ने म्योरिमल की एजन्सी ली तथा दिल्ली और अमृतसर में अपनी शाखाएं खोलीं । संवत् १९६० में सेठ निहालचन्द्जी का और संवत् १९६७ में सेठ बलदेव सहायजी का देहान्त होगया । श्रापके पश्चात् लाला निहालचन्दजी के तीनों पुत्र लाला किशोरी लालजी, लाला रामानन्दजी, लाला त्रजलालजी और वलदेवसहायजी के पुत्र लाला छंगामलजी इस फर्म के मालिक हुए। १९७१ में लाला किशोरीलालजी फर्म से अलग हो गये। और अपनी स्वतंत्र फर्म मेसर्स निहालचन्द किशोरीलाल के नाम से स्थापित कर गल्ला, तिलहन, रुई, वैद्धिङ्ग और कमीशन एजन्सी का काम प्रारम्भ किया। इसमें आपने अच्छी उन्नति की। श्रौर चांवल का कारखाना तथा जीनिंग फैक्टरी भी खोली।

इस समय इस फर्म के मालिक लाला किशोरीलालजी तथा आपके पुत्र बाबू रामविलासजी, रामेश्वरप्रसादजी तथा विशनद्यालजी हैं। आप सब न्यापार संचालन में भाग लेते हैं।

१८३

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

गोपीराम रामचन्द्र र्मणलाल बलदेवदास परसोत्तमदास सूरचन्द

#### शक्करवाले--

मेसर्स मातादीन भगवानदास

- गनेशप्रसाद विसेसरप्रसाद
- निहालचन्द किशोरीलाल
- रामविलास मद्नलाल "
- वसन्तलाल मुन्नालाल
- रमणलाल बलदेवदास
- हरगाचन्द विहारीलाल "

लकडी-

मेससे बद्रीप्रसाद गयाप्रसाद

- गंगानारायण गंगाप्रसाद
- रामचरण ठाकुरप्रसाद
  - हाजी जहाँगीर मोहम्मद इस्माइल

#### गुड वेचनेवाले-

मेसर्स गुलजारीलाल दुर्गाप्रसाद

- नारायणदास बिहारीलाल
- नारायलदास कल्छ्मल

गुड़ की आढ़तवाले-

मेसर्स मनोहरदास रामप्रसाद

- गोकुलचंद नानकचंद
- मोतीलाल छन्नूलाल

किराना (आइत) विकवाली—

मेसर्स विहारीलाल रामकृष्ण

- मणीलाल मदनगोपाल 33
- वंशीधर कुंजीलाल "
- शंकरलाल गोकुलप्रसाद "
- श्रीराम रामसहाय "
- श्रीराम जैगोपालजी 77

मेसर्स बचालाल ऊमर

राधाकुष्ण भगवानदीन 55

कल्छ्मल सत्यनारायण 53

मोतीलाल सुन्नालाल "

जेठमल लक्ष्मीचंद "

द्वारिकाराम जुगलिकशोरी "

श्रीकिशन गोपीकिशन "

परमानंद नारायणदास ,,

रामचरण परसोत्तम "

तुलसीराम जियालाल

लक्ष्मीनारायण राजाराम "

राधारमण श्यामसुन्दर "

लीधर रामस्वरूप

जमनादास द्लाल

मुक्ताप्रसाद गयाप्रसाद

घासीराम गंगाप्रसाद

### किराना (आड़त)—

मेसर्स उदयराम गोपीराम

शिवबक्स किशनलाल

हुलासीराम रामद्याल "

घासीराम रामनाथ "

विहारीलाल मन्नीलाल "

विहारीलाल रामऋष्ण "

जुगलिकशोर बलदेवसहाय 53

रामदयाल अढ़तिया "

लल्ख्मल मूलचन्द

हरदेवदास मुन्नालाल "

चुन्नीलाल हीरालाल "

नानकचंद सादीराम 55

लक्ष्मीनारायण रामकुमार "

भवानीप्रसाद गिरधरलाल "

# भारतीय व्यापारियों का परिचय कि



स्व॰ लाला लक्ष्मणदासजी अग्रवाल ( लक्ष्मणदास बाबूराम ) कानपूर



स्व॰ लाला बाबूरामजी ( लक्ष्मणदास बाबूराम ) कानपूर



स्व॰ सेठ अनन्तरामजी भरतिया ( नारायणदास गोपालदास ) कानपूर



लाला रामस्वरूप भरतिया ( नारायणदास गोपालदास ) कानपूर

# भारतीय व्यापारियों का परिचय 🔊 (तीसरा भाग)



राय वहादुर लाला गंगासहायजी झांसी।



पं॰ प्यारेलाल शुक्त कानपुर



हेड ऑफिस आगरा, माणिकचन्द रामलाल झाँसी

### मेसर्स पुरुषोत्तमदास वनारसीदास

इस फर्म की मालिक कलकरों की मेसर्स दामोदर चौबे एएड कम्पनी है। इसका आफ़िस हालसी रोड पर है। जहाँ यह फर्म बैंकिंग और सब प्रकार की छाढ़त का काम करती है। इसका हेड आफिस कलकत्ता है। वहीं इसका विस्तृत परिचय दूसरे भाग के पेज नं० ३६६ में दिया गया है।

### मेसर्स प्रभुद्याल गनेशप्रसाद

इस फर्म के वर्तमान मालिक ला० गनेशप्रसादजी एवं ला० सुन्दरलालजी हैं। इसका हेड आफ़िस लखनऊ है। यहाँ यह फर्म गल्ला एवं आढ़त का व्यापार करती है। इसका यहाँ का पता नयागंज है। इसका विस्तृत परिचय लखनऊ में दिया गया है।

### मेसर्स फूलचन्द मोहनलाल

इस फर्म का हेड आफिस हाथरस है पर इसकी कितनी ही शाखाएं कलकत्ता बम्बई आदि व्यापारिक केन्द्रों में हैं। इसका विशेष परिचय हमारे प्रन्थ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग में ९८ पृष्ठ पर तथा इसी भाग में हाथरस के साथ दिया गया है। यहाँ इस फर्म का आफिस नयागंज में है जहाँ यह फर्म सराफी लेन देन, रूई तथा आढ़त एवं गरले का काम करती है। इसकी जमींदारी भी यहाँ है। चित्र सहित परिचय के लिए हाथरस में देखिये।

## मेसर्स वसन्तलाल मुन्नालाल

इस फर्म के मालिकों का आदि निवास स्थान मुंमुनू (जयपुर) है। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के खेतान सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना वा० वसन्तलालजी खेतान तथा आपके भाई वावू मुन्नालालजी खेतान ने सम्वत् १९७४ में की। यह फर्म कानपुर में कपड़ा तथा आढ़त का वड़ा व्यापार करती है। इसके अतिरिक्त इस फर्म की और भी चार ब्राँचें गोरखपुर जिले में हैं जहाँ गहाा, गुड़ तथा दाल आदि का व्यापार और आढ़त का काम अच्छी उन्नत अवस्था में होता है।

इस फर्म के संस्थापकों का पारिवारिक विवरण हमारे इस प्रन्थ के प्रथम भाग में बम्बई विभाग पृष्ठ १३१ में विस्तारपूर्वक दिया गया है। इसके वर्त्तमान मालिक बा० वसन्तलालजी खेतान तथा आपके भाई बाबू मुन्नालालजी खेतान हैं। बाबू मुन्नालालजी खेतान के चार से फर्म स्थापित की। शीलचंदजी के पुत्र रा० बा० गंगासहायजी व्यापारदक्ष पुरुष थे। श्रापने इस फर्म की बहुत उन्नति की तथा फर्म का नाम वदलकर उपरोक्त नाम से कारवार शुरू किया। श्रापको भारत सरकार ने प्रसन्न होकर राय वहादुर का खिताव प्रदान किया। आपके भाई भजनलालजी थे। श्रापका और आपके भाई का स्वर्गवास होगया। भजनलालजी के पुत्र रोशनलालजी भी होनहार युवक थे मगर युवावस्था ही में उनका भी स्वर्गवास होगया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक रा० वा० गंगासहायजी के पौत्र ला० मुत्सदीलालजी हैं। आप मिलनसार व्यक्ति हैं। आप भाँसी म्युनिसिपल बोर्ड एवं केंटोनमेंट वोर्ड के मेंवर हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

भाँसी—मेसर्स गंगासहाय मुत्सदीलाल सदर वाजार—यहाँ वैंकिंग एवं जमींदारी का काम होता है। यहाँ आपकी एक वर्फ की फैक्टरी गंगा आईस फैक्टरी के नाम से है।

#### मेसर्स द्वारकादास वनारसीलाल

इस फर्म का हेड आफिस वम्बई में है। वहाँ यह फर्म मेसर्स वसंतलाल गोरखराम के नाम से न्यापार करती है। अतएव इसका विस्तृत परिचय इसी श्रंथ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग के पेज नं० ९८ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला एवं आढ़त का न्यापार करती है।

#### मेसर्स विरदीचंद मक्खनलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ विरदीचंदजी के पुत्र सेठ मक्खनलालजी एवं सेठ हीरा-लालजी हैं। श्राप लोग श्रागरा निवासी खरडेलवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ सन् १८९० में सेठ विरदीचंदजी द्वारा स्थापित हुई श्रीर इसको विशेष तरकी भी आप ही के द्वारा प्राप्त हुई। आपने इसकी श्रीर भी शाखाएँ स्थापित कीं। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके स्वर्गवासी होने के पश्चात् आपके पुत्र सेठ मक्खनलालजी ने रेमसे थिएटर के नाम से एक सिनेमा खोला श्रीर इसी प्रकार और भी फर्म की तरकी की।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

भांसी—मेसर्स विरदीचंद मनखनलाल सद्रवाजार T. A. Londonhouse—यहाँ वैंकिंग, कपड़ा एवं टेलरिंग का काम होता है।

मांसी—मेसर्स विरदीचन्द मक्खनलाल हाजीगंज T. A.Sikhhar—यहाँ गल्ला एवं आदृत का व्यापार होता है।



सेठ लीलाधरजी ( वसन्तलाल मुनालाल ) कानपुर



्त्रा० भगवतीप्रसादजी खेतान ( वसन्तलाल मुन्नालाल ) कानपुर



वा॰ चंडीप्रसाद्जी खेतान ( वसन्तलाल के सुन्नालाल ) कानपुर

बरेली—मेसर्स माणिकचन्द रामलाल—यहाँ भी कपड़े का व्यापार होता है। यहाँ आपका रामे-

आगरा—मेसर्स माणिकचन्द रामलाल कन्टोनमेंट T. A. Manik—यहाँ कपड़ा, मकानात एवम् किराये का काम होता है।

#### गल्ले के व्यापारी—

मेसर्स गरापतराव विश्वनाथ

- , छीतरमल नारायणदास
- ,, जगन्नाथ रामसहाय
- " द्वारकादास बनारसीलाल
- " नारायणदास पन्नालाल
- ,, पन्नालाल हाजी नूरमहम्मद
- ,, बैजुराम उपासीराम
- ,, गयाराम गोविन्दराम
- ,, रामद्याल घमगडी
- ., शिवद्याल मन्नीलाल

#### कपड़े के व्यापारी-

मेसर्स जगन्नाथ छोटेलाल बजाजा

- ,, जगन्नाथ गोपालदास ,,
- " पदमसिंह रामनाथ "
- ,, विरदीचंद मक्खनलाल सद्र
- ,, भगवानदास घनश्यामदास बजाजा
- ,, माणिकचंद रामलाल सद्र
- " मानमल राजमल बजाजा
- " मन्नूलाल मिसोरिया "
- " रामदास बच्चीलाल ..

मेसर्स गनेश सेठ गलीचा वाले किराना के व्यापारी— मेसर्स रामद्याल बुलैया

,, लल्लीराम सुन्दरलाल

लोहा के व्यापारी-

मेसर्स गोपालदास रामचरन बड़ाबाजार

- " नारायणदास जगन्नाथ "
- , माठूमल रामलाल ,,
- ,, मन्नूलाल मूलचन्द

चाँदी-सोना के न्यापारी-

मेसर्स किशुन मनसुख

- ,, गनपत विश्वनाथ
- ,, द्वारकादास बनारसीलाल
- " पुनितराम सीताराम
- " भगवानदास नन्नेलाल

जनरल मर्चेंट्स-

मेसर्स ऋब्दुल गनी एएड सन्स

- ,, खादिमअति एएड सन्स
- " जानकीप्रसाद एण्ड संस
- " पन्नालाल एण्ड संस
- ,, परमानन्द बाबूलाल
- ,, वैजनाथ भगवानदास

बारदान, गल्ला तथा आढ़तं का व्यवसाय करती है। इसका सचित्र परिचय प्रथम भाग के वम्बई विभाग पृष्ठ ५७ पर दिया गया है।

# मेसर्स मन्नालाल फूलचन्द

इस फर्म के मालिक लाला फूलचन्द्जी हैं। इसका हेड आफिस लखनऊ है जहाँ विशेष परिचय दिया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला, आढ़त तथा बैङ्किंग का काम करती है। यहाँ यह फर्म नयेगंज में है।

#### मेसर्स रामकरणदास रामविलास

इस फर्म के मालिकों का आदि निवास-स्थान मुंमुन् (जयपुर) है। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के खेतान सक्जन हैं। इस परिवार का न्यापार सम्बन्धी पूर्व परिचय विस्तृत रूप से हमारे इसी प्रन्थ के प्रथम भाग के बन्बई विभाग में पृष्ठ १३१ में दिया गया है। इस फर्म की स्थापना कानपुर में सम्वत् १९३४ में हुई और कपड़ा, शक्कर किराना आदि की आढ़त का काम आरम्भ किया गया तथा गुटैया मील और सीवान मील की शक्कर की एजेन्सियाँ भी ली गयीं। सम्वत् १९७४ तक यह फर्म सम्मिलित परिवार की सम्पत्ति के रूप में काम करती रही पर इसी वर्ष इस फर्म के आदि संस्थापक सेठ रामिबलासरायजी न्यापारिक क्षेत्र से अलग हो गये अतः आपके पाँचों पुत्र भी अलग २ हो गये और अपना अपना स्वतंत्र न्यापार अपनी स्वतंत्र फर्म खोल कर करने लगे। फलतः इस नाम से जो फर्म कानपुर में थी वह केवल कपड़े का न्यापार करने लगी और इसकी आय इसके आदि संस्थापक सेठ रामिबलासरायजी के हाथ खर्च में लगती है।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— कानपुर—मेसर्स रामकरणदास रामविलास जेनरलगंज—यहाँ कपड़े का काम होता है।

सेठ रामविलासरायजी के पाँच पुत्र हैं। वाबू बसन्तलालजी, बाबू मुन्नालालजी, बा॰ चिरजीलालजी, बा॰ मद्नलालजी तथा बा॰ लीलाधरजी। आप लोग नीचे क्रमानुसार व्यापार करते हैं।

- १. मेसर्स वसन्तलाल मुन्नालाल—मालिक बा॰ वसन्तलालजी और मुन्नालालजी
- २. मेसर्स रामविलासराय चिरंजीलाल-मालिक वा० चिरंजीलाल
- ३. मेसर्स रामविलासराय मदनलाल—मालिक वा॰ मदनलालजी
- ४. बम्बई—मेसर्स रामकरणदासजी खेतान—इस फर्म के सभी भाई मालिक हैं अतः वा० लीलालीधरजी का सामा है। इस का संचालन बा० बसन्तलालजी करते हैं।

१३वीं शताब्दी में यह नगर अलाउदीन के हाथ लगा और सन् १५२९ में वावर ने इसे पठानों से छीन लिया। तब से मुगल शासनकाल में यह स्थान ऐतिहासिक महत्व का रहा पर १७०१ में जब शाहआलम देहली चले गये तो अंभेजों ने शाहआलम के राज्य का कुछ अंश लेकर इलाहाबाद के सूबे को अपने कब्जे में किया और इसे ५० लाख रुपये पर नवाव अवध के हाथ बेंच डाला। १८०१ ई० में नवाब अवध ने गंगा और जमुना के बीच का देश अंभेजों को दे दिया। सन् १८३४ ई० में पश्चिमोत्तर-देशीय सरकार इलाहाबाद में स्थापित हुई पर साल भर बाद आगरे चली गयी। सन् १८५७ में सिपाही विभ्रव के बाद पुनः संयुक्त प्रान्त की राजधानी इलाहाबाद हुई।

#### दर्शनीय स्थान-

भक्षरी किला—यह किला अक्तवर ने सन् १५७५ में गंगा और जमुना के संगम पर वन-वाया था। वर्तमान समय में इस किले में वहुत सा परिवर्तन हो गया है पर उपयोगिता की दृष्टि से इस परिवर्तन से किले का महत्व अधिक वढ़ गया है। इस किले में जमीन के नीचे पातालपुरी का विख्यात मंदिर है, जो प्रायः चौकोर है और जिसमें जाने का रास्ता ढाल है। इसकी छत खम्भों पर सधी हुई है। मन्दिर के बीच में शिवलिंग है और वहीं एक और अक्षयवट है। इसे प्रयागवाले ११००० वर्ष का प्राचीन बताते हैं। किले के भीतर अशोक का प्राचीन स्तम्भ है। वह ३५ फुट लम्बा और ३ फुट मोटा है। इस पर अशोक के ६ आदेश बराबर पंक्तियों में चारों और से अंकित हैं। अक्षर सब बराबर साफ और बहुत गहरे खुदे हुए हैं। इसकी तीसरी और चौथी पंक्ति जहाँगीर ने अपने पूर्वजो के नाम से लिखकर खराब कर दी है। इन अशोक की इन पंक्तियों के नीचे गुप्त बंशी नरेश समुद्रगुप्त का विख्यात और बड़ा लेख है। इस स्तम्भ पर बीरवल का भी एक लेख है।

खुशरों का बाग—यहाँ का एक प्रसिद्ध स्थान है। उसमें खुशरों, उसकी माता जो महाराज मानसिंहजी की बहन थी, तथा खुशरों की बहन इन सब की कबें हैं। यहाँ की इमारतें सादी परन्तु विशाल हैं। मुख्य भवन के भीतर फूलों और चिड़ियों के बहुत सुन्दर चित्र हैं।

प्रयाग के सात प्राचीन पवित्र स्थान—त्रिवेणी, साधव, सोमेश्वर, भरद्वाजाश्रम, वासुिक, श्रक्षयवट और शेष।

# मेसर्स रामदयाल माधोपसाद

इस प्रसिद्ध फर्म का हेड आफिस झूसी है। कई स्थानों पर इसकी शाखाएँ हैं। प्रायः सभी स्थानों पर बैंकिंग और गल्ले का व्यापार होता है। इस फर्म का निज का शकर का कारखाना भी है। इसका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ के दूसरे भाग में पेज नं० ४०१ में चित्रों सहित दिया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ले का व्यापार करती है। यहाँ इसका पता कोपरगंज है।

इस फर्म का विस्तृत एवं सचित्र परिचय हमारे इसी प्रन्थ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग के पृष्ठ ५८ पर दिया गया है। यह फर्स यहाँ पर बैंकिंग का व्यवसाय तथा मिलों को काटन सप्लाई करने का काम करती है। इस फर्म के मालिक अग्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। फर्म का हेड आफिस कलकत्ता में है।

# मेसर्स सूरजमल हरीराम

इस फर्म का हेड आफिस पडरीना (गोरखपुर) में है । जहाँ इस फर्म के मालिक सेठ सूरजमलजी रहते हैं। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सन्जन हैं। इस फर्म का परिचय हमारे इसी प्रनथ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग के पृष्ठ १२४ में दिया गया है। यह फर्म यहाँ गुड़ तथा शक्कर की आढ़त का व्यापार तथा कमीशन का काम करती है। विशेष परिचय पडरोना में दिया गया है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ छोटेलालजी कानोड़िया हैं। इस फर्म की और भी स्थानों पर शाखाएं हैं। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इसी प्रन्थ के द्वितीय भाग में देखना चाहिये। यहाँ इस फर्म का पता नयागंज है। यह फर्म यहाँ वैंकिंग, बोरे एवं गल्ले का च्यापार श्रोर आढ़त का काम करती है। इसका तार का पता है " Suraj"

# मेसर्स हरनन्दराय अर्जुनदास

इस फर्म फा हेड आफिस दिल्ली में है। यह फर्म प्रतिष्ठित फर्मों में मानी जाती है। इसका एक कॉटन मिल भी है और भी स्थानों में इसकी शाखाएँ हैं। जिनका परिचय दूसरे भाग में पेज नं ३२७ में दिया गया है और विस्तृत परिचय इसी भाग में देहली में छापा गया है। यहाँ यह फर्म बोरे का और बेंकिंग का व्यापार करती है।

इलाहाबाद ग्लास वर्क्स बना दिया। इस कारखाने में सभी प्रकार का कांच का काम तैयार होता है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में आपकी एक आइस फैक्ट्री और एक टाइल फैक्ट्री भी है। आपकी राजापुर कोलरी के नाम से भरिया में कोयले की खान है। वर्तमान में आप कलकत्ते का 'बाली बिज' नामक पुल तैयार करा रहे हैं। इसका ठेका ३ करोड़ का हुआ है।

त्राप जितने उद्योगी और साहसी हैं उतने ही उदार और दानशील भी हैं। यही श्राप-की विशेषता है। आपने अपने पुत्र वात्रू जयरामजी को कांच के कारखाने में प्रवेश कराया और इस विषय का जानकार बनाया। श्राप वर्तमान में कलकत्ते रहते हैं।

इलाहाबाद ग्लास वक्से—यहाँ इलेक्ट्रिक शेड, शोडा बाटल, फ्लावर ग्लास, विंडो ग्लास, चिमनी ग्लोब श्रोर शिशियाँ तैयार होती हैं।

#### मेसर्स पीरूमलराय राधारमण

आप लोगों का श्रादि निवास स्थान जौनधन (कर्नाल) है पर बहुत समय से श्राप लोग प्रयाग में रहते हैं। श्राप लोग अयवाल समाज के गर्ग गोत्रीय सज्जन हैं। इस फर्म के श्रादि संस्थापक सेठ पीरूमलजी अपने समय के भारी महाजन माने जाते थे। आपने वैंकिंग के व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त की । आपके स्वर्गवास के बाद आपकी फर्म का प्रधान संचालन आपके बड़े पुत्र सेठ रामरिखजी ने सँभाला। आप अपने हे० आ० इलाहाबाद में रहते थे। आपकी फर्म की एक शाखा ज्यागरे में थी। सिपाही विद्वव के समय आपने सरकार को धन, जन से सहायता दी जिसके उपलक्ष में सरकार ने आपको 'राय' की पदवी से सम्मानित कर खिलत प्रदान की । तभी से फर्म के मालिकों में प्रधान महानुभाव 'राय' के नाम से सम्मानित किये जाते हैं। आपके स्वर्गवास के बाद आपके पुत्र राय राधारमण्जी ने फर्म के काम को सँभाला । आपने अपने यहाँ के वैंकिंग व्यवसाय को उन्नत करने के साथ ही जमींदारी भी बढ़ाई जो खाज कल खलाहाबाद, मिर्जापुर, गार्जापुर, फतेहपुर तथा मुंगेर के जिले में हैं। आपके बाद आपके पुत्र राय असरनाथजी फर्म के प्रधान पद पर आये। आप शिक्षित एवं मिलनसार नवयुवक हैं। आप आनरेरी मुंसिफ तथा म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। दारागंज हाईस्कूल आपकी सहायता से चल रहा है और आप ही इसके चेयर मैन हैं। आपके दो भाई और हैं वाबू रामचरणजी तथा वाबू रामिकशोरजी। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

जी तथा प्यारेलालजी और ला० द्वारकाप्रसादजी के मत्रूलालजी, रिखिलालजी तथा जगन्नाथजी नामक पुत्र हैं। इनमें से लाला रिखीलालजी तथा जगन्नाथजी इस फर्म से अलग हो गये और श्रपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। शेप तीनों ही भाई इस फर्म के मालिक हैं। श्राप तीनों ही इसका संचालन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कानपुर—मेसर्स तेजनलाल दीनानाथ हालसीरोड, नई सड़क T. A. Latus—यहाँ हार्डवेश्रर और सेंडरी गुड्स का इम्पोर्ट और टाटा कम्पनी के लोहे के माल की विक्री का काम होता है। यह फर्म ए० एफ़० रेटी एण्ड कम्पनी बरलिन एजंट हैं।

# मेसर्स प्यारेलाल कन्हैयालाल

इस फर्म के मालिक हीयात नगर ( मुरादावाद ) के निवासी हैं। करीब ७५ वर्ष पूर्व सेठ त्यारेलालजी तथा कन्हैयालालजी ने यहाँ आकर फर्म स्थापित की। आप दोनों भाई २ थे। श्राप अयवाल समाज के महातुभाव हैं। संवत् १९५६ में से० प्यारेलालजी का स्वर्गवास हो गया। आपके पश्चात फर्म के कार्य का संचालन कन्हैयालालजी ने सँभाला। श्रापका स्वर्गवास संवत् ४९६७ में हुआ। आपने कलकत्ते में भी अपनी ब्रांच स्थापित की। आपके पश्चात् फर्म का संचालन आपके पुत्र सेठ नवलिकशोरजी ने सँभाला। आपने इस फर्म की बहुत उन्नित की । आपका यहाँ अच्छा सम्मान था । आपने गव्हर्नमेंट से कई कंट्राक्ट भी लिये थे । आपका

वर्तमान में इस फर्म के संचालक नवलिक्शोरजी के पुत्र लाला देवकुमारजी हैं। आपके स्वर्गवास संवत् १९८५ में हो गया। चार भाई और हैं जो छोटे हैं और शिचा लाभ कर रहे हैं। देवकुमारजी मिलनसार एवं सरल स्वभाव के सज्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

कानपुर-मेसर्स प्यारेलाल कन्हैयालाल हालसी रोड, T. A. Jain यहाँ वैकिंग तथा लोहे

का व्यापार होता है। यह फर्म विलायत से डायरेक्ट इम्पोर्ट करती है। मेसर्स प्यारेलाल कन्हैयालाल ६८ राजा कटरा कलकत्ता T. A. steelmark—यहाँ लोहा, धातवाना, किराना आदि का व्यापार एवं आढ़त का काम होता है।

## मेसर्स ग्रह्मसाद नारायणदास

इस फर्म की स्थापना इसके वर्तमान मालिक लाला नारायणदासजी ने लगभग ४० वर्ष पूर्व यहाँ की थी श्रीर तभी से आप गला और तेलहन का काम कर रहे हैं। आप श्रमवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। श्रापके पूर्वज लाला गोकुलचंदजी दिखी पुराने किले से सन् १८७४ ई० में प्रयाग आये थे। तभी से ये लोग यहाँ रहते हैं। लाला नारायणदासजी के पुत्र बाबू रणछोड़दासजी बहुत होनहार नवयुवक हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-अलाहाबाद—मेसर्स गुरुप्रसाद नारायणदास मुद्रीगंज T. A. Ranchore—यहाँ गल्ला और

तेलहन की आढ़त, बैंकिंग और कंट्राक्ट का काम होता है।

# मेसर्स जीतमल कल्लूमल

आप लोग चूरु के आदि निवासी हैं और जाति के माहेश्वरी वैश्य हैं। इस फर्म की स्थापना ८० वर्ष पूर्व सेठ जीतमलजी ने की थी तब से यह फर्म कपड़ा और गल्ले का न्यापार कर रही है। इस फर्म के वर्तमान मालिक वावू रामेश्वरप्रसादजी तथा आपके पुत्र वायू राधाकृष्ण, बाबू गोपीकृष्ण, बाबू हरिकृष्ण तथा बाबू रामकृष्णजी हैं। इसका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

श्रलाहावाद-मेसर्स जीतमल कल्छ्मल महाजनी टोला-यहाँ कपड़ा, शक्कर तथा श्राढ़त का काम होता है।

कलकत्ता—मेसर्स जीतमल कल्छमल ८।१ सुखलाल जवेरीलेन बांसतल्ला स्ट्रीट—यहाँ चलानी का काम होता है। यहाँ आफिस और मकानादि हैं। T. A. Pragawala

# मेसर्स जीतमल गौरीदत्त

इस फर्म के मालिक चूर के आदि निवासी हैं। आप लोग माहेश्वरी वैश्य समाज के सुखानी सज्जन हैं। चूरु से ८० वर्ष पूर्व सेठ जीतमलजी प्रयाग आये और अपनी फर्म खोली। आपके स्वर्गवास के बाद आपके पुत्र सेठ गौरीदत्तजी अपने बड़े आता सेठ कल्छ्मल से अलग हो गये और त्रापना स्वतंत्र व्यापार उपरोक्त नाम से करने लगे। त्रापका स्वर्गवास सं० १९७७ में हुआ, तब से फर्म का संचालन आपके पुत्र सेठ हनुमानप्रसादजी करते हैं। सेठ हनुमान-प्रसाद्जी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम बाबू चतुर्भुजजी, बाबू गंगाप्रसाद्जी तथा बाबू मोहनलाल जी हैं। फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कानपुर—मेसर्स लक्ष्मणदास बाबूराम नई सड़क T. A. Babuniwas यहाँ सब प्रकार के लोहे का व्यापार होता है।

कलकत्ता-लक्ष्मण्दास चम्पाराम ४२ राजा कटरा--यहाँ लोहा घातु बाना श्रीर किराने का व्यापार होता है।

बरेली—लक्ष्मण्दास बाबूराम टाउनहाल—यहाँ टाटा कम्पनी की एजेन्सी है तथा और दूसरे प्रकार के लोहे का व्यापार होता है।

## जनरल मर्चेषट्स

# पं० प्यारेलाल शुक्का तमाखूवाले

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान कन्नौज है। करीब ८ वर्ष से भाप लोग यहाँ निवास करते हैं। यह फर्म कन्नौज में सन् १८९१ में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना पंडितजी ने स्वयं की थी। जिस समय फर्म की स्थापना की गई उस समय आपकी साधारण स्थिति थी। आप व्यापारकुशल और मेधावी सज्जन हैं। अतएव आपने अपनी बुद्धिमानी एवं व्यापार कुशलता से फर्म की अच्छी तरक्की की।

सन् १९२७ में आपने अपने न्यापार की फर्म तथा अपना आफिस भारत के प्रसिद्ध न्यापारिक नगर कानपुर में स्थापित किया। यहाँ ही आपने अन्छी सफलता प्राप्त की। आपने बहुत बड़ी जमींदारी भी खरीद की। वर्तमान में आप अन्छे रईस और जमींदार हैं।

आपका कारखाना इस समय बहुत अच्छी अवस्था में चल रहा है। आपका माल भारत के प्राय: सभी शहरों, कस्वा एवं देहातों में तो जाता ही है इसके अलावा स्टाक, चीन, ब्रह्मा, सीलोन, अरव, अफ्रिका आदि विदेशी स्थानों पर भी जाता है। आपके माल में सब वस्तुएँ धर्म की रक्षक होती हैं।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक पं० प्यारेलालजी शुक्र हैं।

आपकी फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कानपुर—पं० प्यारेलाल शुक्ल तमालूवाले T. A. Pan bilas—यहाँ पान के मसाला बिन बनी हुई तमालू का बहुत बड़ा व्यापार होता है। मुख विलास श्रीर ताम्यूल अम्बरी इस कारावाने की मशहूर चीजें हैं।



पं॰ मनोहरलालजी भागव ( राधाकृष्ण वेशीप्रसाद शङ्करलाल ) इलाहाबाद



लाला नारायणदासजी ( गुरुप्रसाद नारायणदास ) इलाहाबाद



लाला मुंशीलालजी जैन ( पुरुपोत्तमदास सराफ़ ) इलाहाबाद



लाला सुमेरचन्दजी जैन ( पुरुपोत्तमदास सुमेरचन्द ) इलाहाबाद

#### मेससे शिवकुमार रामकुमार

- ,, शिवसहाय सदनप्रसाद
- " रामदयाल मदनमोहन
- ,, पुत्तीलाल जग्गेलाल
- " शिवशंकरसिंह महेश प्रतापसिंह
- ,, कालीचरण वंशीधर जौहरी
- " मूलचन्द लक्ष्मीनारायण जौहरी
- ,, धनीराम चुन्नीलाल
- ,, कामताप्रसाद मोहनलाल
- " जीवनराम सेठ
- ,, पन्नालाल दुर्गाप्रसाद (नयागंज)
- ,, सेवाराम रामरतन
- ,, श्रीकृष्णदास विहारीलाल
- " हजारीलाल सोहनलाल
- .. मोतीराम चिम्मन

#### उवैलर्स-

कालीचरण बाबूराम कालीचरण वंशीधर गुलावचंद फतेसिंह मूलचंद जौहरी सन्तोपचंद जौहरी (बिहारीजी की गली)

#### गल्ले की आढ़त वाले—

मेसर्स मुन्नालाल मथुराप्रसाद (कलक्टर)

- ,, लालमन काशीराम
- " नारायणदास मातादीन
- " रामचरण मौनीलाल
- .. देवीदयाल विश्वनाथप्रसाद
- ,, वनवारीलाल रामभरोसे
- ,, मनोहरदास रामप्रसाद
- ,, गंगादीन हुबलाल

#### मेसर्स चिरंजूलाल रामनारायण

- ,, बंदीदीन शिवप्रसाद
- ,, फूलचंद मुन्नालाल
- " बच्चू पहेलवान
- ,, चिम्मनलाल जीवनलाल
- ,, गोकुलचंद नानकचंद
- " जगन्नाथ रामलाल
- ,, रामकरणदास जगन्नाथ
- ,, कालिकाप्रसाद छन्नूलाल
- ,, लालमन हीरालाल
- " सीताराम शिवद्याल
- ,, रामभरोसे मुन्नालाल

#### गल्ले के व्यापारी-

मेसर्स सूरजमल छोटेलाल ( नयागंज )

- " हाजी इस्माइल नूर मोहम्मद
- ,, मनोहरदास रामप्रसाद
- ,, दाऊजी दादा भाई
- ,, भजनलाल भगवतीप्रसाद
- ,, नारायणदास मातादीन
- ,, वंशगोपाल शिवनारायण
- ,, चंद्रशेखर चंद्रभाल
- ,, निहालचंद किशोरीलाल
- ,, गणेशप्रसाद विसेसरप्रसाद
- ,, रामद्याल माधोप्रसाद

#### कपड़े की आढ़त वाले

मेसर्स गुलाबराम पन्नानाल

- " जुगलिकशोर बलदेवसहाय
- " पुत्तनलाल दलाल जेनरलगंज गली
- " लल्ख्मल मूलचन्द (सिरकी मोहाल)
- " सीतलप्रसाद श्यामलाल

फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

अलाहाबाद—मेसर्स पुरुषोत्तमदास सुमेरचंद जैन ठठेरी बाजार—यहाँ चौंदी-सोना तथा विकंग का काम होता है। तार का पता-Sumer है।

कलकत्ता—मेसर्स पुरुषोत्तमदास सुमेरचंद जैन नं० २२ सोनापट्टी—यहाँ आढ़त का काम होता है। तार का पता-Sitabjaini है।

बम्बई—मेसर्स पुरुषोत्तमदास मुंशीलाल १९४ मोती बाजार—यहाँ आढ़त का काम होता है। तार का पता-Chandani है।

मेसर्स वाबुढाल बुजमोहनदास

इस फर्म की स्थापना ३० वर्ष पूर्व लाला बुजमोहनदासजी ने की थी। आपने कपड़े का व्यापार आरम्म किया जो यह फर्म आज भी अच्छे ढंग से कर रही है। इस फर्म का प्रधान संचालन आप ही करते हैं और आपकी देख रेख में आपके पुत्र बाबू राजारामजी, बाबू जानकी प्रसादजी तथा बाबू राजकुमारजी करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— अलाहाबाद—मेसर्स बाबूलाल बृजमोहनदास चौक—यहाँ सभी प्रकार के देशी तथा विदेशी कपड़े का व्यापार होता है।

#### मेसर्स भगवतीयसाद रामस्वरूप

इस फर्म की स्थापना ५ वर्ष पूर्व लाला भगवती प्रसादजी ने की थी। इस फर्म पर गहले खौर तेलहन का काम और आढ़त का काम होता है। इस फर्म के प्रधान संचालक लाला भगवती प्रसादजी और लाला महादेव प्रसादजी हैं। आप लोग वैश्य समाज के सन्जन हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

अलाहाबाद—मेसर्स भगवतीप्रसाद रामस्वरूप मुट्ठीगंज—यहाँ गल्ला तथा तेलहन का घरू

और आढ़त का काम होता है।

#### मेसर्स माधुरीदास नारायणदास

इस फर्म की स्थापना २० वर्ष पूर्व लाला नारायणदासजी ने की थी। तब से यह फर्म तेल, गुड़, घी तथा चीनी की आदत का काम कर रही है। इस फर्म के मालिक लाला पुर-षोत्तमदासजी और लाला शिवप्रसादजी हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। मेसर्स दालचंद हरनारायण

- ,, राधेलाल पन्नालाल पीतल फूल के वर्तनवाले (हटिया वाले)— मेसर्स लालाराम रामावतार
  - ,, प्रयागदास रामनारायण
  - », ज्वालाप्रसाद् गौड़
  - 35 शिवनारायण गोविंदप्रसाद
  - ,, श्यामसुन्द्र छ्गनलाल
  - ,, श्यामलाल पुत्तीलाल चौक

2.3

- » पुत्तीलाल लालमन
- ,, मानिकचंद शिवप्रसाद
- " राधाकुष्ण मन्नीलाल

ताम्वे वाले-

प्रागदास भगवानदास विन्दावन बरातीलाल नई सङ्क छोडे—

लल्लूमल शिवरतनलाल विहारीलाल भजनलाल जीवनलाल कन्हैयालाल जीवनलाल रणजीतमल जीवनलाल रणजीतमल प्यारेलाल कन्हैयालाल चंदूलाल बावूराम मूलचंद गोविन्ददास सुखानंदराम नारायण लल्लूमल महेन्द्रनाथ लल्ल्मल मोतीलाल राधेलाल मोतीलाल भूदेवप्रसाद बाबूराम तेजननाथ दीनानाथ कुन्हूराम बाबूराम रिक्षादास मनोहरदास नन्हूमल जोतीप्रसाद कामताप्रसाद ब्रजमोहनलाल देवीप्रसाद मालवी राधाकृष्ण सूरजप्रसाद हेमराज लक्ष्मीचंद

स्तवाले— मेसर्स गंगाधर वैजनाथ

- ,, नारायणदास गोपानदास
- " रूपनारायण रामचन्द्र
- ,, निहालचन्द बलदेवसहाय सूत निवाड कुकड़ी (Coff) रस्ती— मेसर्स मदनमोहन रामेश्वर ,, फूलचन्द सूतवाले
  - ,, हनुमानदास केशरीप्रसाद
  - ,, केदानाथ गौरीशंकर
  - ., गुरुमुखराम अनन्दराम

इत्र तेल्ल सोमनाथ भोलानाथ कुंजविहारी शंकरसहाय जैनारायण परमात्मा नारायण मक्खनलाल चैनसुखदास

हनुमानप्रसाद शुक्ठ दाल ( Export )—

चिम्मनलाल जीवनलाल चुन्नीलाल हरगोविन्द जीवाभाई मंगनलाल चुन्नीलाल हीरालाल छगनलाल गिरधर मेवालाल रण्छोड्दास भगतराम रामनारायण



स्व॰ पं॰ शङ्करलालजी भागवि (राधाकृष्ण!वेणीप्रसाद शङ्करलाल ) इलाहाबाद



स्व॰ पं॰ कालकाप्रसादजी भागव (राधाकृष्ण वेणीप्रसाद शङ्करलाल ) इलाहावाद



स्व॰ पं॰ रामदासजी भागव (राधाकृष्ण वेणीप्रसाद शङ्करलाल ) इलाहाबाद



पं० कन्हैयालालजी भागव (राधाकृष्ण वेणीप्रसाद शङ्करलाल ) इलाहाबाद

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

सफलता मिली। आपने सरकारी कंट्राक्ट का काम भी किया और गल्ले तथा वैकिंग के व्यवसाय को भी किया। यह सभी काम आज भी आपकी फर्म कर रही है। आपका स्वर्गवास १९२७ में हुआ। आपके बाद फर्म का संचालन भार आपके पुत्र पं० गंगाप्रसादजी पांडे ने सँभाला है। वर्तमान में आपही फर्म के मालिक हैं। आप बड़े मिलनसार और सरल महानुभाव हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

इलाहाबाद—मेसर्स शिवदत्त अयोध्याप्रसाद बहादुरगंज—यहाँ लोहा और इमारती लोह का व्यापार तथा बैंकिंग ख्रौर गल्ले का काम होता है।

# मिजांपुर

#### मेसर्स आशाराम जोहारमल

इस फर्म का हेड आफ़िस कलकत्ता है। और भी कई स्थानों पर इसकी शाखाएँ हैं प्रायः सभी पर चपड़ा एवंम् लाख की खरीदी का काम होता है। इसका विस्तृत परिचय इसी गंथ के दूसरे भाग में दिया गया है। यहाँ यह फर्म चपड़े की खरीदी कर कलकत्ता भेजती है। इस फर्म में दो भागीदार हैं। एक सेठ चिमनलालजी एवम् दूसरे सेठ जवाहरमलजी के पुत्र।

#### मेसर्स किशन प्रसाद विशुनप्रसाद

इस फर्म का हेड श्राफिस यहीं है। इसके वर्तमान मालिक सेठ किशुनप्रसादजी एवम् श्रापके पुत्र बा॰ सीवारामजी, बंशीधरजी, मुरलीधरजी एवं विहारीलालजी हैं। इस फर्म का विस्तृत परिचय इसी ग्रंथ के द्वितीय भाग के कलकत्ता विभाग में पेज नं० ४९६ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म बैंकिंग, लेंडलाई एवम् चपड़े का व्यापार करती है। इसके श्रातिरक्त आपका श्रीराधाकृष्ण विविंग मिल्स के नाम से एक कपड़े का मिल चल रहा है। इस मिल के साथ आयर्न फाउंडरी, श्राईल मिल श्रीर फ्लावर मिल भी हैं।

#### मेसर्स खुशालचंद गोपालदास

इस फर्म का हेड श्राफिस जबलपुर है। यह फर्म यहाँ पर श्राढ़त का व्यवसाय करती है। इसकी जमींदारी भी यहाँ पर है। इसके वर्तमान मालिक स्व० राजा गोकुलदासजी के पौत्र सेठ जमनादासजी हैं। इसके विस्तृत विवरण के लिये हमारे इसी प्रनथ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग पृष्ठ ४१ को देखिये।

# झांसी

भांसी का इतिहास पुराना है। इस पर शुरू से ही हिन्दुओं का राज्य रहा है। यहाँ कई वार युद्ध हुए। उन्नीसवीं शताब्दी में यहाँ भारत वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई राज्य करती थी। यहाँ उनकी राजधानी थी। गदर के समय महारानी ने जो अपनी अपूर्व वीरता एवम् अद्धिं तीय प्रतिभा का परिचय दिया यह इतिहास के पाठकों से छिपा नहीं है। महारानी ही के पास से यह स्थान अंग्रेजों के पास आया और तब से इन्हीं के पास है। महारानी के महल आज भी देखने की वस्तुएँ हैं। यहाँ महारानी का किला जो अपनी मजबूती में प्रसिद्ध है, देखने लायक है।

यहाँ की पैदावार चना, गेहूँ, जौ, मटर, मूंग, उर्द, चावल और दाल है। यही यहाँ से बाहर जाती हैं। इसके अतिरिक्त चीरोंजी का भी यहाँ बहुत बड़ा व्यापार होता है जो टीकम-गढ़ स्टेट से यहाँ आती है। आस पास जंगल होने से गोंद एवम् कत्था भी यहाँ आता है।

यहाँ का तोल चिरोंजी एवम् किराने के लिये ४२ सेर के मन से, गोंद ४२॥ सेर से, कत्था ४५ सेर से एवम् शेष सब वस्तुएँ ४० सेर मन से माना जाता है।

यहाँ की इंडस्ट्रीज में कालीन एवम् श्रासन हैं। यहाँ के कालीन एवम् आसन बहुत सुन्दर मजवूत और टिकाऊ होते हैं।

यह स्थान जी० आई० पी० रेखें की देहली बम्बई वाली मेन लाईन पर अपने ही नाम के स्टेशन से २ मील की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ से इसी रेखें की एक लाइन कानपुर एवम् दूसरी लाइन मानिकपुर जंकशन को भी गई है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है।

#### मेसर्स गंगासहाय मुत्सदीलाल

इस फर्म के मालिक खत्री समाज के आरोड़ा सज्जन हैं। इस फर्म के पूर्व पुरुष ला० शील-चन्द्जी तथा आपके भाई मक्खनलालजी के द्वारा यह फर्म पहले पहल मुरार छावनी में स्थापित हुई। छावनी के दूट जाने से मक्खनलालजी यहाँ आये तथा मक्खनलाल गंगासहाय के नाम

299

मिली। फलतः घातु बाने के अतिरिक्त लाख, गरला और नमक का व्यापार भी क्रमशः खोला भारतीय व्यापारियों का परिचय गया और समय पाकर फर्म ने कपड़े का व्यापार भी आरम्भ कर दिया है। अतः यह फर्म उपरोक्त व्यापार को ही अपना प्रधान व्यापार मानती है।

इस फर्म के आदि संस्थापकों में से बा॰ जमनादासजी का स्वर्गवास हो गया है अत: फर्म के वर्तमान मालिक बा० पत्रालालजी तथा स्व० बा० जमनादासजी के पुत्र बा० छोटेलाल जी, बा० लक्ष्मीचंदजी, और बा० हीरालालजी तथा बा० पत्रालालजी के पुत्र बा० कपूरचंदजी हैं। भाप लोग वैश्य समाज के जैन धर्मावलम्बी महानुभाव हैं। तथा एक अर्से से मिजीपुर में ही यह परिवार निवास करता है।

मिजीपुर—मेसर्स जमनादास पन्नालाल T. A. Gunmetal—यहाँ घातु बाना, लाख और

मिर्जापुर-मेसर्स जमनादास फूलचंद-यहाँ गरला, कपड़ा तथा नमक का प्रधानतया काम हाता है।

# मेसर्स तेजपाल जमनादास

इस फर्म का हेड आफिस यहीं मिर्जापुर में है। इसके वर्तमान मालिक सेठ रामेश्वर-दासजी हैं। यहाँ की प्रसिद्ध फर्मों में से यह एक है। इसकी और भी स्थानों पर शाखाएँ हैं। यहाँ यह फर्म कपड़े का व्यापार और वैंकिंग तथा जमींदारी का काम करती है। इसकी यहाँ बहुत बड़ी जमींदारी है। इसका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ के द्वितीय भाग में पेज नं० ३६८ में दिया गया है।

# मेसर्स प्रयागदास पुरुषोत्तमदास

इस फर्म का हेड आफिस यहीं हैं पर इसके मालिकों का मूल निवासस्थान बीकानेर है द्यत: इसका विशेष परिचय हमारे इस प्रन्थ के प्रथम भाग के राजपूताना विभाग में पृष्ठ १२५ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म सोना चाँदी तथा लोहे को छोड़ कर सभी प्रकार की घातु छों का व्यापार करती है।

जबलपुर—मेसर्स बिरदीचंद मकखनलाल सदरबाजार T. A. Londonhouse—हे॰ आ॰ है। यहाँ बैंकिंग और सराफी का काम होता है। तथा मेसर्स वृद्धिचंद अतापचंद के नाम से एक कपड़े की दुकान है।

बरुष्या सागर ( भांसी )-मेसर्स बिरदीचंद मक्खनलाल-यहाँ गल्ले का व्यापार होता है ।

#### मेसर्स भिखमचंद रामचन्द्र

इस फर्म का हेड आफिस यही है। इसके मालिक सेठ मिलापचंदजी वेद थे। मगर दु:ख है कि दो महीने पहले ही उनका युवावस्था में ही शरीरान्त हो गया है। आपका विस्तृत परिचय हम इसी गंथ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के बीकानेर में दे चुके हैं। यहाँ यह फर्म जवाहरात, बैंकिंग और जमींदारी का काम करती है।

### मेसर्स मुन्नालाल एण्ड सन्स

इस फर्म का हेड आफिस कानपुर है अतः इसका विशेष परिचय वहीं दिया गया है। यहाँ यह फर्म मोटर का काम करती है तथा स्थानीय इम्पीरियल बैंक ब्रॉच की ट्रेजरर है। इस फर्म के वर्तमान मालिक राय साहिब लाला गोपीनाथजी तथा आपके भाई हैं।

#### मेसर्स मानिकचन्द रामंलाल

इस फर्म का हेड आफिस आगरा है। आप लोग खरडेलवाल वैश्य समाज के वैष्णव सक्जन हैं। आगरा में यह फर्म पुरानी है। वहाँ इसका स्थापन ला० माणिकचन्द द्वारा करीब ४० वर्ष पूर्व हुआ। आपके तथा आपके पुत्र रामलालजी के समय में इसकी साधारण उन्नित हुई। आपके पश्चात् आपके पुत्र गंगाप्रसादजी, मथुरादासजी एवम् चुन्नीलालजी के द्वारा इस फर्म की अच्छी उन्नित हुई और भाँसी तथा बरेली में इसकी शाखाएँ स्थापित की गई।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ गंगाप्रसादजी के पुत्र भगवतीप्रसादजी, सेठ मथुरा-दासजी के पुत्र भवानीप्रसादजी एवम् मुन्नीलालजी और चुन्नीलालजी के पुत्र लक्ष्मीनारायणजी हैं। आप सब लोग व्यापार संचालन कार्य करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:
भाँसी-मेसर्स माणिकचन्द रामलाल सद्रवाजार-यहाँ कपड़ा एवम् जमीन जायदाद का काम
होता है।

## इसाइग्सइ

इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है। इसे आज भी अधिकांश हिंन्दू जनता प्रयाग के नाम से पुकारती है। वर्तमान इलाहाबाद का एक और भी पुराना नाम था। इसे प्रतिष्ठानपुर भी कहते थे यह प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूसी नामक गाँव के समीप बसा था। इसके ऊँचे २ टीले आज भी बता रहे हैं कि किसी समय यहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टालिकायें और राजप्रसाद प्रवस्थित थे। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। पुरुख्य नामक राजा यहाँ का प्रसिद्ध शासक हो गया है। कलिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक का कथानक इसी प्रतिष्ठानपुर से सम्बन्ध रखता है।

प्रयाग और प्रतिष्टानपुर में अंतर केवल इतना ही है कि प्रतिष्टानपुर जहाँ गंगा के उस पार वसा था वहाँ प्रयाग इस पार था। प्रयाग का वर्तमान नाम अकबर ने सन् १५८४ में प्रसिद्ध किला बनवाकर इलाहाबाद रक्खा।

इलाहाबाद संयुक्त प्रान्त की राजधानी है। यह शहर समुद्र की तल से ३४० फीट ऊँचा है। शहर के नीचले भूभाग को गंगा की बाढ़ से बचाने के लिये अकबर के समय में एक मजबूत बाँध बाँधा गया था। शहर का दारागंज नामक महल्ला जिसे शाहजहाँ के पुत्र दारा-शिकोह ने बसाया था इसी बाँध पर बसा हुआ है।

गंगा और जमुना के संगम का उल्लेख तो ऋग्वेद में भी है। हाँ प्रयाग का नाम वेदों में नहीं है पर रामायण और महाभारत के समान ऋषिप्रणीत प्रंथों में अवश्य ही प्रयाग की चर्चा आयी है। इसी प्रकार बौद्धकालीन युग में भी प्रयाग की मिहमा पूर्ववत् जागरुक थी ऐसे प्रमाण मिलते हैं। मसीह सन् से ५ शताब्दी पूर्व गौतमबुद्ध ने यहाँ कितने ही व्याख्यान दिये थे। कितने ही हिन्दु आं को अपने नव स्थापित धर्म में दीक्षित किया था। इसके ३०० वर्ष बाद अशोक ने कितने ही स्तूप और बिहार यहाँ बनवाये थे। जिनमें से एक पत्थर का स्तम्भ आज भी किले के भीतर विद्यमान है। ईसा की सातवीं शताब्दी में यह नगर कन्नौज के राजा हर्षवर्द्धन के हाथ में था। १२ वीं शताब्दीं में जयचंद को परास्त कर शहाबुद्दीन ने प्रयाग को अपने हाथ में किया। कुछ दिन बाद इस नगर को मानिकपुर के सूबे में मिला लिया गया।

व्यापार को अच्छी उन्नत अवस्था पर पहुँचा दिया। फलतः यह फर्म बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य भारत में लाख खरीदकर अपने नहरघाट वाले चपड़े के कारखाने में चपड़ा तैयार कराती है। यह फैक्ट्री ५० हजार की लागत से तैयार करायी गयी है। इसी प्रकार एक दूसरी फैक्ट्री भाल्दा में है। इस प्रकार अन्य स्थानों से लाख खरीद २ कर आती है और फर्म अपने दोनों कारखानों में इसी लाख का चपड़ा तैयार कराती है और दूर विदेशों को भेजती है। फर्म के ऐजेन्ट लन्दन, न्यूयार्क और पेरिस में हैं जहाँ फर्म द्वारा भेजे गये माल की विक्री आदि का प्रवन्ध है।

इसके अतिरिक्त फर्म जंगल की दूसरी उपज की विक्री का काम भी करती है और साथ ही मिर्जापुरी कालीन तथा रंग का व्यापार भी यह फर्म करती है। नकली ज्वैलरी के काम में आनेवाले Corundum stone को खानों से खोद कर विदेश में वेंचने का काम भी यह फर्म करती है।

इस फर्म ने चपड़े के काम में अच्छी ख्याति प्राप्त की हैं फलतः सन् १९०५ ई० में वनारस की नुमायश में सोने का मेडल तथा सन् १९१० ई० में इलाहाबाद की नुमायश में सर्टीफिकेट और चाँदी का पदक मिला है। बटन स्टैम्पड शेलक तथा टंकलैंक (बाजू) नामक चपड़े के प्रकार को जन्म देनेवाली यही फर्म है। इसके कितने ही रिजस्टर्ड ट्रेड मार्फ हैं (Lion), (M.) B. N. Button Lac. M. P. T. Tongue Lac. इनमें से M. P. I; M. D. और M. P. V. आदि चपड़े के ऊँचे गेड हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिक बाबू रमेशिसंह जैसवाल तथा वाबू केशरीसिंहजी जैसवाल हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मिर्जापुर—मेसर्स महादेवप्रसाद काशीप्रसाद T.'A. Koti—यहाँ चपड़ा, लाख, ईस्ट इंडियन प्रोड्यूस तथा कोरंडम स्टोन का काम होता है।

#### मेसर्स लक्ष्मीनारायण हनुमानदास

इस फर्म की स्थापना फतेपुर निवासी बाबू लक्ष्मीनारायण्जी तथा चूरू निवासी वाबू हनुमानदासजी ने लगभग २० वर्ष पूर्व मिर्जापुर में की थी। श्राप दोनों ही महानुमावों ने सम्मिलित रूप से इस फर्म को खोला और कमीशन का काम आरम्भ किया, जो यह फर्म श्राज भी उसी प्रकार से करती जा रही है।

इस फर्म पर लाख, चपड़ा, वर्तन तथा धातु वाने के कमीशन का काम तो होता ही है पर इसके अतिरिक्त यह फर्म अन्य सभी प्रकार के माल की खरीद तथा विक्री का काम कमीशन एजेन्ट के रूप में करती है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक बाबू लक्ष्मीनारायणजी तथा फर्म के दूसरे भागीदार बाबू हजुमानदासजी हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मिर्जापुर—मेसर्स लक्ष्मीनारायण ह्नुमानदास बुन्देलखएडी—यहाँ सभी प्रकार के माल की आढ़त का काम होता है।

# बैंकर्स एण्ड कण्ट्राक्टर्स

# मेसर्स गण्पूमल कन्हैयालाल

इस फर्म की स्थापना लाला मनोहरलालजी ने करीब ६० वर्ष पूर्व उपरोक्त नाम से कर कपड़े का ब्यापार प्रारम्भ किया था। इस व्यापार में सफलता मिलने के पश्चात् इस फर्म पर वैद्धिंग व्यापार प्रारम्भ किया गया और धीरे २ कपड़े का व्यापार बन्द कर वैद्धिंग व्यापार को उत्तेजना दी जाने लगी। वैद्धिंग के साथ २ इस फर्म ने बहुत सी जमींदारी भी खरीद ली। इस व्यवसाय में इतनी तरक्की हुई कि, कुछ ही समय में यह परिवार बहुत बड़ा जमींदार और रईस परिवार माना जाने लगा। लाला मनोहरलालजी के स्वर्गवास के पश्चात् इस फर्म का संवालन आपके दूसरे पुत्र रायबहादुर रामचरनलालजी ने किया। आप बड़े देशभक्त सङ्जन थे। आपका स्वर्गवास सन् १९१७ में हुआ, आपके पश्चात् आपके पुत्र लाला श्रयोध्याप्रसादजी श्रॉनरेरी मजिस्ट्रेट ने तथा इनके भी स्वार्गवासी होने पर इनके पुत्र लाला मनमोहनदासजी ने इस फर्म को संवालित किया। आप ही इसके वर्तमान मालिक हैं। आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य तथा कई कम्पनियों के डायरेक्टर्स, ट्रेमरर्स और लोकल एडवाइसर हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— अलाहाबाद—मेसर्स गप्पूमल कन्हैयालाल रानीमन्डी—यहाँ बैंकिंग और जमींदारी का काम होता है।

#### राय बहादुर जगमल राजा

आपका आदि निवासस्थान नाघोर (कच्छ) है। आप क्षत्री समाज के चौहान सज्जन हैं। आपके पिता और चाचा संयुक्त प्रांत में कन्ट्राक्ट का काम करते थे अतः आप भी इसी प्रान्त में काम करने लगे और कंट्राक्टर के रूप में व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश किया। इस कार्य में आपको बहुत बड़ी सफलता मिली। आपने रेल्वे के पुलों का कण्ट्राक्ट लेना आरम्भ किया और परिणाम यह हुआ कि आपने आगरे का 'जमुनान्नुज' अलाहाबाद के दो जमुनान्नुज, और गंगा का इजेट नुज, डेरी-आन्सोनन्नुज, कोयल नुज आदि के कठिन ठेके पूरे किये। आप उद्योग प्रिय भी हैं। आपने सन् १९१३ में इलाहाबाद का जमुनान्नुज बनवाते समय एक छोटी सी ग्लास फैक्ट्री चलाने के लिये पट्टे पर ली और कुछ समय बाद उसे खरीद लिया। आपने बड़ी उलमनों के बाद १५ लाख की पूंजी से उस छोटे से कारखाने को वर्तमान

मसिजद, वकरिया कुण्ड की मसिजद, लाट भैरव की मसिजद, ढाई कँगूरा मसिजद, आलमगीरी मसिजद आदि कितनी ही हैं, जिनमें मिनदरों के खम्भे, गुम्मज और पत्थर लगे हुए हैं। ढाई कँगूरे वाली मसिजद की छत में एक पत्थर के दुकड़े पर संस्कृत भाषा में एक लिपि खुदी हुई है जिसमें सम्वत् १२४८ में वाराण्सी नगरी तथा इसके चारों और मिन्दर पुष्करिणी मठ आदि के बनाने का उल्लेख है। इसी प्रकार ज्ञानवापी के पास विश्वनाथजी का प्रसिद्ध मिन्दर तोड़ कर उसी स्थान पर मसिजद बनाई है और सदा के लिये हिन्दुओं का चित्त दुखाने के लिये मिन्दर का एक आग मसिजद के पिछले हिस्से में ज्यों का त्यों रहने दिया है। यहीं तक नहीं पंचगंगा घाट पर बेनीमाधव का मिन्दर तोड़ कर उसके सामान से मसिजद तैयार हुई है जिसमें दो ऊँची मीनारें हैं और वह माधवराव के धराहरा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुसलमानी राजत्व काल में सब से अधिक औरंगजेब के जमाने में काशी के धार्मिक जीवन को धक्का पहुँचा। बाद में यह सूवा नवाब अवध के आधीन में आया।

सन् १७३० ई० में सम्राद्त खाँ श्रवध के नवाव हुए उन्होंने मुरतजा खाँ नाम के एक उमराव से सात लाख सालाना मालगुजारी पर बनारस, गाजीपुर, जौनपुर और चुनार के चारों परगने लेकर अपनी तरफ से आठ लाख रुपया मालगुजारी पर अपने मित्र मीर रुस्तम अली को देकर उन्हें फौजदार बनाया, तब से रुस्तम श्रली सब प्रबंध करने लगे, माल दीवानी श्रीर फौजदारी सभी इनके अधिकार में थी। उसके पश्चात् यह शहर ब्रिटिश शासन के अधिकार में श्रा गया।

#### दर्शनीय स्थान

कीन्स कालेज—जगतगंज की सड़क पर सन् १७९२ में कालेज की यह देखने योग्य इमारत वनी है। चुनार के पत्थर से इसका बाहरी भाग और उपर का टावर तैयार हुआ है। कालेज का जो हिस्सा जिसके खर्च से बना है वहाँ दाता का नाम पत्थर के उभड़े हुए हिन्दी और अंग्रेजी अक्षरों में खुदा है अन्य लोगों के दान के अतिरिक्त सरकार का १९०३५०) रु० व्यय हुआ है। पूर्व में कालेज लाइनेरी और पश्चिम तरक में म्यूजियम है जिसमें मेजर किटो द्वारा लाई गई सारनाथ की चीजें हैं। पत्थर का सुन्दर फीवारा, होज, धूप घड़ी और ३२ फुट ऊँचा एक स्तम्भ देखने योग्य है। यह स्तम्भ सन् १८५० ई० में गाजीपुर से लाकर यहाँ खड़ा किया गया है, पिलर पर खुदे हुए अक्षरों से यह चौथी सदी का मालूम होता है। इसमें संस्कृत कालेज विभाग भी खोला गया है।

मान मन्दिर—सवाई जयसिंह जिन्होंने १७२८ ई० में जयपुर को बसाया था उन्हीं जय-सिंह के बनवारों मान मन्दिर में ज्योतिष विद्या के यंत्र देखने योग्य हैं। वहाँ जाने पर सबसे अलाहाबाद—मेसर्स पीरूमल राय राधारमण वृड़ी कोठी दारागंज—यहाँ वैंकिंग का बहुत वड़ा काम और जमींदारी है।

आगरा—मेसर्स पीरूमल राय राधारमण बड़ी कोठी बेलनगंज—यहाँ बैंकिंग का बहुत बड़ा व्यवसाय और कमीशन का काम होता है।

#### मेसर्स पी० एल० जेटली एण्ड को०

इस फर्म का हेड आकिस यहीं है। इलेक्ट्रिक का काम करनेवाली भारतीय फर्मों में इसका नाम ऊँचा है। इसके वर्तमान प्रधान संवालक बा० पुरुषोत्तमलालजी जेटली हैं। इसका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ के दूसरे भाग में पेज नं० ४९९ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म बिजली के सभी प्रकार के सामान का ज्यापार करती है तथा कई इलेक्ट्रिक सफ़ाई कंपनियों की मैनेजिंग एजंट है। इसका पता कैनिंगरोड है। तार का पता Getly है। इसकी एक शाखा यहाँ हीवट रोड में भी है। जहाँ हार्डवेअर और इलेक्ट्रिक सफ़ाईंग स्टोअर्स का ज्यापार होता है।

# व्यापारी और कमीशन एजण्ट

# मेसर्स बाबू कन्हैयालाल

इस फर्म का हेड आफिस झूंसी में है। वहाँ यह फर्म बहुत समय से व्यापार कर रही है। इसकी श्रीर भी स्थानों पर कई शाखाएं हैं जिन पर श्रायः गल्ले का व्यापार होता है। यहाँ भी यह फर्म गल्ला एवं कमीशन का काम करती है। इसका पता मुट्ठीगंज है। विशेष परिचय इसी ग्रंथ के दूसरे भाग में पेज नं० ४०१ में दिया गया है।

#### मेसर्स कल्लूमल विसेसर मसाद

इस फर्म का हेड आफिस कलकत्ता है। वहाँ यह फर्म शक्कर एवं चाँवल का बंड़ा व्यापार करती है। इसके वर्तमान मालिक सेठ विसेश्वरप्रसादजी हैं। इसका विशेष परिचय चित्रों सिहत इसी प्रंथ के द्वितीय भाग में पेज नं० ४०६ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म शक्कर श्रीर चाँवल का व्यापार करती है। इसका यहाँ का पता चौक है।

#### फूल बंगला—

काशी के प्रसिद्ध रईस स्वर्गीय बाबू कामेश्वर प्रसाद ने श्री निवास मन्दिर को सम्बत् १९४६ में स्थापित किया था श्रीर खर्च का इतना श्रच्छा प्रवन्ध कर दिया है जिससे उसके प्रत्येक कार्य श्रीर उत्सव का प्रबंध बाबू लक्ष्मीनारायणजी भली प्रकार करते हैं। श्राजकल कोठी के मालिक बाबू किशोरीरमणप्रसादजी हैं।

#### पूजनीय स्थान-

विश्वनाथजी का मन्दिर पत्थर का बना ५१ फुट ऊँचा है। मन्दिर के दरवाजों के किवाड़ों पर चाँदी चढ़ी हुई है। मन्दिर के ऊपरी हिस्से छौर जगमोहन के गुम्बज के ऊपर ताँ वे पर सोने का पत्तर है, जिसको लाहौर के महाराज रणजीतिसिंह ने सन् १८३९ में दीवान तेजािसिंह को भेज कर चढ़वाया था, मन्दिर के वाहर महाराज नैपाल का चढ़ाया एक घण्टा है जिसकी आवाज दूर २ तक पहुँचती है। मन्दिर के भीतर छंगरेजी ढंग के पत्थर छव लगाये गये हैं। महाराज बहादुर कृष्णप्रताप शाही के० सी० आई० ई० हथुआ नरेश के वनवाये सुन्दर चाँदी के हौज में खिब लिंग स्थापित है। फाल्गुन सुदी रंगभरी एकादशी को छापूर्व श्रङ्कार होता है। चाँदी छौर सोने की सुन्दर मूर्ति अधिकारी के यहाँ से लाकर रखी जाती हैं। मन्दिर की सजावट दर्शनीय होती है। इस मन्दिर को इन्दौर की महाराणी अहिल्यावाई ने सन् १७८५ ई० में बनवाया था।

इसके अतिरिक्त अन्नपूर्णाजी का मिन्दर, ज्ञानवापी, काशी करवट, संकटादेवी, आत्मा-विश्वेश्वर, राममिन्दर, जड़ाऊ मिन्दर, आदिकेशव, लाटभैरव, गोपालमिन्दर, लक्ष्मण्वाला, द्वारकाधीश, वेणीमाधव, त्रिलोचन महादेव इत्यादि कई स्थान यहाँ पर दर्शनीय और पूजनीय हैं—

#### व्यापारिक परिचय-

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बनारस किसी खास चीज की व्यापारिक मण्डी न होने पर भी देशी दस्तकारी, जरदोजी का सुन्दर काम, बनारसी माल और किमखाब के थान तथा चाँदी के हौदे, कुर्सी के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ से यह चीजों तैयार होकर देशी रजवाड़ों में जाती हैं, वास्तव में इन चीजों के बनाने में कारीगर कमाल करते हैं। काठ के सुन्दर खिलौने, पीतल की एक से एक चढ़ बढ़कर नक्कासीदार चीजों और सादे बर्तन, सुरती की गोली आदि यहाँ अच्छी तैयार होती हैं।

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

बहुत बड़े जागीरदार माने जाने लगे। छापने नगर के मध्य भाग में लक्ष्गीनारायण का मिन्द्र निर्माण कराया और साथ ही ५० हजार की भारी नकद रक्षाम और १२ हजार वार्षिक आय के गाँव उसमें लगा दिये, जिससे दैनिक कार्य के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर होने वाला उत्सव आदि कार्य सरलता से सँभाला जा सके। इसकी एक शाखा गयाजी में भी है जहाँ लोगों को दैनिक सदावर्त मिलता है। आपके तीन पुत्र थे जिनमें ज्येष्ट पुत्र वायू गयाप्रसाद्जी थे जिनका स्वर्गवास आपके समय में हो हो गया था। बायू गयाप्रसादजी के पुत्र वायू गोपालनारायन प्रसादजी थे, जिनका स्वर्गवास निःसन्तान अवस्था में हुआ। अतः आपके शेप दो पुत्र वायू गदाधर प्रसादजी और वायू किशननारायणप्रसादजी ही आपके स्वर्गवासी होने के वाद फर्म का काम देखते रहे।

वावू गदाधरप्रसादजी ने अयोध्याजी में सर्यू तट पर गोलाघाट नामक एक घाट वनवाया और वहाँ के श्रीसतगुरु-सदन नामक मन्दिर का निर्माण कराया और ० हजार की वार्षिक आय वाला एक गाँव उस मन्दिर की रक्षा के लिये लगा दिया। इसी प्रकार आपने कितनी ही छात्र- वृत्तियाँ निर्धनों को देने के लिये व्यवस्था कर दी, जिससे साधारण विद्यार्थी भी सरलता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर B. A. L. L. B. हो सकते हैं। आपने अपने पुत्र वात्रू किशोरी रमण के जन्म के उपलक्ष में गया में एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की। आप स्वभावतः सरल एवं आस्तिक विचार के महानुभाव थे। अतः फर्म का सारा संचालन भार अपने छोटे भ्राता वात्रू कृष्णनारायणप्रसादजी को सौंप कर स्वयं शान्ति लाभ करने लगे। वात्रू कृष्णनारायण प्रसादजी ने स्टेट का प्रवन्ध वड़ी बुद्धिमानी से किया परभ्आपका स्वर्गवास बहुत ही अस्पकाल में हो गया और फर्म का काम काज बा० किशोरीरमण प्रसादजी के वहुत छोटे होने के कारण उलम सा गया। पर राजा मोतीचंदजी सी० आई० ई० ने उस समय के कलेक्टर मि० जे० एच० डारविन के सहयोग से बनारस, गया, कानपुर तथा दिल्ली के रईसों की एक कमेटी वनाई जिसके हाथ में सारा प्रवन्ध भार दे दिया और बा० किशोरीरमणप्रसादके मामा मैनेजर नियुक्त कर दिये गये। बा० किशोरीरमणप्रसादजी १९२५ में वालिग हुए और आज तक वरावर अपने पूर्व पुक्षों के श्रवुसार ही में काम चलाये जा रहे हैं।

बाबू किशोरी रमण्प्रसाद्जी बड़े ही सरल स्वभाव के होनहार नघयुवक हैं। आपने भी कितनी ही संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी है। आप ने कानपुर के सनातनधर्म कालेज, पिलिंप्रम फएड बनारस, बनारस अनाथालय तथा भभुआ (शाहाबाद) अनाथालय आदि को अच्छा दान दिया है। आप यहाँ के इएडिस्ट्रियल ट्रेंड ऐसोसियेशन तथा डार्विन पिलिंप्रम ट्रस्ट की कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य भी हैं आपके वर्तमान मुकाव से सार्वजनिक हित की ओर अच्छी आशा की जाती है। आपही फर्म का काम काज देखते हैं।

अलाहाबाद—मेसर्स जीतमल गौरीदत्त चौक—यहाँ कपड़ा और चीनी का काम होता है। कलकत्ता—मेसर्स जीतमल गौरीदत्त जगमोहन मेलिकलेन—यहाँ चीनी, चावल, कपड़ा, गल्ला तेलहन और किराने की आढ़त का काम होता है। T. A. Banath

बम्बई—मेसर्स जीतमल गौरीदत्त—यहाँ गल्ला, सोना, चाँदी, कपड़ा, किराना आदि की श्रोढ़त का काम होता है।

प्रतापगढ़—मेसर्स जीतमल गौरीदत्त माधोगंज—चीनी, चावल और किराने की बिकी का काम होता है।

# मेसर्स पुरुषोत्तमदास सराफ

इस फर्म की स्थापना ४० वर्ष पूर्व लाला पुरुषोत्तमदासजी ने कर चाँदी-सोने का ज्यापार आरम्भ किया था जो यह फर्म आज भी कर रही है। आपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की और श्रपनी फर्म की शाखायें वम्बई तथा कलकत्ते में खोलीं। आपके तीन पुत्र हुए जिनका नाम लाला मुंशीलालजी, लाला सुमेरचंदजी तथा लाला फूलचंदजी हैं। आपने अपने पुत्रों को च्यापार में लगाया। आपका स्वर्गवास २ वर्ष हुए हो गया है। आपके पुत्र सब अलग २ अपना व्यापार करते हैं। अतः इस फर्म के वर्तमान मालिक लाला मुंशीलालजी जैन हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

श्रलाहाबाद—मेसर्स पुरुषोत्तमदास सराफ चौक सराफा—यहाँ फर्म का हैड-आफिस है। सोने-चाँदी का न्यापार होता है।

कलकत्ता-मेसर्स पुरुषोत्तमदास सुमेरचंद २२ सोना पट्टी-यहाँ आढ़त का काम होता है। यहाँ तार का पता Sitabjaini है।

वम्बई-मेसर्स पुरुषोत्तमदास मुंशीलाल १९४ मोतीबाजार-यहाँ आदृत का काम होता है। तार का पता-Chandani है।

# मेसर्स पुरुषोत्तमदास सुमेरचंद

इस फर्म के मालिक अलाहाबाद के निवासी हैं। श्राप श्रमवाल जैन-समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लाला पुरुषोत्तमदासजी ने की थी। आपके स्वर्गवास के बाद आपके पुत्र लाला सुमेरचंद्जी ने उपरोक्त नाम से अपना स्वतंत्र व्यापार आरम्भ किया आप ही इस फर्म के मालिक हैं।

दिया। सन्छोदरीकुण्ड का जीर्णीद्धार करवा कर उसके चारों ओर वगीचा लगवा कर उसे सार्वजितक उपयोग के लिए स्यूनिसिपैलिटी को दे दिया। इसी प्रकार आपने और भी कई अच्छे २ कार्यों में दान दिये। हाल ही में आपका स्वर्गवास हो गया है।

इस समय इस परिवार के विशाल कारबार का संचालन स्व॰ वा॰ शङ्करसहायजी के पुत्र बा॰ गुरुचरणप्रसादजी तथा बा॰ जगन्नाथप्रसादजी कर रहे हैं। छाप भी वड़े योग्य सन्जन हैं। बा॰ गुरुचरणप्रसादजी के पुत्र बा॰ राजेन्द्रप्रसादजी तथा बा॰ गुलावचन्दजी छौर बा॰ जगन्नाथप्रसादजी के पुत्र बा॰ कृष्णप्रसादजी और शम्भूप्रसादजी हैं।

आपकी फर्म पर बैकिङ्ग और जमींदारी का बहुत बड़ा कारवार होता है।

#### ऑनरेवल राजा मोतीचन्द साहव सी० आई० ई०

श्रापका जन्म दूसरी श्रगस्त सन् १८७६ ई० में हुआ था। श्रापके पूर्वज श्रजमतगढ़ के प्रसिद्ध रईस थे, सन् १८५७ के बलवे के समय वृटिश सरकार की श्रापके पूर्वजों ने बड़ी सहा- यता की थी। राजा साहब पर बहुत थोड़ी श्रवस्था से ही कुटुम्ब तथा रियासत का बोम पड़ गया किन्तु श्रापने जिस कुशलता एवं दूरदर्शिता से उसका प्रवंघ किया उसका सब से अच्छा प्रमाण श्रापकी अब तक की सफलता से मिलता है। इसमें सन्देह नहीं कि श्रापकी तीक्षण बुद्धि, कार्यदक्षता, योग्यता श्रोर परिश्रम का फल बहुत ही अच्छा हुआ है।

श्रीमान् राजा साहब सन् १९१३ में प्रान्तीय कौन्सिल के सदस्य हुए। सन् १९१६ में बनारस म्युनिस्पल बोर्ड के प्रथम हिन्दुस्तानी चेयरमैन चुने गये। वनारस वंक लिमिटेड के छाप सभापित हैं। सन् १९२० में छाप कौन्सिल छाफ स्टेट के सदस्य हुए। हिन्दू विश्विव विद्यालय को छापने १,०००००) रु० दिया। यू० पी० चेम्बर आफ कामर्स के आप मेम्बर, भारत अभ्युद्य काटन मिल्स कलकत्ता के मालिक, बनारस काटन एण्ड सिल्क मिल के संचालक, बनारस इएडस्ट्रीज के सभापित, बृटिश इण्डिया एसोसियेशन, छागरा जमींदार सभा, प्रांतीय जमींदार सभा, भारतीय लैण्डहोल्डस छसोसियेसन, तथा नागरी प्रचारिणी सभा बोर्ड आफ ट्रस्टीज के छाप सदस्य हैं। भवाली सैनेटोरियम की आपने १०,०००) से सहायता की है।

पहली जनवरी सन् १९१६ में आपको सी॰ छाई॰ ई॰ की उपाधि मिली। सन् १९१८ की तीसरी जून को आप राजा के टाइटिल से सम्मानित किये गये। वार वोर्ड और म्युनिशन कमेटी के आप सदस्य हैं। सन् १९१८ में भारत सरकार से आपको युद्धसम्बन्धी सहायता के लिये सनद और वैज मिला है। सन् १९१९ में आपकी १०००) की सालाना मालगुजारी

हैं। इसमें सन्देह नहीं कि राजा साहब का इतना मान सम्मान होने पर भी आपमें बड़ी सादगी थी।

#### राय बहादुर छेफ्टिनेण्ट कुँवर नन्दलाल एम० एल० सी०, काशी

श्रापका जन्म सन् १८९२ में हुआ है। आप राजा मुंशी माधोलाल सी० एस० आई० के सबसे बड़े नाती हैं। श्रापकी शिक्षा कीन्स कालेजियट स्कूल में हुई थी। राजा साहब ने श्रपने सामने ही राज्य का सब प्रबंध भार श्रापको दे दिया था। आपने भी इस काम को भली प्रकार सम्हाला है। कुँवर साहब ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं, और आप मुंशी साधोलाल ट्रस्ट फएड, किंग एडवर्ड श्रस्पताल, पूना के भंडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट श्रीर कलकत्ता क्लब के मेम्बर हैं।

प्रान्तीय कोंसिल के आप सदस्य भी हुए थे। सन् १९१२ की फरवरी में आप श्रीमान् काशी नरेश के परसनल स्टाफ के ए० डी० सी० और बनारस स्टेट लैंसर के ऑनरेरी लेफ्टिनेण्ट नियुक्त हुए हैं। सन् १९१८ में शाही इण्डियन लैंड फोर्स के सेकेण्ड लेफ्टिनेग्ट बनाये गये।

श्चापको जनवरी सन् १९२२ में रायबहादुर का टाइटिल मिला है। श्चाप भी सार्वजनिक कामों में बरावर योग देते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। आपके दो छोटे भाई पं० गिरधर लाल व्यास श्चौर पं० गोविन्दलाल व्यास हैं जिनको राजा साहव ने गाँव इलाक़े अलग दे दिये हैं। इस थोड़ी श्चवस्था ही में आपने सब कामों को सम्हाल लिया है और स्टेट का प्रबंध बहुत श्चन्छी तरह कर रहे हैं।

# बनारसी माल एवं चांदी सोने के व्यापारी

#### मेसर्स गोकुलचन्द रामचन्द्र

इस फर्म के मालिक लाहोर निवासी खत्री समाज के कपूर सज्जन हैं। इसकी स्थापना करीब १०० वर्ष पूर्व दीवान देशराजजी ने की। ग्रुक से ही इस फर्म पर बनारसी माल का व्यापार होता चला छा रहा है छापके स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् फर्म का संचालन आपके पुत्र दीवान बालमुकुन्दमलजी ने संभाला। आप बनारसी माल, पश्मीना, जेवरात और चाँदी सोने का सामान रियासतों में भेजते थे। करीब ३५ वर्ष पूर्व उपरोक्त नाम से व्यापार होता चला छा रहा है। फर्म ने छापने माल की ज्यादा खपत होते देख बनारस में लक्ष्मीकुंड पर एक सिल्क मिल दी बालमुकुन्द सिल्क मिल के नाम से स्थापित किया। दीवान बालमुकुन्द जी

श्रलाहाबाह—मेसर्स माधुरीदास नारायणदास मीरगंज—यहाँ चीनी का काम प्रधान रूप से होता है।

#### मेसर्स राधाकृष्ण बेनीपसाद

इस फर्म की स्थापना लाला शंकरलालजी ने सर्व प्रथम उपरोक्त नाम से बनारस में की थी। उस समय आपने बड़े साहस से अपना व्यापार चलाया था। रेल के न होने से आप अपना माल अपनी नावों में लदा कर सीधा कलकत्ते भेजते थे। आप अपने समय के प्रतिभा-शाली नागरिक एवं प्रतिष्ठित व्यापारी थे। आपने अपनी फर्म अलाहाबाद में खोली जहाँ आज भी आपका परिवार प्रतिष्ठापूर्वक निवास करता है। आप लोग शहजादपुर (टांडा) के आदि निवासी गौड़ ब्राह्मण समाज के भागव सज्जन हैं। इसका अधिक परिचय इसी प्रन्थ के दूसरे भाग के कलकत्ता विभाग में पृष्ठ ४१४ में देखिये। इसके वर्तमान मालिक लाला शंकरलालजी के पौत्र लाला कालिका प्रसादजी के पुत्र लाला कन्हैयालालजी और लाला मनोहरलालजी हैं।

### मेसर्स लक्ष्मीनारायण बब्बूलाल

इस फर्म के जादि संस्थापक लाला बन्बूलालजी का आदि निवास स्थान यहीं का है पर उपरोक्त नाम से आप गोंडा और तुलसीपुर (गोंडा) में अपनी फर्म खोल कर बहुत असे से गल्ले का न्यापार करते थे। आपने लगभग ८ वर्ष पूर्व उपरोक्त नाम से यहाँ भी फर्म खोली। तम से यहाँ यह फर्म गल्ले का न्यापार और आढ़त का काम कर रही है। इसके मालिक आप ही हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

इलाहाबाद—मेसर्स लक्ष्मीनारायण बन्यूलाल मुट्टीगंज—यहाँ गरुला, तेलहन तथा चीनी की आढ़त का काम होता है।

गोंडा—मेसर्स लक्ष्मीनारायण बब्बूलाल—यहाँ गल्ले और तेलहन की आढ़त का काम होता है। वुलसीपुर (गोंडा)—मेसर्स लक्ष्मीनारायण बब्बूलाल—यहाँ गल्ले तथा तेलहन की आढ़त का काम होता है।

### मेसर्स शिवदत्त अयोध्यापसाद ( लोहिया पाँडे )

इस फर्म के संस्थापक पं० शिवदत्तजी ने ९० वर्ष पूर्व अपने आदि निवासस्थान मिर्जापुर में अपनी फर्म खोल कर लोहे का व्यापार आरम्भ किया था। कुछ वर्ष बाद आपने इलाहाबाद में उपरोक्त नाम से व्यापार आरम्भ किया और यहीं रहने भी लगे। आपको व्यापार में अच्छी

### मेसर्स गोपालमल परसोत्तमदास

यह फर्म बनारस में लगभग ८० वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी। इसके संस्थापक वावू गोपाल-मज़जी अमृतसर के रहने वाले खन्नी जाति के सज्जन थे। आपने स्वदेश से बनारस आकर व्यापार कार्य आरम्भ किया। आपके वाद आपके पुत्र वायू परसोत्तमदासजी ने उपरोक्त फर्म की स्थापना कर बनारसी माल का व्यापार आरम्भ किया जो आज भी यह फर्म पूर्ववत् करती आ रही है। आपने अपने बुद्धिबल एवं पुरुषार्थ से व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपके यहाँ प्रधान रूप से बनारसी साड़ी का व्यापार होता है। इसके मालिक वायू परसोत्तम-दासजी हैं। आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम वायू बनारसीदासजी, बायू परमेश्वरीदासजी तथा बायू जगदीशप्रसादजी हैं। सभी लोग व्यापार में सहयोग देते हैं। आपकी ओर से अन्नपूर्णाजी के पास एक मंदिर तैयार हो रहा है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— बनारस—मेसर्स गोपालमल परसोत्तमदास लाहोरी टोला नीलकंठ महादेव—यहाँ सभी प्रकार की सिल्क तथा बनारसी माल का व्यापार होता है।

# मेसर्स चुन्नीलाल कुंवरजी

इस फर्म का हेड श्राफिस बम्बई है अतः इसका विशेष परिचय इस प्रन्थ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग में पृष्ठ १७९ में दिया गया है। इस फर्म के मालिक सेठ परमानन्दभाई बी० ए० एल० एल० बी० हैं। यहाँ यह फर्म चौक में है जहाँ पक्षे कलावत्तू का ज्यापार होता है। यहाँ का तार का पता Kala battu है।

# मेसर्स जैगोपाल लक्ष्मीनारायण

इस फर्म का हेड आफिस अमृतसर है। वहाँ यह फर्म मेसर्स सीताराम जयगोपाल के नाम से ज्यापार करती है। इसका अधिक परिचय हमारे इसी यन्थ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग में पृष्ठ १५३ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म कुंज गली में है जहाँ बनारसी साड़ी, दुपट्टे आदि का ज्यवसाय करती है।

# मैसर्स जयनारायण हरनारायण

इस फर्म का हेड आफिस पटना में है। बनारस फर्म के भागीदार वाबू छगनलालजी सिंहल, अप्रवाल हैं। यहाँ यह फर्म करीब ३० वर्षों से स्थापित है। इसका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ के

# मेसर्स गोपालदास कन्हैयालाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक बा० बंशीधरजी एवं हीरालालजी के पुत्र बा० जवाहरलालजी एवं बा० गनेशप्रसादजी हैं। इस फर्म का हेड आफिस कलकत्ता है। वहाँ यह फर्म चपड़े एवं लाख का बड़ा न्यापार मेसर्स हीरालाल श्रमवाल के नाम से करती है। इसका विस्तृत परिचय दूसरे भाग में पेज नं० ४९४ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म बैंकिंग और चपड़े का ज्यापार करती है।

# मेसर्स गरीवराम छेदीलाल

इस फर्म का प्रधान व्यापार चपड़े का है जो यह फर्म बहुत पुराने समय से करती आ रही है। इस फर्म के आदि संस्थापक भी चपड़े ही का काम करते थे। उस समय वे लोग मेसर्स गरीब-राम फर्कीरराम के नाम से अपना व्यापार करते थे। परन्तु सम्वत् १९५१ में वे लोग अलग अलग हो गये, अतः वाबू छेदीलालजी ने अपनी स्वतंत्र फर्म मेसर्स गरीबराम छेदीलाल के नाम से स्थापित कर ली, और अपनी फर्म के व्यापार को और भी उन्नत कर सुदृढ़ बना दिया। आपका स्वर्गवास १९६३ में हो गया तब आपके पुत्र बाबू केदारनाथजी ने व्यापार संचालन भार प्रहृण किया। इस समय फर्म के वर्तमान मालिक बाबू केदारनाथजी हैं जो व्यापार का संचालन करते हैं। आप लोग जैसवाल समाज के सज्जन हैं।

इस फर्म ने चपड़े के व्यापार में अच्छी उन्नित की है और साथ ही माल की उत्तमत्ता के लिये फर्म की ख्याति भी खूब है। यही कारण हैं कि (B) (ocl. B.) के नाम का चपड़ा उत्तम माना जाता है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— मिजीपुर—मेसर्स गरीबराम छेदीलाल—यहाँ प्रधानतया चपड़े का काम तथा बैंकिंग और जमीं-दारी का काम भी है।

मिजीपुर—लालिडिगा लैंक फैक्ट्री—यहाँ चपड़ा बनाने का कारखाना है जो अच्छी उन्नत श्रवस्था में काम कर रहा है।

# मेसर्स जमनादास पनालाल

इस फर्म के त्रादि संस्थापक बा॰ जमनादास तथा आपके भाई बा॰ पत्रालालजी ने सं॰ १९५५ के लगभग इस फर्म की स्थापना मिजीपुर में की थी। यह फर्म आरम्भ से ही धातु वाने का न्यापार करती चली आ रही है। संस्थापकों के उद्योग से फर्म को अच्छी सफलता

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

इस फर्म के वर्तमान मालिक बा॰ दाताराम कपूर और आपके पुत्र बा॰ रामलालजी हैं। आप लोग अमृतसर के रहने वाले हैं और खत्री समाज के कपूर सज्जन हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। बनारस—मेसर्स दुर्गासहाय रामलाल छोटी छुंजगली—यहाँ ऊँचे दर्जे के फैन्सी बनारसी माल का न्यापार होता है।

## सेसर्स नन्दगोपाल मकसूदनदास

इस फर्म के सालिकों का मूल निवासस्थान मुवारकपुर ( आजमगढ़ ) है। संवत् १९४४ में वाबू नन्दगोपालजी एवं मकसूदनदासजी दोनों भाई यहाँ आये तथा संवत् १९५८ में आपने अपनी फर्म स्थापित कर काशी सिल्क का व्यापार प्रारम्भ किया। आप व्यापारचतुर सडजन हैं। अतएव शीघ ही आप लोगों के द्वारा फर्म की उन्नति हुई। आपका माल हिन्दु-स्थानी एवं यूरोपियन दोनों ही लोगों में विक्री होता है। संवत् १९७० में आपने अपनी फर्म पर गोटा, पट्टा का भी व्यापार फेलाया। क्रमशः उन्नति करते हुए आपने बनारसी माल भी अपने यहाँ बनवाना प्रारंभ किया। आपकी सचाई की वजह से आपका माल बहुत विकने लगा। अतएव माल की विशेष बनवाई के लिये आपने स्थानीय कवीरचौरा रोड के पास जालपादेवी पर एक सिल्क मील खोला। जो वर्तमान में भी अपनी उन्नतावस्था में काम कर रहा है। यह मील आपके पुत्र वा० प्रहलाददासजी द्वारा खोला गया। आप लोगों का ध्यान काशी-सिल्क की और अधिक है। इसी लिये आप हमेशा इसमें नये २ डिमाइन निकाला करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके यहाँ जवाहरात, सोने चाँदी के जेवरात, हौदा कुर्सी वगैरह का भी काम होता है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक बार्ं नन्द्गोपालजी एवं मक्सुदनदासजी तथा आपके पुत्र वार् प्रहलाददासजी, वार् नरसिंहदासजी और वार् जमनादासजी हैं। आप सब लोग व्यापार संचालन करते हैं। लार् नन्दगोपालजी वयोवृद्ध होने से शांतिलाभ करते हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

बनारस—मेसर्स नन्दगोपाल सकसूदनदास नन्दनसाहु लेन—यहाँ सभी प्रकार के सिल्क, बना-रसी माल एवं सोने चाँदी के मढ़े हुए फर्निचर तथा गोटा पट्टा का व्यापार होता है। स्थानीय जालपादेवी पर इस फर्म का एक सिल्क मिल भी है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचयॐॐ ( तीसरा भाग )



जमनादास) मिर्जापुर



चात्र् केदारनाथजी जायसवाल (गरीवराम छेदीलाल) मिर्जापुर



बावू सीतारामजी (पाऌ्सल भोलानाथ) बनारस

इस फर्म को कालाहांडी, मयूरभंज, सोनपुर, वामारा, पुरी एवं गंगापुर द्रवार का अपा-

# मेसर्स परमानन्द सीताराम

11-

इस फर्म की स्थापना बाबू परमानन्दजी ने सम्वत् १९४३ में बनारस में की थी। यह फर्म आरम्भ से ही बनारसी माल तथा हौदा कुर्सी तैयार कराने का काम करती है। यों तो यह फर्म सभी प्रान्तों के लिये माल तैयार करा कर भेजती है पर विशेष रूप से इस फर्म का माल बम्बई जाता है।

वर्तमान में फर्म के प्रधान संचालक बाबू परमानन्दजी हैं। श्राप अमृतसर के श्रादि निवासी हैं और खत्री जाति के मेहरा सज्जन हैं पर असें से बनारस रहते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। वनारस—मेसर्स परमानन्द सीताराम लक्खी चौतरा (सुखलालसाहु का फाटक)—यहाँ वनारसी माल और सोने चाँदी के फर्नीचर का काम होता है और रियासतों को भेजा जाता है।

# मेसर्स वब्बूलाल वनारसीदास।

इस फर्म की स्थापना लगभग ३० वर्ष पूर्व सेठ सुन्दरमलजी ने की थी। यह फर्म आरम्भ से ही गोटा किनारी तथा बनारसी माल का न्यवसाय करती आ रही है। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ बन्बूलालजी तथा बा० बनारसीदासजी हैं। आप लोग रामगढ़ (सीकर जयपुर) के निवासी हैं और अपवाल वैश्य जाति के सज्जन हैं। इस फर्म की उन्नति इसके संस्थापक सेठ सुन्दरमलजी के हाथों हुई। आपके स्वर्गवासी होने के बाद आपके पुत्र सेठ बन्बूलालजी ने इस कार्य को सँभाला।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— बनारस—मेसर्स वव्बूलाल बनारसीदास चौखम्भा T. A. Truth—यहाँ गोटा, किनारी तथा बनारसी माल का व्यापार और वैंकिंग का काम होता है।

# . मेसर्स मनीराम हरजीवनराम

इस फर्म के वर्तमान प्रधान संचालक रायसाहिब पं० माधोरामजी संड हैं। आपके पितामह पं० हरीरामजी संड ने इस फर्म की आधारशिला रक्खी थी। जिस समय भारत में रेलवे लाइन का प्रसार न हुआ था उस समय भी पं० हरीरामजी संड वनारस में कालीसूसी

इस फर्म का हैड आफिस कलकता है। इसके वर्तमान मालिक रायवहादुर भागीरथी-मेसर्स बाबुलाल भागीरथीराम रामजी एवं गरीबद्रासजी हैं। आपका निवासस्थान यहीं का है। इस फर्मका विस्तृत परिचय इसी मन्थ के दूसरे भाग में दिया गया है। यहाँ यह फर्म चपड़े की खरीदी का काम करती है। इस फर्म की ओर से यहाँ एक बाबूलाल हायस्कूल चल रहा है।

मेसर्स वल्देवदास सन्स एण्ड कम्पनी इस फर्म के आदि संस्थापक बाबू हजारीलालजी सेठ ने सन् १८८५ ई० के लगभग मेसर्स हजारीलाल बल्देवदास के नाम से अपनी फर्म स्थापित कर ज्यापार का सूत्रपात किया था। आरम्भ में यह फर्म नावों के कन्ट्राक्ट का काम करती थी पर जैसे २ फर्म को सफलता मिलती गयी वैसे २ फर्म ने पत्थर का व्यापार भी आरम्भ कर उन्नति की ओर अमसर किया। फर्म की विशेष उन्नति वावू बल्देवदासजी सेठ के हाथों हुई। आपने फर्म के पत्थर के व्यापार को अधिक उन्नति दी । वृद्धावस्था के कारण कार्यक्षेत्र से त्राप वर्तमान समय में अलग हैं। अतः श्चापके ज्येष्ठ पुत्र बावू केदारनाथजी सेठ के हाथों में फर्म के न्यवसाय संचालन का भार त्राया। आपने फर्म के न्यापार को बहुत उत्तेजन दिया।

इस फर्म के वर्तमान प्रधान संचालक बाबू केदारनाथजी सेठ हैं। आप लोग खत्री समाज के सेठ सज्जन हैं। आप लोग बहुत पुराने समय से मिर्जापुर में रहते हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मिजीपुर-मेसर्स बल्देवदास सन्स एएड कम्पनी गऊघाट-यहाँ पत्थर तथा कन्ट्राक्ट का काम होता है। कलकत्ता—मेसर्स बल्देवदास सन्स एण्ड कम्पनी १ गौरदास वैसाख स्ट्रीट—यहाँ पत्थर और

पथौड़ (दुमका)—मेससं बल्देवदास सन्स एण्ड कम्पनी-यहाँ पत्थर का काम होता है। विंध्याचल, गैंपुरा, बिरोही, मिर्जीपुर, किंगुरा, टगमगपुर में इस फर्म की पत्थर की खानें हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ नारायणदासजी, केदारनाथजी और कैलासनाथजी खंडेल-वाल हैं। इस फर्म का हेड-श्राफिस कलकत्ता है। इसका विशेष हाल दूसरे भाग के पेज नं० ३२९ में दिया है। यहाँ यह फर्म बैंकिंग और कपड़े का न्यापार करती है।

# मेसर्स महादेवपसाद काशीपसाद

इस फर्म की स्थापना बाबू महादेव प्रसादजी जैसवाल ने सन् १८९२ ई० में मिर्जापुर में की थी। आपने अपनी फर्म में चपड़े का ज्यापार आरम्भ किया और अपने उद्योग से फर्म के

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

इस फर्म का जहाँ व्यवसाय बहुत विस्तृत है वहाँ स्थायी सम्पत्ति भी इसकी विस्तृत है। इसकी जमींदारी बनारस, जौनपुर, भागलपुर तथा पुरिनया जिलों में है।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:---

बनारस—मेसर्स मनीराम हरजीवनराम गायघाट, बंगाली बाड़ा—यहाँ सभी प्रकार के ऊँचे दर्जे के फैन्सी बनारसी माल, सोना, चाँदी जटित जेवरात तथा जवाहिरात का काम होता है। इसके अतिरिक्त लैंगड लार्ड्स श्रौर वैंकर्स का न्यवसाय भी होता है।

# मेसर्स मोतीचन्द फूलचन्द

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ मोतीचन्दजी हैं। श्रापही के द्वारा करीब ३० वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई। इसकी उन्नित का श्रेय भी श्राप ही को है। दानधर्म श्रादि के कार्यों की श्रोर भी श्रापका श्रच्छा ध्यान रहा है। श्रापके ६ पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः वाबू कुंजीलाल-जी, बा० केसरीचंदजी, बा० फूलचंदजी, बा० सूरजप्रसादजी, बा० वनारसीदासजी एवं वा० निहालचंदजी हैं। श्राप लोग दिगम्बर जैन धर्मावलम्बीय सज्जन हैं। बा० सूरजप्रसादजी यहाँ की फर्म मेसर्स खड़गसेन उदयराज के यहाँ दत्तक गये हैं।

इस फर्म का व्यापार अपने ढंग का निराला व्यापार है। इस फर्म पर चाँदी सोने की नकाशी निकाली हुई मोटरें, गाड़ियाँ, सिंहासन, छत्र, चँवर छादि कितनी ही प्रकार की फैन्सी वस्तुओं का व्यापार होता है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

- बनारस—मेसर्स मोतीचंद फूलचंद मोतीकटरा T. A. Singhahi—इस फर्म पर चाँदी-सोने के रथ, मोटर, गाड़ियाँ, सिंहासन, ऐरावत हाथी, वेदी आदि वेश-कीमती सामान तैय्यार होता है तथा विक्री किया जाता है। इसके अतिरिक्त कमीशन पर भी यह फर्म काम करवा देती है।
- वनारस—मेसर्स मोतीचंद कुंजीलाल, सिल्कहाऊस मोतीकटरा—यहाँ बनारसी माल, साड़ियाँ, लहँगे आदि पर सलमा-सितारे का काम और जरी की वस्तुओं का व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त काशी-सिल्क का व्यापार भी यह फर्म करती है।
- कलकत्ता—मेसर्स मोतीचन्द फूलचन्द, निष्कि हिरसन रोड—यहाँ बनारस के बने हुए सभी प्रकार के जरी के वेश-कीमती कपड़े एवं चाँदी सोने की बनी हुई उपरोक्त वस्तुओं का व्यापार होता है। यहाँ यह फर्म कमीशन का भी काम करती है।

### WALLE BY

### ऐतिहासिक परिचय

इस प्रसिद्ध शहर और तीर्थ स्थान का इतिहास बहुत पुराना है। आज से पचीस शताब्दी पहले सारनाथ में महात्मा बुद्धदेव ने धर्मोपदेश देकर बौद्ध मत का प्रचार किया और कितने ही शिष्य बनाये। इसी समय जगद्गुरु शंकराचार्य भी भारत में भ्रमण करते हुए काशी में आये और भिन्न भिन्न मतवालों से शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त किया तथा अपने धर्मोपदेशों से लोगों को अपने धर्म में दीक्षित किया।

सन् १०१८ में महमृद ग़जनी ने काशी के राजा बनार पर चढ़ाई की लड़ाई में वे हार गये, उनका किला तोड़ डाला गया, बचे हुए लोग इधर उधर भाग गये। इस लड़ाई में मरे हुए मुसलमान राजघाट के पास गंज शहीद नाम की मसजिद के पास गाड़े गये और उन्हीं के स्मारक में यह मसजिद बनाई गई।

इसके उपरांत बनारस कन्नीज के राठौर बंशीय राजा गोविन्दचन्द, राजा विजयचन्द और राजा जयचन्द के अधिकार में रहा। सन् ११९४ में कन्नीज के राजा और कुतुबुद्दीन ऐवक में इटावे के पास घोर युद्ध हुआ। इसी युद्ध में बनारस उनके हाथ से निकल गया और बाद में गहरबार जाति के लोग इसके शासक हुए। कुतुबुद्दीन मुहम्मद गोरी का सेनापित था, मुहम्मद गोरी बनारस की विजय सुन कर स्वयं आया और हजारों हिन्दू मन्दिर तथा शहर के अच्छे भागों को तोड़ ताड़ कर उजाड़ कर डाला और अपनी तरफ से एक अधिकारी को यहाँ रख सैकड़ों ऊँटों पर धन आदि लदवा कर वह अपने देश को चला गया। सन् १३९४ में सिकन्दर लोदी भी चुनार से यहाँ आया, वह भी बचा खुचा धन ले चलता हुआ। इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी तक काशी में खूब उलट फेर रहा।

मुगल सम्राट अकबर सन् १५६५ ई० में यहाँ आये। आप के समय इस नगर में बहुत कुछ धार्मिक उन्नति हुई और कितने ही नए मन्दिर और घाट बने। मगर समय ने फिर पलटा खाया। सन् १६६९ ई० में औरंग्रजेब काशी में आया और निज स्वभाव के अनुसार उसने कितने ही मन्दिरों को तुड़वा दिया और उसके सामान से उसने मसजिदें बनवाई। इसका उदाहरण चौखन्मा



पहिले 'याम्योत्तर भिति' यंत्र भिलता है। महाराज जयसिंह ने इस यंत्र द्वारा सूर्य की सब से बड़ी क्रांति २३ अंश और २८ कला निकाली थी। पास ही में यंत्रसम्राट, नाड़ीयंत्र, धूप घड़ी, चक्रयंत्र, दिगंशयंत्र आदि ज्योतिष विद्या के चसत्कार दिखलाते हैं। चार वर्ष के लगभग हुए इनकी फिर से मरम्मत कर दी गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि काशी में यह स्थान देखने योग्य है।

माधवराव का धरहरा—घाट के ऊपर औरंगजेब की बनवाई हुई १४२ फुट ऊँची एक वड़ी मसजिद है, जो वहीं के बेनीमाधव के मन्दिर की सामग्री से बनी है। मीनार पर चढ़कर देखने से बनारस की बहार दिखलाई पड़ती है। ऊपर धरहरे पर जाने के छिये चक्करदार सीढ़ियाँ हैं। दो पैसा फी छादमी लेकर वहाँ का मुसलमान लोगों को ऊपर चढ़ने देता है। मीनार का नाम माधवराव का धरहरा पड़ा है।

#### हिन्दूविश्वविद्यालय—

श्रद्धेय पं० सदनमोहन मालवीयजी की यह अमर कीर्ति है। इस विश्वविद्यालय की नींव सन् १९१६ के फरवरी मास में श्रीमान् लार्ड हार्डि॰ ने दी थी। जिस स्थान पर नींव का शिलान्यास हुआ वहाँ पर वर्षा काल में गंगाजी बढ़ कर आ गईं। इस कारण कुछ दूर हट कर विश्वविद्यालय के कालेज और होस्टेल बनाये गये हैं। नींव देने के समय भारत के कितने ही राजे, महाराजे, विद्वान् और सम्भ्रांत पुरुष सम्मिलित हुए थे उस समय का समारोह दर्शनीय था। काशी नरेश की दी हुई जमीन के अतिरिक्त कई लाख रुपये की और भी जमीन ली गई है जिससे विश्वविद्यालय का विस्तार बहुत अधिक बढ़ गया है।

श्रद्धेय मालवीयजी ने खोज २ कर बड़े २ विद्वानों श्रीर विशेषज्ञों को यहाँ एकत्रित किया है। इस विद्यालय में इश्जीनियरिंग कालेज, आर्टस् कालेज, साइंस की लेबोरेटरियों के भवन, छात्रावास, व्यायाम शाला, पुस्तकालय, श्रस्पताल, डाक और तार, शिक्षकों के रहने के स्थान आदि बन कर तैयार हो गये हैं। इस विद्यालय में व्याख्यान बराबर हुश्रा करते हैं। विश्वविद्यालय देखने के लिए नित्य प्रति लोग श्राया करते हैं। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन श्रीमान् प्रिंस श्राफ वेहस ने किया था उस समय का दृश्य देखने योग्य था।

अजमतगढ़ पैलेस—श्रीमान् राजा मोतीचंद साहब सी० आई० ई० ने इसे सन् १९०४ में वनवाया था। यह सुन्दर और दर्शनीय कोठी, इसकी चित्ताकर्षक सजावट और मोतीमील की वहार देखने योग्य है। वर्षा ऋतु में यह स्थान बड़ा रमणीक माछ्म होता है। भील के उस पार हनुमानजी का दर्शन होता है। बाहरी तरक के शौकीन प्रायः नित्य ही भील पर आया करते हैं।

की छोर से छाने वाले वहोरे व्यापारियों के हाथ कीनखाव की बिक्री का काम छाप लोग करते थे। इस व्यापार में आप लोगों ने अच्छी सफलता प्राप्त की। आप लोगों के वाद छाप लोगों की संतित भी यही व्यापार करती रही तथा चौथी पीढ़ी में जाकर वे लोग छालग र हो गये। छतः सेठ जीवनदासजी ने अपनी स्वतंत्र फर्म मेसर्स वैष्णवदास जीवनदास के नाम से सम्वत् १९३० में स्थापित की और व्यापार करने लगे। तब से यह फर्म इसी नाम से व्यापार कर रही है।

सेठ जीवनदासजी के सेठ बालगोविंददास, रायबहादुर हरीदास, राय साहिब हरिकृष्ण-दासजी, सेठ जयकृष्णदासजी, सेठ रामकृष्णदास, सेठ उदयकरणदास नामक पुत्र थे जिनमें से वर्तमान में राय साहिब हरिकृष्णदासजी, तथा सेठ उदयकरणदासजी ही विद्यमान हैं और शेष स्वर्गवासी हो चुके हैं।

सेठ जीवनदासजी के वाद इस फर्म का कारोवार सेठ वालगोविन्ददासजी करते थे और रायवहादुर हरीदासजी ने अपना सारा जीवन सार्वजितक कार्यों में लगाया। आप चुआ साहव के नाम से सुविख्यात थे। आपने सदैव मानव हितकर कार्यों में अपनी पूरी शक्ति से सहयोग दिया। आप इतने लोकप्रिय थे कि बनारस की ज्ञानवापी वाली मिस्जिद के भगड़े को जो वर्षों से हिन्दू मुसलमानों के बीच चला आता था आपने सदा के लिये शान्त करा दिया जिसकी प्रशंसा विदेन की सरकार ने स्वयं प्रशंसा पत्र देकर की है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक राय हरिक्रण्णदासजी, तथा आपके भाई सेठ उदयकरणदास-जी और आपके भतीजे बाबू जगमोहनदासजी हैं। इस फर्म का प्रधान संचालन राय हरिक्रण-दासजी करते हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

- वनारस—मेसर्स वैष्णवदास जीवनदास गोला गली—यहाँ वनारसी माल, जवाहिरात तथा सोने चाँदी के फर्नीचर का काम होता है। इसके अतिरिक्त आप लोगों की यहाँ बहुत बड़ी जमीदारी है तथा बैंकिंग का काम होता है।
- वनारस—मेसर्स नागर त्रदर्स गोला गली T. A. Unity—यहाँ सभी प्रकार के फैन्सी वनारसी माल, साड़ी, कीनखाब वगैरः का काम होता है स्त्रीर बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किया जाता है।

च्यापारिक बाजार-

यहाँ के देखने योग्य बाजारों में बनारसी माल के लिये छुंजगली, जरदोजी की टोपी के लिये लक्खी चवूतरा, पीतल सिलवर और अल्यूमिनियम के वर्तन के लिये ठठेरी बाजार और साक्षी विनायक हैं। काठ के खिलौने, सुरती की गोली, जर्दी, तमाख़ के लिये चौक है। ठाकुरजी के सुकुट और शृंगार की चीजों के लिये गोपालमिन्दर, पीतल और सिलवर के जेवरों के लिये छुंढिराज और साक्षी विनायक है। थोक गला, घी, चीनी विश्वेश्वरगंज में, साग सन्जी फल वगैरह के लिए विश्वेश्वरगंज, चौखन्भा, चौक, ब्रह्मनाल, दशाश्वमेध और कमच्छा की सट्टी है। किराना और मसाले के लिये गोला दीनानाथ, फलहारी मिठाई के लिये बीबी हिटया, चौखन्भा, सिद्धेश्वरी और ठठेरी बाजार, अनाजी मिठाई पूरी आदि के लिये कचौरी गली और ज्ञानवापी है। सुरव्या रानी छुंछा पर, मेंचे और फल चौक बाजार में, कहाँ तक लिखा जाय जिस गली में आप जाइये वहाँ कुछ चीजों अवश्य मिलेंगी। अंग्रेजी ढंग की चीजें और फिनचर आप बनारस छावनी में पावेंगे।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है।

# बैंकर्स एण्ड लैंड लार्ड्स मेसर्स कामेश्वरप्रसाद गयापसाद

इस फर्म की स्थापना स्व० बाबू कामेश्वरप्रसादजी ने बनारस में की थी। इस परिवार का पूर्व इतिहास स्वयं बहुत पुराना है और साथ ही भारत के ऐतिहासिक शासक शेरशाह के समय से शृंखलाबद्ध चला आ रहा है। १६ वीं शताब्दी में इस परिवार ने अच्छी ख्याति प्राप्त की थी उस समय के यवन शासक शेरशाह के प्रधान खजांची भी इसी परिवार के महापुरुष थे। जिस समय विजेता शेरशाह बंगाल गये उस समय उनके साथ स्वयं बंगाल न जाकर इस परिवार के लाला दीपचंदजी शाहाबाद जिले के चैनपुर नामक स्थान में बस गये। इस प्रकार इस परिवार में बेंकिंग और उससे सामीप्य सम्बन्ध रखने वाले जमीदारी कारवार का काम बहुत पुराने समय से चला ह्या रहा हैं। ठाला दीपचंदजी के वंशज लाला जबराजशाहु सरकारी खजाने के खजांची थे। न्यापके पौत्र बाबू दुर्गाप्रसादजी की धर्मपत्नी श्रीमती कुन्नन कुँवर ने स्व० बाबू कामेश्वर प्रसादजी को दत्तक लिया था बाबू कामेश्वर प्रसादजी ही ने उपरोक्त नाम से श्रपनी फर्म बनारस में स्थापित की थी।

स्व० वाबू कामेश्वर प्रसादजी बड़े ही व्यवहार क़ुशल सङ्जन थे। आपने अपनी स्थाया सम्पत्ति को इतना अधिक समुन्नत कर लिया कि आप अल्पकाल में ही गया तथा शाहाबाद में



इस फर्म के प्रधान मालिक बाबू किशोरीरमणप्रसाद तथा आपके चाचा बाबू किशन-नारायणजी के पुत्र बाबू राधारमणप्रसादजी हैं। जो नाबालिक होने के कारण शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वनारस—मेसर्स कामेश्वरप्रसाद गयाप्रसाद कोठी कचौड़ी गली—यहाँ हेड़ आफिस है और

वेंकर्स तथा लैंगड लार्ड्स का बहुत बड़ा काम होता है।

गया—मेसर्स कामेश्वर प्रसाद गया प्रसाद कोठी गायत्री घाट—यहाँ बेंकर्स तथा लैण्डलार्ड्स का काम होता है।

## रायवहादुर वाबू बहुकमसाद खत्री

इस परिवार के लोग खत्री समाज के सञ्जन हैं। आपका मूल निवासस्थान लाहीर (पंजाव) का है। आपके पूर्वज पंजाब केशरी रणजीतसिंह के यहाँ पर युद्ध मंत्री के सम्माननीय पद पर रहे थे। मगर आप एक दीर्घकाल से यहीं पर बस गये हैं। सर्वप्रथम इस परिवार के पूर्वेपुरुप वावृ राभामलजी यहाँ पर घ्याये, और इस नगरी की स्वर्गोपम महिमा को देख कर यहीं पर बस गये। यहाँ पर आपके दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से बा० गोकुलचन्दजी और वा॰ मधुराप्रसादजी था। वा॰ गोकुलचन्दजी वाल्यकाल ही से बड़े कुशाप्रबुद्धि थे। आपने केवल १४ वर्ष की आयु में ही विद्याध्ययन समाप्त कर व्यापार आरम्भ किया। जिसमें आपको अच्छी सफलता और सम्पत्ति प्राप्त हुई। श्रापने अपना धन जमींदारी खरीदने में लगाया। फलत: आप वहत बड़े जमींदार हो गये। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम बा० शङ्करसहायजी श्रौर वा॰ वदुकप्रसादजी था। आपने श्रपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दे शिक्षित बना दिया तथा विवाह भी कर दिये। वा० शङ्करसहायजी के दो पुत्र हुए। थोड़े समय पश्चात् आपके वड़े पुत्र वा॰ राङ्करसहायजी का देहान्त हो गया जिससे आपके हृदय को बहुत धका लगा श्रीर श्राप सांसारिक काय्यों से उदासीन हो गये। आपने काशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट का जीर्गोंद्धार कराया तथा इसी प्रकार और भी कई सार्वजनिक श्रौर धार्मिक कार्यों में सहायता दी । आपके स्वर्गवास के पश्चात् समस्त कारवार का भार रायबहादुर बदुकप्रसादजी के हाथों में त्राया। आपका जीवन बड़ा उदार और सार्वजनिक रहा। आपने कई लोकोपकारी श्रीर सार्वजनिक काय्यों में मुक्तहस्त हो सहायताएँ पहुँचाई । सन् १९२५ में श्रापने एक लाख रुपया दान दे कर कलाकौशलसम्बन्धी विद्यालय स्थापित किया जिसमें सभी प्रकार की कलाकौशल सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। इसका सब प्रबन्ध भार श्रापने प्रान्तीय सरकार को दे दिया है। इसके सिवा आपने सारस्वत खत्री विद्यालय को १५००० का मकान सुफ्त में

२२३

चौक तक का चाँदी का तार तैयार कराया जाता है जो यह फर्म बनारस के व्यापारियों के हाथ तो बेंचती ही है पर साथ ही फर्म बहुत बड़े परिमाए में सूरत के समान अन्य कितने ही रेशमी कपड़ा बुनने वाले केन्द्रों को भी भेजती है। चाँदी के तार सहमा, सितारा और गोटा फट्टा तैयार करने के काम आते हैं। आपके यहाँ का तैय्यार माल मद्रास और सीलोन की ओर व्यव-हार करने योग्य होता है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक पं० गिरधरलालजी तथा आपके भाई पं० गणेशरामजी, पं० महेशरामजी तथा पं० श्यामसुन्दरजी हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है वनारस—मेसर्स सोहनलाल गिरिधरलाल जतनदर पत्थर गल्ली—यहाँ सभी प्रकार के बनारसी माल का न्यापार होता है।

## मेसर्स सोहनलाल वसन्तलाल

इस फर्म की स्थापना वाबू सोहनलालजी लड्ढ़ाने सन् १९१३ ई० में बनारस में की थी पर इस फर्म के मालिक इसके पूर्व मेसर्स गोपालदास नान्हूमल के नाम से व्यापार करते थे। इस फर्म पर आरम्भ से ही बनारसी माल का व्यापार होता आया है। इस व्यापार में फर्म ने अच्छी सफलता प्राप्त की है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक बा॰ अनन्तलालजी लड़ा, बा॰ वसन्तलालजी लड्ढ़ा, बा॰ वम्पालालजी लड्ढ़ा और बा॰ भैरवलालजी लड्ढ़ा हैं। आप लोग डीडवाना (बीकानेर) के रहने वाले हैं और माहेश्वरी वैश्य समाज के सज्जन हैं। आप लोग सम्वत १८२३ में बनारस आये और तभी से यहाँ व्यवसाय करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। जिसे वा० श्रानन्तलालजी लड्ढ़ा और वा० वसन्तलालजी लड्ढ़ा संचालित करते हैं। वनारस—मेसर्स सोहनलाल वसन्तलाज लक्खी चौतरा—यहाँ वनारसी माल, सोने चाँदी का फर्नीचर तथा जेवरात का व्यापार होता है।

# मेसर्स हरिशंकरलाल रामशंकरलाल नैपाली

इस फर्म की स्थापना सन् १८८७ ई० में बाबू हरिशंकरलालजी ने बनारस में की थी। आपके पूर्वज नैपाल के काठमाएडू नगर के रहने वाले वैश्य जाति के सड़जन थे। पर वर्तमान में कई पुश्तों से यह परिवार संयुक्तप्रान्त में ही रहता है।

मांफ हुई । मतलब यह कि राजा साहब काशी के कितने ही सार्वजनिक कामों में बरावर योग देते और उनकी सहायता करते हैं।

# राजा मुंशी माथोलाल साहव सी० एस० आई० काशी

आपके पूर्व पुरुष १८ वीं शताब्दी में अहमदाबाद से दिल्ली को चले आये और वहाँ से लखनऊ में अवध के नव्वावों के यहाँ काम करने लगे। सब से प्रथम मुनशी भवानीलालजी बनारस में आये। आपके कुटुम्ब के कुछ लोग सरकारी नौकरी करने लगे। कुछ लेन देन के व्यवहार से अच्छी सफलता प्राप्त हुई। मुनशी लक्ष्मीलाल बनारस में सरकारी वकील थे, अपने समय में इन्होंने जायदाद और इलाके खरीद किये। आपके भाई मुनशी गिरधरलाल के पुत्र मुनशी बेनी-लालजी हुए जो कि बनारस और बिलया में मुन्सिफ थे। आपही के पुत्र मुनशी माधोलालजी और मुनशी साधोलालजी कौठी का काम देखने लगे और मुनशी माधोलालजी सरकारी काम करने लगे। समय पाकर आप सब-जज हुए, आपके भाई मुनशी साधोलालजी का बिना सन्तान के शरीरान्त हो गया तब राजा साहब को जमींदारी का सब भार भी लेना पड़ा। सन् १९०० में आप प्रान्तीय कौंसिल के सदस्य हुए और सन् १९०६ में बड़े लाट की व्यवस्थापक सभा के सदस्य चुने गये।

आपके कुटुम्ब के लोग चौखम्भा की कोठी में रहते हैं। आपका एक बाग चेतगंज और दूसरा बाग शहर से चार मील बाहर भूलनपुर में है जिसे अब बालापुर भी कहते हैं। आप का यह स्थान बड़ा रमणीक है।

राजा साहव ने २५०००) रु० से सरस्वती भवन लाइब्रेरी बनवाई, अपने भाई मुन्शी साधोलाल के स्मारक में ४०,०००) से संस्कृत की उच्च शिक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रबंध किया। किंग एडवर्ड अस्पताल की सहायता की। ५०००) लखनऊ में फन्वारे के लिये दिया।

आप बनारस हुब, नैनीताल हुब, श्रोरियगटल हुब, कलककत्ता हुब और लखनऊ के छत्तर मंजिल हुब के मेंबर थे।

आपको जनवरी सन् १९०९ में सी० एस० आई० का और जून सन् १९१० में राजा का सम्मानित टाइटिल मिला। स्त्रापका स्वर्गवास ८४ वर्ष की अवस्था में हुआ। स्त्राप अपने बाला-पुर वाले बाग में ही रहते थे। कई वर्ष पूर्व से ही स्त्रापने अपने स्टेट का सब प्रबन्धमार अपने बड़े नाती राय वहादुर कुँवर नन्दलालजी को दे दिया था। इस समय कुँवर साहब ही उत्तराधिकारी

की अभी २ स्वर्गवास हो गया है। आप व्यापारचतुर सज्जन थे। आपने जातीय हित के कई काम किये।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक दीवान गोकुलचंदजी, ए० दीवान रामचन्दजी हैं। आप ही लोग फर्म के काम का संचालन करते हैं। बा० गोकुलचंदजी कपूर आनरेरी मेजिस्ट्रेट, काशी सिल्क न्यापार सभा के मंत्री, इंडट्रीयल ट्रेड असोसियेशन के मंत्री आदि हैं। ला० रामचन्द्रजी भी शिक्षित एवं मिलनसार हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— बनारस—मेसर्स गोकुलचन्द रामचन्द लखी चौतरा—यहाँ बनारसी माल का व्यापार होता है। लंदन—मेसर्स बालमुकुन्द एएड सन्स, १० हनोवर स्ट्रीट—यहाँ वनारसी सभी प्रकार के फैन्सी कपड़े, क्यूरियो आदि २ का व्यापार एवं आढ़त का काम होता है।

बनारस—दी बालमुकुन्दमल सिल्क फैक्टरी लक्ष्मीकुंड—यहाँ इस नाम से आपकी सिल्क फैक्टरी है, जहाँ फेन्सी बनारसी माल तैयार होता है।

# मेसर्स गिरधरदास जगमोहनदास

इस फर्म के मालिक बनारस के निवासी हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना करीब ७० वर्ष पूर्व सेठ जगमोहनदासजी द्वारा हुई श्रीर आपही के द्वारा इसकी उन्नति भी हुई। श्रापका स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक स्व० ला० जगमोहनदासजी के पुत्र वा० लक्ष्मोदासजी बी० ए० तथा बा० नरसिंहदासजी बी० ए० हैं। आप दोनों ही सडजन फर्म का संचालन करते हैं।

इस फर्म के संचालकों ने बनारसी माल का प्रसार युरोप में करने का उद्योग किया, जिसमें इन्हें सफलता भी हुई। आपने युरोपियनों की अभिरुचि के अनुसार माल को तैयार करवा कर वहाँ के प्रधान २ केन्द्रों द्वारा इस माल का प्रसार किया। फलतः विदेशों में इस माल की अच्छी खपत होने लगी। इस फर्म के बढ़िया माल के लिये लार्ड कर्जन, लार्ड मिन्टो आदि से लेकर वर्तमान वाइसराय तक और सम्राट् एवं सम्राज्ञी ने लेटर आफ अपाइन्टमेंट दिये हैं। संसारप्रसिद्ध विम्बर्ली एक्जीविशन में इस फर्म को अच्छी ख्याति एवं स्वर्ण-पदक प्राप्त हुआ।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

बनारस— मेसर्स गिरधरदास जगमोहनदास, सुखलाल साहु का फाटक, T. A. Brocadis— यह फर्म सभी प्रकार के फैन्सी वनारसी माल, चाँदी, सोना एवं जवाहरात का न्यापार करती है। इस फर्म के द्वारा देशी राज्यों में भी वहुत माल सद्गाय होता है।

# मेसर्स रघुनाथदास गोविन्ददास जोहरी।

इस फर्म के मालिक लगभग २८ वर्ष से उपरोक्त नाम से व्यापार करते हैं। पर इस परिवार का वनारस में व्यापार लगभग १२५ वर्ष से चला आ रहा है और इसी प्रकार लगभग ७० वर्ष से इसके मालिक जवाहिरात का काम करते हैं। यह फर्म जवाहिरात के अतिरिक्त कमीशन एजेन्ट और जेनरल मर्चेन्ट का भी काम करती है।

यहाँ डायमंड के कटिंग और पालिशिंग का काम होता है। इसके अतिरिक्त जेवर हमेशा तैयार रहते हैं और छार्डर मिलने पर जैसा चाहें वैसा तैयार करवा देते हैं। कई भारतीय राज्यों में आपका व्यापारिक संबंध है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक वाबू रघुनाथदासजी, वाबू गोविन्ददासजी और वाबू फतेचंद-जी हैं। आप लोग डीडवाना (मारवाड़) के रहने वाले हैं। और जाति के माहेश्वरी वैश्य समाज के शारड़ा सज्जन हैं पर अर्सेसे बनारस रहते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

वनारस—मेसर्स रघुनाथदास गोविन्ददास जौहरी रतनफाटक के सामने बीबी हिटया—यहाँ जवाहिरात के जेवरात सभी प्रकार के तैयार कराये जाते हैं। यहाँ कमीशन एजेन्ट तथा जेनरल मर्चेन्ट का काम भी होता है।

## मेसर्स जोशी शिवनाथ विश्वनाथ ।

आप लोग गुजरात प्रान्त निवासी बाह्मण समाज के सज्जन हैं। पर लगभग ३ सौ वर्ष से आप लोगों का परिवार बनारस में ही रहता है। यह परिवार पेशवाई के समय से प्रधानतथा जवाहिरात का ज्यापार कर रहा है श्रीर इसी कारण यह परिवार बहुत प्रराना जोहरी परिवार है। फलतः नौरत्न के व्यवसाय में इसने अच्छी प्रतिष्ठा एवं ख्याति प्राप्त की है। सब से प्रथम इस परिवार के पूर्व पुरुष जोशी केशवजी गुजरात से बनारस आये थे श्रीर अपना बंशानुगत जवाहिरात का ज्यापार श्रारम्भ किया था।

वर्तमान में इस फर्म के प्रधान संचालक जोशी दामोदर कामनाथजी हैं। आप नौरत के अच्छे जानकार और कुशल व्यापारी हैं। आपकी देख रेख में आपके पुत्र एवं आपके भाई स्व॰ जोशी सोमनाथजी के पुत्र जोशी गौरीशंकरजी, जोशी वेनीशंकर, जोशी कृपाशंकर तथा जोशी गोविन्दशंकरजी भी व्यापार संचालन का कार्य करते हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनका नाम क्रमशः जोशी गंगाधरजी तथा जोशी गिरजाधरजी है।

दूसरे भाग में विहार विभाग में पटना में दिया गया है। यहाँ इसका पता नीचीबाग है। यह फर्म यहाँ बनारसीमाल जैसे साड़ी, सिल्क, टक्कुआ साड़ी, चिक्कन, गोटा, पट्टा, एवं चाँदी का सामान जैसे, हौदा, कुरसी, घोड़े का साज आदि का व्यापार करती है।

# मेसर्स दिलसुखराय जयद्याल

इस फर्म की स्थापना करीब २५ वर्ष पूर्व सूरजगृढ़ निवासी स्व० सेठ जयद्यालजी अमवाल हारा हुई। आपही के हारा इसकी तरक्षी भी हुई। वर्तमान में इस फर्म के मालिक भाषके पुत्र ला० गजानन्दजी हैं। आप ही फर्म का संचालन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

वनारस—मेसर्स दिलसुखराय जयदयाल, गोपालदास साहु का मोहहा—T. A. Kashi-puria—यहाँ वनारसी माल जैसे काशी सिल्क, बनारसी साड़ी, टक्कुआ साड़ी, किनखाप, गोटा, पट्टा आदि का थोक व्यापार होता है।

कलकत्ता—मेसर्स जयद्याल गजानन्द—१५८ क्रांस स्ट्रीट—यहाँ फैन्सी उनी और सिल्की माल का न्यापार होता है।

# मेसर्स दुर्गादास द्वारकादास

इस फर्म का हेड आफिस अमृतसर है जहाँ मेसर्स हीरालाल दीवानचंद के नाम से व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त वहाँ इस फर्म की और भी कितनी ही दुकानें हैं जो भिन्न २ नाम से व्यापार करती हैं। इसका अधिक परिचय हमारे इसी यन्थ के प्रथम भाग के वम्बई विभाग में पृष्ठ १३६ में दिया गया है। इस फर्म का यहाँ नन्दन साव के मोहले में आफिस है जहाँ यह फर्म बनारसी साड़ी आदि का व्यापार करती है।

# मेसर्स दुर्गासहाय रामलाल

इस फर्म की स्थापना बा० दातारामजी कपूर ने सम्बत् १९६१ में बनारस में की थी। आरम्भ से ही यह फर्म बनारसी माल का व्यवसाय करती आ रही है। इस फर्म का अधिक माल वम्बई की बाजार में खपता है और वहाँ से अरब, पैलेस्टाइन और मिश्र के लिये रवाना होता है।



पं॰ रविशंकरजी जोहरी ( एस॰ शङ्कर एण्ड बदर्स ) बनारस



पं० लक्ष्मीशङ्करजी जौहरी ( एस० शङ्कर एण्ड ब्रदर्स ) बनारस



बावू पुरुपोत्तमदासजी खन्ना ( गोपालसाच पुरुपोत्तमदास ) वनारस



पं॰ प्रेमशङ्कजी जौहरी ( एस॰ शङ्कर एण्ड ब्रदर्स ) बनारस

# मेसर्स नन्दलाल एण्ड सन्स ।

इस फर्म की स्थापना सन् १८९३ ई० में बा० तंदलालजी ने की थी। आपने ही फर्म के व्यापार को उन्निति की ओर बढ़ाया। यह फर्म भारम्भ से ही बनारसी माल का व्यापार करती आ रही है, यों तो यह फर्म सभी प्रकार के बनारसी माल का न्यापार करती है पर बनारसी माल में भी यह फर्म साड़ी का प्रधान रूप से काम करती है और साड़ी की स्पेशलिष्ट है। लिये फर्म में बहुत बड़े स्टाक में माल सदा तैयार रहता है।

इस फर्म के प्रधान संचालक वा० नन्द्लालजी हैं और आपही की देख-रेख में फर्म का सारा संचालन होता है।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। वनारस—मेसर्स नन्द्लाल एण्ड सन्स रानीकुत्राँ चौक—यहाँ सभी प्रकार के बनारसी माल का

इस फर्म की स्थापना करीन ५५ वर्ष पूर्व ला० भोलानाथजी के द्वारा हुई । त्राप खत्री समाज के सज्जन हैं। शुक्त २ आपने अपनी फर्स पर बनारसी माल का न्यापार आरंभ किया था जो वर्तमानमें भी हो रहा है। आपका स्वर्गवास हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक ला० सीतारामजी हैं। आपके २ पुत्र हैं वा० लालचन्द्रजी एवं वा० ज्ञानचंदजी । आप दोनों ही इस समय पढ़ते हैं । फर्म का संचालन ला० सीतारामजी ही करते हैं। त्राप मिलनसार व्यक्ति हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

वनारस—मेसर्स पाल्मल भोलानाथ, कुंजगली गेट—यहाँ सभी प्रकार की ज्वेलरी, बनारसी

बनारस—मेसर्स सीताराम गंगाप्रसाद सती चौतरा—यहाँ भी सभी प्रकार के बनारसी माल, चाँदी सोने के फर्निचर एवं जवाहरात का न्यापार और कमीशन का काम होता है। कटक—मेसर्स पालूमल भोलानाथ एएड सन्स, बालू बाजार—यहाँ बनारसी कपड़ा एवं फर्नि-

भाजत्र्यापारा (संभलपुर)—मेसर्स पाछ्मल भोलानाथ एएड सन्स—यहाँ भी बनारसी माल का २३१

### गल्ले के व्यापारी

### मेसर्स अभयराम चुनीलाल

इस फर्म की स्थापना लगभग १५० वर्ष पूर्व हुई थी। तब से यह फर्म बराबर अपना व्यापार करती चली आ रही है। इस फर्म पर प्रधान रूप से कमीशन एजेएट का काम होता है। इसका हेड आफिस बनारस के सुड़िया नामक मोहल्ले में है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ चम्पालालजी मूदड़ा हैं। श्राप माहेश्वरी वैश्य जाति के मूदड़ा सज्जन हैं। श्रापके पूर्व पुरुष सेठ श्रमेदमलजी मूदड़ा बीकानेर के श्रादि रहेवासी थे और वहीं से आप वनारस आये थे। आपके परिवार ने वनारस में व्यापार स्थापित किया था जो श्राज उन्नत श्रवस्था पर संचालित हो रहा है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वनारस—मेसर्स अभयराम चुन्नीलाल सुंड़िया—यहाँ फर्म का हेड आफिस है तथा सभी प्रकार की आढ़त और वैकिंग का व्यापार होता है।

बनारस—मेसर्स अभयराम चुन्नीलाल विसेसरगंज—यहाँ गल्ला, घी तथा चीनी की आढ़त का व्यापार होता है।

जौनपुर—मेसर्स श्रभयराम चुन्नीलाल—यहाँ श्राढ्त तथा चाँदी सोने की बिकी का काम होता है।

पिपरिया ( हुशंगाबाद )—मेसर्स अभयराम चुन्नीलाल—यहाँ गल्ला श्रौर रूई का न्यापार होता है। श्रौर यहाँ पर फर्स की एक जीनिंग एएड प्रेसिंग फेक्ट्री तथा आइल मिल है।

# मेसर्स किशोरीलाल मुकुन्दीलाल

इस फर्म का हेड आफिस मूसी (अलाहाबाद) है। यह एक प्रतिष्ठित गल्ले का बड़ा व्यापार करने वाली फर्म है। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इसी प्रन्थ के दूसरे भाग में पेज नं० ४०१ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म गल्ले एवं आढ़त का व्यापार करती है। इसके मैनेजमेंट में भटनी एवं शिवान दोनों स्थानों पर एक २ शुगर मिल चलती है। इसका यहाँ का पता विसेसरगंज है।

## मेसर्स नागरमल देविकशन

इस फर्म की स्थापना करीब २५ वर्ष पूर्व फतेहपुर निवासी श्रम्रवाल वैश्य समाज के सेठ नागरमलजी जालान ने शिवपुर में की थी। इस वर्ष की विशेष तरक्की सेठ नागरमलजीके

की साड़ी तैयार करा कर दक्षिण भारत के नागपुर ऐसे केन्द्रों को भेजते थे। आपको इस व्यापार में अच्छी सफलता मिली फलतः दक्षिण भारत के प्रायः सभी व्यवसायिक केन्द्रों में श्चापका माल जाने लगा। सम्बत् १९५४ में श्चापके स्वर्गवासी होने के बांद से इस फर्म के व्यापार संचालन का भार आपके पुत्र पं० मनीरामजी संड पर पड़ा। पं० मनीरामजी संड ने श्रपनी व्यापार चातुरी से श्रच्छी सफलता प्राप्त की। बनारसी माल के आप अपने समय के अच्छे जानकार थे। आपने कुलकत्ता तथा मद्रास में अपनी आढ़तें स्थापित कीं। आपके यहाँ उच कोटिका वनारसी माल तैयार कराया जाता था। श्रापके छोटे भ्राता पं० हरजीवनरामजी संड ने अपने हाथ में रियासतों को बनारसी माल सप्ताई करने का काम लिया। आपने थोड़े ही समय में इस ओर भी अच्छी सकलता प्राप्त कर ली। पं० हरजीवनरामजी संड के स्वर्गवास के वाद रियासतों का काम पं० मनीरामजी संड के जेष्ट पुत्र पं० शिवरामजी संड ने संभाला। इस कार्य में पं० शिवरामजी संड के छोटे सहोदर आता पं० माधोरामजी संड ने भी सहयोग देना श्रारम्भ कर दिया। फलतः अल्पकाल में ही दोनों भाइयों ने फर्म का सभी काम संभाल लिया श्रीर पं० मनीरामजी ने शान्ति लाभार्थ न्यवसायिक कार्य से श्रवकाश ले लिया। श्रापने सम्वत् १९५८ में चैकुंठ मन्दिर स्थापित किया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९६६ में हुआ। आपके पुत्रों ने न्यापार में श्रच्छी उन्नित की। श्रापके पुत्र पं० शिवरामजी परम श्रास्तिक थे। श्रापने भी कैलाश नामक एक मंदिर निर्माण कराया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९८५ में हुआ।

इस समय इस फर्म के न्यवसाय को रायसाहिव पं० माधोरामजी संड संचालित करते हैं। इस कार्य में आपके भाई पं० मुक्जन्दरामजी सहयोग देते हैं। आप दोनों ही भाइयों के पारस्परिक सहयोग द्वारा फर्म का व्यवसाय सुचारुक्षप से संचालित होता है। रायसाहिब पं० माधोरामजी संड वहे ही व्यापार पड़ हैं। आपका मेल देश के प्राय: सभी राजा महाराजा और सरकारी अफसरों तथा अन्य रईसों से हैं। आपके गुणों पर मुग्ध हो सरकार ने आपको उपरोक्त उपाधि प्रदान की है। आप वड़े ही सरल एवं मिलनसार हैं।

यह फर्म श्रापने वनारसी माल श्रीर रत्नजटित जड़ाऊ सामान के व्यवसाय में देश-विदेश सभी जगह प्रसिद्ध है। यही कारण है कि देश के सभी ऊँच वर्ग के परिवार में इसके माल की श्रच्छी माँग रहती है। इसे लन्दन की विम्वर्ली प्रदर्शिनी में श्रौर प्रयाग की प्रदर्शिनी में प्रतिष्ठा सूचक पदक मिले हुए हैं। सन् १९०३ ई० और सन् १९१२ ई० के दिल्ली द्रवार के समय शाही व्यवहार के लिये इसी फर्म ने वस्त्र तैयार कराये थे। इतना ही क्यों सम्वत् १९७९ ई० में इस फर्म ने एक जोड़ कुर्सी तैयार कराई थीं जिन पर मीना के ऊपर हीरा का काम किया गया था जिसे देख स्वयं प्रिन्स आफ वेल्स ने प्रशंसा की थी। और रायसाहिब पं० माधोरामजी की अभिरुचि एवं पारखी बुद्धि की सराहना की थी। २३३

# भारतीय व्यापारियों का परिचय ဳ 🦫

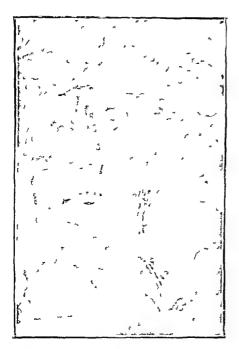

स्व॰ सेठ वक्षीरामजी ( वक्षीराम रामेश्वरदास ) वनारस

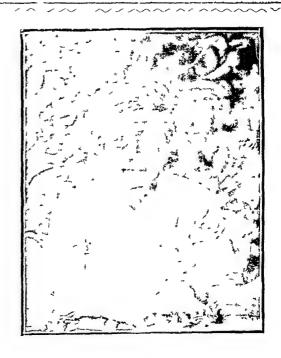

स्व॰ सेठ जीवनरामजी (वक्षीराम रामेश्वरदास ) वनारस

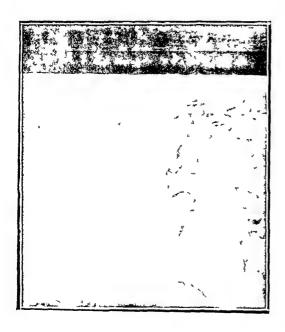

है.ठ हरजीमलजी ( दक्षीराम रामेश्वरदास ) वनारस



हैं ठ रामेश्वरदासजी ( बक्षीराम रामेश्वरदास ) वनारस

# भारतीय च्यापारियों का परिचयहुँ ॐ (तीसरा भाग)



सेंड मोतीचंदजी सिंघई (मोतीचंद फूलचंद) बनारस



सेठ फूलचंदजी सिंघई (मोतीचंद फूलचंद ) बनारस



मोती कटरा ( चाँदी कोठी ) बनारस



#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

तादाद में हेम्प का एक्सपोर्ट करती है। इसके लिये आपका एक हेम्प प्रेस भी है जिसमें हेम्प की गाँठें वाँधी जाने के अतिरिक्त तेल मिल भी है और साथ ही फाउण्ड्री भी है जहाँ लोहें की ढलाई का काम और खास तौर पर कोल्हू ढाले जाते हैं। साथ ही मकानात भी आपके शहर में कितने ही हैं। जिनमें से बुलानाले का रामेश्वर थियेटर हाल एक भाष्य भवन है। आप केवल व्यापार में ही अच्छी गति विधि नहीं रखते वरन सार्वजनिक कार्यों में भी आपका अच्छा हाथ रहता है। आप मिलनसार और हृदय के उदार सज्जन हैं।

इस फर्म के प्रधान संचालक वाबू रामेश्वरदासजी हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः वाबूपरसोत्तमदासजी तथा बाबू नरोत्तमदासजी हैं। आप लोग अभी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

इस फर्स का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मैसर्स—वक्सीराम रामेश्वरदास कर्नघराटा बनारस—यहाँ फर्म का हेड आफिस है। यहाँ वैंकिंग तथा हेम्प के एक्सपोर्ट आदि का काम होता है तथा गल्ले का व्यापार होता है।

मेसर्स—कृष्णा मिल्स शिवपुर बनारस—इस मिल में हेम्प प्रेस, आइल मिल तथा आयर्न फाउण्ड्री है। इसमें मेसर्स जयद्याल मदनगोपाल का सामा है।

इसके अतिरिक्त सन की फसल में कितने ही स्थानों पर यह फर्म अपनी एजंसियाँ खोलती है।

# मेसर्स शिवनारायण धर्मदत्त

इस फर्म के मालिक रामगढ़ (राजपूताना) निवासी अववाल वैश्य-समाज के सरावगी सन्जन हैं। इस फर्म की स्थापना हदौली में करीब-करीब १५,२० वर्ष पूर्व हुई। इसका स्थापन स्व० सेठ शिवनारायणजी द्वारा हुआ। आपके पश्चात् इस फर्म का संवालन धर्मदत्तजी ने सँभाला। आपका भी स्वर्गवास हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक बाबू मोतीलालजी, बाबू हीरालालजी एवं बावू पुखराजजी हैं। इस फर्म का बाबू शिवनारायणजी के ही समय से मेसर्स जयद्याल मदनगोपाल बनारस वालों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

वनारस—मेसर्स शिवनारायण धर्मदत्त साक्षी-विनायक—यहाँ सन की पक्की गाँठों का एवं गहों का व्यापार होता है। यह फर्म गाँठों को एक्सपोर्ट करती है।

कदौली (वारावंकी)—मेसर्स शिवनारायण धर्मदत्त—यहाँ गल्ले एवं कपड़े का व्यापार होता है।

# मैसर्स राधाकृष्ण शिवदत्तराय

इस फर्म की स्थापना लगभग ५० वर्ष पूर्व सेठ राधाकुष्णजी डिडवानियाँ ने वनारस में की थी। इस फर्म पर आरम्भ में बनारसी माल का व्यवसाय होता था जो आज भी उसी प्रकार से होता है। ज्यों-ज्यों फर्म ने जन्नित की त्यों-त्यों गल्ला, सन ( Hemp ), अलसी, चीनी, चाँदी-सोना, गोटा-पट्टा तथा काशी सिल्क आदि के काम खोले गये जो आज भी पूर्ववत् हो रहे हैं। इस फर्म ने लगभग १९ वर्ष पूर्व बनारस के समीप शिवपुर में 'पार्वती हेम्प बेलिंग प्रेस' नामक एक मिल खोला जो आज अच्छी अवस्था में काम कर रहा है।

सेठ राधाकुष्णजी का स्वर्गवास हुए लगभग ३९ वर्ष हुए। आपके बाद आपके पुत्र सेठ शिवद्त्तरायजी ने व्यापार को सँभाला था। आपके समय में फर्म ने अच्छी उन्नति की। आप-का स्वर्गवास सम्वत् १९८३ में हुआ। वर्तमान में फर्म का व्यवसाय संचालन भापके पुत्र वावू महादेवप्रसादजी तथा बाबू रामकुमारजी करते हैं। श्रापकी ओर से बनारस के ज्ञानवापी नामक स्थान में राधाकुल्एा धर्मशाला नाम की एक अच्छी धर्मशाला बनी हुई है। इसी प्रकार रामिनरंजन सेठ की पाठशाला के नाम से एक संस्कृत पाठशाला भी चल रही है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक वावू महादेव प्रसादजी तथा रामकुमारजी हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

बनारस—मेसर्स राधाकृष्ण शिवदत्तराय चित्रघन्टा देवी की गली T. A. Didwaniya. -यहाँ फर्म का हेड-आफिस है। यहाँ बनारसी माल तथा जरदोजी का काम होता है तथा पास ही दूसरी फर्म पर गोटे-पट्टे का न्यापार होता है।

१-चौक वनारस—मेसर्स राधाकृष्ण शिवदत्तराय—यहाँ चाँदी-सोने के जेवरात, हौदा, कुर्सी का काम है। यह फर्म कमीशन पर काम करती है।

२-विसेसरगंज बनारस—यहाँ उपरोक्त नाम से बिलायती चीनी का काम होता है।

३-शिवपुर (जि॰ बनारस)—T. A. gute,—यहाँ गल्ला, सन तथा अल्सी का काम होता है।

# मेसर्स वैष्णवदास जीवनदास ।

इस फर्म के मालिकों का आदि निवासस्थान गुजरात प्रान्त का है। आप लोग नागर वीसा वैश्य समाज के सज्जन हैं। यह परिवार लगभग २०० वर्ष से बनारस में निवास करता है। इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कुमनदासजी ने अपने भाई सेठ अनूपनदासजी के साथ मेसर्स कुमनदास अनूपनदास के नाम से फर्म स्थापित कर बनारसी माल का व्यवसाय श्रारम्भ किया। श्राप लोगों ने बनारसी माल में मुख्यतया कीनखाब का काम जोरों से किया। मद्रास

जी, बा॰ वृजनारायणजी श्रौर वा॰ प्रेमनारायणजी हैं। वा॰ लक्ष्मीनारायणजी ही फर्म का प्रधान संचालन करते हैं। शेष तीनों श्रभी विद्याध्ययन करते हैं।

इस फर्म के पास भारतीय कारीगरी का पुराना संप्रह भी अच्छा रहता है। जो पुरानी वस्तुओं के प्रेमियों के हाथ अच्छी तादाद में सेल किया जाता है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

बनारस—मेसर्स वैजनाथप्रसाद सेठ एएड कम्पनी लक्खीचौतरा—यहाँ वर्तनों का एक्सपोर्ट होता है। पर फर्म बनारसी माल का व्यापार भी करती है।

# मेसर्स विक्वेक्वर मसाद पुरुषोत्तमदास, सफरीवाले

श्राप लोग वनारस के निवासी श्रीर जाति के कुशवाहे क्षत्री हैं। इस फर्म के मालिकों के यहाँ व्यापार कार्य वहुत समय से चला आ रहा है पर भारत प्रख्यात वनारसी टिकली का व्या-पार इनके यहाँ लगभग २५० वर्ष से होता आ रहा था कि इस फर्म के वर्तमान प्रधान मालिक वावू विद्वेद्दर प्रसादजी ने लगभग ५५ वर्ष पूर्व उपरोक्त नाम से श्रपनी फर्म की स्थापना कर टिकली के अतिरिक्त गिलट के जेवर का व्यापार भी आरम्भ किया। आपको व्यापार में श्रच्छी सफलता मिलती गयी। आपके बड़े पुत्र बावू पुरुषोत्तमदासजी ने फर्म के प्रधान प्रबन्ध का संचालन अपने हाथ में ले लिया तथा आपके छोटे पुत्र नरोत्तमदासजी ने अलम्यूनियम फैक्टरी का काम सम्हाल लिया। श्रापके छोटे पुत्र बावू नरोत्तमदासजी का स्वर्गवास ४ वर्ष हुए हो गया तब से फर्म का खारा व्यापार संचालन आपके वड़े पुत्र बावू पुरुषोत्तदासजी ही करते हैं। आप ८८ वर्ष के वयोवृद्ध होने के कारण शान्तिलाभ कर रहे हैं। स्व॰ बावू नरोत्तमदासजी के पुत्र बावू श्रनन्तलालजी भी अपने चचा बावू पुरुषोत्तमदासजी की देख रेख में व्यापार संचालन का काम करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

बनारस—मेसर्स विश्वेश्वर प्रसाद पुरुषोत्तमदास सफरीवाले पितरकुएडा T. A. Sa Friwala. यहाँ फर्म का हेड आफिस है तथा टिकली, गिलट का जेवर वर्तन के आतिरिक्त महाजनी और बैंकिंग का काम है।

वनारस—मेसर्स विश्वेश्वर प्रसाद पुरुपोत्तमदास सराय हड़हा चौक—यहाँ दूकान है जहाँ टिकली, गिलट का सामान और इसी प्रकार की अन्य फैन्सी चीजें विकती हैं।

बनारस केंट—श्रीशंकर अलम्यूनियम फैक्टरी स्टेशन के पास—यहाँ अलम्यूनियम का कार-खाना है जहाँ सभी प्रकार के बर्तन तथा जर्मन सिलवर का सामान बनता है। आपके यहाँ का ट्रेड मार्क त्रिशूल है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचय — ०० (तीसरा भाग)



स्य॰ राय वहादुर हरिदासजी नागर (वैणायदास जीवनदास) वनारस



रायसाहव हरिक्ठणादासजी नागर ( वैण्णवदास जीवनदास ) वनारस



े॰ वावृ उदयङ्गणादासजी नागर ( वैष्णवदास जीवनदास ) वनारस



वाव् जगमोहनदासजी नागर ( नागर वद्से ) वनारस



मेसर्स वैष्णवदास परसोत्तमदास इस फर्म के मालिकों का आदि निवासस्थान गुजरात प्रान्त का है। आप लोग नाग्र बीसा वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस परिवार के पूर्व पुरुष मेसर्स कुमनदास अनूपनदास के नाम से न्यापार करते थे पर सम्त्रत् १९३० में मालिकों के अलग २ हो जाने पर सेठ अनूपन-दासजी के पौत्र सेठ परसोत्तमदासजी ने अपनी स्वतंत्र फर्म डपरोक्त नाम से स्थापित कर न्यापार श्रारम्भ किया । श्रापके पिताजी का नाम सेठ वैष्णवदासजी था ।

इस फर्म पर बनारसी माल, जेवरात और सोने चाँदी के फर्नीचर का काम होता है। इस फर्म के वर्तमान मालिक स्व० सेठ परस्रोत्तमदासजी के तीनों पुत्र सेठ श्यामदासजी, सेठ नरोत्तमदासजी और सेठ नवनीतदासजी हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वनारस—मेसर्स वैष्णवदास परसोत्तमदास गोलागली—यहाँ वनारसी माल, जवाहिरात और सोने चाँदी के फर्नीचर का काम होता है, जो रजवाड़ों को खासतौर से भेजा जाता है। और वैंकिंग तथा जमींदारी का भी काम होता है।

मेसर्स बुजपालदास मुक्कन्दलाल यह फर्म बनारसी माल का व्यापार करने के लिये सन् १९२३ ई० में बाबू बजपालदास श्रीर वायू मुकुन्दलालजी ने स्थापित की थी। यह फर्म श्रारम्भ से ही बनारसी माल, काशी सिल्क, जेवरात और चाँदी के बर्तन का न्यापार करती आ रही है। इसके अतिरिक्त चाइना, आसाम, सिल्क तथा शाल का न्यापार भी करती है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

बनारस—मेसर्स द्वजपालदास मुकुन्दलाल ठठेरी बाजार T. A. Brij—यहाँ फर्म का हेड

# मेसर्स सोहनलाल गिरधरलाल पाठक

इस फर्म की स्थापना ६० वर्ष पूर्व पं० सोहनलाल पाठक ने बनारसी माल का न्यापार करने के लिये की थी। यह फर्म बनारस के कारीगरों से बनारसी माल तैयार कराती और वनारस में ही बनारस के दूकानदारों के हाथ अपना माल बेंचती है। यह फर्म बाहर को अपना माल न तो भेजती ही है और न बाहर वालों के हाथ ही माल बेंचती है। यह फर्म रेशमी याने कलाबत्त तथा चाँदी के तार का व्यापार भी करती है। इस फर्म के द्वारा २० चौक से ६०

मेसर्स श्रीराम सूरजमल नीलकंठ

- " श्रीराम लक्ष्मीनारायण नीलकंठ
- ,, वैजनाथ विहारीलाल विसेसरगंज
- ,, अभीचंद जंगीलाल
- ,, मोतीलाल मंगलचंद ,

ज्वेलर्ध-

मेसर्स श्रमीरचंद चतरसिंह चौखम्भा जोशी परसोत्तमदास भैरवनाथ, सूतटोला मेसर्स वनारसीदास काशीप्रसाद भुतई इमली

- " बांकेलाल खत्री
- " वनारसीदासजी जौहरी भाट की गली
- " रघुनाथदास गोविन्ददास रतनफाटक
- " जोशी शिवनाथ विश्वनाथ सूत टोला
- ,, एस. शंकर एएड ब्रद्से बाल्ज्जी का फर्श वर्तनों के व्यापारी—

गोक्जलप्रसाद छेदीलाल ठठेरी वाजार जगवेंधू चटर्जी ढुंदीराज जगत महादेव ठठेरी वाजार गुरुप्रसाद रामचरन मानमन्दिर प्रयागदास जमनादास सुंडिया वैजनाथप्रसाद सेठ एएड को०

लक्खी चौतरा विशेसरप्रसाद पुरुषोत्तमदास पितरकुंडा ( एल्यूमिनियम )

विशेसरप्रसाद शीतलप्रसाद ठठेरी बाजार

मेसर्स जगन्नाथदास वर्म्सन चौखन्बा

,, मुत्रालाल मदनलाल लखी चौतरा चाँदी के तार वाले— मेससे गोपालदास सीताराम रेशम कटरा मेसर्स पन्नालाल परसोत्तमदास भाट की गली

- " भगवानदास रेशम कटरा
- " माधोलाल वेनीलाल चौखम्भा फिनिशर्स—

श्रव्हुल रजाक अव्दुला मदनपुरा सुमार पनारु मदनपुरा शमसुद्दीन हाजी मदनपुरा

वनारसी माल के बुननेवाले— ताजा वारिस मदनपुरा

मुना नूर मदनपुरा

हाजी यार महम्मद उधवपुरा (अलयीपुरा)

सलमा-सितारावाले— कल्लूमल खत्री रेशम कटरा

काशी सिल्क के व्यापारी—

मेसर्स गोक्कलचन्द रामचन्द, लक्खी चौतरा

- ,, गोपालमल पुरुपोत्तमदास, नीलकंठ
- ,, के॰ एस॰ भुतेय्या कम्पनी दशाश्वमेध
- ,, नन्दगोपाल मकत्रूदनदास नन्दनसाहुलेन
- .. वालाजी कम्पनी चौक
- " सिल्क पिताम्बर कम्पनी केदारघाट

बुकसेलर्स एण्ड पव्लिशर्स—

उपन्यास तरंग कार्य्यालय उपन्यास वहार आफिस काशी नागरी प्रचारिणी सभा, नन्द किशोर एण्ड बदर्स वैजनाथ प्रसाद बुकसेलर राजादरवाजा भारतेन्द्र पुस्तकालय भार्गव बुकडिपो गायघाट मुकुन्ददास गुप्त एएड को० चौक मास्टर खेलाडीलाल कचौरी गली

# भारतीय न्यापारियों का परिचय कि



लाला नन्द्रलालजी (नन्द्रलाल एण्ड सन्स ) वनारस



स्व० वावू वैजनाथप्रसाद्जी सेठ ( वैजनाथप्रसाद् सेठ एण्ड कम्पनी ) बनारस



वाव् हरिशङ्करलालजी नैपाली वनारस



बावू रामशङ्करलालजी नैपाली बनारस

कार्तिक पौर्णिमा को गंगा के किनारे वड़ा भारी मेला लगता है। यहाँ के ज्यापारियों का परिचय नीचे लिखे अनुसार है।

# मेसर्स जिन्दाराम नारायणदास

इस फर्म का हेड आफिस मुजफ्फर नगर (बिहार) है। इसका विस्तृत परिचय इसी गंथ के द्वितीय भाग में विहार बिभाग के पेज नं० ३२ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म शक्कर की ख्राढ़त का व्यापार करती है।

### मेसर्स मनोरथ भगत ध्यानराम

इस फर्म के सालिकों का मूल निवासस्थान हनुमानगंज (बलिया) है। आप लोग मध्य-देशीय वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म के व्यवसाय की स्थापना बा० ध्यानरामजी के समय में हुई। तथा आप के पुत्र बा० देवीप्रसादजी, बा० किशुनप्रसादजी एवम् बा० विशुन-प्रसादजी के समय में विशेष तरक्की हुई। आप लोगों के समय में कानपुर में भी ब्रांच खोली गई। इस फर्म के मालिकों ने शक्कर के ही व्यापार की ओर विशेष ध्यान दिया और उसमें पूर्ण सफलता भी प्राप्त की। आप लोगों ने यहाँ एक धर्मशाला, मन्दिर तथा हनुमानगंज में पोखरा एवम् मन्दिर बनवाया है। यहाँ एक संस्कृत पाठशाला भी चल रही है। आप तीनों सज्जनों का देहावसान हो गया है। यहाँ जमींदारीं को छोड़कर शेष व्यापार अब अलग २ होता है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक वा० किशुनप्रसादजी के पुत्र बा० सरयूप्रसादजी, लक्ष्मीप्रसादजी और स्वर्गीय स्थामसुन्दरप्रसादजी के पुत्र ज्वालाप्रसादजी, तथा मुक्तेश्वरप्रसादजी, स्व
र्गीय वा० विशुनप्रसादजी के पुत्र शिवप्रसादजी, शिवकुमारजी तथा बद्रीनारायणजी और स्व०
देवीप्रसादजी के पौत्र तथा जमुनाप्रसादजी के पुत्र बा० महादेवप्रसादजी हैं। यह खानदान
सम्माननीय और शिक्षित खानदान है। इस परिवार की बहुत बड़ी जमींदारी है। बा० महादेव
प्रसादजी स्थानीय धानरेरी असिस्टेंट कलक्टर हैं। आपके पिताजी आनरेरी मेजिस्ट्रेट थे।

इस परिवार का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

आगरा—मेसर्स मनोरथ भगत ध्यानराम वेलनगंज—यहाँ चीनी एवं गल्ले का व्यापार और आदत का काम होता है।

कानपुर—मेसर्स सरयूप्रसाद बाबू जमुनाप्रसाद पुराना जनरलगंज—यहाँ किराने का व्यापार होता है।

इस फर्म के संस्थापक बाबू हरिशंकरजी ने आरम्भ से ही कस्तूरी का न्यापार करना त्रारम्भ किया। तिब्बत की ज्ञोर व्यवहार में त्राने वाली एक विशेष प्रकार की डिजा-इन की कीनखाब बनारस में तैयार करवाकर यह फर्म तिब्बत को भेजने और उसके बदले में विच्चत से कस्तूरी सीधे तौर पर मँगाने लगी। इस न्यापार में फर्म को अच्छी सफलता मिली, फलतः व्यापार श्रिधिक विस्तृत रूप से होने लगा। वर्तमान में यह फर्म भारत के प्रायः सभी प्रान्तों को कस्त्री सप्लाई करती है।

इस फर्म की कस्तूरी की उत्तमता के सम्बन्ध में फर्म को कितने ही आयुर्वेदिक सम्मेलनों से प्रशंसापत्र प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार इस फर्म द्वारा तैयार करायी गई कीनखाब के लिये भी फर्म को स्वर्गापदक मिला है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक बाबू हरिशं करलालजी और त्राप के भाई बाबू रामशंकर लालजी हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

बनारस—मेसर्स हिरिशंकरलाल रामशंकरलाल नैपाली चौखम्भा T. A. Nepali—इस फर्म पर कस्तूरी और कीनखाब का व्यापार मुख्यतया होता है। इसके अतिरिक्त चँवरं, शिलाजीत, बूका मोती, अम्बर आदि का भी अच्छा व्यापार होता है।

# जौहरी

# मेसर्स जोशीं परसोत्तमदास भैरवनाथजी

आप लोगों का आदि निवासस्थान गुजरात प्रान्त का है। आप ब्राह्मण समाज के सज्जन हैं। श्राप छोगों के यहाँ जवाहिरात का ज्यापार पेशवाई के समय से होता आ रहा है। वनारस का यह जोशी परिवार प्रथम मेसर्स परमानन्द केशोजी के नाम से जवाहिरात का न्यापार करता था पर मालिकों के छलग हो जाने से जोशी परसोत्तमदासजी छपना स्वतंत्र व्यापार उपरोक्त नाम से सन् १९१९ से कर रहे हैं।

इस फर्म के वर्तमान प्रधान संचालक जोशी परसोत्तमदासजी हैं। आप अपनी फर्म पर श्रमने यहां के पुराने व्यवसाय अर्थात् जवाहिरात के व्यवसाय को करते हैं साथ साथ महा-जनी का काम भी करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वनारस—मेसर्स जोशी परसोत्तमदास भैरवनाथजी सूतटोला,—यहाँ सभी प्रकार के नौरत्न का

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

मेसर्स लच्छूभगत सूरजप्रसाद के नाम से बिलया, पटना, भैरव बाजार में दुकाने हैं जहाँ गरला और आदत का काम होता है।

## मेसर्स लच्छू भगत रामनारायण

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ लच्छू भगत के तृतीय पुत्र सेठ रामनारायणजी हैं। आप का पूर्व परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। विलया—मेसर्स लच्छू भगत रामनारायण—यहाँ गल्ला, शक्कर आदि का न्यापार एव आढ़त का काम होता है।

कलकता-मेसर्स लच्छू भगत रामनारायण-यहाँ भी उपरोक्त काम होता है।

इसके अतिरिक्त खगड़ा ( मुर्शिवाबाद ) नारायणगंज में भी श्रापकी दुकानें हैं जहाँ गल्ला श्रोर श्रादृत का न्यापार होता है।

### शक्तर के न्यापारी-

मेसर्स जिन्दाराम नारायणदास

- ,, नारायणदास घनश्यामदास
- ,, बद्रीदास रामानुजदास
- ,, भगवानदास केदारनाथ
- ,, मनोरथ भगत ध्यानराम

### गहले के न्यापारी-

मेसर्स लच्छूभगत किशुनराम

- ,, लच्छूभगत बिशुनराम
- " लच्छूभगत रामनारायण
- ,, लच्छूभगत सूरजप्रसाद
- ,, सरयू प्रसाद भगवतीप्रसाद
- " हरीराम भगत दुःखीराम

### किराने के व्यापारी-

मेसर्स देवीराम नारायगादास

,, रामयाद गिरधारी

### कपड़े के व्यापारी-

मेसर्स कनई भगत हरिकशन राम

- ,, खादिम ऋली वाजिद्ञली
- ,, पुरुषोत्तमदास वैजनाथदास
- ,, फकीरचन्द सरयूप्रसाद
- ,, वेनीराम बखतराम

### चाँदी सोना के व्यापारी-

मेसर्स आदित्यराम गोपालराम

- ,, कामता प्रसाद राधाकिशन
- , गौरीशङ्कर सीताराम
- ,, सहदेवराम शिवनाथ प्रसाद

### जेनरल मर्चेंट्स—

मेसर्स वेजूप्रसाद सरयूप्रसाद

- " मालीराम हरिहरप्रसाद
- " राधाकिशन शिवशंकर प्रसाद
- ., शर्मा एण्ड को०

यह फर्म उपरोक्त नाम से सन् १९१६ ई० से काम कर रही है। यहाँ डायमएड, रुबीज, मेरेल्ड आदि नौरत्न की कटिंग और पालिशिंग का अच्छा -काम होता है तथा नौरत्नजटित जड़ाऊ जेवरात भी तैयार कराये जाते हैं। जिनकी मांग भारत और विदेश में पूरीतौर से रहती है। यह फर्म न्यापारिक दृष्टि से अपना सम्बन्ध भारत के देशी नरेशों तथा रहीसों से तो रखती ही है साथ ही योरोप के बाजार में भी अच्छा न्यापार करती है। जहाँ काश्मीर, बनारस, रीवाँ, टीकमगढ़ आदि दरवारों के स्पेशल अप्वाइन्टमेन्ट रोल्डर यह फर्म है वहाँ यह फर्म जवाहिरात का अच्छा एक्सपोर्ट तथा इम्पोर्ट भी करती है। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

बनारस—मेसर्स जोशी शिवनाथ विश्वनाथ सूतदोला T. A. Jweller—यहाँ सभी प्रकार

## मेसर्स एस. शंकर एण्ड ब्रद्स

इस फर्म के संस्थापक पुरतेनी जौहरी हैं। इनका परिवार गुजरात का आदि निवासी है पर शताब्दियों पूर्व इसके पूर्व पुरुष गुजराव से मैसूर चले गये थे और बहुत समय तक वहाँ दरबार के स्टेट ज्वेलर्स रहे। टीपू सुलतान के समय जब वहाँ विष्ठव उठ खड़ा हुआ तो पं० हरिशंकरजी बनारस चले आये जहाँ यह परिवार वर्तमान में भी जवाहिरात का व्यापार करता है।

इस फर्म का प्रधान व्यापार जवाहिरात का है और साथ ही यह फर्म डायमण्ड कटिंग का काम भी कराती है। इसके यहाँ जवाहिरात के जेवरात भी तैयार कराये जाते हैं। इसी प्रकार यह फर्म जहाँ सोने-चाँदी के हौदे और फर्नीचर तैयार कराती है वहाँ बनारसी माल का न्यापार भी करती है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक पं॰ रविशंकरजी, पं॰ लक्ष्मीशंकरजी, पं॰ प्रेमशंकरजी, तथा पं० देवशंकरजी हैं। आप लोग गुजराती ब्राह्मण-समाज के पाँड्या सज्जन हैं।

इस फर्म को बनारसी माल और ब्वैलरी के सम्बन्ध में सन् १९०८ ई० को नागपुर नुमा-इश से स्वर्णपदक मिला हुआ है। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

बनारस—एस. शंकर एएड व्रदर्स बाळ्जी का फर्श—यहाँ जवाहिरात, बनारसी माल तथा सोमे-

## भारतीय व्यापारियों का परिचय

वर्तमान में इस फर्म के मालिक स्व० सेठ केंदारमलजी के पुत्र बा० शिवचंदजी, बा० रामेश्वरजी और बा० द्वारकाप्रसादजी तथा सेठ हरदत्तरायजी के पुत्र बा० सम्पतरायजी हैं। आप सब लोग मिलनसार एवं शिक्षित सन्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

छपरा—मेसर्स मगनीराम हरदत्तराय कटरा—यहाँ कपड़ा एवं वैंकिंग का काम होता है। यह फर्म इंपीरियल वैंक की खजांची है। यहाँ एशियाटिक श्रोर वर्मा शेल की तेल की एजंसी है।

कलकत्ता—मेसर्स सगनीराम केदारमल १३२ काटन स्ट्रीट T. A. Bariguddi—यहाँ बैंकिंग तथा गल्ला और कपड़े का न्यापार और आढ़त का काम होता है।

छपरा—साहव गंज-मेसर्स सगनीराम हरदत्तराय—यहाँ कपड़े का न्यापार होता है। मगनीराम का कटरा आप ही का है।

बैंकर्स-

दी इम्पीरियल वेंक ब्रांच को आपरेटिव वेंक बिहार बेंक लिमिटेड मगनीराम हरदत्तराय हरिप्रसाद शंकरप्रसाद

ङ्घाध मरचेंट्स

मेसर्स दुर्गादत्त श्रीराम

- ,, धुप्पनराम साधुराम
- " वैजनाथ रामेश्वर
- ,, महादेवलाल सत्यनारायण
- ,, मगनीराम हरदत्तराय
- ,, रामेश्वर प्रसाद महादेवलाल
- ,, लाखूराम हरिराम
- ,, हरिचरनराम सरयूप्रसाद

ग्रेन मरचेंट्स एण्ड कमीशज एजंट— मेसर्स किशोरीलाल रामभवनसिंह

- " तपेसरराम सूरतराम
- ., पलकसा पदारथराम

मेसर्स रामप्रसाद गंगाप्रसाद

- ,, रघुनन्दनप्रसाद बेनीप्रसाद
- ,, हनुमानराम रामसेवक
- ,, हीरालाल गोपालजी

चाँदी सोना के य्यापारी-

मेसर्स बिरदासाहु मथुरासाहु

- ,, रामपुनीतराम रामदास
- ,, रामदास रामेश्वर

किराने के व्यापारी-

मेसर्स लक्ष्मण्साहु मिश्रीलाल साहबगंज

"

,, शंकरत्रसाद सीताराम

धी के व्यापारी-

मेसर्स देवीप्रसाद जगन्नाथप्रसाद साहबगंज

,, शीतलप्रसाद जिनवरदास

जनरळ मरचेंट्स—

मेसर्स अयोध्याप्रसाद मथुराप्रसाद

- ,, मुरलीप्रसाद विसाती.
- " एल. एन. नियोगी एएड सन्स



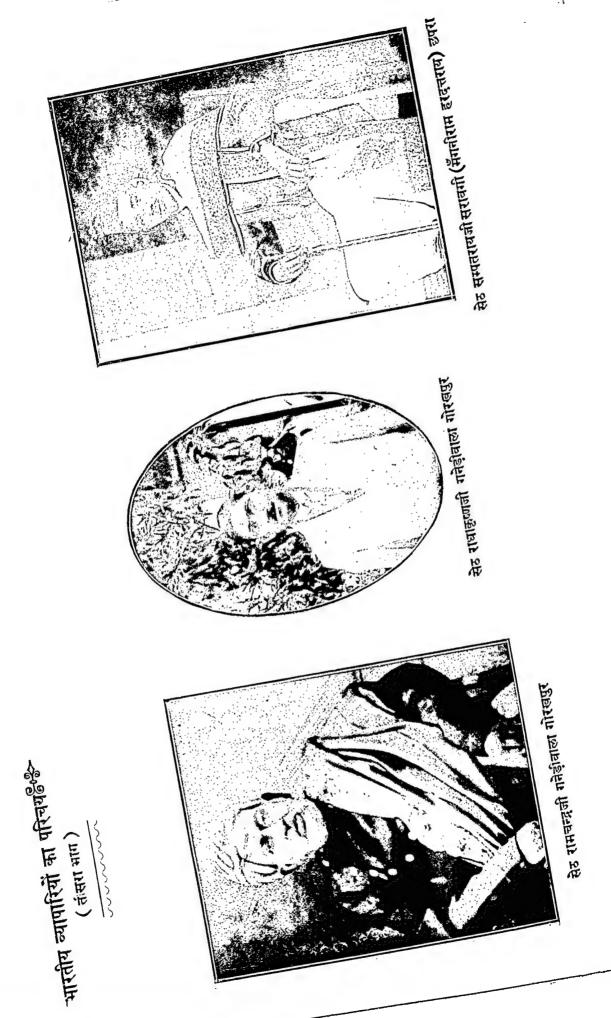

छोटे भाई सेठ देविकश्ननजी के द्वारा हुई। आप मिलनसार सज्जन हैं। सेठ नागरमलजी संयुक्त-प्रान्त

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ देविकशनदासजी एवं स्व० सेठ नागरमलजी के पुत्र सेठ महाबीरप्रसादजी हैं। सेठ देविकशनदासजी के पुत्र का नाम बाबू रघुनाथप्रसादजी है। श्राप सब लोग व्यापार संचालन कार्य्य करते हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

शिवपुर ( बनारस )-मेसर्स नागर्मल देविकशन T. A. Nagar-यहाँ कपड़ा, गल्ला एवं

कलकत्ता—मेसर्स रामदेव नागरमल, काली गोदाम, हरिश्वन रोड, T. A. Dukandar—

वाब तपुर (वनारस)—मेसर्स रघुनाथप्रसाद महागीरप्रसाद-यहाँ गल्ले की खरीदी का

सैय्यद्राजा ( बनारस )—मेसर्स विश्वनाथ देवीप्रसाद—यहाँ भी गल्ले की खरीदी का

## मेसर्स वक्सीराम रामेश्वरदास

इस फर्म के मालिकों का आदि निवासस्थान नवलगढ़ (जयपुर) है। आप लोग अप्र-वाल वैश्य समाज के नवलगढ़िया सङ्जन के नाम से प्रख्यात हैं। लगभग ४० वर्ष पूर्व सेठ वक्सीरामजी अपने भाइयों के साथ बनारस आये और गल्ले तथा कपड़े का न्यापार आरम्भ किया। फर्म ज्यों ज्यों जन्नित करती गई त्यों त्यों गल्ले और कपड़े के त्रितिरक्त हेम्प, हेम्प्रेस, श्राइलमिल, बैंकिंग और मकानात श्रादि का काम समय २ पर खोला गया जो यह फर्म श्राज भी अच्छी रीति से कर रही है।

सेठ वक्सीरामजी के तीन भाई और थे जिनके नाम क्रमशः सेठ जीवनरामजी, सेठ पाली-रामजी तथा सेठ हरजीमलजी था। इस समय सेठ हरजीमलजी, वर्तमान हैं और शेप तीनों भाई स्वर्गवासी हो चुके हैं। स्त्राप वयोवृद्ध हैं अतः शान्ति लोभ करते हैं।

इस फर्म की प्रधान उन्नित का श्रेय बाबू रामेश्वरदासजी को है। आप बड़े व्यापारकुशल एवं उद्योगी महानुभाव हैं। आपने अपनी फर्म को बहुत अधिक उन्नत अवस्था पर पहुँचाया है। आपने अपनी फर्म पर हेम्प का काम भी खोला और फर्म को हेम्प का व्यवसाय करने वाली प्रधान फर्मों की श्रेगी पर पहुँचा दिया। आपकी फर्म अच्छी

गोरखपुर, वस्ती, खिजमाबाद, गोंडा, वहराईच, कर्नलगञ्ज, नानपारा, बलरामपुर, पढ़नी, शोहरतगंज, उस्काबाजार, व्रजमनगंज, नोतनवाँ, सिसुवाबाजार, चोराचोरी आदि स्थानों पर करीब ४०, ५० शाखाए हैं। सब पर तेल की बिक्री का काम होता है।

## मेसर्स गुरारीलाल मकसूदनदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक रायसाहब युरारीलालजी एवं आपके भाई मकसुदनदासजी हैं। ज्ञाप लोग यहीं के निवासो ज्ञप्रवाल वैश्य समाज के जैनी सडजन हैं। इस फर्म की स्थापना आपके पिताजी ज्ञभयतन्दनप्रसादजी के द्वारा हुई। ज्ञापने इसकी बहुत उन्नित की। गोरखपुर में आप प्रतिष्ठित रईस माने जाते थे। आपने जैन धर्म और दूसरे धर्मों में भो काफी दान धर्म दिया। सरकार से ज्ञापको रायबहादुर की पदवी प्राप्त हुई थी। आपने जमीदारी के अतिरिक्त गल्ला एवं कपड़ा का भी व्यापार प्रारम्भ किया। यू० पी० कौन्सिल के भी ज्ञाप मेम्बर रहे। मतलब यह है कि आप यहाँ के अच्छे व्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास हो गया। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

गोरखपुर—मेसर्स मुरारीलाल मकसूदनदास उद्वाजार, साहवगंज,—यहाँ कपड़ा, गल्ला, वेंकिंग का काम होता है। इसके अतिरिक्त सहजनवाँ, गढ़ई में खेती होती है।

## मेसर्स हरिकशनदास कन्हैयालाल

संवत् १९४८ में यह फर्म सेठ हरिकशनदासजो के द्वारा स्थापित हुई और गल्ले का व्यापार खोला गया जो वर्तमान में यह फर्म कर रही है। इसकी विशेष उन्नित भी आप ही के द्वारा हुई। ज्ञापका स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक ज्ञापके पुत्र रामेश्वरलालजी, द्वारकादासजी, कन्हैयालालजी श्रौर सागरमलजी हैं। ज्ञाप अप्रवाल वैश्यसमाज के सज्जन हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

गोरखपुर—मेसर्स हरिकशनदास कन्हैयालाल—यहाँ गल्ला, तिलहन श्रादि का व्यापार और श्रादत का काम होता है।

कलकता—मेसर्स रामेश्वरलाल द्वारकादास ४ नारायण वाबू लेन T. A. People—यहाँ सब प्रकार की आढ़त का काम होता है।

इसके श्रतिरिक्त हरिकशनदास रामेश्वरलाल के नाम से गोंडा, सिसुत्रावाजार, बलरामपुर श्रीर सहजनवाँ नामक स्थानों पर वर्माशेल के तेल की एजंसी है।

संयुक्त-प्रान्त

कटहरी (फैजाबार)—मेसर्स पुखराज मुरलीधर—यहाँ गल्ले का व्यापार तथा आड़त का काम मालीपुर (फैजाबाद)—मेसर्स हीरालाल रघुनाथदास—यहाँ भी गल्ले का न्यापार एवं आढ़त सैद्पुर (गाजीपुर)—मेसर्स शिवनारायण धर्मद्त्त—यहाँ गल्ले का व्यापार होता है।

## मेसर्स श्रीराम स्राज्यल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ छोटेलालजी कानोड़िया हैं। इस फर्म का हेड-आफिस कलकत्ता है। अतएव विस्तृत परिचय इसी मंथ के दूसरे भाग में चित्रों सहित पेज नं० ३२६ में दिया गया है। यहाँ इसका पता नीलकंठ महादेव है। तथा यहाँ इस फर्म पर गल्ला और श्राढ़त का व्यापार होता है।

## मेसर्स श्रीराम लक्ष्मीनारायण

इस फर्न के वर्तमान मालिक सेठ चाँदमलजी कानोडिया हैं। इसका हेड आफिस कलकत्ता है। श्रतएव इसका विस्तृत प्रिचय चित्रों सिहत पेज नं० ३२५ में दूसरे भाग में दिया गया है। यहाँ यह फर्न बैंकिंग, हुंडी, चिट्टी, महाजनी लेनदेन, गल्ला एवं आढ़त का व्यापार करती है। इसका यहाँ का पता नीलकंठ महारेव है।

## वर्तनों के व्यापारी

## मेसर्स प्रयागदास जमनादास

इसके मालिकों का आदि निवासस्थान बीकानेर है अतः इसका सचित्र परिचय इस प्रन्थ के प्रथम भाग के राजपूताना विभाग में पृष्ठ १२४ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म सुंड़िया मोहल्ले में है जहाँ सराफी लेन देन तथा धातुबाने का न्यापार होता है।

## मेसर्स वैजनाथमसाद सेठ एण्ड कस्पनी

इस फर्म की स्थापना २२ वर्ष पूर्व बा० वैजनाथप्रसादजी सेठ ने की। आप खत्री समाज के पंजाबी सज्जन हैं। त्रापने इस फर्म पर बर्तनों का न्यवसाय त्रारंभ किया और उसे अन्छी हिन्नतावस्था पर पहुँचाया । आप बर्तनों का डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी करते थे । आपका स्वर्ग-वास हो गया हैं। वर्तमान में इस फर्म के मालिक वा० लक्ष्मीनारायणजी, वा० जगतनारायण



श्रीवजनारायण द्वार पड़रौना राज



श्रीपडरौना राज मन्द्रिर पडरौनः

# भारतीय व्यापारियों का परिचय 🗞



रायसाहब रामरतनजी (जयद्याल मदनगोपाल) वनारस



वावू छगनलालजी अय्रवाल (जयनारायण हरनारायण) बनारस



वावू विसेसरप्रसाद्जी (विसेसरप्रसाद पुरुपोत्तमदास ) धनारस

एक बृहत् तलाब सवा लाख रुपया व्यय कर बनवाया जो रामधाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मिन्द्र में श्रीराधाकुष्ण की स्थापना हुई। जहाँ सभी त्यौहार आज भी बड़े समारोह से मनाये जाते हैं। यहाँ आपने ठाकुरजी के हिंडौले और आनन्द विहार के लिए "वृन्दावन" नामक एक उपवन भी बनवाया है। जिसमें वृन्दावन के सम्पूर्ण वृत्त लगाये गये हैं। जिनके नीचे मथुरा-बृन्दावन ही मिट्टी मंगाकर बिछाई गई है। वास्तव में आप परम भक्त थे। आपकी भिक्त का सहज ही में अनुमान किया जा सकता है।

आपका जीवन सभी दृष्टि से गौरव पूर्ण रहा। ज्ञाप आनरेरी मिजिस्ट्रेट भी थे। ज्ञाप सन् १८६६ ई० में स्वर्गवासी हुए।

### रायमदन गोपालसिंहजी

राय ईश्वरीप्रताप नारायणजी के पश्चात् आपके छोटे पुत्र राय मदनगोपालसिंहजी गद्दी पर चैठे। आप राधाकृष्ण के अनन्य भक्त थे। साधु, ब्राह्मण और वृजवासियों पर आपकी बहुत अधिक श्रद्धा थी। आपको सन्तान सुख प्राप्त न था। आपने वरसाना पहाड़ी पर के श्री लाड़िलीलालजी के मन्दिर पर चढ़ने के लिए ३०० पक्की सीढ़ियाँ बनवायीं और उसी पहाड़ी पर बड़ी लागत के साथ एक विशाल कुँआ भी बनवा दिया जिससे जल का बहुत आराम हो गया। पडरौना और नन्दगाँव बरसाने के आस-पास अनेक कुँए, कुंज और वृक्षादि लगवाये। पडरौना में आपने एक विशाल गोपालमन्दिर भी बनवाया।

आपने अपने निकट सम्बन्धी राय उदितनारायणसिंहजी को पुत्र स्वीकार कर अपनी रियासत का आधिकारी बनाया औप स्वयं भगवद् सेवा में लीन हो गये। आपका स्वर्गवास सन् १८९० ई० में हो गया।

### राजा राय उदितनारायण सिंहजी-

राजा राय डित्तनारायणसिंहजी बुद्धिमान् एवं विचारवान पुरुष थे। त्रापने अपनी सारी रियासत का नवीन संगठन किया। त्राप हर साल अपनी रियासत का दौरा करके स्वयं प्रजा के दु:ख-सुख का निरीक्षण करते थे। देशोपकार तथा धार्मिक कामों में भी आपने पर्याप्त धन व्यय किया। त्रापने पडरौना में एक संस्कृत पाठशाला खोली। इस पाठशाला की वर्तमान राजा साहव के समय में बहुत उन्नति हो गई है। इसके अतिरिक्त उस समय तक गोरखपुर शहर में कोई सर्वसाधारण गृह नहीं था। इस कमी की पूर्ति के लिये एक विशाल टाउनहाल बनाने की योजना की गई त्रीर राजा साहव के विशेष सहायता से एक अत्यन्त सुन्दर भवन बनकर तैयार हुत्रा, लोग उसे 'पडरौना हाल' भी कहते हैं। त्रपने पूज्य पितामह के बनवाये हुए श्याम-धाम को आपने सजाया—इसके धरातल में त्रापने संगमरमर और

मेसर्स अर्जुनमल रामशरण

गोकुलचन्द् रामचन्द् लखीचौतरा

गिरधरदास जगमोहनदास, सुख-लाल साहु का फाटक

गोपालमल पुरुपोत्तमदास, नीलकंठ

गोपालदास द्वारकादास "

गिरधरदाम हरिदास रघुनाथदास चीक

चुत्रीलाल कुँवरजी चौक

जयगोपाल लक्ष्मीनारायण कुंनगली

जयनारायम् हरनारायण नीचीबाग

तीरथराम सीताराम लखी चौतरा

दिलसुखराय जयद्याल साहु का मोहल्ला गोपाल

**डुर्गादास द्वारकादास नन्द्**नसाहु लेन

. हुर्गासहाय रामलाल छोटी कुंनगली

नन्द्गोपाल मकसूद्नदास नन्द्न-साहु लेन

नन्दलाल एण्डसंस रानी कुन्रॉ "

नागर त्रदृशी बुलानाला

पाॡ्मल भोलानाथ कुंजगली गेट "

पूरनचंद हरिनारायण लखीचवूतरा

परमानन्द सीताराम सतीचीतरा

वन्बूलाल वनारसीदास चौखन्भा "

मोतीचंद फूलचंद ٠,,

मनीराम हरजीवनदास गायघाट "

मह्ममल गोवर्धनदास कुंजगली "

राधाकुष्ण शिवद्त्तराय चित्रघंटागली

वैष्णवदास जीवनदास गोलागली

मेसर्स वैष्णवदास पुरुषोत्तम गोलागली

वृजपालदास मुकुन्दलाल वाजार

सोहनलाल गिरधरलाल जतनवर

सोहनलाल बसंतलाल लखीचौतरा

हरतीरथराम द्याराम कलाबत्त् वाले-

गिरधारीलाल साहु अलयीपुर के पास " भिंगनंसाहु नागकुवाँ

मेवालाल रामसहाय कम्पनी टाउनहाल पीछे रामेश्वर नेमचंद वड़े गनेश

वैंक्स एण्ड लैंडलाईस—

मेसर्स कामेश्वरप्रसाद गयाप्रसाद कचौड़ी॰ रायवहादुर बहुकप्रसादजी खत्री चौकाघाट राजा मोतीचन्द सी. आई. ई. अजमत-

मुंशी माधोलाल सी. एस. ऋाई. राय बैजनाथदास नीची ब्रह्मपुरी वावू बीसूजी, गोपालदास साहु का मोहङ्खा

बाबू माधवजी, ठठेरीबाजार रायकृष्णचंद्जी चौलम्भा

माधोलाल वेनीत्रसाद "

वैजनाथदासजी B. A. संडिया

रायकुष्णजी रंगीलदास का फाटक

गल्ले के न्यापारी—

मेसर्स अभयराम चुन्नीलाल विसेसर्गंज

किसोरीलाल मुक्जन्दीलाल "

नागरमल देवकिशन शिवपुर

बक्षीराम रामेश्वरदास कर्गाघंटा

शिवनारायण धर्मदत्त साक्षी विना०



राजाबहादुर वजनारायणसिंहजी पडरौना



कुंवर रुद्रप्रतापनारायणसिंहजी पड़रौना



रायबहादुर जगदीशनारायणसिंहजी पडरौना



स्वर्गीय कुमार विष्णु प्रतापनारायणसिंहजी पडरौना

लहरी बुक डिपो चौक हिन्दी पुस्तक एजंसी चौक ज्ञानमंडल बुक डिपो कबीरचौरा श्री बैकटेरवर बुक डिपो चौक

त्रिंदिंग मेस—

श्री लक्ष्मीनारायमा प्रेस ज्ञानमग्डल प्रेस हितचिन्तक प्रेस इंडियन प्रेस बनारस केंट भागवभूषण प्रेस तारा प्रेस लहरी प्रेस भूमिहार प्रेस जोर्जे प्रिटिंग नर्क्स जगन्नाथ प्रेस शार्ट प्रेस

पेपर एण्ड इंक मरचॅट्स— दी जनरल ट्रेडिंग कम्पनी चौक वनारस पेपर ट्रेडिंग कंपनी मंसर्स भोलानाथ दत्त एण्ड संस चौक वनारसी तमाख् सुतीं के न्यापारी— मेसर्स गंगाप्रसाद विश्वनाथप्रसाद चौक देबीप्रसाद सुंघनीसाहु हौज कटोरा वद्लराम लक्ष्मीनारायण चौक वेनीराम माधोराम पानदरीवा टिक्डी, गिलरवाले—

मेसर्स विशोश्वरप्रसाद पितरकुं डा

पुरुषोत्तमदास

चाँदी सोने के ज्यापारी—

मेसर्स कृष्णराम तिवाड़ी चौक्

- कन्हैयालाल सराफ़ चौक
- भरतदास बलदेवदास चौक
- राधाऋष्ण शिवद्त्तराय चौक

बी० एन० डब्ल्यू० आर० की बनारसं छपरा वाली त्रांच लाइन का यह बड़ा स्टेशन है। यह यू० पी प्रान्त के अपने ही नाम के जिले का प्रधान स्थान है। गंगा नदी इसके पास से होकर बहती हैं। दो बार यह शहर गंगा की बाढ़ से नष्ट हो गया है। इस बार फिर तीसरे मर्तवा इसे बसाया गया है। इस बार का इसका नक्सा सुन्दर बना है।

यहाँ की पैदावार धान, रोहूँ, घी, चना एवम् शक्कर है। यहाँ की शक्कर सारे भारतवर्ष में मशहूर है। इसे हर जगह "विलिया की शक्कर" के नाम से सम्बोधित करते हैं। यहाँ शक्कर के व्यवसाय को विशेष उत्तेजन देने का श्रेय यहाँ की प्रसिद्ध फर्म मेसर्स मनोरथ भगत ध्यानराम को है। खिसारी भी यहाँ पैदा होती है जो बंगाल में सप्ठाय होती है।

यहाँ की इण्डस्ट्री में यहाँ बनने वाले लोहे के बर्तन हैं। यह काफी मशहूर हैं। इनके बनानेवाले यहीं रहते हैं। इसके अतिरिक्त पास ही सिकन्द्रपुर में तेल चमेली और गुलाव आदि का इत्र निकाला जाता है जिनका अच्छा व्यापार है। यह भी यहाँ की मशहूर वस्तुयें है।

बहुत समय से मेम्बर श्रीर पड़रौना टाऊन के स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं। जो व्यक्ति श्रापसे एक बार मिल लेता है वह हमेशा आपके शील और सौजन्य की प्रशंसा करता है। श्रापके लघुभ्राता

## रायवहादुर जगदीशनारायण सिंहजी

का जन्म संवत् १९४२ में हुआ। आपका भी हिन्दी और फारसी दोनों ही भाषाओं पर अधिकार है। साहित्य जगत् के इतिहास के तो आप विशेषज्ञ ही हैं। आपकी लेखनशैली वड़ी मनोहर है। अंग्रेजी और संस्कृत भाषा पर भी आपका अच्छा अधिकार है। शिल्प विद्या और चिन्न-कला का भी आपको शौक है। आपके महल में लगे हुए वड़े २ कई चिन्न आपकी चिन्न-कला के नमूने हैं। मशीनरी का भी आपको अच्छा ज्ञान है। आपने अपनी खास देख रेख में पड़रौना में चीनी का एक बहुत बड़ा कारखाना खोला है। जिसका नाम पड़रौना राज श्रीकृष्ण ग्रुगर वक्से लिमिटेड है। आप ही इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं। इस कारखाने ने थोड़े ही वर्षों में वेहद उन्ति की, और आज तो यह विशाल कारखाना एक लाख मन से ऊपर चीनी प्रतिवर्ष तैयार करता है। यह फैक्टरी इस समय डबल की जा रही है। और कुछ ही समय में डबल हो जाने के पश्चात् यह फैक्टरी भारतवर्ष की सब चीनी की फैक्टरियों में बड़ी और अधिक चीनी तैयार करनेवाली हो जावेगी। यह आपकी प्रखर बुद्धि, कलाकौशल प्रेम और सुप्रबन्ध का ज्वलन्त प्रमाण है।

इस फैक्टरी से भी अधिक महत्व का काम "एत्री करुचरल फार्म" नामक नवीन स्कीम का है। जिसके लिए शीन्न ही सामान मँगवाया गया है। और श्री वज्रलाल अस्थाना एम० आर० ए० सी॰; एम० आर० ए० एस० जिन्होंने यूरोप में अमण कर इस विपय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है,—को इसके लिये नियुक्त किया है। फल स्वरूप कई हजार एकड़ जंगल काट कर साफ किया गया, और इसमें ईख की विशाल खेती प्रारम्भ की गई है। इस कार्य में आशातीत सफलता हो रही है। अब इस बात का भी प्रयत्न हो रहा है कि पडरौना से २० मील दूर "खड्ढे" में ६००० एकड़ का एक और फार्म बढ़ाया जाय। आपके सत्परामर्श के अनुसार राजकुमार कृष्णप्रतापनागयणसिंहजी इस विभाग का सम्पादन कर रहे हैं। इस समय आपने पडरौना बाजार में विजली की रोशनी का पूर्ण प्रवन्ध कर दिया है।

आप ऑनरेरी मुन्सिफ हैं। इतनी बड़ी सम्पत्ति श्रौर सत्ता के स्वामी होते हुए भी श्रापमें श्रभिमान और श्रालस्य का लेश भी नहीं है। यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है।

इस सारे विशाल कारोबार का प्रबन्ध राजासाहब और रायबहादुर जगदीशनारायण सिंह जी स्वयं ही करते हैं। प्रजा के कष्टों को श्राप देनों भाई बड़े ही ध्यान के साथ सुनते हैं और उन्हें दूर करने के उचित उपाय करते हैं।

# भारतीय व्यापारियों का परिचयहुँ 💸



स्व॰ बावू देवीप्रसादजी (मनोरथ भगत ध्यानराम) बल्चिया



स्व० बाबू किञ्जनप्रसाद्गी (मनोरथ भगत ध्यानराम) बलिया



स्व॰ वावू विशुनप्रसादजी (मनोरथ भगत ध्यानराम) विलिया



सेठ हरदत्तरायजी (मगनीराम हरदत्तराय) छपरा

# भारतीय व्यापारियों का परिचय®ॐ ( तीसरा भाग )



स्व॰ कवि ईश्वरीय मतापनारायण सिंहनी पड़रौना।



स्व॰ राजा उदितनारायण सिंहजी पड़रौना।

संयुक्त-प्रान्तं .

उपरोक्त फर्मी का व्यवसाय शामिलात का है। इसके अतिरिक्त बलिया में आप लोगों की तीन फर्में हैं, जो तीनों भाइयों की हैं अलग २ हैं। उनपर शक्कर, बैंकिंग एवं जमींदारी का काम हाता है। जमींदारी का काम भी सब शामिल ही है।

मेसर्स लच्छूभगत किशुनराम इस फर्म के मालिक मनियर (बलिया) निवासी मध्य-देशीय वैश्य-समाज के सज्जन हैं। करींब १०० वर्ष यह फर्म सेठ लच्छूभगत और सेठ विह्नाभगत ने सामेदारी में शुरू की। २४ वर्ष के पश्चात् आप दोनों त्रालग २ हो गये। तब से इसका संचालन सेठ लच्छूभगत करते रहे। आपने इस फर्म की कई शाखाएँ खोलीं तथा उन्नति की। आपके तीन पुत्र हुए सेठ किञ्चनराम, सेठ बिञ्चनराम एवं सेठ रामनारायण । अपने पिता की मौजूदी में आप तीनों ही भाई शामिलात में व्यापार करते रहे पश्चात् अलग २ हो गये। आप लोगों को अलग २ हुए करीब १४ वर्ष हुए। वर्तमान फर्म के मालिक सेठ किशुनराम के पुत्र सेठ रामेश्वरजी हैं। श्रापहीं फर्म का संचालन करते हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

वित्या—मेसर्स लच्छूभगत किञ्चनराम—यहाँ गल्ला, चीनी एवं घी का व्यापार तथा आढ़त का

पटना—मेसर्स लच्छूभगत किञ्जनराम मारुफगंज—यहाँ गल्ला एवं आढ़त का न्यापार होता है। इसके अतिरिक्त इसी नाम से खगड़ा ( मुर्शिदाबाद ) नारायणागंज ( बंगाल ) भैरवबाजार (मैंसनसिंह) में भी आपकी दुकाने हैं जहाँ गल्ला, चीनी, दाल और चॉवल का न्यापार होता है।

मेसर्स लच्छूभगत विशुनराम इस फर्म का पूर्व परिचय उपर दिया जा चुका है। यह फर्म सेठ लच्छ्भगत के द्विनीय पुत्र की हैं। इसके वर्तमान मालिक स्व० सेठ विद्युनरामजी के पुत्र बा० सूरजप्रसादजी, श्यामा-प्रसाद्जी, बा० मथुराप्रसाद्जी, गोकुलप्रसाद्जी, वृन्दावनप्रसाद्जी और केदारप्रसाद्जी हैं। इनमें से प्रथम २ भाई करीब २ साल से अपना स्वतंत्र न्यापार करते हैं। जिसपर मेसर्स लच्छूभगत सूरजपसाद के नाम से कारबार होता है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मेसर्स लच्छूभगत विद्युनराम के नाम से भैरवबाजार, नारायणगंज, पटना, बलिया आदि स्थानों पर दुकानें हैं जहाँ गल्ला, शक्कर और आढ़त का न्यापार होता है।

## भारतीय व्यापारियों का परिचय 👺 ( तीसरा भाग )



कुमार कृष्णप्रतापनारायण सिंहजी पड़रौना ।



सेठ डेढराजजी (डेढराज द्वारकादास) पडरौना



सेठ द्वारकादासजी ( डेटराज द्वारकादास) पड्रौन

## Type

छपरा विहार प्रांत में अपने ही नाम के जिले का प्रधान सेंटर है। यह बी० एन० डन्स्यू रेल्बे लाइन का जंकशन हैं। यह एक पुरानी बस्ती है। यहाँ की आबादी ४३ हजार है। यहाँ की पैदानार आख, घी, अरंडी (रेडी) तीसी, सरसों त्रादि हैं। यहाँ तथा आस पास शकर भी बनती है। और यही माल यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होता है।

इसके ञ्चास पास महाराजगंज, मीरगंज, सेवान मसरक, डिघवारा आदि छोटी २ पर व्यापारिक मंडियाँ हैं। जहाँ शक्रंर और गल्ला पैदा होता है। शक्कर के कारखाने भी इन स्थानों पर हैं। यहाँ अरंडी (रेडो) का तेल निकालने का भी एक मिल है। इस मिल में केस्टर आईल तैय्यार होता है।

यहाँ आस पास में निम्नलिखित शुगर फैक्टरियाँ हैं। न्यू सेवान ग्रुगर मिल

न्रुरुमियाँ शुगर मिल सेवान

सीतामढ़ी ज्ञुगर वक्स सेवान

सारा भाई अम्बालाल ग्रुगर फैक्टरी पचरुक्खी

वेक्सदरलैंड ग्रुगर त्रायरन मिल मढ़ौरा

केस्टर छाईल का मिल

यहाँ के न्यापारियों का परिचय इस प्रकार है—

## मेसर्स मगनीराम हरदत्तराय

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान फतहपुर ( जयपुर ) है। आप अप्रवाल वैदय समाज के जैनी सज्जन हैं। यह फर्म सेठ मगनीरामजी द्वारा स्थापित हुई। आपके २ पुत्र हुए सेठ केदारमलजी एवं सेठ हरदत्तरायजी। श्राप लोगों के समय में फर्म की बहुत उन्नति हुई। श्रापने यहाँ धर्मशाला भी वनवाई। इसी प्रकार के और भी कार्य श्रापके द्वारा हुए। श्राप दोनों ही सन्जनों का स्वर्गवास हा गया है। २५३



श्री दुर्गाजी का मन्दिर ( देवीदत्त सूरजमल ) पडरौना



श्री ईश्वरी खेतान शुगर तर्स लक्ष्मीगंज (देवीदत्त स्रजमल) पडरीना

## भारतीय व्यापारियों का परिचय कि (तीसरा भाग)



स्व॰ सेठ केदारमङ्जी (मगनीराम हरद्त्तराय) छपरा



सेठ शिखरचन्द्रजी सरावगी ( मगनीराम हरदृत्तराय) छपरा



बावू द्वारकामसादजी सरावगी ( मगनीराम हरद्त्तराय) छपरा



सेंठ रामेश्वरलालजी सरावगी (मगनीराम हरदत्तराय) छपरा

के पुत्र द्वरकादासजी एवं सूरजमलजी के पुत्र वृजलालजी हैं। सेठ डेढ़राजजी के पुत्र रामरतनजी तथा सेठ भूरामळजी के पुत्र नान्रामजी हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—
पडरौना—मेसर्स डेढ़राज द्वारकादास—यहाँ महाजनी लेन-देन तथा कपड़े का न्यापार होता है।
सिसुआव।जार—मेसर्स भूरामल रामरतन—यहाँ कपड़े तथा गल्ले का न्यापार होता है।
अहमदावाद—मेसर्स द्वारकादास नान्राम T. A. Malsi-Sarka—यहाँ देशी कपड़े का
घरु और आढ़त का काम होता है।

इसके अतिरिक्त चनपरिया (चम्पारन ) और घुवली (गोरखपुर ) में आपकी फर्में हैं जहाँ गल्ले का न्यापार होता है।

## मेसर्स देवीदत्त सुरजमल

इस फर्म के मालिक अलसीसर (जयपुर-स्टेट) निवासी अथवाल वैश्यसमाज के खेतान सडजन हैं। करीज ७० वर्ष पूर्व इस फर्म की स्थापना सेठ देवीदत्तजी ने की। ग्रुक्त २ में इस पर कपड़े का बहुत छोटे रूप में व्यापार प्रारंभ किया गया। आपके चार पुत्र हुए सेठ सूरजनलजी, सेठ रामानन्दजी, सेठ रामप्रतापजी एवं सेठ मितानन्दजी। वर्तमान सेठ सूरजमलजी को छोड़ शेष सडजन स्वर्गवासी हैं। संवत् १९५० में सेठ देवीदत्तजी की मौजूदगी ही में इस फर्म की एक शाखा कलकत्ता में खोली गई। पश्चात् ज्यों २ कारबार बढ़ता गया त्यों २ फर्म ने वम्बई, कानपुर आदि व्यापारिक केन्द्रों में भी फर्म की स्थापना की। आप चारों भाइयों ने ही इसे उन्नतावस्था पर पहुँचाया।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ सूरजमलजी तथा सेठ रामानन्दजी के पुत्र हरीरामजी, सेठ रामप्रतापजी के पुत्र सेठ सागरमलजी और सेठ मितानन्दजी के पुत्र गणेशनारायणजी तथा केदारनाथजी हैं। सेठ सूरजमलजी के पुत्र घनश्यामदासजी का स्वर्गवास करीब २० साल पूर्व हो गया है। गणेशनारायणजी के पुत्र रामचन्द्रजी भी होनहार नवयुवक थे। आपने करीब तीन वर्ष पूर्व लक्मीगंज में एक शुगर मील की स्थापना की। आपका ३ मास पूर्व स्वर्गवास हो गया है।

इस फर्म की ओर से यहाँ श्रीदुर्गाजी का मन्दिर बना हुआ है। तथा आलसीसर में एक स्कूल चल रहा है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

पडरौना—मेसर्स देवीदत्त सूरजमल, T. A, Khetan—यहाँ वैंकिंग, जमींदारी एवं कपड़े का व्यापार होता है। यहाँ आईल एजंसी भी है। पास ही लक्ष्मीगंज में आपका एक शक्कर का मील है।

इसके अतिरिक्त तमकुही रोड, सिसुन्ना बाजार, कलकत्ता, कानपुर, बम्बई आदि स्थानों पर भी फर्मे हैं इनका विस्तृत परिचय प्रथम भाग में बम्बई विभाग में मेसर्स गणेशनारायण औंकारमल के नाम से दिया गया है।

## गोरखणुर

गोरखपुर यू. पी. प्रांत के अपने ही नाम के जिले का हेड-कार्टर है। कहा जाता है कि वावा गोरखनाथ के नाम से इसका नाम गोरखपुर पड़ा। यह राष्ती नदी के किनारे पर वसा हुआ है। यहाँ गोरखनाथ का मन्दिर एवं ऋासिफुदौला का इमामबाड़ा देखने की वस्तु हैं। यह स्थान वी. एन. डब्ळू० की मेनलाइन पर वसा हुआ है। इस रेलवे का बड़ा वर्कशाप भी यहीं है जिसमें हजारों आदमी काम करते हैं।

यहाँ का प्रधान व्यापार गहो का है। यहाँ की पैदावार गेहूँ, अरहर, मसूर, सरसों, तीसी, मटर, चना, जी इत्यादि हैं। तीसी, सरसों, गेहूँ, कलकत्ता, एवं दाल श्ररहर, तथा मसूर श्रासाम की श्रोर जाती है। मौिसम में यहाँ करीव १० हजार टन तक तीसी आती है।

यहाँ का तौल सावत चीज़ों जैसे गेहूँ, अरहर, तीसी, सरसों वगैरह का १४४ रुपया भर का सेर एवं २८ सेर के मन से और दाल की किस्म का तौल १२८ रुपैया भर के सेर से २५ सेर के मन से माना जाता है। कपड़े के लिये ४० ईच का गज माना जाता है।

यहाँ की नारंगी एवं अनन्नास अच्छे होते हैं। यहाँ गीवा प्रेस के नाम से एक संस्था है जो गीता का प्रसार करना ही त्रापना मुख्य उद्देश समभती है। यहाँ से कल्याण नामक धार्मिक मासिक पत्र भी निकलता है जिसका पता उर्दू वाजार है।

## मेसर्स वालिकशनदास नन्दलाल

यह फर्म सुप्रसिद्ध फर्म मेसर्स ताराचन्द घनश्यामदास की ब्राँच है इसका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इसी प्रन्य के प्रथम भाग में प्रकाशित किया जा चुका है। यह फर्म कलकत्ता फर्म के अंडर में काम करती है। इसमें मुकुन्द्गढ़ (जयपुर) निवासी सेठ रामचन्द्रजी का सामा है। भाप ही ने यह शाखा खुलवाई। श्राप श्रायुर्वेद के श्रच्छे जानकार थे। आप का स्वर्गवास हो गया। वर्तमान में त्रापके पुत्र राधाकृष्णजी फर्म का संचालन करते हैं। श्राप मिलनसार एवं शिक्षित सन्जन हैं। इस फर्म पर तेल की बिक्री का काम होता है इसकी





---

•

,

## पहरीना-रानक्स

इस सुप्रसिद्ध राजवंश का इतिहास प्राचीन, गौरवपूर्ण एवं उज्वल है। इस परिवार के इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ आदर्शमय है। जिसके पढ़ने से मनुष्य की उज्जल और नैतिक मनी-वृत्तियाँ सहज ही में जागृत होती हैं।

इस वंश का इतिहास कड़ा मानिकपुर के निवासी सुप्रसिद्ध गहरवार क्षत्रिय वीर राय भुत्रालराय से प्रारम्भ होता है। आप मुगल सम्राट् के सेना विभाग में त्रफसर थे। उन्हींसे त्रापको ''राय'' का खिताब प्राप्त हुआ था। आपने श्रपने बाहुबल से गोरखपुर जिले के पडरौना नामक स्थान में अपनी राजधानी स्थापित की । इस स्थान की भौगोलिक परिस्थित के कारण भविष्य में इस राजवंश को अपनी उन्निति करने तथा अपनी राजसीमा वढ़ाने का अच्छा सुयोग प्राप्त हो गया । इसी राजवंश में बादशाह औरंगजेब के समय में राय नाथरायजी हुए, जिनके वीरत्व पर मुग्ध होकर बादशाह ने ३३ प्राम नानकार में दिये। इसके सिवाय समय समय पर और भी याम प्राप्त हुए। जिससे इस राज्य का विस्तार बढ़ता ही गया। राय ईश्वरीप्रताप नारायणरायजी

इसी प्रसिद्ध राजवंश में सन् १८०२ ई० में राय ईश्वरीप्रताप नारायग्रायजी—जिनका उपनाम प्रतापसिंहजी थो—का जन्म हुआ। आप इस राजवंश में अत्यन्त प्रतापी महापुरूप हुए। आपका जीवन कराटकाकीर्गा, जद्यमपूर्ण और किठनाइयों से परिपूर्ण रहा। भूमि सम्बन्धी मगड़ों के कारण त्रापको कलकत्ते से आगरा तक की दौड़ करना पड़ती थी। क्योंकि उस समय एक जंगह, राजधानी थी तो दूसरी जगह दीवानी अदालत । आप एक ओर जमींदारी का मगडा लड़ते थे और दूसरी श्रोर अपनी उत्कट काव्य प्रतिभा से काव्यरचना भी करते थे। आपके 'रहस्य काव्य शृंगार' तथा 'भक्तमाल' आदि मन्थ अब भी आपकी कीर्ति को उज्वल कर रहे हैं।

त्रापका धार्मिक जीवन बड़ा उत्ह्रष्ट रहा। ब्रुन्दावन के समीप त्रापने एक मन्दिर और पक सुन्दर कुंज बनवायां जो आज भी पड़रौना कुंज के नाम से प्रसिद्ध है। पड़रौना में आपने श्याम-धाम नाम से एक भव्य मिन्द्र बनवाया। इस मिन्द्र के समीप ही नदी के बीच आपने

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

यहां के न्यापारिक बाजारों में इतवारी बाजार (जहां पर बैंद्धर्स, ज्वेलर्स, चांदी सोने के न्यापारी और कॉटन मर्चेण्ट्स की दुकानें हैं) नई शुक्रवारी (जहां पर गल्ले का न्यापार होता है) और सदर (जहां पर जनरल मर्चेण्ट्स विशेष हैं) ये तीनों बाजार प्रसिद्ध हैं। नागपुर की कारीगरी की चीजों में यहां का बना हुआ कपड़ा, साड़ियें और खण्ड मशहूर हैं। यह माल यहां से दक्षिण प्रान्त में बहुत जाता है।

नागपूर का सन्तरा भारत वर्ष भर में प्रसिद्ध है। मौसिम के समय में यहां के बाजारों में हैर के हेर सन्तरे दिखाई देते हैं। इस प्रान्त में सन्तरे के सैकड़ों बगीचे हैं जो सारे भारतवर्ष को सन्तरा सप्लाय होते हैं। सन्तरे के पौधे भी यहां से हजारों लाखों की तादाद में एक्सपोर्ट होते हैं।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

## बैंकर्स

## मेसर्स खुशालचंद गोपालदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ जमनादासजी मालपाणी हैं। आपका हेड आफिस जबलपुर में है। यहाँ इस फर्म पर बैङ्किंग हुंडी चिट्ठी और जमींदारी का काम होता है। इसका विशेष परिचय इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में बम्बई विभाग के पेज नं० ४० में दिया गया है।

## मेसर्स जेडमल रामकरन गोलेला

श्राप लोगों का आदि निवास स्थान बीकानेर है। आप लोग श्रोसवाल समाज के सज्जन हैं। सबसे प्रथम देश से सेठ हरखचन्द्जी लगभग ९० वर्ष पूर्व नागपुर श्राये थे और श्रापके पुत्र स्व॰ सेठ जेठमलजी मेसर्स जेठमल गोलेछा के नाम से सम्वत् १९०० के लगभग न्यापार आरम्भ कर कण्ट्राक्ट लेने लगे थे। श्राप श्रच्छे उद्योगी थे श्रातः आपने सरकारी कण्ट्राक्ट भी लेना श्रारम्भ कर दिया फलतः श्रापको बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त हुई। श्रीर इस लाइन में श्रापने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। आप श्रपने समय के श्रपनी लाइन के एक खास न्यक्ति थे। श्रापने कितने ही काम कण्ट्राक्ट के लिये जिनमें से कनहन ब्रिज का आपका प्रथम कण्ट्राक्ट था। सेठ जेठमलजी का स्वर्गवास लगभग सम्वत् १९२८ के हुआ। श्रापके बाद श्रापके पुत्र सेठ रामकरनजी ने न्यापार का भार संभाला और आप सम्वत् १९३०

## मेसर्स महेशदास भोमसिंह

इस फर्म के मालिकों का छादि निवासस्थान बीकानेर है। छाप लोग माहेश्वरी समाज के कोठारी सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग १०० वर्ष पूर्व नागपुर में हुई। छारम्भ में इस फर्म पर गल्ला का ज्यापार छौर महाजनी लेन देन के रूप में बैकिंग का काम होता था जो अभी तक बराबर हो रहा है। और साथ ही गल्ला, सोना, चाँदी, किराना छादि का ज्यापार होता है। बैकिंग छौर मालगुजारी तथा रुई का काम भी यह फर्म करती है।

इस फर्म की विशेष उन्नित सेठ बाज्ञारामजी के समय में हुई । आपने फर्म को अच्छी उन्नित खबस्था पर पहुँचा दिया। अतः आप ही फर्म के प्रधान स्थम्म माने जाते हैं। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९५३ में हुआ। आपके बाद आपके पुत्र सेठ मोतीलालजी कोठारी ने व्यापार संचालन अपने हाथ में लिया, तब से आप भी उसी योग्यता से कार्य्य कर रहे हैं। आप व्यापारकुशल महानुभाव हैं। आप यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। आप सभी लोकोपकारी कार्यों से सहानुभूति रखते हैं।

इस फर्म के मालिकों की धार्मिक कार्यों की त्रोर सदा से अच्छी मनोवृत्ति रही है। त्रापकी त्रोर से पुरी में एक विशाल धर्मशाला बनी हुई है त्रौर उसकी सुव्यवस्था के लिये एक गांव भी लगा दिया है।

आपकी मालगुजारी में ४-६ गांव भी हैं जो आज्ञारामजी ने खरीदे थे।

सेठ मोतीलालजी ने कलकत्ता, रामपुर आदि में दुकानें खोलीं जो उन्नत रूप में हैं। इस प्रकार जहाँ आज्ञारामजी ने फर्म को प्रधान उन्नति दी वहाँ सेठ मोतीलालजी ने फर्म के काम को अच्छा बढ़ाया।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

मेसर्स महेशदास भौमसिंह नवी सुकरवारी नागपुर 506 T. ph.

मेसर्स मोतीलाल कोठारी इतवारी बाजार मेसर्स कोठारी एण्ड को० सदर बाजार, नागपुर 549 T. ph. यहाँ फर्म का हेड ऑफिस है तथा गल्ला, रूई, सोना चाँदी और कमीशन एजन्सी का काम होता है। साथ ही मालगुजारी और महाजनी लेनदेन तथा हुण्डी-चिट्ठी काम होता है।

चाँदी, सोना, सराफी, किराना और कॉटन का काम होता है।

यहाँ प्याट मोटर कम्पनी की एजेन्सी है जहाँ मोटर तथा मोटर पार्ट एवं ऐसेसरोज को बिक्री का काम होता है। सङ्गमूसा जड़वाया तथा फाटक को गंगाजमुनी काम से सजादिया । आप गवर्नमेंट द्वारा ऑन-रेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये थे । सन् १९०० ई० में आपका स्वर्गवास होगया ।

## राजा वहादुर राजा ब्रजनारायण सिंहजी-

राजा उदितनारायण्सिंहजी के परचात् आपके ज्येष्ठ पुत्र राजाबहादुर राजा व्रजनारायण् सिंहजी ने रियासत के काम को प्रहण किया । आपका जन्म वैशाख बदी ५ संवत् १९३२ का है। आप बड़े ही कुशाशबुद्धि हैं। आप फारसी भाषा के पण्डित हैं आप फारसी में कितता भी करते हैं। हिन्दी भाषा पर भी आप का बहुत अधिक अनुराग है। गोरखपुर बाले १९ वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्वागतकारिणी के आप सभापित थे। आपका भाषण् सराहनीय हुआ था। आपने एक अच्छी रकम सम्मेलन को संग्रहालय के लिए प्रदान की है। आप अंग्रेजी तथा संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता हैं। स्त्रीशिचा के आप विशेषहप से पक्षपाती हैं। जैसा कि सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल काशी के २६वें वार्षिकोत्सव पर सभापित की हैसियत से आपके दिये गये भाषण् से स्पष्ट है। आपने कन्या पाठशाला को लॉरी के लिए एक अच्छी रकम भी प्रदान की। अनेक कन्याएँ आपसे सहायता पाकर अध्ययन करती हैं। इसके अतिरिक्त आपने वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल, उसका बोर्डिंग, कुऑ, प्राइमरी स्कूल तथा पडरौना की कन्या पाठशाला आदि भी बनवाये हैं।

श्राप कट्टर वैष्णव हैं फिर भी विचार बड़े उदार हैं। आपकी धार्मिक उदारता का पता महात्माजी के साथ मिस स्तेड को श्यामधाम में ले जाने की श्रनुमति देने ही से लगता है।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली-सम्बन्धी आपके विचार श्लाब्य हैं। कई शिक्ष्ण संस्थाएँ आपसे बहुत सहायता पाती रहती हैं। हाल ही में आपने अपने पूज्य पित्रृब्य के नाम पर मदनगोपाल अनाथालय नामक एक अनाथालय स्थापित किया है। इसके सिवाय आपने विक्टोरिया मेमोरियल हास्पिटल बनवाया तथा उसका कुल ब्यय राज्य ही से होता है तथा पीसमेमोरियल पार्क बनवा कर उसमें सम्राट् पंचमजार्ज की मूर्ति भी स्थापित की है।

गरीव प्रजा की सुविधा के लिए आपने "जिरायती वैंक" खोला है जिसके द्वारा दो लाख रुपया रियासत का प्रजा को कर्ज दिया जाता है। अकाल आदि कष्ट के अवसरों पर जो रियायतें दूसरे बैंक करते हैं पड़रीना जिरायती बैंक द्वारा उनसे भी अधिक रियायतें की जाती हैं। इससे प्रजा को पूरी सहायता मिलती है।

सरकार में भी आपका बहुत बड़ा विश्वास है। यूरोपीय युद्ध में आपने धन, जन से सरकार को सहायता की। जिससे आपको राजा बहादुर का खिताब तथा तलवार पुरस्कार में मिली। आप तीन वर्षी तक युक्त प्रान्तीय कौनिसल के नॉभिनेटेड मेम्बर रहे। आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मेसर्स रामकरन हीरालाल
 इतवारी बाजार, नागपुर

मेसर्स रामकरन हीरालाल
 जैलर्स, इन्द्रभवन छावनी
 नागपुर

रहें मालिकों का निवासस्थान है।

## चाँदी-सोने के व्यापारी

### जवाहरमल हजारीलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक नाबालिंग हैं। आप लोग अपने हेड आफिस छिंदवाड़ा में रहते हैं। वहाँ यह फर्म प्रतिष्ठित फर्मों में से है। इस पर वहाँ छोगालालजी काम देखते हैं। यहां भी इस फर्म पर सोना-चाँदी का व्यापार होता है। इसका पता इतवारी बाजार नागपूर है। यहाँ इसका संचालन श्रीयुत गेंदालालजी पाटनी करते हैं। इसका विशेष परिचय चित्रों सहित छिंदवाड़ा में इसी प्रनथ में छापा गया है।

## मेसर्स शिवलाल मोतीलाल

श्राप लोगों का श्रादि निवासस्थान जोधपुर राज्य के श्रन्तर्गत लोनवा नामक स्थान का है। आप वैश्य जाति के जैन खण्डैलवाल समाज के पाटनी सज्जन हैं।

इस फर्म की स्थापना सेठ शिवलालजी ने लगभग ५० वर्ष पूर्व उपरोक्त नाम से की थी। इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ गुमानीरामजी देश से नागपुर आये और उन्होंने यहाँ पर अपना स्थान कायम किया। आपके बाद आपके पुत्र सेठ शिवलालजी ने उपरोक्त नाम से ज्यापार किया। आरम्भ में यह फर्म सोना चाँदी का ज्यापार करती थी पर ज्यों २ फर्म ने ज्यापार में उन्नित की त्यों २ सोना चाँदी के अतिरिक्त हुएडी चिट्ठी लेन-देन का काम समय २ पर आरम्भ किया गया जो यह फर्म आज भी बराबर कर रही है।

इस फर्म की विशेष उन्नति सेठ मोतीलालजी के हाथों हुई। त्रापने ही फर्म को उन्नत अयस्था पर पहुँचाया। सेठ शिवलालजी के स्वर्गवासी होने के बाद फर्म का व्यापार संचालन





इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स शंकरदास मथुरादास
इतवारी बाजार, नागपुर

मेसर्स मथुरादास राठी
नागपुर

पेसर्स मथुरादासजी राठी
जमशेदपुर

का काम है।

यहाँ जमशेदपुर ब्रांच इम्पीरियल बेंक की नागपुर ब्रांच के खजानची
का काम है।

यहाँ जमशेदपुर ब्रांच इम्पीरियल बेंक के खजानची
का काम है।

#### कपड़े के व्यापारी

#### मेसर्स जमनाधर पोदार एण्ड को०

श्राप लोग श्रग्रवाल समाज के पोद्दार सज्जन हैं। श्राप लोगों का आदि निवास-स्थान विसाऊ है। सब से प्रथम यह परिवार स्वदेश से वम्बई गया और वहाँ श्रन्य परिवार-सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त टाटा कम्पनी से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया फलतः जव टाटा कम्पनी के जन्मदाता सेठ टाटा ने नागपुर में इम्प्रेस मिल स्थापित किया तो उन्होंने सेठ नाथूराम-जी के परामर्श से सेठ जमनाधरजी को कार्य्य सम्हालने के लिए भेजा श्रोर इस प्रकार सेठ जमनाधरजी यहाँ श्राए। सन् १८७५ में उपरोक्त नाम से सेठ जमनाधरजी ने श्रपनी फर्म स्थापित कर टाटा की इस मिल की एजेन्सी का काम श्रारम्भ किया और फलतः इसी सम्बन्ध में स्थान २ पर और भी एजेन्सियाँ आपने स्थापित कीं। श्रापका स्वर्गवास सन् १९२६ की १ जनवरी को हुआ।

इस समय इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ जीवराजजी पोद्दार, सेठ नागरमलजी पोद्दार और सेठ अमोलखचंदजी पोद्दार हैं। जिसमें वयोवृद्ध होने के कारण सेठ जीवराजजी काशीवास करते हैं। अतः फर्म का प्रधान संचालन सेठ नागरमलजी करते हैं। यह फर्म सोल एजेण्ट के रूप में मिल का बना माल बेचने और मिल के लिए रुई खरीदने का काम करती है। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सहित दूसरे भाग के कलकत्ता विभाग में दिया गया है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

मेसर्स जमनाधर पोद्दार एण्ड को० ओल्ड स्टेशन रोड नागपुर यहाँ हेड ऋाँ फिस है और नागपुर की टाटा की मिलों की सोल एजन्सी है।

इसी नाम पर से इस फर्म की ब्रांचेस इस प्रकार हैं:--

डमरेल, रायपुर, बिलासपुर, सम्भलपुर, चांईबासा, रांची, मोहाड़, खेड़ी, वधी, हिंगनघाट, बारोरा, चांदा, आकोला, नादोरा, शोलापुर, मद्रास, श्रहमदाबाद, बेजवाड़ा, लायलपुर, रंगून ।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

विशेष परिचय चित्रों सिहत इसी ग्रंथ के इसी भाग में हिंगनवाट में दिया गया है। यहाँ यह फर्म बैंकिंग तथा अपने मिल के बने हुए कपड़े का व्यापार करती है। इसका पता इतवारी बजार नागपूर है।

#### मेसर्स मथुरादास गिरधरदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक श्रीमशुरादासजी मोहता हैं। आपका हेड़ आफिस हिंगनघाट में हैं। वहाँ यह फर्म रायसाहब रेखचंद मोहता स्पितिंग एण्ड विविंग मिल्स की मालिक है। इस फर्म पर यहाँ पहले भीखमचंद रेखचंद नाम पड़ता था। अभी २ करीव ४, ५ माह से उपरोक्त नाम से व्यापार होने लगा है। सेठ मशुरादासजी एवं गोपालदासजी दोनों भाई अलग २ अपना व्यापार करते हैं। यहाँ इस फर्म पर बैंकिंग और अपने मिल के बने हुए कपड़े का व्यापार होता है। इसका विशेष परिचय इसी प्रन्थ के प्रथम भाग में बीकानेर में दिया गया है।

#### मेसर्स रामनाथ रामरतन

इस फर्म का हेड़ आफिस पूना में है। इसके वर्तमान मालिक हनुमंतरामजी हैं। इस फर्म की श्रीर भी कई शाखाएँ हैं। जहाँ भिन्न २ प्रकार का न्यापार होता है। यहाँ यह फर्म कपड़े का न्यापार करती है। इसका पता इतवारी वाजार है। इसका विशेष परिचय चित्रों सहित इसी श्रंथ के प्रथम भाग में बम्बई विभाग पेज नं० १३० में दिया गया है।

#### गल्छे के व्यापारी

#### मेसर्स कालूराम वच्छराज

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान रामनगर जि० जैपुर है। आप लोग खण्डेल-वाल जैन समाज के बगेरा सज्जन हैं। लगभग १०० वर्ष पूर्व सेठ काल्र्रामजी और आपके भाई सेठ वच्छ्रराजजी ने इस फर्म की स्थापना नागपुर में की थी और आरम्भ से ही यह फर्म गल्ले का व्यापार और आढ़त का काम करती आ रही है।

इस फर्म की प्रधान उन्नित सेठ कालूरामजी के पुत्र सेठ जोहारमलजी तथा सेठ वच्छराज जी के पुत्र सेठ छोगालालजी के हाथों से हुई। त्राप लोगों ने फर्म के व्यापार को अच्छी उन्नत स्रवस्था पर पहुँचा दिया। भाप लोगों ने अनाज के व्यापार और आढ़त के काम के अतिरिक्त

#### सन्तान

राजासाइव के कुल तीन और रायबहादुर जगदीशनारायणसिंहजी के छ: पुत्र हुए। जिनमें सबसे बड़े---

राजकुमार कृष्णप्रतापनारायणसिंहजी

हैं। आपने अंग्रेजी साहित्य और फारसी भाषा का अच्छा अध्ययन किया है। अनेक वर्षों से आप ऑनरेरी असिस्टेण्ट कलक्टर निश्चित किये गये हैं और बड़ी सावधानी से उस कार्य्य का सम्पादन करते हैं। जब राजासाहब और रायबहादुर साहब यात्रा में रहते हैं तब राज्य का छल कार्य्य आप ही की आज्ञानुसार होता है। आप पडरौना राज शुगर फार्म के संचालक हैं। राजासाहब के द्वितीय पुत्र—

#### स्व० श्रीविष्णुनतापनारायणसिंह

थे। मगर श्रापका अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया जिससे इस राजवंश पर एकाएक ज्ञजा-घात हुआ। ये राजकुमार पढने में बड़े तेजस्वी और प्रतिभासम्पन्न थे। हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सेन्ट्रल हिन्दूस्कूल से इन्होंने एडिमशन परीक्षा पास की थी। इनके स्मारक स्वरूप रायबहांदुर महोदय ने एक बड़ी रकम सेण्ट्रल हिन्दूस्कूल को दान देकर स्कॉलरिशप स्थापित की है और बोर्डिंग हाउस में बिजली फिटिंग करवाई है।

रायबहादुर जगदीशनारायणसिंहजी के ज्येष्ठ कुमार रुद्रशतापनारायणसिंह, का जन्म कार्तिक बदी ६ सं० १९११ ई० को हुआ। इस समय आप बी० ए० क्वास में अध्ययन कर रहे हैं। अर्थशास्त्र और राजनीति आपका प्रधान विषय हैं। संस्कृत में भी आपने प्रवेशिका परीक्षा पास की है। आप बड़े होनहार माछुम पड़ते हैं।

रियासत के अन्य छोटे कुमार चि॰ रविप्रतापनारायणसिंह, चि॰ लक्ष्मीप्रतापनारायण सिंह, चि॰ सूर्यप्रतापनारायणसिंह, चि॰ रामप्रतापनारायणसिंह आदि वालगोपाल हैं।

पडरौना राजका भविष्य निर्मल है। इनके पूर्वजों का साहस, उनकी हिम्मत, उनकी प्रतिभा राजपरिवार में वर्तमान है। इनके द्वारा देश कार्य होने की बहुत कुछ आशा है।

#### मेसर्स डेइराज द्वारकादास

इस फर्म के मालिकों का मूलिनवास-स्थान मलसीसर (राजपूताना) है। आप अप्रवाल समाज के केडिया सज्जन हैं। करीब ३० साल पहले सेठ डेढ़राजजी के द्वारा यह फर्म स्थापित की गई। आपके तीन भाई और थे, सेठ भूरामलजी, सेठ बद्रीदासजी एवं सेठ सूरजमलजी। इनमें से सेठ बद्रीदासजी एवं सेठ सूरजमलजी का स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ डेढ़राजजी, सेठ भूरामलजी तथा सेठ बद्रीदासजी

#### मेसर्स ब्रिजलाल रामचन्द सराफ

श्राप लोग मूल निवासी सामेर (नागपूर) के हैं। श्राप खत्री जाति के रघुवंशी ठाकुर हैं। श्राप करीब २०-२५ साल से (Plants-Merchant) हर किस्म के पौधे, बीज तथा फलों का व्यापार करते हैं। इस समय इस फर्व के मालिक श्रीयुत विजलाल जी और रामचन्द्र जी सराफ हैं।

आपके यहां पर नागपुरी सन्तरा, कमला सन्तरा तथा और सब प्रकार के फलों के पौधे, सक्ते वामों पर बढ़िया मिलते हैं। नागपुर के इस किस्म के खास २ व्यापारियों में यह फर्म प्रसिद्ध है। हिन्दुस्तान के सभी भागों में यह फर्म पौधे और घीज सप्लाय करती है। कई बड़े २ आदिमियों ने इस फर्म को अच्छे २ सार्टीफिकेट दिये हैं।

फर्म का पता—व्रिजलाल रामचन्द्र सराफ नर्सरी एण्ड सीड्स मेन चांदी सोना ओली नागपूर सिटी।

|        | वेंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दी श्र | ताहाबाद वैंक लिमिटेड नागपुर व्रॉन्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, şf  | न्पिरियल बैंक लिमिटेड नागपुर ब्रॉन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मेसर्स | गंगाधरराव चिटनवीस इतवारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "      | गोपालराव वृटी सीतावडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17     | चन्द्रभान वंसीलाल इतवारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77     | प्रतापचन्द छोगमल ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "      | वंशीलाल अवीरचंद रायवहादुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "      | मथुरादास गिरधरदास इतवारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "      | माधवराव नारायण घटाटे "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "      | मोतीलाल कोठारी शुक्रवारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "      | शिवलाल मोतीलाल इतवारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Name of the Owner, where the Owner, which is the Owner, wh |

चाँदी-सोना के व्यापारी
मेसर्स गोविन्दा भाऊकिसन इतवारी
,, चन्द्रभान वंसीलाल ,,
छोगमल नथमल ,,
जवाहरमल हजारीलाल ,,

| मेसर्स | नेमीचन्द सरदारमल     | इतवारो |
|--------|----------------------|--------|
| "      | नारायण गणपति वांगड़े | 37     |
| "      | वलदेवदास गीगराज      | 37     |
| ,,     | वाड़ीलाल जीवन        | 77     |
| "      | मोतीचन्द भवानभाई     | "      |
| 37     | महादेव रामदेव        | "      |
| "      | रामाजी तुकाराम       | "      |
| 77     | रामचन्द मारुती       | 53     |
| "      | रामकृष्ण पैकाजी      | 23     |
| "      | शंकरदास मधुरादास     | "      |
| 57     | शिवलाल मोतीलाल       | לל     |
|        |                      |        |

# कपड़े के व्यापारी मेसर्स छ्रहमद दाउद इतवारी ,, उमरावलाल भालोटिया दी एम्प्रेस मिल झॉथ शाप मेसर्स ठाकुरदास चन्द्रभान ,, तुलसीराम भिख्लाल ,,



सेठ गणेशनारायणजी खेतान ( देवीद्त्त स्राजमल ) पडरौना



स्व॰ सेट रामचंद्रजी खेतान (देवीदत्त सूरजमल) पढरौना



सेठ केदारनाथजी खेतान आ० मैजि० (देवीट्त सूरजमल ) पडरोना



बा॰ ओंकारमलजी खेतान S/0 सेठ घनश्याम-दासजी खेतान पडरोना

#### भारतीय ध्यापारियों का परिचय

जनरल मरचेंट्स

दी भवीदी शाप सीतावर्डी दी दाऊदी शाप इतवारी मेसर्स मुल्लां शरफ्र अली शेख अब्दुल अली एम० हसनजी एण्ड संस इतवारी दी हवीबी शाप

हार्डवेअर मरचेण्ट्स मेसर्स अब्दुल हुसेन मुलां अलावक्ष "फिदा अली सुल्तान अली

" एम० हसनजी एण्ड संस

" महमद भाई अब्देअली

मोटरकार डीलर्स एण्ड असेसरि मरचेंट्स मेसर्स धन्नाराम हीरालाल हास्पिटलरोड " वोरा ब्रद्स सिविल लाईस दी वाम्बे गेरेज सदर वाजार सेठ मोतीलाल कोठारी " दी सी. पी. इन्जिनियरिंग कम्पनी माडेट रोड

साईकल मरचेंट्स दी कोहिनूर साईकल कम्पनी सदर

मेसर्स दास एण्ड को० हास्पिटल रोड दी मॉडर्न साईकल कम्पनी सदर

#### कामरी

कामठी नागपुर जिले का एक अच्छा व्यापारिक स्थान है। यह बी० एन० आर की मेन लाईन पर स्थिर है। यहाँ से एक दूसरी लाईन रामटेक, नामक तीर्थ पर गयी है। यहाँ का व्यापार गल्ला एवंम् वीड़ी का है। व्यापारिक गतिविधी के ज्यादा होने एवंम् व्यापारियों के विशेष आवागमन की वजह से यहाँ अच्छी चहल पहल रहती है। यहाँ से नागपुर, रामटेक आदि स्थानों पर हमेशा मोटरें रन करती रहतीं हैं। वीड़ी के यहाँ बड़े २ कारखाने हैं। यहाँ की वसावट सुन्दर है। यहाँ विशष व्यापार गल्ले का है। जो यहाँ से वाहर जाता है। यहाँ कई जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियाँ भी हैं।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:--

#### मेसर्स नैनसुख कनीराम

श्राप लोगों का श्रादि निवास-स्थान मेहर वैराठ (राजपूताना) का है। आप लोग श्रप्रवाल समाज के गोयल गोत्रीय सज्जन हैं। सब से प्रथम सेठ नैनसुखजी तथा कनीरामजी दोनों भाई यहाँ कामठी आये और उन्होंने इस फर्म की स्थापना लगभग ७० वर्ष पूर्व की। श्रापने इस फर्म पर श्रारम्भ में ही श्रनाज श्रीर आढ़त का ज्यापार श्रारम्भ किया था जो यह फर्म आज भी करती आ रही है।

# मध्य-प्रदेश

CENTRAL PROVINCES

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

का पता "Rai Bahadur" है। इसका विशेष परिचय चित्रों सहित इस मन्थ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के बीकानेर में दिया गया है।

#### ं मेसर्स महारामदास हजारीमल

श्राप लोगों का मूल निवासस्थान डीडवाना का है। श्राप अयवाल वैश्य जाति के सज्जन हैं। करीब ७० वर्ष से यह फर्म श्रपना व्यापार कर रही है। इसकी स्थापना सेठ महारामदासजी ने की। श्रापका २०-२२ वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुका है। श्रापके चार पुत्र थे। जिनके नाम क्रमशः बद्रीनारायणी, रघुनाथजी, हजारीमलजी एवं कन्हैयालालजी था। आप चारों का भी स्वर्गवास हो गया है। इस समय इस फर्म के मालिक सेठ हजारीमलजी के पुत्र सेठ किशनदास-जी एवं सेठ कन्हैयालालजी के पुत्र सेठ चतुर्भुजजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कामठी—महारामदास हजारीमल } यहाँ गल्ले का व्यापार एवं आदृत का काम होता है।

राजनांदगाँव—महारामदास हजारीमल } यहाँ भी उपरोक्त व्यापार होता है।

भाटापाड़ा—महारामदास हजारीमल विष्णि का व्यापार और कमीशन का काम होता है।

#### मेसर्स माणिकचंद प्रभुदान

यह फर्म करीब १२५ वर्षों से स्थापित है। इसके स्थापक सेठ माणिकचंदजी डीडवाना से यहाँ आये। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पश्चात् इस फर्मका संचालन क्रमशः सेठ प्रभुदानजी, पूरनमलजी, भैरोंबक्षजी ने सम्हाला। सेठ भैरोंबक्ष के यहाँ सेठ मोतीलालजी दत्तक आये। वर्तमान में आप ही इसके मालिक हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कामठी—माणिकचंद प्रभुदान } यहाँ चाँदी सोने का व्यापार होता है।

तुमसर—भैरोंबक्ष मोतीलाल } यहाँ आपका बीड़ी का कारखाना है।

नागपूर—माणिकचंद प्रभुदान } यहाँ आपकी एक जीनिंग फैक्टरी है।

#### नागपुर

नागपुर सी० पी० प्रांत का प्रधान केन्द्र एवम् राजधानी है। इस शहर का इतिहास वहुत पुराना है। इस स्थान पर कई राजवंशों के सिंहासन स्थापित हुए, चमके और अन्त में काल के अनन्त स्रोत में विलीन हो गये। जिनकी कीर्त्त इतिहास के पृष्ठों पर श्रंकित है। यह नगर कुछ समय पूर्व भारत के सुप्रसिद्ध भोंसला राजवंश की राजधानी था। यह भोंसला वंश उस समय भारत के पाँच मशहूर हिन्दू राज्यवंशों में से एक था। मगर देश के दुर्भाग्य से तथा श्रापसी फूट के कारण ये राज्यवंश अपनी स्वाधीनता को स्थिर नहीं रख सके और अंत में यह नगर महाप्रतापी ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार में आ गया।

यह शहर जी. आई. पी. और बी. एन. आर. का जंकशन है यहाँ से जी. आई. पी. की लाईन भुसावल जंकशन होती हुई बम्बई तक गई है। तथा दूसरी ब्राँच लाइन इसी रेलवे की दूसरी लाईन पर इटारसी को मिलाती है। बी. एन. आर. की छोटी एवं बड़ी दोनों लाइने यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी लाईन रायपुर होती हुई कलकत्ता तक गई है। एवम छोटी लाईन छिंदबाड़ा आदि होती हुई जबलपुर तक गई है। इसके अतिरिक्त रामटेक नामक स्थान पर भी यहाँ से एक ब्राँच गई है। रामटेक हिन्दुओं का तीर्थ स्थान माना जाता है।

व्यापारियों एवम् मुसाफिरों की सुविधा के लिये यहां से अमरावती, आर्वी, भण्डारा, राम-टेक, काटोल, वर्धा आदि कई स्थानों पर मोटरें जाती हैं।

यहां पर कपड़े के २ मिल्स तथा कई जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियां हैं वर्फ के भी यहां कारखाने हैं। कपड़े की मिलों में सब से बड़ी और पुरानी मिल एम्प्रेसमिल है। इसकी स्थापना १ जनवरी सन् १८७७ में श्रीयुत जमशेदजी नसरवानजी टाटाने की। इस मिल में आशातीत सफलता हुई। सन् १९१३ के अन्त तक इस मिल की सेंट्रल इंडियन स्पिनिंग एण्ड विविंग कम्पनी ने २९३४५००७) रुपैया मुनाफा बाँटा। तथा इस मिल की तरकी भी की। इस समय इस मिल के अंडर में वहीं ५ और मिले हैं जो इसी नाम से काम करती हैं।

इसके अतिरिक्त "मॉडल मिल्स" के नाम से एक मिल यहां पर और है। जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियां भी यहां बहुत हैं।

| -15 |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |

के लगभग जेठमल रामकरन के नाम से अपना ज्यापार करने लगे । आपने अपनी फर्म को पूर्ववत् प्रतिष्ठित अवस्था में संचालित किया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९५६ की वैसाख

फर्म के वर्तमान मालिक सेठ मेघराजजी सम्बत् १९६१ में स्व० सेठ रामकरनजी के गोद

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ मेघराजजी गोलच्छा और आपके पुत्र बावू अभयराज, सुदी १५ को हुआ। अयो । वर्तमान में आप ही फर्म का प्रधान संचालन करते हैं।

बाबू शिरेमल, बाबू उमरावमल, बावू सिरदारमल, बाबू रतनचन्द, बाबू विनयचन्द हैं।

यह फर्म ४८ वर्ष तक वंगाल वैंक अर्थात् आज की इम्पीरियल वैंक की खजांची रही है। सेठ जेठमलजी ने इस काम को आरम्भ किया और मेघराजजी के समय तक यह रहा। सेठ मेघ-राजजी ने फर्म की उन्नति में अच्छा उद्योग किया। आपने ही बैंक की सन् १९२७ में ट्रेडरशिप छोड़ कर उसी समय नागपुर सिटी, नागपुर, मऊ ( छावनी ) जैपुर, जोधपुर, साम्भरलेक की गड़ आपके कितने ही मकानात और बंगले हैं जो नागपुर श्रीर कामठी में हैं। यहाँ श्रापके कितने ही मकानात और वंगले हैं जो नागपुर श्रीर कामठी में हैं।

वेड्डिंग और लेंडेड प्रॉपर्टी तथा पोष्ट ऑफिस ट्रेजरी कण्ट्राक्ट का काम भी है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— र यहां वैङ्किंग और जमींदारी का काम होता है। मेसर्स जेठमल रामकरन सद्र बजार, नागपुर कामठी—मेसर्स जेठमल रामकरन

# मेसर्स वंसीलाल अवीरचन्द राय वहादुर

इस फर्म का विशेष परिचय इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के बीकानेर में छापा गया है। इसके वर्तमान मालिक राय बहादुर सेठ विश्वेश्वरदासजी डागा हैं। यह फर्म भारतीय फर्मों में पुरानी एवम् प्रतिष्ठित है। इसकी बहुतसी शाखाएँ हैं। यह फर्म मिल भारताय कमा म अरामा रूपम् आवाष्ठत र । रूपमा पहुराचा सारवार र । पर कमा मरा स्रोतर्स एवम् कोलियारी प्रोप्राइटसं भी हैं। यहाँ इस फर्म की एक ब्रांच और है जिस पर मेसर्स चन्द्रभान बंसीलाल, इतवारी के नाम से चाँदी-सोना और वैद्धिग का व्यापार होता है। इस फर्म पर वैकिंग का काम होता है। इसका पता 'महाल' है।

#### मेसर्स बुलीदान मोतीलाल चाण्डक

यह फर्म यहाँ करीब १०० वर्षों से अपना व्यापार कर रही है। इसकी स्थापना सेठ खेतसी दासजी के द्वारा हुई। श्रापके पश्चात् इस फर्म का संचालन श्रापके पुत्र सेठ चुलीदानजी ने तथा श्रापके पश्चात् श्रापके दत्तक पुत्र सेठ मोतीलालजी ने सम्हाला। आप माहेश्वरी वैश्य जाति के चांडक गौत्रिय सज्जन थे। आपके समय में फर्म की बहुत उन्नति हुई। आप धार्मिक, मिलनसार, एवं व्यापार-चतुर पुरुष थे। श्रापका स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म की मालिक सेठ मोतीलालजी की धर्मपत्नी हैं। तथा इसका संचालन किशनलालजी के पुत्र सेठ कस्तूरचन्दजी करते हैं। आप नवयुवक, मिलनसार एवं शिक्षित सजन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

काटोल—मेसर्स बुलीदान मोतीलाल यहाँ वैंकिंग तथा महाजनी लेन-देन श्रीर खेती का काम होता है।

#### गल्ले के व्यापारी

मेसर्स अजीतमल जुगलिकशोर

- .. आद्मजी कासम
- " गजलाल रामगोपाल
- ,, चन्द्रभान जगन्नाथ
- " मिएलाल वलदेव

कपड़े के व्यापारी

मेसर्स केशवलाल हिम्मतलाल ,, जमनादास पन्नालाल वैंकर्स एण्ड मरचेंट्स मेसर्स चुत्रीलाल कन्हैयालाल

- ,, चन्द्रभान जगन्नाथ
- ,, बुलीदान मोतीलाल
- ,, भवानीराम भिख्लाल

कॉटन मरचेंट्स

मेसर्स काशीराम हिम्मतराम

- " खुशालचन्द गोपालदास
- ,, गंगाधर गोपालदास
- " गंगाराम नरसिंहदास
- " सोनीराम जीवराज

बैंकस, जनरल मर्चेण्ट्स और कमीशन एजेण्ट्स का मेसर्स छज्ञाराम मोतीलाल काम होता है। कालवादेवी रोड़ वम्बई T. A. Bhagwati बेंकर्स, जनरल मर्चेण्ट्स एण्ड कमीशन एजेण्ट्स T. ph. 23722 मेसर्स ठाकुरदास अज्ञाराम ९५ लोग्रर चीतपुर रोड़ वैंकर्स, जेनरल मर्चेण्ट्स एण्ड कमीशन एजेण्ट्स T. A. Anand mauje मेसर्स ठाकुरदास अज्ञाराम सद्र बाजार रायपुर मेससे मोतीलाल कोठारी गंज बाजार रायपुर मेससे मोतीलाल कोठारी यहाँ जीतिंग प्रेसिंग फैक्टरी है। सद्र बाजार सम्भलपुर मेसर्स ठाकुरदास त्रज्ञाराम वेंकर्स, जनरल मर्चेण्ट्स एण्ड कमीशन एजेण्ट्स उग (waf) भालावाड़ स्टेट मेसर्स अज्ञाराम मोतीलाल वीकानेर कोठारीवार

स्त्राप लोगों का स्त्राहि तिवासस्थान होशियारपुर (पञ्जात्र) है। पर बहुत समय से आप लोग नागपुर ही रहते हैं। आप लोग जैन श्रोसवाल समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना सम्बत् १८९० के लगभग सेठ रामकर्गाजी ने उपरोक्त नाम से की थी। आपने आरम्भ से ही जवाहिरात का काम किया जो फर्म आज कल भी कर रही है। इस फर्म की प्रधान उन्नित सेठ हीरालालजी के समय में हुई। आपने न्नपनी फर्म को अन्छी इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ केसरीचन्द्रजी हैं जो फर्म का संचालन करते हैं। आपके उन्नत स्रवस्था पर पहुँचा दिया ।

पुत्र बाबू पानमलजी और बाबू इन्द्रचन्द्रजी हैं।

#### मेससे नरसिंहदास जानकीदास

इस फर्म का हेड आफिस हिंगनवाट है। वरार तथा सी० पी० के कई स्थानों में इस फर्म की जीतिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ तथा शाखाएँ हैं। इसके व्यापार का विस्तृत परिचय इस प्रन्थ के हिंगनवाट के परिचय में दिया गया है। वर्धा में भी इस फर्म की कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है।

#### मेसर्स वच्छराज जमनालाल वजाज

इस फर्म का हेड आफ़िस यहीं है। इसके वर्तमान मालिक त्यागमूर्ति सेठ जमनालालजी बजाज हैं। आपको भारतवर्ष में प्रायः सभी कोई जानते हैं। आपके विषय में विशेष क्या लिखा जाय। इस फर्म का विशेष परिचय इसी प्रंथ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग में दिया गया है। यहाँ यह फर्म रूई का व्यापार करती है। इसकी यहाँ जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरी भी है।

#### मेसर्स वच्छराज एण्ड कम्पनी लिमिटेड

यह एक लिमिटेड कम्पनी है। इसका हेड आफ़िस कराँचो है। वहां यह फर्म अच्छा ज्यापार करती है इसका विस्तृत परिचय इसी प्रन्थ के इसी भाग में कराँची विभाग में दिया गया है। यहाँ यह फर्म कॉटन का ज्यापार करती है।

#### मेसर्स रेखचंद गोपालदास

इस फर्म के मालिक सेठ गोपालदासजी मोहता हैं। इसका हेड ऑफ़िस हिंगनघाट में मेसर्स भिखमचंद रेखचंद मोहता के नाम से हैं। यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित फर्म मानी जाती है। इसकी एक कपड़े की मिल भी है। यहाँ इस फर्म पर कॉटन का व्यापार होता है। साथ ही यहाँ आपकी एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फैक्टरी है।

#### मेसर्स शिवनारागण लखुड़

इस फर्म के मालिक सेठ शिवनारायणजी रवीचंद (फलोदी) निवासी माहेश्वरी समाज के लद्धड़ सज्जन हैं। आप यहाँ ३० सालों से कारबार करते हैं। बहुत समय तक आप मेसर्स वच्छराज जमनालाल के साथ कामकाज करते रहे। इधर २ सालों से आप उपरोक्त नाम से अपना स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वर्द्धी—मेसर्स शिवनारायण लद्धड़ } इस नाम से रूई का व्यापार तथा आढ़त का कच्छी बाजार काम होता है।



सेठ केशरीचंदजी जौहरी ( रामकरन हीराळाळ ) नागपुर



सेठ करणीदानजी धाड़ीवाल ( प्रतापमल छोगमल ) नागपुर



ब्रावू पानमलजी जोह्री (रामकरन हीरालाल) नागपुर



सेठ मधुरादासजी राठी ( शंकरदास मधुरादास नागपुर )

#### मेसर्स बुजमोहन हरीराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ हरीरामजी मुरारका हैं। आपके पूर्वज सेठ रामनाथजी मुरारका ने करीब ४५-५० वर्ष पूर्व नवलगढ़ (सीकर स्टेट) से त्राकर कपड़े का कारबार शुरू किया। तथा आरम्भ से ही आप यही काम करते आ रहे हैं।

सेठ रामनाथजी के ४ पुत्र हुए। सेठ वृजमोहनजी, सेठ हरीरामजी, सेठ मिट्ठललालजी तथा सेठ गुलजारीलालजी मुरारका। वृजमोहनजी सेठ करीव १७-१८ साल पूर्व स्वर्गवासी हो गये हैं। आपके नाम पर आपके छोटे आता श्रीहरीरामजी दत्तक गये हैं।

श्रीयुत हरिरामजी मुरारका बड़े सुधारित्रय सञ्जन हैं। श्राप स्थानीय विधवाविवाह प्रचारक समिति के सभापित हैं। इसी प्रकार के सुधार के कार्यों में माग लेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वर्द्धी—मेसर्स वृजमोहन हरीराम—कपड़े का व्यापार होता है। वर्द्धी—श्रीहरीराम मुरारका—कपड़े का व्यवसाय होता है।

#### जीनिंग मेसिंग फेक्टरीज़

ईसाजी नत्थूभाई बोहरा जीनिंग फेक्टरी गोपालदास रेखचंद जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी गामडिया नवरोजजी जहाँगीरजी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

जगनीराम प्रेमसुख जीनिंग फेक्टरी नरसिंहदास जानकीदास जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी दामोदर नीलकंठ खरे जीनिंग फेक्टरी इलेक्ट्रिक वर्क शाप

वच्छराज एण्ड कं० १ जीनिंग २ प्रेसिंग फेक्टरी रंगनाथ श्रीनिवास जीनिंग फेक्टरी रामनाथ हरीबगस जीनिंग फेक्टरी साधूराम तोलाराम जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी हीरालाल रामगोपाल जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

#### कपड़े के व्यापारी

जमनाधर पोद्दार डी॰ जेठाभाई पुरुषोत्तमदास गोकुलदास पोपटलाल लादूराम विसेसरलाल गोविंदराम वृजमोहन हरीराम वालाराम चूड़ीवाला माँडमिल नागपुर छाथ शाप रामनाथ हरीबगस रामनाथ मिटठूलाल सेवकराम हरीकिशन हरीराम मुरारका सेठ मोतीलालजी ने सम्हाला । आपने अच्छी योग्यता से काम चलाया फलतः फर्म ने घच्छी उन्नित कर ली । घापका स्वर्गवास सम्वत १९६३ में हो गया और फर्म का व्यापार संचालन आपके पुत्र सेठ गेन्दालालजी के हाथ आया । आप वड़ी योग्यता से फर्म का कार्य्य संचालित कर रहे हैं ।

फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गेंदालालजी हैं। आप सुयोग्य नवयुवक हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स शिवलाल मोतीलाल इतवारी दाजार, नागपुर यहाँ सोना चाँदी, हुण्डी चिट्ठी एवं लेन-देन का काम होता है तथा साहूकारी एवं जवाहिरात का काम भी यह फर्म करती है।

#### मेसर्स शङ्करदास मथुरादास

इस फर्म के मालिक बीकानेर निवासी हैं और जाति के माहेश्वरी राठी सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना उपरोक्त नाम से सम्वत् १९८३ में सेठ मथुरादासजी राठी ने की थी। इसके पूर्व सेठ मथुरादासजी राठी अपने व्यक्तिगत नाम से अर्थात् मेसर्स मथुरादास राठी के नाम पूर्व सेठ मथुरादासजी राठी अपने व्यक्तिगत नाम से अर्थात् मेसर्स मथुरादास राठी के नाम से सम्वत् १९५९ से व्यापार करते आ रहे थे सम्वत् १९८३ में आपने अपना व्यापार उपरोक्त नाम से स्थापित किया है।

इस फर्म के मालिकों के यहाँ बहुत पुराने समय से बैंकों की दलाली का काम होता आ रहा है। यही कारण है कि स्व० सेठ शंकरदासजी अपने समय में बहुत काल तक एक्सचेंज की दलाली का काम करते थे। इसी प्रकार सेठ मथुरादासजी राठी भी आरम्भ में एक्सचेंज की दलाली का काम करते थे। यों तो यह काम ज्यापक रूप से आप करते थे पर बंगाल की दलाली का काम आप खास तौर से करते थे। सेठ जी ने अपना निज फर्म खोल वैंक की दलाली का काम आप खास तौर से करते थे। सेठ जी ने अपना निज फर्म खोल कर महाजनी लेन-देन का काम आरम्भ किया। आपने औद्योगिक क्षेत्र में अच्छी सफलता कर महाजनी लेन-देन का काम आरम्भ किया। आपने यूरोपीय समर के समय परिस्थिति से मिली अतः फर्म ने अच्छी उन्नति कर ली। आपने यूरोपीय समर के समय परिस्थिति से लाभ उठा कर अपने यहाँ गल्ला, कपड़ा, सूत आदि कितने ही काम खोल दिये। इस लाभ उठा कर अपने यहाँ गल्ला, कपड़ा, सूत आदि कितने ही काम खोल दिये। इस उठाया। आपने सम्वत् १९७४ में सोना चाँदी की दूकान भी खोल दी जो आज तक बरावर उठाया। आपने सम्वत् १९७४ में सोना चाँदी की दूकान भी खोल दी जो आज तक बरावर चल रही है।

वर्तमान समय में यह फर्म इम्पीरियल बैंक की नागपुर ब्रॉच तथा जमशेदपुर ब्रॉच की वर्तमान समय में यह फर्म इम्पीरियल बैंक की नागपुर ब्रॉच तथा जमशेदपुर ब्रॉच की झजानची है। इसके अतिरिक्त सोना चाँदी की बिक्री का काम और बैंकिंग व्यवसाय होता है।

#### हिंगनपार

हिंगनघाट सी० पी० प्रांत के वधी जिले का एक छोटा सा स्थान है। मगर यहाँ का न्या-पार सी० पी० प्रांत में दूसरे नम्बर का माना जाता है। यह जी० आई० पी० रेल्वे की वर्धा-बलारशाह ब्रांच का स्टेशन है। इसकी बसावट साफ, चौड़ी, एवं तरतीव बार है। स्टेशन के पास ही बसा हुआ होने की वजह से न्यापार में बड़ी सुविधा है। एक छोटा शहर होते हुए भी यहाँ का न्यापार बड़ी तेजी पर है। यहाँ र काटन मिल्स हैं। एक बीकानेर निवासी मेसर्स बंसीलाल अबीरचन्द की और दूसरी भी बीकानेर निवासी सेठ मथुरादासजी मोहता की है। इन मिलों का कपड़ा सुन्दर, महीन और मजबूत होता है। सी० पी० प्रांत में इनका कपड़ा बहुत मशहूर है। इनके अतिरिक्त यहाँ २० फ्लोअर मिल, ८ जिनिंग फेक्टरियाँ, ६ प्रेसिंग फेक्टरियाँ एवं ४ कचे प्रेस हैं। तेल निकालने वाली भी यहाँ एक फैक्टरी है। मगर तेल बहुत कम निकलता है।

यहां की पैदावार में कपास, गेहूँ, ज्वार, तुवर, अलसी, तिल्ली, अरंडी, महुआ आदि हैं। इनमें बाहर जाने वाले माल में पहला नम्बर कपास का है दूसरा गेहूँ का एवं तीसरा नम्बर ज्वार, अलसी, तिल्ली का है। चौथे नम्बर में महुआ एवं अरंडी हैं। कपास की यहाँ र फसलें होती हैं जो दो तरह की होती हैं। एक वणी का माल जो बड़ी मौसिम कहलाती है तथा दूसरा चांदा जड़ी जो दूसरी एवं छोटी मौसिम कहलाती है। कुल कपास करीब ४५००० हजार गांठ हो जाता है।

बाहर से आने वाले माल में जब कि यहाँ गहों की कमी हो जाती है गेहूँ एवं ज्वार आती है। चावल, मटर, चना, कपड़ा, सूत, जनरल मरकेएटाईज, लोहा, एवं मिल जीन स्टोअर सप्ताइंग का सब प्रकार का मटेरियल बाहर से यहाँ आता है।

#### मिल-ऑनर्स

#### मेसर्स वंशीलाल अवीरचंद

इस फर्म के वर्तमान मालिक राय बहादुर सर विशेसरदास जी डागा हैं। इस फर्म का हेड आफिस बीकानेर में है। भारतवर्ष की पुरानी श्रोर मजबूत फर्मों में से यह एक है। इसकी

मेसर्स नागरमल पोदार—करांची, आभोरमण्डी। मेसर्स सोनीराम जीतमल-कलकत्ता, वराकर ।

#### मेसर्स प्रतापचन्द छोगमल

आप लोग बीकानेर निवासी श्रोसवाल समाज के धाड़ीवाल सङ्जन हैं। श्राप जैन श्वैता-म्बर सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग सम्बत् १९०५ के सेठ प्रतापचंद जी तथा छापके भाई सेठ लक्ष्मीचन्द्जी ने छाकर नागपुर में उपरोक्त नाम से की और छपना व्यापार श्रारम्भ किया । उस समय इस फर्म पर किराने का व्यापार किया गया और ज्यों ज्यों फर्म ने जन्नति की त्यों २ किराने के अतिरिक्त सोना चाँदी का काम और साथ ही साहूकारी लेन-देन का काम किया गया फलतः फर्म उन्नति की ओर त्रमसर हुई। और यही कारण है कि वर्तमान में इस फर्म पर साहकारी लेनरेन, गिरवी और पुलगाँव की मिल की एजेन्सी का काम होता है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ करनीदानजी धाड़ीवाल हैं आपके तीन पुत्र हैं बावू रतन-लालजी धाड़ीवाल, वावू केशरीचन्द धाड़ीवाल तथा बाबू सूरजमलजी धाड़ीवाल । अभी सब लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स प्रतापचन्द छोगमल रे पुलगाँव मिल की सोल एजेन्सी है। यहाँ महाजनी लेनदेन तथा इतवारी वाजार, नागपुर मेसर्स प्रतापचन्द छोगमल । इतवारी वाजार, नागपुर मेसर्स प्रतापचन्द छोगमल (

पुलगाँव जि॰ वर्घा

गाँठ गिरवे का काम होता है।

यहाँ पर पुलगाँव मिल का माल निक्री होता है।

यहाँ पुलगाँव मिल की एजेन्सी है।

#### मेसर्स बुलाखीदास गोपालदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गोपालदासजी मोहता हैं। आपका हेड आफिस हिंगन-घाट में है। वहाँ यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है। इस फर्म के पास कई जिनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अकोला में इस फर्म का एक मिल भी चल रहा है। इसका





]स्व॰ रायसाहब रेखचंद जी मोहता। (भोखमचंद 🎲 🌎 [ सेठ गोपालदास जी मोहता। (भीखमचद• रेखचंद ) हिंगन घाट

ENERGY OF ST रेखचंद ) हिंगनघाट



भार. एस. रेख चंद्र गोपालदास स्पीनिंग एग्ड त्रीविंग मिहस अभोला

साहुकारी लेन-देन और हुण्डी-चिट्ठी का काम भी श्रारम्भ किया जो यह फर्म आज भी पूर्ववत करती जा रही है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ चम्पालालजी हैं। सेठ जोहारमलजी का स्वर्गवास सम्वत् १९६६ में हुआ अतः आपके बाद फर्म का संचालन आपके भाई सेठ छोगालालजी करते रहे। सेठ छोगालालजी का स्वर्गवास सम्वत् १९८२ में हुआ। तब से फर्म का संचालन सेठ जोहार-मलजी के पुत्र सेठ चम्पालालजी करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

मेसर्स काळ्राम वच्छराज नवी शुक्रवारी वाजार नागपुर मेसर्स काळ्राम वच्छराज इतवारी वाजार नागपुर मेसर्स जोहारमल छोगालाल हुग C. .P

यहाँ हेड ऑ फ़िस है। तथा श्रनाज और श्राढ़त तथा हुण्डी चिट्ठी का काम होता है। यहाँ गल्ले का न्यापार होता है। श्रीर गल्ले की आढ़त का काम है। गल्ला, आढ़त और हुण्डी चिट्ठी का काम होता है।

#### मेसर्स नैनसुख कनीराम

इस फर्म का हेड ऑफिस कामठी है। यहां यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ मोहनलालजी तथा गौरीशंकरजी हैं। आप दोनों का हिस्सा है। इस फर्म की और भी कई स्थानों पर शाखाएं हैं। इसका विशेष परिचय इसी मंथ के इसी भाग में कामठी में दिया गया है। यहां यह फर्म गल्ले का व्यापार करती है। इसका पता इतवारी वाजार नागपुर है।

#### रामप्रताप गनेशराम

इस फर्म का हेड श्रॉकिस जालना (निजाम-स्टेट) है इसके वर्तमान मालिक सेठ राधा कृष्णजी एवं सेठ गोपीकृष्णजी हैं। इसकी और भी स्थानों पर शाखाएं हैं। इसका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ में जालना में दिया गया है। यहां इस फर्म पर गल्ले का व्यापार होता है। इसका पता इतवारी बाजार नागपुर है।

वधी—मेसर्स रेखचंद गोपालदास

यहां श्रापकी जीनिंग श्रौर प्रेसिंग फैक्टरी है।

गोंदिया-श्रीगणेश त्राईल एण्ड राईस मिल

यहाँ इस नाम से आपका कारखाना है। तथा बुलाखीदास गोपालदास के नाम से मिल के कपड़े की बिक्री का काम होता है।

अकोला—राय साहब रेखचंद गोपालदास स्पिनिंग विविंग मिल्स यह आपका प्रायव्हेट कपड़े का मिल है। इसमें ४५८ ॡम्स और २२५०० स्पेंडिल्स हैं।

नागपूर—मेसर्स बुलाखीदास गोपालदास इतवारी यहाँ वैंकिंग, हुंडी-चिट्ठी साहुकारी लेन-देन तथा कपड़े का न्यापार होता है।

#### दी० आर० एस० रेखचंद मोहता मिल

इस मिल के वर्तमान मालिक सेठ मथुरादासजी मोहता हैं। पहले आपकी फर्म पर मेसर्स भिखनचंद रेखचंद मोहता नाम पड़ता था मगर करीब ५—६ माह से इसके मालिक लोग अलग अलग हो गये। तब ही से यह मिल सेठ साहिब के पार्ट में आयी। इस मिल का कपड़ा मजबूत, सुन्दर और महीन होता है। विशेषकर सी० पी० में इस मिल के कपड़े की खपत होती है। इस फर्म का विशेष परिचय इसी प्रन्थ के प्रथम भाग में बीकानेर में दिया गया है।

#### कॉटन मरचेंद्स

#### मेसर्स खुशालचन्द गोपालदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ जमनादासजी मालपाणी हैं। श्रापका हेड श्राफिस जबलपुर में है। इस फर्म की और भी कई स्थानों पर शाखाएँ हैं। इसका विस्तृत परिचय चित्रों
सिहत इसी प्रन्थ के प्रथम भाग में पेज नं० ४० में दिया गया है। यहाँ यह फर्म काटन का
ज्यापार करती है। इसका यहाँ जीन और प्रेस भी है।

|        |                                                                                       |          |                      |                                                                                                                  | *************************************** |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| मेसर्स | नागरमल विशनद्याल                                                                      | इतवारी   | मेसर्स               | घासीराम मूलचन्द                                                                                                  | इतवारी                                  |
| 77     | नित्यानंद अगरवाला                                                                     | ,, (उलन) | 7,                   | जमनाधर पोद्दार                                                                                                   | 75                                      |
| "      | बुलाखीदास गोपालदास                                                                    | ,,       | 77                   | द्शरथ ढोंडवा                                                                                                     | "                                       |
| दी     | विद्भी मिल क्लॉथशाप                                                                   | 7;       | 97                   | नैनसुख कनीराम                                                                                                    | 37                                      |
| दी     | माडल मिल् क्लॉथशाप                                                                    | "        | "                    | नानजी नागसी                                                                                                      | 55                                      |
| मेसर्स | म्थुरादास गिरधरदास                                                                    | 17       | 77                   | भोला गनेश                                                                                                        | 73                                      |
| ,,     | मोतीलाल राधाऋष्ण                                                                      | ,,       | "                    | मूलजी देवजी                                                                                                      | "                                       |
| "      | सूरजकरन गनेशराम                                                                       | ".       | 77                   | मन्तू रामप्रसाद                                                                                                  | "                                       |
| "      | हाजी करीम नूरमहम्मद                                                                   | "        | "                    | रायचन्द नारायण                                                                                                   | "                                       |
| 77     | हाजी रहीमतुल्ला नूरमहम्म                                                              | द ,,     | 79                   | हनुमान काल्राम                                                                                                   | 77                                      |
|        | सूत के व्यापारी                                                                       |          |                      | **************************************                                                                           |                                         |
| मेसर्स | कासम हाजी अन्दुरुला                                                                   | इतवारी   |                      | किराने के व्यापा                                                                                                 | री                                      |
| 33     | ठाकुरदास चन्द्रभान                                                                    | "        | मेसर्स               | आदम लतीक कासम                                                                                                    |                                         |
| "      | तुलसीदास भिक्लूलाल                                                                    | ,,       | ,,                   | अब्दुल लतीफ हासम                                                                                                 |                                         |
| "      | हाजी करीम नूरमहम्मद                                                                   | "        | ,,                   | आद्मजी मूसा उस्मान                                                                                               |                                         |
| 77     | हाजी हसन दादा                                                                         | "        | 77                   | कालकाप्रसाद हरदेवदास                                                                                             | r                                       |
|        |                                                                                       |          | >7                   | खन्नूलाल गरीवदास                                                                                                 |                                         |
|        | रंग के व्यापारी                                                                       |          | 77                   | जगजीवन तुलसीदास                                                                                                  |                                         |
| मेसर्स | तैय्यव अलि वदरुद्दीन                                                                  | वसराई    | ,,,                  | रामदेव गनेशराम                                                                                                   |                                         |
| 37     | माधौराम मिएलाल                                                                        | इतवारी   | "                    | लतीफ़ हाजी कासम इस                                                                                               | क                                       |
| "      | हाजी हसन दादा                                                                         | "        |                      | Opposition and the                                                                                               |                                         |
| "      | हाजी करीम नूर                                                                         | "        |                      | नागपुरी कपड़े के व्य                                                                                             | गापारी                                  |
| "      | पेपर एण्ड स्टेशनर<br>अब्दुल हुसेन कीकाभाई<br>निसार अलि हैदर अलि<br>गल्ले के व्यापार्र | इतवारी   | 77<br>71<br>77<br>77 | तुलसीराम जाख्राम<br>भारमल भागीरथ<br>भेरुवक्ष मोहनलाल<br>राधाकिशन किशनराम<br>रामनाथ रामरतन<br>सुन्दरसाहु गंगासाहु |                                         |
| मेससं  | काल्राम बच्छराज इत                                                                    | वारा     | 77                   | 2.47748 Auto 8                                                                                                   |                                         |

मेसर्स रा०ब० नरसिंहदास जानकीदास

वकिंग, श्राइलसीड़ एवं आढ़त का काम होता है।

मेसर्स प्रयागदास नरसिंहदास वणी जि॰ यवतमाल

वेंकिंग का काम और जीनिंग, प्रेसिंग, फेक्टरी है। तथा श्राईलसीड का न्यापार होता है।

#### क्काथ मरचेण्द्स

#### मेसर्स चुनीलाल चाँदमल

आप लोगों का आदि निवास-स्थान अजमेर हैं। आप लोग खण्डेलवाल जैन श्रावक सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग १०० वर्ष पूर्व सेठ छवीलचन्दजी ने देश से आकर की थी और हिंगनघाट में अपना ज्यापार आरम्भ किया था। आपके बाद आपके पुत्र सेठ चुन्नीलालजी ने फर्म का संचालन किया। आपने अपनी फर्म पर कपड़े का ज्यापार आरम्भ किया था। जो अभी तक यह फर्म कर रही है। लगभग सम्वत् १९३६ में आपका स्वर्गनास हुआ। आपके यहाँ सेठ चांदमलजी गोद आये। आपने अपने समय में फर्म का संचालन किया। आपके यहां सेठ निहालचंदजी गोद आये और वर्तमान में आप ही फर्म का प्रधान रूप से संचालन करते हैं। इस फर्म की विशेष रूप से सेठ निहालचन्दजी के द्वारा ही अधिक उन्नति हुई। आपने ही फर्म के प्रधान ज्यवसाय को बढ़ा कर महाजनी लेन देन के काम को अधिक उत्तेजन दिया।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— मेसर्स चुन्नीलाल चाँदमल हिंगनघाट C. P.

वहाँ कपड़ा और महाजनी लेन-रेन का काम होता है।

#### मेसर्स मोतीराम नंदराम

आप लोग आदि निवासी पर्वतसर (जोधपुर) के हैं। आप लोग माहेश्वरी वैश्य समाज के भांगड़िया सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग ६० वर्ष पूर्व सेठ मोतीरामजी ने हिंगन-घाट में की थी। श्रारम्भ में इस फर्म पर कपड़े का काम किया गया था जो यह फर्म वर्तमान समय में भी प्रधान रूप से कर रही है।

इस फर्म के संस्थापक सेठ मोतीराम जी के बाद श्रापके पुत्र सेठ नंदरामजी ने फर्म का

इस फर्म का काम सेठ नैनसुखजी के बाद आपके पुत्र सेठ हीरालालजी ने संचालित किया। आपका स्वर्गवास सन् १९२३ ई० के लगभग हो गया तब से फर्म को सेठ गौरीशङ्करजी खण्डे-वाल संचालित करते हैं।

इस फर्म में सेठ गौरीशंकरजी का हिस्सा है। आपके पिता सेठ गोविन्दरामजी लगभग ६५ वर्ष पूर्व इस फर्म के भागीदार हुए थे तब से छाप लोगों का बरावर सामा चला आ रहा है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक स्व० सेठ हीरालोलजी के पुत्र बाबू मोहनलालजी जो अभी नावालिंग है तथा फर्म के हिस्सेदार सेठ गौरीशंकरजी हैं।

इस फर्म पर वर्तमान में गल्ला तथा कमीशन एजन्सी का व्यापार प्रधान रूप से होता है। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

(१) कामठी-मेसर्स नैनसुख कनीराम लाला श्रोली यहाँ फर्म का हेड ऑफिस है तथा गला श्रौर कमी-शन एजेण्ट का काम होता है। (२) नागपुर-मेसर्स नैनसुख कनीराम होता है। इतवारी वाजार (३) तुमसर ( भण्डारा )—मेसर्स } अनाज और आढ़त का काम होता है। (४) गोंदिया-मेसर्स नैनसुख कनीराम | अनाज श्रौर आढ़त का न्यापार होता है। (५) राजनॉंदगॉंव—मेसर्स नैनसुख कनीराम अनाज श्रौर श्राढ़त का न्यापार होता है। (६) रायपुर-मेसर्स नैनसुख कनीराम गंज बाजार अनाज श्रौर आढ़त का न्यापार होता है।

#### मेसर्स वंसीलाल अवीरचन्द रायवहादुर

इस फर्म का हेड अॉ फिस कामठी में है। यह फर्म भारतवर्ष की मारवाड़ी फर्मों में अपना बहुत ऊँचा स्थान रखती है। इसके वर्तमान संचालक सेठ सर विशेशरदासजी डागा हैं। इस फर्म पर बैंकिंग का व्यापार प्रधान रूप से होता है। इसकी बहुत सी शाखाएँ हैं। यहाँ की फर्म पर भी वैंकिंग हुंडी चिट्ठी एवं महाजनी लेन-देन का काम होता है। यहाँ इसका तार

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स रायमल मगनमल हिंगनघाट C. P.—यहाँ कपड़ा-महाजनी लेन देन तथा जमीदारी का काम होता है।

मेसर्स चन्दनमल धनराज धारावार (जि॰ यवतमाल)—कपड़ा और महाजनी लेन-देन का व्यापार होता है।

मेसर्स हीरालाल हजारीमल वणी (यवतमाल)—कपड़ा और महाजनी का व्यापार होता है। सेसर्स धनराज तखतमल पोहना जि० वर्धा—यहाँ महाजनी का काम होता है। सेसर्स पोखराज कोचर हिगनघाट—कपड़े का काम होता है।

#### मेसर्स श्रीराम चतुर्भुज मोहता

इस फर्म के मालिक बीकानेर निवासी माहेश्वरी समाज के मोहता सज्जन हैं। करीव ८५ वर्ष पूर्व सेठ श्रीरामजी श्रीर चतुर्भुजज़ी मोहता ने इसे स्थापित किया, और श्रापही दोनों सज्जनों के हाथों से व्यवसाय वृद्धि हुई। आपके यहाँ सेठ प्रेम सुखदासजी दत्तक आये। श्रापने ३५ वर्षों तक फर्म का काम संचालित किया। श्राप बड़े दृढ़ संकल्पी, उदार एवं कप्टसहिष्णु थे। श्रापके यहाँ श्रीयुत बद्रीनारायणजी मोहता दत्तक आये। आपही वर्तमान में इस फर्म के मालिक हैं। आप सुधार प्रेमी एवं देशभक्त सज्जन हैं। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। हिंगनघाट—मेसर्स श्रीराम चतुर्भुज मोहता—इस फर्म पर इजारदारी मालगुजारी व वैक्किंग का कारवार होता है।

#### मेसर्स रामकरन हनुमानवक्स शारदा

इस फर्म के मालिक वड़ी खाँदू (जोधपुर राज्य) के छादि निवासी हैं। आप लोग माहेश्वरो समाज के सारदा सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना सम्वत् १९३६ में सेठ शिव- नारायणजी शारदा ने स्वदेश से छाकर हिंगनघाट में सेसर्स शिवनारायण रामकरन के नाम से की छौर कपड़े का न्यापार आरम्भ किया। कुछ समय में ही फर्म को छन्छी सफलता मिली। सम्वत् १९७२ में इसके मालिक छलग २ हो गये। छतः सेठ शिवनारायणजी के छाता सेठ रामकरनजी के पुत्र सेठ रामदीनजी अपना न्यापार मेसर्स रामकरन रामदीन के नाम से करने लगे। छौर संवत् १९७५ में सेठ रामकरनजी के पुत्र सेठ हनुमारवक्सजी ने छपना स्वतन्त्र काम मेसर्स रामकरन हनुमानवक्स के नाम से खोला।

# भारतीय व्यापारियों का परिचय - कें (तीसरा भाग)



स्व॰ सेठ हीरालालजी ( नैनसुख कनीराम ) कामठी



स्व॰ सेठ मोतीलालजी चाण्डक ( बुलीदान मोतीलाल ) काटोल



सेठ गौरीशङ्करजी ( नैनसुख कनीराम ) कामठी



बावू कस्तूरचन्द्रजी ( कस्तूरचन्द किशनलाल ) काटोल

#### मेसर्स राममताप रामदेव

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ राधाकृष्णजी एवं सेठ गोपीकृष्णजी हैं। इस फर्म का हेड ऑफिस जालना (निजाम-स्टेट) में है। यहाँ यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। इसकी और भी कई स्थानों पर शाखाएँ हैं। जिनका विशेष वर्णन इसी भाग में हैदराबाद के पोर्शन में दिया गया है। यहाँ यह फर्म बैंकिंग एवं लेनदेन का न्यापार करती है।

#### कारोन

सी० पी० प्रांत के नागपुर जिले का अपने ही नामकी तहसील का यह हेड कार्टर है। यह जाम नदी के किनारे बसा हुआ है। नागपुर यहाँ से ३६ मोल की दूरी पर स्थित है। नदी के दूसरे किनारे का बुधवारा नामक देहात इसीमें मिला लिया गया है। यहाँ के पुराने किले का भग्नावशेष और बहुत समय पहिले बने हुए पुराने मंदिर की कारीगरी के निशान स्थव भी शहर में मौजूद हैं। काटोल में म्युनिसिपेलिटी नहीं है। मगर यहाँ की सफाई और सेनिटेशन के लिये टाउनफंण्ड नामक एक फंड है उससे खर्च किया जाता है।

यह इस प्रांत का आवश्यकीय काटन का मार्केट है। यहाँ करीव ६ जीतिंग और ३ प्रेसिंग फ्रेक्टिरियाँ हैं। यहाँ की पैदावार में विशेष कर कपास ही है और यही यहाँ से वाहर जाता है। यहाँ के आम भी मशहूर हैं मगर वे इधर ही इधर खप जाते हैं। इसके अतिरिक्त मूँग, उड़द, जबरी भी यहाँ से बाहर जाती है।

व्यापारिक सुविधा के लिये आजकल यहाँ से मोटरें भी रन करती हैं। यह स्थान जी॰ आई॰ पी॰ रेल्वे की इटारसी नागपुर सेक्शन पर अपने ही नामके स्टेशन के पास बना हुआ है।

#### मेसर्स खुशालचन्द गोपालदास

इस फर्म का हेड आफिस जबलपुर में हैं। इसके वर्तमान मालिक सेठ जमनादासजी माल-पाणी हैं। इसकी कई स्थानों पर ब्रांचेज तथा काटन जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियाँ हैं। यहाँ भी इसकी जिनिंग फैक्टरी है तथा रूई का व्यापार होता है। इसका विशेष परिचय चित्रों सिहत इसी प्रन्थ के प्रथम भाग के वम्बई विभाग के पृष्ठ नं० ४० में दिया गया है।

#### चाँहा

यह स्थान निजाम स्टेट और सी० पी० प्रान्त के बीच में स्थित है। इसका इतिहास पुराना है। पहले इस स्थान पर गोंड़ लोगों का अधिकार था। कई वर्षों तक इनके वंशज इसके आस-पास के स्थान पर राज्य करते रहे। चाँदा उस समय उनकी राजधानी थी। आज कल भी उन लोगों की बनाई हुई कई प्राचीन वस्तुएँ मौजूद हैं। उनमें से विशेष प्रसिद्ध यहाँ का किला एवं शहर के चारों ओर बनी हुई चहारदिवारी हैं।

यहाँ होने वाले व्यापार में कपास, कोयला आदि प्रधान हैं। यहाँ की पैदावर अरंडी, अलसी, तिल्ली, कपास, ज्वारी, चाँवल, गेहूँ और घी है। गेहूँ यहाँ कम पैदा होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोयले की खानें भी हैं जिनसे कोयला निकाला जाता है तथा पीली मिट्टी भी यहाँ बहुत होती है। यह मिट्टी रँगने एवं द्वाइयों के काम में आती है।

बाहर से त्राने वाले माल में किराना, कपड़ा, चाँदी, सोना, बिल्डिंग मटेरियल्स आदि हैं। यह स्थान जी० त्राई० पी० रेल्वे की वर्धी एवं बलारशाह वाली लाइन का स्टेशन है। यहाँ से बी० एन० त्रार० की छोटी लाईन नागपुर तक गई है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

#### मेसर्स अमरचन्द अगरचन्द

इस फर्म के नालिक ओसवाल वैश्य समाज के बीकानेर के निवासी सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ करीब १०० वर्षों से व्यापार कर रही है। इसकी स्थापना सेठ अमरचन्द्जी के द्वारा हुई। श्रापको यहाँ के गौड़ राजा नागपुर से यहाँ लाये थे। आपके पश्चात् फर्म के संचालन का भार आपके पुत्र सेठ श्रमरचन्दजी ने किया। श्रापके समय में इस फर्म की बहुत उन्नति हुई।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक अमरचन्दजी के पुत्र सेठ सिद्धकरणजी हैं। फर्म का संचा-लन आपके पुत्र सेठ चेतकरनजी करते हैं। आप नवयुवक हैं। यहाँ की प्रायः सभी सार्वज-निक संस्थाओं में आपका हाथ है।

#### **建想**

वधा सी० पी० प्रांत के अपने ही नाम के जिले का हेड कार्टर है। यह इस जिले का प्रधान व्यापारिक स्थान है। कॉटन की तो यह बहुत बड़ी मण्डी है। यहाँ से सालाना बहुत सा कपास एवं रुई बाहर जाती है। कई जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों के होने से यहाँ के व्यापारियों को रुई लोढ़ने एवं उसकी गाँठों बँधवाने में बड़ी सहूलियत है।

यह स्थान जी० त्राई० पी० रेलवे की भूसावल-नागपुर ब्रांच का एक वड़ा स्टेशन है। यहाँ से एक और लाईन बलारशाह तक गई है।

यहाँ म्युनिसिपेलिटी है और उसका अच्छा प्रवन्ध है। रुई का सौदा सब काटन मार्केट में होता है। जहाँ मौसिम में रोजाना सैकड़ों गाड़ियाँ कपास की आती हैं।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

#### बैंकर्स एगड कॉटन मरचेंद्स

#### मेसर्स जगनीराम प्रेमस्रख

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान लक्ष्मणगढ़ (जयपुर) है। आप अप्रवाल जाति के वांसल गौत्रीय वजाज सज्जन हैं। वर्धा में सेठ प्रेमसुखदासजी करीव ५५ वर्ष पूर्व आये ख्रीर अपना कारवार शुरू किया। ख्राप संवत् १९५६ में स्वर्गवासी हुए। आपके पश्चात ख्रापके पुत्र सेठ रुक्मानन्दजी के हाथों से इस फर्म के कारवार की उन्नति हुई। ख्राप कुछ समय पूर्व वर्द्धा न्यु० कमेटी के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। ख्रापके पुत्र का नाम श्री सत्य-नारायण्जी है। इस फर्म का ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वर्द्धा—मेसर्स जगनीराम प्रेमसुख । यहाँ पर आपकी जीनिंग फेक्टरी है तथा रुई का (T. A. Rukmanand) व्यापार होता है।
पुलगाँव—मेसर्स प्रेमसुखदास रुक्मानन्द—यहाँ रुई का कारोबार होता है।

#### जाबलपूर

यह स्थान जी० ऋहि० पी०, ई० आइ० ऋार० ऋौर वी० एन आर तीनों रेलवे का जंक-शनहै। मध्य प्रांत के बड़े २ शहरों में इसकी गिनती है। ई० ऋाइ० ऋार० की लाईन ऋलाहाबाद से यहाँ तक ऋाती है। दूसरी जी० ऋाई० पी० यहाँ से छुक्त होकर इटारसी तक गई है। वहाँ वह मेन लाईन में जा मिलती है। तथा बी० एन० आर० की छोटी लाईन यहाँ से बालाघाट होती हुई गोंदिया एवं नैनपुर होती हुई छिंदवाड़ा तक गई है। यहाँ से सागर, दमोह को मोटरें भी जाती हैं। कभी २ सिवनी तक भी यहाँ से मोटर का प्रबंध हो जाता है। तीनों रेल्वे का जंकशन होने से यहाँ रेल्वे में काम करने वाले बहुत से व्यक्ति रहते हैं। रेल्वे से एक मील के करीब में बस्ती है। स्टेशन के पास ही यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ गोकुलदासजी की एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है।

यहाँ का प्रधान व्यापार विड़ी का है। इसके पश्चात् सूत एवं साड़ियों के व्यापार का नम्बर है। श्चास पास के देहाती लोग यहाँ से सूत ले जाते हैं तथा साड़ियाँ बुन कर लाते हैं। यहीं साड़ियाँ यहाँ के व्यापारियों के द्वारा वाहर जाती हैं। यहाँ की साड़ियाँ सुन्दर श्रीर मजबूत होती हैं। इसके सिवा विड़ी के लिये तो यह शहर भारतवर्ष में मशहूर हो गया है। जिसमें खास कर "शेर छाप" का नाम तो बहुत ही मशहूर है। इसका तथा यहाँ के वीड़ी के व्यापारियों का विशेष जिक्र आगे किया जायगा। इसके श्रतावा यहाँ मेसर्स मौजीलाल एण्ड संस नामक फर्म ने हाथ के काम में याने रवर मोहर, ब्रास वक्स वगैरह की दस्तकारी में श्रच्छा काम किया है।

कल-कारखानों में यहाँ एक राजा गोकुलदास काटन मिल नामक कपड़े का मिल है। यह आजकल गुजराती सज्जन के हाथ में है तथा एक लकड़ी का मिल जिसका नाम राजा गोकुलदास सा मिल है नया खुला है। यह मिल भारत के लकड़ी के मिलों में अपना ऊँचा स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त २ पाटेरी वर्क्स हैं। जहाँ मिट्टी के सुन्दर बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ एक छोटा, तेल का मिल भी है।

यहाँ के प्रधान व्यापारिक स्थान जवाहरगंज, जिसे पहले लाईगंज कहते थे, गोविंदगंज,

#### हीरालाल रामगोपाल

इस दुकान का स्थापन संवत १९२६ में वद्धी में सेठ हीरालालजी गनेड़ीवाला के हाथों से हुआ। आपका हेड आफिस बम्बई है। संवत १९६९ तक यह फर्म मेसर्स वच्छराज जमनालाल के साथ कामकाज करती रही। उसके पश्चात अपनी पुरानी जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरी वच्छराजजी सेठ की फर्म को देकर इस दुकान के मालिकों ने अपनी नई जीन प्रेस फेक्टरी खोली। इस दुकान पर श्री वंशीलालली गोरखरामजी संवत् १९३८ से मुनीमात करते हैं। यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित समभी जाती है। इस फर्म का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत इस प्रन्थ के प्रथम विभाग में पृष्ठ १०३ में वस्वई विभाग में दिया गया है। यहाँ का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वर्द्धा —मेसर्स हीरालाल रामगोपाल T. A. Honour.

यहाँ इस फर्म की जीन प्रेस फेक्टरी है। तथा कॉटन और बैङ्किंग का कारबार होता है।

## क्काथ मरचेंट्स

### मेसर्स जमनाधर पोदार

इस फर्म का हेड आफिस नागपुर है। इसके व्यवसाय का परिचय मालिकों के फोटो सहित इस प्रन्थ के द्वितीय भाग में कलकत्ता-विभाग में दिया गया है। वद्धी में इस फर्म की टाटा संस लिमिटेड की मिलों का कपड़ा वेंचने की एजंसी है।

# मेसर्स विसेसरलाल गोविंदराम

इस फर्म के मालिक लक्ष्मणगढ़ (शेखावाटी) निवासी अप्रवाल वैश्य समाज के सिंहल गौत्रीय सज्जन हैं। करीब ५० वर्ष पूर्व इस दुकान का स्थापन सेठ हरदत्तरायजी और सेठ विसेसरलालजी दोनों भ्रातात्रों ने किया। आरम्भ से ही आपके यहाँ कपड़े का व्यवसाय होता श्रा रहा है। सेठ हरदत्तरायजी के पुत्र सेठ गोविन्दरामजी भी फर्म के न्यापार-संचालन में भाग लेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वर्द्धा—मेसर्स विसेसरलाल गोविन्दराम—यहाँ कपड़े का कारबार होता है। वर्द्धा—मेसर्स विसेसरलाल गोविंदराम—इस नाम से गल्ले की तिजारत होती है।

## सवाई सिंघई भवानीमसाद चेत्लाल

आप लोग बुन्देलखण्ड (पन्ना) राज्य के रहनेवाले हैं। वहाँ पर आपके पूर्वज उच्च पदाधिकारी थे, अतः यह वंश पोद्दार के नाम से विख्यात है। इस वंश में माड़न परमसुख सिंघई प्रसिद्ध हो गये हैं आप राजा की अप्रसन्नता के कारण जवलपुर आये और साथ में हीरे की प्रतिमा लाये थे जो यहाँ के हनुमानलाल के मंदिर में स्थापित की थी।

सब से प्रथम माइन परमसुख सिंगई के नाम से यहाँ सभी प्रकार का कारवार होता था। इस प्रकार ज्ञारम्भ होकर वर्तमान उपरोक्त नाम से स० सिं० भवानीप्रसाद चेतूलाल नाम पड़ा। यह समय ७५ वर्ष पूर्व का है जब चेतूलालजी ने ज्ञपना काम स्वतन्त्र चलाया। आपने महाजनी वैंकिंग ज्ञौर जमीदारी का काम अच्छी तरक्की से चलाया। ज्ञापके वाद आपके सुपुत्र सेठ भोलानाथजी ने काम सम्हाला ज्ञौर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। आपने अपने प्रथम पुत्र स्व० कस्तूरचंदजी के नाम से कस्तूरचन्द हितकारिणी हाईस्कूल की स्थापना कराई तथा अपने पूर्वजों के मन्दिर हनुमानताल में सोने की पच्चीकारी का देखने योग्य कार्य्य कराया। उसीमें ज्ञपने पूर्वजों की लाई हुई हीरे की प्रतिमा भी ज्ञापने विराजमान की। ज्ञापका स्वर्गवास २०-४-१९१८ में हुज्ञा। उस समय आपके एकमात्र पुत्र स० सिं० रतनचन्दजी की अवस्था ९ वर्ष की थी। ज्ञतः आपकी शिक्षा-दीक्षा तथा फर्म की सारी स्टेट का प्रवन्ध संचालन ज्ञापकी माता श्री स० सिं० राजरानी के हाथ में आया।

वर्तमान में स० सिं० रतनचन्दजी की अवस्था २० वर्ष की है। अतः स्टेट का भार आप १ वर्ष बाद यहण करेंगे। आप बड़े होनहार हैं अतः अब भी स्वयं सब काम में अच्छी दिलचस्पी रखते हैं और स्वयं सब काम देखने लग गये हैं। इस काम में आपके पर्सनल मैनेजर सिंगई मौजीलालजी नरसिंहपुर निवासी बड़े अनुभवी हैं और आपको संचालन कार्य्य में अच्छा सहयोग देते हैं।

वर्तमान में इस फर्म के सरकारी तौर पर गार्डियन राय० स० भग्यालालजी तिवारी जबलपुर हैं।

आपकी जमीदारी १३ गाँवों में है जो जवलपुर जिले में हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मेसर्स स० सि० भवानीप्रसाद चेत्लाल, लार्डगंज जबलपुर । यहाँ वैंकिंग और जमीदारी का बहुत बड़ा काम होता है। गल्ले के व्यापारी और आढ़तिया भूथालाल गनेशनारायण तुलसीदास लीलाधर एन० केन्ना, विसेसरलाल गोविंदराम मोतीलाल परमानंद वल्लभदास फतेचंद हाजीदाउद उसमान

#### किराना के व्यपारी

माणिकचंद प्रेमजी वल्लभदास फतेचंद हासम कासम हाजीदाउद उसमान

## जनरल मरचेंट्स

श्रव्हुल हुसेन ईसाजी श्रादमजी नत्थूभाई इस्माइलजी ईसाजी काले एण्ड संस कादरभाई रज्जवश्रली अकनरी शाप कृष्ण फार्मेसी (केमिस्ट) जेठमल द्वारकादास भय्यावंधु (मोटर, साइकल स्टोर्स) महम्मद भाई वोहरा लिवटी एण्ड कम्पनी (केमिस्ट)

#### विनोले के व्यापारी

खेराज हीरजी तुलसीदास लीलाधर

## रूई के व्यापारी

जगनीराम प्रेमसुख
वच्छराज एण्ड कम्पनी
विसेसरलाल गोविंद्राम
रंगनाथ श्रीनिवास
शिवनारायण लद्धड़
साधूराम तोलाराम
हेमराज रामिकशन
हीरालाल रामगोपाल

#### एजंसियाँ

गोसो कावृसी केसा (एजण्ट नरसिंहदास जानकीदास)
जापान कॉटन कम्पनी—एजण्ट वच्छराज कं०
पटेल व्रदर्स
टोयोमेन का केशा
फारवस केम्बिल
कं० रायली व्रदर्स

वालकट ब्रद्से सब एजंसी

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स हंसराज बख्तावरचन्द सदरबाजार जबलपुर यहाँ महाजनी लेनदेन, मकान तथा बँगले के किराये का काम होता है।

## चाँदी-सोने के व्यापारी

मेसर्स चौथमल चांदमल (भूरा)

आप लोग ( वीकानेर ) देशनोक के आदि निवासी हैं। पर लगभग १०० वर्ष पूर्व से यह परिवार जवलपुर में ही रहता है। सेठ परशुरामजी सबसे प्रथम देश से यहीं आये और इस प्रकार यह परिवार यहाँ बस गया। सेठ परशुरामजी के दूसरे भाई लोग सीवनी चले गये अतः जबलपुर में केवल आप ही ठहरे रहे। आपके स्वर्गवासी हो जाने के बाद आपके पुत्र सेठ चोथमलजी ने अपना स्वतन्त्र कार्य किया और आपके वाद आपके पुत्र चांदमलजी ने ६० वर्ष पूर्व इस फर्म की स्थापना उपरोक्त नाम से की। प्रथम आपने अपनी फर्म पर सोने, चांदी के व्यापार का काम आरम्भ किया। आप बड़े अनुभवी एवं व्यापारदक्ष थे अतः आपसे फर्म के काम को अच्छा उत्तेजन मिला। जिस प्रकार फर्म उन्नति करती गई उसी प्रकार अन्य प्रकार के व्यवसाय की बृद्धि की गई। आप बड़े प्रतापी महापुरुष थे आपने फर्म को अच्छी अवस्था पर पहुँचा दिया। आपका स्वर्गवास ७० वर्ष की आयु में सम्वत १९७९ को हुआ। आपके बाद फर्म का सारा कारवार आपके पुत्र बावू राजमलजी, ऋषभदासजी, बावू मोतीलालजी और बा० हीरालालजी ने संचालन किया जो आज भी कर रहे हैं।

वर्तमान में फर्म के मालिक सेठ राजमलजी, सेठ रिखभदासजी, बा० मोतीलालजी और बा० हीरालालजी भूरा है।

बा० मोतीलालजी सन् १९२१ से स्थानीय न्यूनिसिपैलिटी के सदस्य हैं तथा स्थानीय श्रीर भी सार्वजनिक संस्थाओं के श्राप सदस्य एवं संचालक हैं।

इस कर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

मेसर्स चोथमल चाँदमल सोना हाई बाजार जबलपुर T. A. Bhura सोना, चाँदी का थोक तथा फुटकर तथा चाँदी, सोने के सभी प्रकार के डिजाइन के जेवरात का व्यापार होता है महाजनी लेन-देन तथा गाँठ गिरों के काम भी यह फर्म करती है साथ ही स्थायी सम्पत्ति का भी काम होता है। तथा जवाहिरात और गहे का काम भी होता है।

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

मारतवर्ष के भिन्न २ स्थानों पर कई न्नांचेज हैं। यह फर्म विशेष कर बैंकिंग का व्यापार करती है। इसका विशेष परिचय चित्रों सिहत इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में बीकानेर शहर में दिया गया है। यहाँ इस फर्म का एक प्रायवेट कपड़े का मिल है। इस मिल का कपड़ा इस प्रांत में बड़ा प्रतिष्ठाप्राप्त समका जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कॉटन और बैंकिंग का व्यापार होता है। इस फर्म के अंडर में और भी छोटी शाखाएँ हैं।

### मेसर्स भिखनचंद रेखचंद

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान बीकानेर हैं। आप लोग माहेरवरी वैश्य समाज के मोहता सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना करीं १०० वर्ष पूर्व सेठ भिखनचंद्जी ने की थी। आपके २ पुत्र हुए, सेठ लखमीचंद्जी तथा सेठ रेखचंद्जी। सेठ भिखनचंद्जी के समय में इस फर्म की साधारण उन्नति हुई। पश्चात् सन् १९०५ में सेठ लखमीचंद्जी के पौत्र सेठ नरसिंह-दासजी अपना व्यापार अलग करने लगे। इस समय तक इस फर्म का संचालन-भार सेठ रेखचंद्जी सम्हालते रहे। आप बड़े व्यापार-कुशल, मेधाबी एवं सज्जन व्यक्ति थे। आपने अपनी व्यापार-चातुरी से फर्म की बहुत उन्नति की। आपने सन् १९०० में राय साहब रेखचंद मोहता स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स की स्थापना की। आपका स्वर्गवास सन् १९०५ में होगया है। आपके २ पुत्र हुए, सेठ बुलाखीदासजी तथा सेठ नरसिंहदासजी। इनमें से सेठ नरसिंह-दासजी सेठ लखमीचंद्जी के पुत्र सेठ प्रयागदासजी के यहाँ दत्तक चले गये। कुछ समय पश्चात् सेठ बुलाखीदासजी का स्वर्गवास होगया। आप के २ पुत्र हुए, सेठ मथुरादासजी और सेठ गोपालदासजी। आप दोनो सज्जन कई वर्षों तक अपना व्यापार व्वाईंट रूप से करते रहे। अभी कुछ माह पूर्व आप लोग अलग २ होगये हैं।

उपरोक्त फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गोपालदासजी हैं। आप नवयुवक एवं मिलनसार ज्यक्ति हैं। हाल ही में आपने अकोले का दी हुकुमचंद डालिमयां मिल खरीदा है। इस मिल में ४५८ ॡम्स और २२५०० स्पेडिंस्स हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

हिंगनघाट-मेसर्स भिखनचंद रेखचंद मोहता T. A. "Rekhachand" यहाँ फर्म का हेड आफिस है। तथा वैकिंग-हुंडी, चिट्ठी और साहुकारी देन-लेन का ज्यापार होता है। यहां आपकी एक जितिंग और प्रेसिंग फैक्टरी भी है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—
जबलपुर—मेसर्स शारदाप्रसाद फूलचन्द
सद्द्वाजार
T. A. Phulchand

वयापार होता है।

## सूत के व्यापारी

## मेसर्स भूरामल रामदयाल

आप लोग चुरु के रहने वाले श्रम्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। लगभग ६० वर्ष पूर्व जबलपुर में सेठ भूरामलजी ने उपरोक्त नाम से फर्म खोल सूत का व्यापार आरम्भ किया था। आपने श्रपनी फर्म का संचालन श्रच्छे ढंग से किया पर फर्म की विशेष उन्नति श्रापके पुत्र सेठ रामदयालजी के हाथों हुई।

वर्तमान में इस फर्म का संचालन सेठ रामद्यालजी के पुत्र सेठ तुलसीदासजी और सेठ राधाकृष्णजी करते हैं।

वर्तमान में यह फर्म प्रधानरूप से सूत का व्यवसाय करती है और साथ ही महाजनी लेन-देन और मकानात का काम भी होता है। अहमदाबाद के पास पेटलाद के दोनों कारखाने की, जहाँ रंगाई का काम होता है, यह फर्म एजेण्ट है।

मेसर्स भूरामल रामदयाल की धार्मिक कार्यों की त्रोर भी त्रच्छा त्रनुराग है और यही कारण है कि इसके मालिकों की ओर से जबलपुर के लार्डगंज में एक धर्मशाला बनी हुई है। नर्मदाजी के तीर खारीघाट पर भी इसकी ओर से धर्मशाला बनी हुई है।

सेठ भूरामलजी का देहावसान सम्वत् १९७४ में तथा सेठ रामदयालजी का सम्वत् १९६८ में हुआ।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स भूरामल रामद्याल, लार्डगंज जबलपुर रामस्याल स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्थान

मेसर्स भूरामल रामद्याल वयानाजार दमोह C. P. वहाँ कपड़ा, किराना और गल्ला का काम होता है।

### मेसर्स जमनाधर पोद्दार

इस फर्म का हेड आफिस नागपुर है। इसके वर्तमान मालिक सेठ जीवराजजी, नागरमलजी चौथमलजी खादि हैं। इस फर्म की इसी नाम से एवंम् सोनीराम जीतमल के नाम से बहुत सी शाखाएँ हैं। सब शाखाओं पर टाटा संस लि० की मिलों के बने हुए कपड़े का ज्यापार होता है। यह फर्म इन मिलों की सोल एजंट है। इस फर्म का विशेष परिचय चित्रों सहित हमारे इसी प्रन्थ के दूसरे भाग में कलकत्ता विभाग में दिया गया है। यहाँ यह फर्म बैंकिंग, हुंडी-चिट्ठी छौर काटन का ज्यापार करती है। आइत का काम भी इस फर्म पर होता है।

#### मेसर्स भीखमचन्द छखमीचन्द

आप लोगों का आदि निवास-स्थान वीकानेर है। आप लोग माहेइवरी वैश्य समाज के मोहता सज्जन हैं। इस परिवार के सेठ भीखमचन्दजी ने स्वदेश से हिंगनघाट आ उपरोक्त फर्म की स्थापना लगभग १०० वर्ष पूर्व की थी। सन् १९९५ में रेखचन्दजी की फर्म ने अपना फर्म अलग खोल लिया। और फर्म का संचालन सेठ नरसिंहदासजी करने लगे। आपको सरकार ने रायवहादुर के सम्मानसूचक पद से विभूषित किया था। आपका स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में आपके दत्तक पुत्र जानकीदासजी इस फर्म के मालिक हैं। आप अभी नावालिंग हैं।

इस फर्म में प्रधानतया बैंकर्स एण्ड लैण्ड लार्ड का काम होता है। इस फर्म की यहाँ एक जीतिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरी है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स भीखमचन्द लखमीचन्द हिंगनवाट जि॰ वर्धा C. P.

रा० व० नरसिंहदास जानकीदास वर्धा

मेसर्स प्रयागदास नरसिंहदास पुलगॉव (वर्धा)

मेसर्स प्रयागदास नरसिंहदास वरोरा ( चाँदा ) यहाँ फर्म का हेड च्यॉफिस है तथा बैंकिंग चौर लैण्ड लार्ड का काम होता है । यहाँ च्याप की जीनिंग चौर प्रेसिंग फैक्टरी है ।

रुई का व्यापार तथा बैंकिंग का काम होता है और जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरी है।

वैंकिंग, लैण्डलॉर्ड, जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरी एवं कॉटन का व्यापार होता है।

वैंकिंग, लैण्डलार्ड, जीनिंग प्रेसिंग फैंक्टरी एवं कॉटन और श्राइलसीड़ का व्यापार होता है।

२९

34

## भारतीय न्यापारियों का परिचयक्ष्क्री (तीसरा भाग)



स्व॰ सेंड भूरामलजी ( भूरामल रामद्याल ) जबलपुर



सेठ गोविन्ददासजी रावत (रामप्रसाद गंगाप्रसाद) जवलपुर

काम संचालित किया और फर्म की उन्नति की। आपके सम्वत् १९४८ में स्वर्गस्थ होने के बाद आपके पुत्र सेठ रघुनाथदासजी ने फर्म का संचालन किया पर संवत् १९६१ में आप भी स्वर्ग-वासी हो गये। अतः फर्म का संचालन आपके ज्येष्ठ पुत्र सेठ रामगोपालजी के हाथ में आया। आपने फर्म को अच्छी अवस्था पर पहुँचाया।

वर्तमान में आप ही फर्म के प्रधान संचालक हैं और आपकी अनुमित एवं देख-रेख में आपके दोनों आता सेठ मदनगोपालजी एवं सेठ रामचन्द्रजी फर्म के संचालन में योग देते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स मोतीराम नंदराम हिंगनघाट (वर्धा)—यहां कपड़े तथा सूत का काम होता है और साथ ही महाजनी लेन-देन तथा हुएडी-चिट्ठी का काम भी यह फर्म करती है।

मोतीराम नंदराम बालाघाट C. P. —कपड़े और महाजनी लेन-देन का काम होत है तथा यहाँ आपकी जमीदारों भी है।

रघुनाथदास मदनगोपाल चिमूर (जि॰ चांदा॰) C. P.—कपड़ा, सोना, चांदी, महाजनी लेन-देन का काम होता है।

रुपजी हीरालाल चांदा-यहां कपड़ा और सूत का ज्यापार होता है।

#### मेसर्स रायमल मगनमल

द्याप लोग हरसोर (मारवाड़ जोधपुर) के आदि निवासी हैं। आप लोग ओसवाल समाज के पोंचा मुथा सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना सम्बत् १९१६ के लगभग सेठ रायमलजी ने उपरोक्त नाम से कर कपड़े का व्यवसाय आरम्भ किया। आपका स्वर्गवास १९३६ में हुआ। आपके वाद आपके पुत्र सेठ मगनमलजी ने फर्म का संचालन-भार प्रहण किया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९७१ में हुआ। आपके वाद फर्म का कार्य सेठ चन्दनमलजी ने हाथ में लिया। आपने परिश्रम एवं व्यापार कौशल से फर्म को अच्छी उन्नत अवस्था पर पहुँचाया। फर्म की प्रधान उन्नति का श्रेय सेठ चंदनमलजी को ही है। आपकी व्यक्तिगत योग्यता ने फर्म को यहाँ की फर्मों में विशेष श्रेगी की अवस्था पर पहुँचा दिया है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ चंदनमलजी तथा आपके भाई धनराजजी तथा मगन-मलजी के पौत्र वावू पोखराजजी और धनराजजी के पुत्र वावू वंशीलालजी हैं।

इस फर्म का प्रधान संचालन सेठ चंदनमलजी तथा आपके आता सेठ धनराजजी करते हैं श्रीर आपकी देख-रेख में बाबू पौखराजजी एवम् वंशीलालजी भी फर्म के व्यापार-संचालन में योग देते हैं।

बा० परमानन्दजी दत्तक लिये गये हैं। इनकी आयु त्रमी ९ वर्ष के लगभग है अतः फर्म का संचालन सेठांनियों की देख-रेख में होता है।

इसका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—
जबलपुर—मेसर्स मोहनलाल हरगोविन्ददास जवाहर गंज 

Т. A. Biriwala

वयापार होता है।

#### सेवाई मौजीलाल एण्ड सन्स

आपलोग नरसिंहपुर निवासी दिगम्बर जैन समाज के सज्जन हैं। सेठ मौजीलालजी जी बड़े ही अनुभवी महानुभाव हैं। भारतव्यापी अमण करने के बाद आज से लगभग ८ वर्ष पूर्व आपने पुस्तकों का काम आरम्भ किया पर उसमें यथेच्छ सफलता न मिलने के कारण राष्ट्रीय तस्वीरों का काम आरम्भ किया और उसके बाद आपने अपने बड़े पुत्र अमृत-लालजी को मैद्रिक के बाद बम्बई के उम्बर कालेज में पास कराकर व्यापारिक क्षेत्र में लगाया। फलतः सुशिक्षित नवयुवक और अनुभवी संचालन दोनों के पारस्परिक सहयोग से अच्छा काम हुआ।

आपने सबसे प्रथम रबर स्टैम्प का काम किया और कुछ ही समय बाद इनग्रेविंग का काम आरम्भ कर सीलिंग बक्स साईन बोर्ड और स्टेम्प का काम प्रारम्भ और साथ ही चपरास आदि का काम किया गया और अन्त में लेटर्स ढालने, कारट तैयार करने, मोल्ड तयार करने आदि का काम होने लगा। आपके यहाँ प्रेस आदि का काम भी होता है।

वर्तमान में इसका संचालन वावू मौजीरामजी और आपके पुत्र बावू अमृतलालजी करते हैं। आपके भाई बावू गरीबदासजी मैनेजर, वर्क शाप हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स सं० मौजीलाल एण्डसन्स कमानिया जबलपुर रबर स्टैम्प, बैजेस हर वर्दी का सामान, चपरास, ब्रास-लेट सभी प्रकार के, सभी भाषाओं के ब्रासनेप, प्रेट, साइन बींड, ब्लाक, स्टील टाइज, इम्बासिंग आदि प्रिटिंग-मैटर नम्बर प्रेण्टस, स्पेश्रर पार्ट की हलाई का काम भी होता है।



सेठ सिधकरणजी गोलेखा ( अमरचंद अगरचंद ) चांदा



वावू चैनकरण जी गोलेखा ( अमरचन्द अगरचन्द ) चांदा



बादू वद्गीनारायणजी मोहता (श्रीराम चतुर्भुज ) हिंगनघाट



सेठ रामगोपालजी भांगडया ( मोतीराम नन्दराम ) हिंगनघाट



सेठ निहालचन्द्रजी डोमी ( चुन्नीलाल चांद्रमल ) हिंगनघाट

#### स्मार

सागर सी० पी० प्रान्त के अपने ही नाम के जिले का हेड़ कार्टर है। यह जी० ऋई० पी० रेलवे की बीना-करनी ब्रेंच पर ऋपने ही नाम के स्टेशन से आधा मील की दूरी पर वसा हुआ है। यहाँ का इतिहास पुराना है। जिसका परिचय यहाँ के बने हुए प्राचीन दुर्ग एवं शहरपनाह से मिलता है। सागर की बसावट ऊँची नीची साफ और लम्बी है।

व्यापारिक स्थान यहाँ पर मंडी, कटरा, बड़ा बाजार, जवाहरगंज छादि हैं। मंडी में गल्ले का व्यापार होता है। कटरा में किराना एवं कुछ जनरल मरचेंट्स की दूकाने हैं। बड़ा बाजार में कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त कटलरी, जनरल मरचेंट वगैरह भी इसी बाजार में हैं। जवाहरगंज में चाँदी-सोने का व्यापार होता है। सदर में फैन्सी वस्तुओं की इंगलिश तरीके की दुकानें हैं।

यहाँ होने वाले व्यापारों में गल्ला, वैंकिंग और कपड़ा प्रधान है। कपड़ा सब बाहर से इम्पोर्ट होता है। कपड़े के कई व्यापारी यहाँ निवास करते हैं। गल्ले में यहाँ की पैदाबार तिल्ली, रामितल्ली, जुवार, सरसों, चाँवल, गेहूँ, चना, महुआ, गुली, अलसी आदि हैं। यही यहाँ से बाहर जाते हैं। घी की भी यह अच्छी मंडी है। यहाँ से घी भी बहुत बाहर जाता है। सी० पी० के अच्छे २ स्थानों में इसकी गिनती होने से यहाँ का व्यापार अच्छा है। यहाँ से जबलपुर तक मोटर सर्विस भी रन करती है।

म्युनिसीपैलिटी का यहाँ अच्छा प्रबंध है। यहाँ धर्मशाला वगैरह भी अच्छी बनी हुई है। यहाँ का तालाब बड़ा सुन्दर और अच्छा बना हुआ है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है।

## मेसर्स कन्हैयालाल हुकुमचंद

यह फर्म करीव २७ वर्षों से गल्लेका व्यापार कररही है। इसका स्थापन सेठ कन्हैयालालजी के द्वारा हुआ। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पश्चात् इस फर्म का संचालन आपके पुत्र सेठ हुकुमचंदजी ने किया और वर्तमान में भी आप ही इसका संचालन कर रहे हैं। आपका मूल इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ हनुमानवक्सओ शारदा तथा आपके पुत्र बावू अमर-चंदजी, बाबू रतनलाल तथा बाबू घनश्यामजी हैं। फर्म का प्रधान संचालन सेठ हनुमानवक्स-जी शारदा करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— हिंगनघाट—मेसर्स रामकरन हनुमानबक्स—यहाँ कपड़ा, सूत, श्राढ़त और लेन-देन का व्यापार होता है।

#### च्यापारियों के पते

कॉटन मरचेंट्स-

मेसर्स जमनाधन पोद्दार

- ., वंशीलाल अवीरचंद रा० व०
- ,, भिखमचन्द् लखमीचन्द्
- ,, भिलमचन्द रेखचन्द दी रेखचन्द मोहता मिल मेसर्स साधुराम तोलाराम .. हरिचन्द बागमल

वैंकर्स—

मेसर्स चुत्रीलाल चाँद्मल

- " जमनाधर पोद्दार
- " फूलचंद सुगनमल
- ,, वंसीलाल अवीरचंद
- .. मनसाराम गनेशदास
- ,, रेखचंद मोहता
- ,, रायमंल मगनमल
- " लालचंद हीरालाल
- " हरिचंद अमोलकचंद
- ,, हरिचन्द वागमल

कपड़े के व्यापारी-

मेसर्स मोतीराम नन्दराम

मेसर्स रायमल मगनगल

- ,, रामकरन हनुमानबक्ष
- ,, रामदयाल रामचन्द्र
- ., रेखचन्द् कालूराम
- ,, शिवजीराम राधाकृष्ण
- " सुजानसिंह मोहता

गल्ले के व्यापारी-

मेसर्स जयराम वीरजी

- ,, लक्ष्मीनारायण मनसुखदास
- ,, सुजानसिंह मोहता

चाँदी-सोना के व्यापारी-

मेसर्स आलमचन्द शोभाचन्द

- ,, मगनमल गनेशमल
- ,, हेमराज जवरीमल

किराना के व्यापारी—

मेसर्स महम्मद जुसब

- ., भगवान करमसी
- ,, हस्तीमल कनकमल

जनरल मरचेंट्स-

मेसर्स जीया भाई हाजी करीम

- .. तैय्यब अली आद्मजी
- ,, रहमतुल्ला हलाना

## मेसर्स गुलावचंद लखमीचंद दुलिचंद

इस फर्म के मालिक यहीं के मूल निवासी हैं। यह फर्म यहाँ बहुत पुराने समय से व्यापार कर रही है। करीब ६० वर्ष पहले से इस पर मेसर्स गुलाबचंद डालचंद के नामसे व्यापार होता था। और करीब ५ वर्ष से उपरोक्त नाम से व्यापार हो रहा है। ग्रुरु से ही यह फर्म महाजनी लेनदेन का व्यापार करती चली आ रही है। इसकी विशेष उन्नित युद्ध के समय में हुई। उस समय इस फर्म के पास कई मिलों की एजंसी थी। आज कल सिर्फ जलगाँव मिल की एजंसी रह गई है। वह भी आपके चचा के पास है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ लखमीचंदजी और सेठ दुलिचंदजी हैं। त्राप लोग परवार वैश्य जातिके जैन सज्जन हैं। आप ही वर्तमान में फर्म का संचालन करते हैं। त्राप शिक्षित एवं स्वदेश भक्त सज्जन हैं। यहाँ की प्रायः सभी सार्वजनिक संस्थाओं से त्रापका सम्बन्ध है। इस फर्मकी ओर से यहाँ बड़े जैन मन्दिर के पास एक धर्मशाला बनी हुई है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सागर—मेसर्स गुलाबचंद लखमीचंद दुलिचन्द T. A. Modl.

सागर—मेसर्स गुलावचंद दुलिचंद गाँधीचौक यहाँ बैंकिंग, हुंडी श्रोर महाजनी लेन-देन का व्यापार होता है।

यहां चांदी-सोने का व्यापार होता है।

#### मेसर्स गोपालदास वल्लभदास

इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ जमनादासजी मालपाणी हैं। आपका हेड़ आफिस जबल-पुर में है। वहाँ यह फर्म बहुत पुरानी है। इसकी कई शाखाएं हैं, उनमें से एक शाखा यहाँ भी है। यहाँ जमींदारी एवं वैंकिंग का काम होता है। इस फर्म का विस्तृत परिचय चित्रों सहित इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग के पेज नं० ४० में देखना चाहिये।

## चन्द्रभान वंसीलाल रायवहादुर

इस फर्म का नाम बहुत मशहूर है। इसका हेड़ श्राफिस कामठी है। सी० पी० प्रांत में इस फर्म की बहुत सी शाखाएं हैं। प्रत्येक स्थान पर यह फर्म फ़र्स्ट हास बैंकरों में से है। इसके वर्तमान मालिक सेठ सर विसेसरदासजी डागा हैं। श्रापका विस्तृत परिचय राजपूताना विभाग

चाँदा—मेसर्स अगरचन्द अमरचन्द वाँदी आदि का न्यापार तथा आढ़त का काम होता है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

# मेसर्स राय व० नरसिंहदास जानकीदास

इस फर्म का विस्तृत परिचय इसी विभाग के पृष्ठ ३० पर दिया गया है। यहाँ इस फर्म पर वैद्धिंग, श्रॉइलसीड्स और आढ़त का काम होता है।

कपड़े के व्यापारी-मेसर्भ फतेचन्द किशनचन्द

- " हीरालाल कृष्णलाल
- भीमराज धनराज
- रूपजी हीरालाल . ,,
  - जेठमल धनराज
  - इन्दुचन्द ताराचन्द

मेससे उत्तमचन्द वर्धमान

नाना मलाना वाणी सुगनचन्द् रतनचन्द्

मेसर्स अगरचन्द अगरचन्द

, गम्भीरचन्द सुजानमल किराना के व्यापारी— मेसर्स हाजी दादा भली

जिसे पहले मिलीनीगंज कहते थे, सद्र, निवारगंज, कोतवाली बाजार आदि हैं। जवाहरगंज में विशेषकर बैंकिंग, कपड़ा और बिड़ी का व्यापोर होता है। गोविन्दगंज में बड़े २ जमींदारों की हवेलियाँ है तथा गल्ले का साधारण व्यापार होता है। कोतवाली बाजार में जनरल मरचेण्टों की दुकाने हैं। इसके अतिरिक्त सोनाहोई, कमानियाँ आदि छोटे २ बहुत से बाजार हैं जहाँ सभी प्रकार का व्यापार होता है। सोनाहाई में विशेषकर चाँदी सोने का व्यापार होता है। सद्र छावनी को कहते हैं। यहाँ यूरोपियन ढंग की दूकानें विशेष हैं।

म्युनिसिपैलिटी वगैरह की यहाँ अच्छी व्यवस्था है। शहर में सफाई मालूम होती है। सेनिटेशन एवं सुन्दरता के लिहाज से यह शहर अच्छा है। जहाँ चारो ओर से रास्ते मिलते हैं वहाँ फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं। इससे शहर की सुन्दरता बढ़ गई है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

### बैंकर्स

## मेसर्स राजा गोकुलदास, जीवनदास, गोविन्ददास

इस फर्म के वर्तमान मालिक देशभक्त वाबू गोविन्ददासजी मालपाणी हैं। आप इस समय देश के लिये जेल गये हुए हैं। यह फर्म यहाँ की वहुत प्रतिष्ठित एवं पुरानी फर्म है। इसकी बहुत सी शाखाएँ हैं। यह फर्म जमींदारी का भी वहुत बड़ा काम करती है। इसका हेड़ आफिस यहीं है। यहाँ वैंकिंग एवं जमीदारी का काम प्रधान रूप से होता है। इसके अतिरिक्त आपका यहाँ एक "राजा गोकुलदास सा मिल" नामक एक लकड़ी का मिल है। भारतवर्ष के बड़े र लकड़ी के मिलों में इसका स्थान है। इस फर्म का विशेष परिचय चित्रों सहित देखने वाले सजानों को इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में बम्बई विभाग में देखना चाहिये।

### मेसर्स चन्द्रभान वंसीलाल रा० व०

इस फर्म का हेड़ आफिस कामठी है। इसके वर्तमान प्रधान मालिक सर विश्वेश्वरदासजी डागा हैं। यह फर्म सी० पी० प्रांत की मशहूर फर्मों में से है। इसकी श्रोर भी कई शाखाएँ हैं। सब पर प्रायः वैंकिंग व्यापार होता है। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इसी प्रन्थ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के पृष्ठ ११४ में दिया गया है। यहाँ यह फर्म वैंकिंग का व्यापार करती है। इसकी स्थायी सम्पत्ति भी यहाँ है। इसका पता कमानियाँ जवलपुर है।

30

सागर—मेसर्स शिवप्रसाद शोभाराम यहाँ गल्ले एवं आढ़त का काम होता है। यहाँ किराना तथा घी का व्यापार होता है। ललितपुर-मेसर्स हीरालाल टीकाराम दमोह—मेसर्स हीरालाल टीकाराम मॉगंज व्यापारियों के पते गल्ले के व्यापारी-मेसर्स कन्हैयालाल हुकुमचन्द, हाकगंज कारेलाल कुन्द्रनलाल कारेलाल नाथूराम " दुर्गाप्रसाद् गनेशदास 77 दुगांप्रसाद राजाराम नारायणदास वाबूलाल रूपचंद जगगूलाल " घी के व्यापारी-मेसर्स कारेलाल कुन्दनलाल, हाकगंज कारेलाल नाथूराम हीरालाल टीकाराम, कटरा किराने के व्यापारी-मेसर्स कारेलाल रज्जीलाल, बड़ाबाजार चिन्तामन दुर्गाप्रसाद, फकीरमहम्मद खमीसा " राजाराम मुन्नालाल " हीरालाल टीकाराम 33 चाँदी-सोना के व्यापारी-मेसर्स चन्द्रभान वंसीलाल रा० व० " रतनलाल डालचंद, बड़ाबाजार लखमीचंद दुलिचंद, गांधीचौक "

यहाँ भी किराना एवं घी का व्यापार होता है। कपड़े के व्यापारी-मेसर्स उदयचंद वावूलाल कन्हैयालाल पूरनचंद गनेश हीरालाल गिरधारीलाल मुन्नीलाल डालचंद धरमचंद मोदी नाथूराम मुन्नालाल खा॰ व॰ फकीर महम्मद खमीसा मुन्नीलाल पूरनचंद मेसर्स रज्जीलाल कमरिया रामिकशन मोतीराम हजारीलाल वावूलाल (सूत) जनरल सरचेंट्स-मेसर्स कोलेखाँ मनिहार, बड़ावाजार फूंदीखाँ मनिहार गुलाबचंद जौहरी " रतनचंद दीपचंद हुकुमचंद जौहरी " बोड़ी के व्यापारी-मेसर्स कालिदास अम्बालाल, कटरा जंग डिंगलीप्रसाद, बड़ाबाजार

मेसर्स भगवानदास शोभालाल, बड़ाबाजार

मोहनलाल हरगोविन्ददास

लल्लुभाई वेचरदास

## सवाई सिंघई मोहनलाल पचौरीलाल

आप लोग जबलपुर निवासी दिगम्बर जैन धर्मावलम्बी सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग २०० वर्ष पूर्व जबलपुर में सेठ मोहनलालजी तथा आपके भाई सेठ पचौरी-लालजी ने की थी। इस फर्म पर आरम्भ में कपड़े का व्यापार होता था पर जैसे २ उन्नित होती गई वैसे २ महाजनी, मालगुजारी, मकान तथा बंगलों का काम होता गया। इस फर्म की उन्नित यों तो क्रमशः आरम्भ से ही हुई थी परन्तु सेठ गरीबदासजी के समय में फर्म ने अच्छी उन्नित की। आपने ही फर्म की स्थायी सम्पत्ति बढ़ाई।

इस समय इस फर्म के मालिक सेठ गरीबदासजी तथा आपके पुत्र सेठ गुलजारीलालजी हैं। सेठ गुलजारीलालजी के पुत्र बाबू मुन्नालालजी, बाबू पद्मचन्दजी तथा बाबू रामचन्द्र-जी और बाबू मुन्नालालजी के पुत्र बाबू द्वारकादासजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स स० सिं० मोहनलाल पचौरीलाल है

यहाँ वैंकिंग श्रीर मालगुजारी का बहुत बड़ा काम होता है।

### मेसर्स हंसराज वख्तावरचन्द

आप लोग फलोदी (जोधपुर) के रहनेवाले ख्रोसवाल समाज के गोलेछा सज्जन
हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग ६८ वर्ष पूर्व सेठ हंसराजजी ने की थी और उस
समय महाजनी लेन-देन का काम आप ने ख्रारम्भ किया था जो ख्राज भी यह फर्म पूर्ववत्
करती जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इस फर्म के कितने ही मकानात और बँगले हैं
जिनके किराये का काम भी होता है।

इस फर्म की उन्नति प्रधानतया सेठ हंसराजजी के हाथों से हुई। आपने ही फर्म के काम को आरम्भ किया उसे उच्च अवस्था पर पहुँचा दिया। आपका स्वर्गवास संवत् १९५९ में हुआ। आपके वाद आपके पुत्र सेठ प्रतापचन्दजी तथा सेठ धनराजजी ने फर्म का संचालन-भार प्रहण किया और तब से बहुत समय तक फर्म का संचालन करते रहे। सेठ धनराजजी का स्वर्गवास सम्वत् १९८२ में हुआ। तब से फर्म का प्रधान संचालन सेठ प्रतापचन्दजी तथा रतनचन्दजी करते हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ प्रतापचन्द्जी तथा स्व० धनराजजी के पुत्र बावू रतन-चन्दजी तथा बाबू लालचन्दजी हैं। ज्ञाप लोग सभी सभ्य एवं सरल महानुभाव हैं।

वहाँ इस फर्म पर सूत का व्यापार होता है। यहाँ इस पर कपड़ा तथा सूत का व्यापार होता है। यहाँ भी यह फर्म अच्छी समभी जाती है। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इसी प्रन्थ के इसी भाग में जवलपुर में दिया गया है।

## मेसर्स हीरालाल टीकाराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ शिवप्रसाद्जी एवं आपके भाई हैं । इसकी छौर भी ब्रांचेस हैं। जहाँ यह फर्म गल्ला, घी एवं किराने का व्यापार करती है। इसका हेड आफिस सागर में है। वहीं इसका विस्तृत परिचय छापा गया है। यहाँ यह फर्म गल्ले, किराने श्रीर घी का व्यापार करती है। इसका पता मागंज है।

| व्यापारियों के पते  गत्ले के व्यापारी—  मेसर्स कन्हैयालाल हुकुमचन्द गंज  , गनेश जुगुल "  , हुर्गाप्रसाद कुंजीलाल "  , धोंकलप्रसाद मौजीलाल "  , नन्हेलाल वर्लीलाल "  , सूरतदीन प्यारेलाल "  , हीरालाल टीकाराम "  धी और किराने के व्यापारी—  मेसर्स बलदेवदास जेतरूप नयावाजा | चॉदी-सोना के व्यापारी—  मेसर्स कस्तूरचंद लखमीचंद  ,, देवदत्त प्रतापशंकर  ,, वनखंडी भगोली  ,, रामशंकर हरिशंकर  ,, लीलाधर गुलावचन्द  ,, श्यामशंकर प्रभाशंकर  कत्थे के व्यापारी—  मेसर्स शाकरहुसेन इमदादश्रली  हार्डवेश्वर मरचेण्ट्—  मेसर्स श्रव्हुल कण्यूम  ,, इस्मालजी मुल्लां अब्दुलहुसेन |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " बल्ले बिहारी "                                                                                                                                                                                                                                                          | ,, कमरुद्दीन अन्दुलरसूल                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " बन्त्रू रघु "                                                                                                                                                                                                                                                           | जनरल मर्चेण्ट्स—                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " मनमोहन धरमपुरावाला "                                                                                                                                                                                                                                                    | मेससं इस्माईलजीमुल्लां अन्दुलहुसेन                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " हीरालाल टीकाराम "                                                                                                                                                                                                                                                       | ,, सैय्यद् जाफ़र हुसेन                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कपड़े के व्यापारी—                                                                                                                                                                                                                                                        | ,, हीरचंद पूनमचन्द                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मेसर्स दामोदरदास धनीराम                                                                                                                                                                                                                                                   | इमारती लकड़ी के व्यापारी—                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,, बलदेवदास जेतरूप                                                                                                                                                                                                                                                        | मेसर्स देवदत्त प्रतापशंकर नयावाजार                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,, वृम्दावन राजधर                                                                                                                                                                                                                                                         | ,, रूपनारायण टंडन ,,                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . भूरामल रामद्याल                                                                                                                                                                                                                                                         | ,, त्रिवेणी शंकर कायस्थ ,,                                                                                                                                                                                                                                                                 |



सेठ प्रतापचन्द्रजी गोलेटा (हंसरान वस्तावरचन्द्र) जवलपुर



बावृ रतनमळजी गोलेडा (हंसराज वख्तावरचन्द्र) जवलपुर

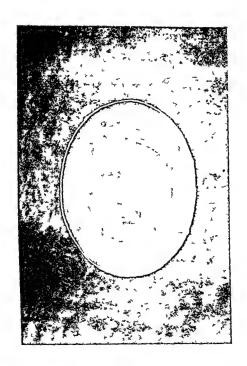

स्व॰ सेठ चान्दमलजी भृरा,(चौथमल चान्द्म ह) जबलपुर



सेठ मोतीलालजी भूरा (चौथमल चान्द्रमल) जवलपुर

इसके वर्तमान मालिक वाबू कन्हैयालालजी तथा श्रापके भाई रतनचन्दजी हैं। श्राप लोग दिगम्बर जैन परवार जाति के सज्जन हैं।

इस फर्म की ओर से कटनी में जैन पाठशाला नामक संस्था है जिसमें सभी जातियों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करके उसे सार्वजनिक स्वरूप दिया गया है। इसी प्रकार इसके साथ ही एक छात्रावास भी है जहाँ छात्र विद्याध्ययन करते हुए रह भी सकते हैं। इस फर्म के उद्योग से एक कन्या पाठशाला भी अभी हाल में खोली गई है जहाँ अच्छी संख्या में वालिकाएँ आती हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स सवाई सिंघई कन्हैयालाल गिरधारीलाल, रघुनाथ गंज कटनी यहाँ कपड़ा तथा बैंकिंग का बहुत बड़ा काम होता है।

#### मेसर्स राजाराम सीताराम

श्राप लोग बनारस के रहनेवाले वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म के श्रादि संस्थापक बाबू राजारामजी ने लगभग २५ वर्ष पूर्व कटनी में मेसर्स नारायणराम विहारीलाल के नाम से गरले की आढ़त श्रोर तम्बाकू के व्यवसाय को श्रारम्भ किया था जो क्रमशः उन्नति करता गया श्रोर वर्तमान में इस श्रवस्था पर पहुँचा है। लगभग १० वर्ष हुए जव वावू राजारामजी ने श्रपने तथा अपने भाई के नाम से यह फर्म उपरोक्त नाम से श्रारम्भ कर दी। बाबू राजारामजी का स्वर्गवास लगभग ४ वर्ष हुए हो गया है।

वर्तमान में इस के मालिक स्वयं राजारामजी के भाई वानू राघोसाहु तथा राजारामजी के भतीजे पन्नालालजी हैं।

इस फर्म का काम-काज आप दोनों ही सज्जन देखते हैं। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मेसर्स राजाराम सीताराम हनुमानगंज हे कटनी

गल्ला तथा तम्बाक्क का काम प्रधानरूप से होता है और सभी प्रकार की कमीशन एजेन्सी का काम करते हैं।

मेसर्स नारायणराम भैरवप्रसाद रेशमकटरा बनारस

यहाँ महाजनी लेनदेन का काम होता है।

# कपड़े के व्यापारी

## मेसर्स रामचन्द्र जवाहरमल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान बिसाऊ ( जयपुर-स्टेट ) का है। आप लोग श्चयवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। करीब ६० वर्ष पूर्व इसका स्थापन सेठ रामचंद्रजी तथा आपके पुत्र जवाहरमलजी के हाथों से हुआ। फर्म के स्थापन के कुछ समय पश्चात् सेठ साहव के शेष २ पुत्र जिनका नाम क्रमशः वंशीधरजी तथा व्रजलालजी था भी आ गये। आप लोगों ने सिम्मिलित रूप से फर्म की अच्छी उन्नति की। शुरू से ही यह फर्म कपड़े का न्यापार करती आ रही है। आजकल कपड़े के व्यापारियों में यहाँ यह फर्म पहली ही मानी जाती है।

इसके वर्तमान मालिक सेठ वंसीधरजी के पुत्र रामक्रमारजी, सेठ बुजलालजी के पुत्र सत्यनारायण्जी एवं सेठ जुहारमलजी के पुत्र रतनलालजी हैं। इसका संचालन सेठ राम-कुमारजी एवं सत्यनारायणजी करते हैं। रतनलालजी अभी पढ़ते हैं।

इस फर्म की श्रोर से यहाँ एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

जबलपुर—मेसर्स रामचन्द्र जवाहरमल जवाहरगंज

यहाँ कपड़े के थोक माल का व्यापार होता है।

## मेसर्स रामनारायण किशनद्याल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ घनश्यामदासजी पोदार हैं। आप अभी नावालिक हैं। इस फर्मका हेड आफिस वम्बई है। इसकी और भी कई स्थानों पर शाखाएं हैं। प्रायः सभी जगह टाटा संस लिमिटेड की मिलों के कपड़े का व्यापार होता है। यहां भी इस फर्म पर इसी कपड़े का व्यापार होता है। यहाँ इसका पता जवाहरगंज जबलपुर है। इसकी विशेष जानकारी के लियेइसी यन्थ के प्रथम भाग के बम्बई विभाग में पेज नं० ४६ में चेनीराम जेसराज का परिचय देखना चाहिये।

मेसर्स भारदाप्रसाद फूलचन्द

इस फर्म की स्थापना १८७६ ई० में हुई थी। इसके पूर्व इसका नाम नथमल शारदाप्रसाद पड़ता था पर सन् १९२३ से उपरोक्त नाम से काम काज होता है सेठ नथमलजी इस समय काम काज से रिटायर हो गये हैं।

इस समय बा० फूलचन्दजी खत्री प्रधान मालिक हैं।

# भारतीय न्यापारियों का परिचयं — (तीसरा भाग)



सिंग्ई कन्हेंयालालजी (स्वाई सिंग्ई कन्हेंयालाल गिर-धरलाल ) कटनी ।



सेड श्रीनिवास जी सराफ (शिवलाल जुहारमल) कटनी।



वानृ कमला प्रसादजी सराफ (शिवलाल जुहारमल) कटनी।

| 1 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### च्यापारियों के पते

#### कपड़े के व्यापारी-

मेसर्स कन्हैयालाल गिरधरलाल गोविन्द वेणीमाधव टोडरमल कन्हेयालाल "

विन्दावन वलभद्रदास 77

सीताराम जयद्याल "

हलकेलाल कल्खलाल

#### गल्ले के व्यापारी-

"

"

मेसर्स मुंशीराम किशनप्रसाद रामप्रसाद शिवप्रसाद राजाराम सीताराम रामशरण नत्थूलाल रामदास महादेव

हरिकशुन रामिकशुन

किराने के व्यापारी— मेसर्स अयोध्याप्रसाद श्रीकृष्ण बलदेव प्रसाद कुंजबिहारी महमद उसमान कच्छी रामचन्द्र भैय्यालाल वृन्दावन नारायणदास चाँदी सोने के व्यापारी-मेसर्स अमृतलाल शांतिलाल मुनईलाल सरयूप्रसाद लाख के व्यापारी-मेसस मनालाल वल्लभदास घी के व्यापारी -मेसर्स प्रेमसुख रामेश्वर शिवलाल जुहारमल जनरल मरचेंट्स-मेसर्स मुलां अहमद गुलाम हुसेन छप्पेलाल रामिकशन

## फुटकर व्यापारी

## मेसर्स रामप्रसाद गंगाप्रसाद रावत

आप लोग आदि निवासी रियासत विजावर (बुन्देल खण्ड) के रहने वाले हैं पर लगभग ८० वर्ष से आप लोग जबलपुर में रहते हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग ८० वर्ष पूर्व सेठ रामप्रसादजी रावत ने उपरोक्त नाम से आरम्भ कर किराना, पीतल के वर्तन तथा कपड़े का काम आरम्भ किया। पर ज्यों २ फर्म ने उन्नति की त्यों २ व्यवसाय की बृद्धि की गई। और कुछ ही समय में आपने फर्म को अच्छी उन्नत अवस्था पर पहुँचाया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९४६ के लगभग हुआ था। आपके बाद आपके पुत्र बाबू हजारीलालजी ने फर्म के कार्य को संचालित किया और उसी प्रकार अपनी फर्म को प्रतिष्ठित बनाये चले जा रहे हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिक बाबू हजारीलालजी बाबू गोविन्ददासजी तथा बाबू शारदाप्रसादजी हैं। इस फर्म का प्रधान संचालन बाबू हजारीलालजी करते हैं और आपकी देख-रेख में आपके पुत्र बाबू गोविन्ददासजी फर्म के काम काज का संचालन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स रामप्रसाद गंगाप्रसाद रावत मिलौनी गंज जबलपुर

किराना तथा गरले का काम होता है तथा जमीदारी का काम भी होता है।

#### मेसर्स मोहनलाल हरगोविन्ददास

श्राप लोग अहमदाबाद निवासी वैदय समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग ३० वर्ष पूर्व सेठ मोह्नलालजी तथा श्रापके भाई सेठ हरगोविन्ददासजी ने जवलपुर में की श्रोर वीड़ी का उद्योग आरम्भ किया। इस लाईन में फर्म ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। श्रारम्भ में श्रापने कण्ट्राक्ट पर कार्य्य कराया और स्वयं सामान देकर बीड़ी बनवाया करते। इस प्रकार बीड़ी तैयार कराकर बाहर दूर २ के स्थानों में एजेण्ट भेज कर श्रापने बीड़ी की खपत का संगठित उद्योग किया फलतः थोड़े समय में ही व्यापार चल निकला और श्राज देश के सभी स्थानों में इनके माल की अच्छी खपत होती है। इस फर्म का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क "शेर छाप" के नाम से सविख्यात है।

इसकी उन्नित दोनों ही भाइयों की श्रौद्योगिक परदर्शिता का पारिणाम है। सेठ हरगोविन्द-दास का स्वर्गवास लगभग ८ वर्ष पूर्व हो गया। श्रापके वाद सेठ मोहनलालजी काम संचालित करते रहे पर दो वर्ष वाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। दोनों के निःसन्तान होने के कारण

के मिल की सूत और कपड़े की एजेन्सी, और रा० व० वंशीलाल अवीरचन्द हिंगनघाट की कपड़े तथा सूत की एजेन्सी है। अकोला कॉटन मिल ऋकोला की कपड़े और सूत की एजेन्सी भी इस फर्म के पास है। इसके अतिरिक्त सराफी और लेनदेन का काम भी यह फर्म करती है।

इस फर्म के अन्तर्गत विलासपुर में मेसर्स वासदेवलाल जगदेवलाल के नामसे एक और फर्म है जहाँ भेन तथा कमीशन एजेन्सी और मोतीलाल जमनादास ढाइंग मिल पेटलाद ( गुजरात ) तथा बुलाकीदास ऋष्णदास मिल्स पेटलाद की एजेन्सी है यह फर्म श्रीवजरंग ऑइल फ्लोर एण्ड राइस मिल की भी मालिक है।

मेसर्स नगन्ना अमना बदनेस मिल, दि बरार मैंन्यूफैक्चरिंग मिल लि० की कपड़े और सूत की एजेन्सी मेसर्स नगन्ना अमन्ना विलासपुर के नाम से हैं।

इसके अतिरिक्त खुरिसया (Khursia Bilaspur Raigarh Estate) में एक फर्म है जहाँ मेसर्स राधाकृष्ण लालचन्द नाम पड़ता है। वहाँ प्रेन और कमीशन एजेण्ट का काम होता है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गुरुमुखरायजी तथा आपके भाई सेठ सागरमलजी तथा सेठ गुरुमुखरायजी के पुत्र बाबू जगदेवलाल, बाबू लालचन्दजी, बाबू महाबीर प्रसाद वाबू द्वारकादासजी तथा सेठ सागरमलजी के पुत्र बाबू वासुदेवलाल, बाबू गजाधरजी, बाबू राम सहायमलजी हैं। सेठ गुरुमुखरायजी स्थानीय म्यूनिसिपेलिटी के सदस्य हैं और सभी सार्व-जिनक काय्यों में भाग लेते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

मेसर्स वक्सीराम गुरुमुखराय विलासपुर विलासपुर तथा कई मिलों की एजेन्सी है।

मेसर्स वासुदेवलाल जगदेवलाल सदर विलासपुर होता है तथा दो मिलों के सूत की एजेन्सी है।

मेसर्स राधाकृष्ण लालचन्द यहाँ प्रेन मर्चेन्ट श्रीर कमीशन एजेन्सी का काम खरिसया (विलासपुर)

मेसर्स नगन्ना श्रमन्ना सदर बजार इसके श्राप सीनियर पार्टनस्ट हैं।

| कपड़े के व्यापारियों के पते                              |                                           |                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| कपड़े के व्यापारी—                                       | 120                                       | Den                                              |
| मेसर्स अन्दुलसकूर इन्नाहिम, जवा<br>,, टोडरमल मानिकचन्द   | बैंकर्स—                                  | मध्य-प्रद                                        |
| ग टोलगाः विवाहिम, जवा                                    | हरगंज दी अलाहाबाद बै<br>दी इम्पीरियल कै-  |                                                  |
| " टोडरमल मानिकचन्द्<br>" धनजी स्थानिकचन्द्               | 1 04011775- 90                            | इ लिमिटेड                                        |
| र्म स्वार्थ                                              | मेससंगोक्त                                | ति मिटेड                                         |
| " सुन्नीलाल ब्ल्पूलाल "                                  | "अंभवासः                                  |                                                  |
| ाभवन्त जन्म । ११                                         | " भगवानदास<br>दी भागव क्षेत्र             | चेतूलाल नित्ताल                                  |
| ं भाषास्याम् <b>६</b> ॥                                  |                                           |                                                  |
| " हाजीकरीम नूरमहम्मद्                                    | बिड़ी के न्यापारी—                        |                                                  |
| ण हीरचन्द्र मानमल<br>सोना-चाँनी के                       | मेसर्स त्रानवरखाँ महा<br>" मगनलाल भिरू    |                                                  |
|                                                          | ा मग==ः                                   | बूबखाँ, हनुमाननाः                                |
| गत्त अजीलाल जानक                                         | १ मोहनलाल भिरू                            | <sup>तूबखां</sup> , हनुमानताल<br>गाभाई, जवाहरगंज |
| मेसर्स कुंजीलाल जानकीप्रसाद सोनाहा<br>" चौथमल चाँद्मल    | ः मोहनलाल हरगे<br>इ ः राधाक्रका नारा      | विन्दास                                          |
| भ वलदेवप्रसाद ====================================       | ई / " राधाऋष्ण नाराय<br>सूत के न्यापनी    | ग्रदास "                                         |
|                                                          | 113161-                                   |                                                  |
| My date                                                  | मेसर्स फूलचन्द् नत्थूलाल                  |                                                  |
|                                                          |                                           | <del>1</del>                                     |
| " मुनीलाल खुशालचन्द् "<br>महेशीलाल सुरालचन्द्            | किराना के न्यापारी—                       | T                                                |
| जाताल समाप्त                                             | मेमर् ०                                   |                                                  |
|                                                          | मेसर्स बालिमहम्मद हाजी                    | भ <i>न्ती</i>                                    |
|                                                          |                                           | 100                                              |
| मेसर्स कोहूमल दशरथलाल, निवारगंज                          | जनरल मरचेण्ट्स—                           |                                                  |
| " गुलावचन्द् कपूरचन्द् भँवरलाल ,<br>" ठाकुरप्रसाद दशादीन | दी अक्रबरी पान                            |                                                  |
| " ठाकुरप्रसाद दशादीन                                     | दी अकवरी शाप, कोतवाली ।<br>डा० अन्दुलाभाई | <b>बा</b> जार                                    |
| ग रामनीन ३००                                             | मेसर्म महेना                              |                                                  |
| भ विश्वित करे                                            | मेसर्स सुलेमानजी गनीभाई                   | 77                                               |
| " श्रीगोपाल रामेश्वर " लो                                |                                           | "                                                |
| ं गांनाल रामश्चर " ला                                    | ए या व्यामान                              | "                                                |
| » । मर                                                   | वर्स वेनीप्रसाद हरिचन्द्र, कम्पनीगेट      |                                                  |
| •                                                        | राज्य क्रम्पनीगेट                         | •                                                |

## रम्यकुर

#### बैंकर्स

## मेसर्स कश्मीरचन्द कपूरचन्द

श्राप लोग बीकानेर के निवासी माहेश्वरी समाज के डागा सज्जन हैं। आप लोग ८० वर्ष से रायपुर में ही रहते हैं। सब से प्रथम सेठ कपूरचन्द्जी यहाँ आये। आप के दूसरे भाई दौलतरामजी तथा सुन्तानचन्द्जी थे और वह भी श्रापके साथ ही यहाँ आये। आप ने यहाँ आकर उपरोक्त नाम से अपनी फर्म की स्थापना की श्रोर ज्यापार करने लगे। श्राप बड़े ही ज्यापारकुशल थे श्रोर इस कार्य्य में श्रापके भाई भी वैसे ही पटु थे श्रतः आप लोगों के सिम्मिलित उद्योग और कार्य-क्षमता के कारण फर्म को श्रच्छी उन्नित मिली और अन्यकाल में ही यह फर्म सम्मुन्नत श्रवस्था में पहुँच गई। सर्व प्रथम आप के यहाँ अनाज का ज्यापार होने लगा श्रोर कमशः मालगुजारी का विस्तार एवं जमींदारी की वृद्धि की गयी जो आज तक वरावर सम्मुन्नत अवस्था पर चल रही है। कपूरचन्द्जी का स्वर्गवास सम्वत् १९४९ में हुआ। श्रापके वाद श्रापके पुत्र सेठ विसेश्वरदासजी ने ज्यापार का भार प्रहण किया। आप के समय में भी फर्म का काम सुचार रूप से होता रहा। वर्तमान में आप वयोवृद्ध होने के कारण शान्तिलाभ करते हैं और ज्यापार संचालन श्रापके पुत्र सेठ शिवदासजी डागा करते हैं।

सेठ शिवदासजी डागा व्यापार चतुर एवं सम्मुन्नत विचार के महानुभाव हैं। आपने अपने यहाँ हरड़ा का काम विशेष रूप से किया है। हरड़ा समीप के जंगलों में अधिक पैदा होता है। अतः आप उसको खरीद कर कम्पनियों को वेंच देते हैं। यह फर्म यहाँ के समीपी हरडा केन्द्रों का कंट्राक्ट लेती है और संग्रह कर कंपनियों को सप्लाई करने का काम करती है।

आपने इस प्रकार फर्म के काम को ख्रौर भी उत्तेजन दिया है।

आपका सम्बन्ध सभी सार्वजनिक मामलों से रहता है। आप अपनी जातीय सभा समाजों में तो भाग लेते ही हैं पर साथ ही राजनैतिक आन्दोलन में भी पर्याप्त सहानुभूति रखते हैं। आप राष्ट्रीय दल की ओर से सी० पी० कौंसिल के सदस्य भी हैं। निवासस्थान यहाँ से पास ही माणिक चौक नामक स्थान है। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः रामचन्द्रजी, नाथूरामजी और बाबूलालजी हैं। इनमें से प्रथम दो दुकान का संचालन करते हैं। आपके तीन भाई भी हैं जिनका नाम क्रमशः पूरनचन्द्रजी, जयचन्द्रजी और रा० सा० प्यारेलालजी हैं। आप जमींदारी का काम देखते हैं। इस फर्म की विशेष उन्नति सेठ हुकुम-चन्द्रजी ने की।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—
सागर—मेसर्स कन्हैयालाल हुकुमचन्द वहाँ वैंकिंग, मालगुजारी, गल्ला एवं आढ़त का

T. A. "malguzar"

दमोह—मेसर्स कन्हैयालाल हुकुमचन्द वहाँ भी गल्लेका व्यापार और आढ़त
मागंज

सागर—मेसर्स-कन्हैयालाल पूरनचन्द वहाँ थोक तथा परचुरन कपड़े का व्यापार कटरा

#### मेसर्स कारेलाल कुन्दनलाल

इस फर्म के मालिक गोला पूरव वैश्य समाज के दिगम्बर जैन धर्मावलम्बीय सज्जत हैं। यह फर्म यहाँ सेठ कारेलालजी द्वारा स्थापित हुई थी। आपका स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में इसके मालिक आपके पुत्र सेठ कुन्दनलालजी हैं। आपके द्वारा फर्म की बहुत उन्नति हुई। इस फर्म का प्रधान संचालन आप स्वयं, एवं कुन्दनलालजी घी वाले और आपके भतीजे भैया। लालजी करते हैं।

इस फर्म के मालिकों का दान-धर्म की ओर भी अच्छा खयाल रहा है। आपने यहाँ एक जैनपाठशाला स्थापित की है। गरीबों के प्रति आपकी अच्छी सहानुभूति रहती है। आपने यहां जैन लायब्रेरी के लिये एक मकान बनवा दिया है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सागर—मेसर्स कारेलाल कुन्दनलाल हाक गंज

T. A. Singhai

सागर—मेसर्स कारेलाल कुन्दनलाल कटरा

T. A. Oilwells

यहां गहा एवं घी का वड़ा व्यापार तथा आढत का काम होता है।

यहां किराने का न्यापार होता है तथा वर्मा शेल की तेलकी एजंसी है।

### मेसर्स ज्ञालिगराम नत्थाणी

इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ वालिकशनदासजी एवं आपके आई रामिकशनदासजी हैं। यह फर्म यहाँ कपड़ा, गल्ला, वैंकिंग और ब्राढ़त का व्यापार करती है। यहीं इसका हेड आफिस भी है। मगर मालिकों का मूल निवास स्थान वीकानेर होने से इस फर्म का विस्तृत परिचय इसी प्रन्थ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के पेज नं० १२७ में दिया गया है।

#### मेसर्स शालिगराम गोपीकिशन

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गोपीकिशनजी हैं। ज्ञापका भी निवास स्थान वीकानेर ही है। ज्ञापका विस्तृत परिचय भी वहीं राजपूताना विभाग में दिया गया है। यहाँ इस फर्म पर वैंकिंग, जमींदारी ज्ञौर आढ़त का काम होता है। यहाँ इसका पता सदर वाजार है।

## गल्लेके व्यापारी

## मेसर्स ठाकुरदांस आज्ञाराम

इस फर्म के मालिक सेठ मोतीलालजी कोठारी हैं। आपका निवासस्थान वीकानेर है। इस फर्म का हेड आफिस नागपुर में है। वहाँ यह फर्म वैंकिंग और गल्ले का व्यवसाय करती है। इसका पता शुक्रवारी वाजार है। इसकी और भी कई शाखाएँ हैं। इसका विशेष परिचय नागपूर के पोर्शन में दिया गया है। यहाँ इस फर्म की एक और शाखा मोतीलाल कोठारी के नामसे है। इसका पता गंजवाजार है। इसपर वैंकिंग और गल्ले का व्यापार होता है। तथा उपरवाले नाम से सदर बाजार में फर्म है। यहाँ वैंकिंग और हुंडी चिट्टी का काम होता है।

## मेसर्स दुलीचन्द मांगीलाल

श्राप लोग पाली (जोधपुर) के आदि निवासी हैं श्रीर श्रोसवाल समाज के दूगड़ सडजन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग १५ वर्ष पूर्व उपरोक्त नाम से सेठ दुलीचंदजी ने रायपुर में की थी। इसके पूर्व सेठ दुलीचंदजी दूगड़ श्रपने खुद के नाम से श्रपना व्यापार करते थे। आपने श्रारम्भ में घी का व्यापार श्रारम्भ किया श्रीर ज्यों २ आपको व्यापार में सफशता मिलती गई त्यों २ आपने अपनी फर्म पर किराना, तथा दाल का कारखाना श्रीर



स्व॰ चोधरी कन्हेयालालजी (कन्हेयालाल हुकुमचन्द्र) सागर



सेठ लखमीचन्द्रजी मोदी (गुलाबचन्द लखमीचन्द दुलिचन्द) सागर



सिं॰ कुन्दनलालजी (कारेलाल कुन्दनलाल) सागर



वावू दुलिचन्दजी मोदी (गुलाबचन्द लखमीचन्द दुलिचन्द) सागर

अतिरिक्त भी आपने महाजनी लेन-देन, मालगुजारी, कपड़ा, किराना, सोना, चौँदी का काम भी अपने हेड कार्टर नेवरा में कर रक्खा है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ हनूतरामजी भट्टड़ तथा बावू गोवर्धनदासजी भट्टड़ हैं। इस फर्म का संचालन सेठ हनूतरामजी करते हैं और आपकी देख-रेख में आपके दोनों ही पुत्र व्यापार कार्य्य करते हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स धूलचन्द भट्टड़ यहाँ गल्ला तथा कमीशन एजेण्ट का गंजवारा रायपुर काम होता है। ( रामसागर पारा ) यहाँ हेड ऋाँ फिस है तथा महाजनी लेनदेन, मालगुजारी, मेसर्स हनूतराम धूलचन्द कपड़ा, गल्ला, किराना, सूत, सोना, चाँदी ऋादि नेवरा ( रायपुर ) सी० पी० सभी प्रकार का व्यापार होता है। गल्ला तथा कमीशन एजेण्ट का मेसर्स हन्तराम धूलचन्द भाटापारा (रायपुर) काम होता है। यहाँ गल्ला तथा कपड़ा कमीशन एजेन्सी का मेसर्स हनूतराय मगनीराम गंज दुरुग काम होता है। मेसर्स हनूतराम भट्टड़ मालगुजारी, गल्ला, लेनदेन आदि का वेमेतरा ( दुरुग ) काम होता है। बेमेतरा-दुरुग

#### मेसर्स नैनसुख कनीराम

इस फर्म का हेड आफिस कामठी है। वहाँ यह फर्म गल्ले के व्यापारियों में प्रतिष्ठित मानी जाती है। भिन्न २ स्थानों पर इस फर्म की और भी शाखाएँ हैं। प्रायः सभी पर गल्ले एवं आढ़त का व्यापार होता है। यहाँ भी यही गल्ले एवं आढ़त का काम होता है। यहाँ इसका पता गंज बाजार है। इसका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ में सी० पी० में ही कामठी में छापा गया है।

में पेज नं० ११४ में इसी गंथ के प्रथम भाग में दिया गया है। यहाँ यह फर्म वैकिंग का व्यापार करती है।

## मेसर्स चिन्तामन दुर्गापसाद

इस फर्म के वर्तमान मालिक ला० दुर्गाप्रसाद, ला०चौखेलाल, ला० दुलारेलाल एवं ला० तुलसीराम हैं। त्राप चारों ही भाई इसफर्म के संचालन का कार्य्य करते हैं। यह फर्म १८ वर्ष से स्थापित है। इसके स्थापक सेठ चिन्तामनजी थे। आप लोग हैहय क्षत्री समाज के सज्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सागर—मेसर्स चिन्तामन दुर्गाप्रसाद कटरा

यहाँ किराने का अच्छा व्यापार होता है।

सागर—मेसर्स चिन्तामन छोटेलाल वड़ा वाजार यहाँ थोक और खुदरा दोनों प्रकार का कपड़े का व्यापार होता है।

## मेसर्स हीरालाल टीकाराम

इस फर्म के मालिक यहीं के मूल निवासी हैं। आप लोग गोला पूरव वैश्य समाज के सज्जन हैं। यह फर्म करीव ४० वर्षों से व्यापार कर रही है। इसकी स्थापना सेठ हीरालालजी तथा आपके पुत्र सेठ टीकारामजी के द्वारा हुई। ग्रुरू से ही यह फर्म किराने का व्यापार करती आ रही है। इसकी विशेष तरक्की सेठ टीकारामजी के द्वारा हुई। आपका स्वर्गवास हो चुका है।

वर्तमान में इसके संचालक सेठ शिवप्रसादजी, शोभारामजी और वालचन्दजी हैं। आप मलैया के नाम से संबोधित किये जाते हैं। सेठ शिवप्रसाद जी सी० पी० कौसिंल के मेम्बर थे मगर देश-प्रेम की वजह से आपने इससे इस्तीका दे दिया। आप मिलनसार हैं। आपके दोनों भाई भी शिक्षित एवं मिलनसार व्यक्ति हैं।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है— सागर—मेसर्स हीरालाल टीकाराम रे यहाँ कपड़ा, घी और किराने का बहुत बड़ा न्यापार कटरा होता है। कपड़ा, वर्तन तथा महाजनी लेन-देन का काम होने लगा। आपके दो पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः जावतमलजी और अर्जुनदासजी थे। भवानीदासजी के स्वर्गवास के वाद फर्म का काम दोनों भाई सम्हालते थे। कुछ समय वाद दोनों भाई अलग हो गये अतः सेठ जावतमलजी ने अपना व्यापार अपने उपरोक्त नाम से संचालित करने लगे। आपके यहाँ मालगुजारी का काम भी होने लगा। आपके वाद आपके पुत्र सेठ घोगमलजी ने फ्रम के काम को सम्हाला। आप उद्यमी महानुभाव थे। अतः आपके ही समय में फर्म ने प्रधान उन्नति की और मालगुजारी का काम और भी बढ़ाया और अच्छी उन्नति कर ली। आपका स्वर्गवास लगभग सम्वत् १९२८ में हुआ। आपके वाद आपके पुत्र छनकरणजी ने फर्म का संचालन किया और आपके समय में कपड़ा और वर्तन का काम भी जोरों से होने लगा। आपका स्वर्गवास लगभग सम्वत् १९५५ में हुआ। आपके वाद आपके पुत्र सेठ छोटमलजी ने फर्म का संचालन किया और आपके वाद आपके वाद आपके पुत्र सेठ छोटमलजी ने फर्म का संचालन किया और आपके वाद आपके वाद आपके जो कि काम सम्हाला जो अव भी बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। आप स्थानीय स्यूनिसिपैलिटी के सदस्य हैं तथा आप मालगुजार हैं।

वर्तमान में यह फर्म महाजनी, मालगुजारी तथा वर्तन का थोक व्यापार करती है। सोना, चाँदी, गल्ला तथा किराने का काम भी होता है। वर्तमान मालिक सेठ जोरावरमलजी हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स भवानीदास जावतमल सदर वाजार रायपुर C. P. वाजार वांपा (विलासपुर) वाजार सोना, चाँदी, किराना का काम होता है। वाजान वांपा (विलासपुर) वहाँ वर्तन तैयार कराने का काम होकर विक्री भी होता है। वाजान (रायपुर) होता है। वहाँ मालगुजारी और महाजनी का काम होता है। वांपान लूनकरण मांदा डीह (रायपुर)—यह फर्म कनकी के अग्रहर में है।

व्यापारियों के पते मंसर्स—चाँदमल वीरचन्द सद्र वैंकर्स—मेसर्स इन्दुचन्द्र छोगमल सद्र ,, बालचन्द् रामलाल ,, मेसर्स कश्मीरचन्द कपूर्चंद ,, मोतीलाल कोठारी ,,

## दमोह

यह जी० आई० पी० रेल्वे की कटनी—बीना वाली ब्रेंच लाईन पर अपने ही नामके स्टेशन के पास वसा हुआ है। इसकी बसावट साफ एवं सुथरी है। गंज बाजार तो यहाँ का वहुत ही अच्छा बना है। यहाँ का प्रधान व्यापार गल्ले का है। यहाँ से तीन चार स्टेशन आगे गनेशगंज नामक स्थान पर कपास काफ़ी मात्रा में पैदा होता है। वहाँ जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरी भी है।

यहाँ पैदा होने वाली वस्तुओं में तिल्ली, जुवार, रामितल्ली, सरसों, चावल, (विद्या) गेहूँ (जलालिया) चना, महुआ, गुल्ली, अलसी आदि हैं। ये ही वस्तुएँ यहाँ से वाहर भी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ वंगला एवं कपूरी पान और परवल भी वहुत पैदा होते हैं। पास के जङ्गल में गोंद, जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, कोयला एवं पत्थर होता है।

बाहर से आनेवाले माल में विशेष कर हार्डवेअर, किराना, कपड़ा, सूत आदि प्रधान हैं। यहाँ किसी किसम के कल-कारखाने नहीं हैं।

व्यापारियों की सुविधा के लिये यहाँ की म्युनिसिपेलिटी ने स्टेशन के पास ही एक सुन्दर धर्मशाला बना रखी है। यहाँ से जबलपुर और सागर मोटरें जाया करती हैं। तोल यहाँ प्रायः ऋंग्रेजी ही है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

### मेसर्स कन्हैयालाल हुकुमचंद

इस फर्म का हेड आफिस सागर में है। वहाँ यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। इसके वर्तमान मालिक एवं प्रधान संचालक मानक चौक वाले चौधरी हुकुमचन्द हैं। यह फर्म यहाँ १ साल से काम कर रही है। यहाँ पर गल्ले का व्यापार एवं आढ़त का काम होता है। इसका पूरा परिचय चित्रों सहित इसी प्रन्थ में सागर के साथ दिया गया है। यहाँ इस दुकानका संचालन बा० रामचन्द्रजी करते हैं।

मेसर्स भूरामल रामद्याल

इस फर्म का हेड आफिस जबलपुर में है। वहाँ यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित समभी जाती है।

### धसत्री

यह स्थान वी० एन० आर० की छोटी लाईन का ग्रंतिम स्टेशन है। यह लाईन रायपुर से शुरू होकर यहीं तक गई है। यहाँ जंगल विशेष है। जहाँ हरेँ पैदा होती है। इसके सिवा यहाँ की पैदावार चावल, लाख, उड़द, मूँग, सरसों, हरेँ, महुआ वगैरह है। इनमें भी चावल, उड़द, मृग ग्रौर हरेँ बहुत बाहर जाती है।

यहाँ के तोल में ५। सेर का काँठा श्रीर ७॥ कांठा का मन माना जाता है। यहाँ के न्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:—

गल्ले के व्यापारी-

मेससं रामस्वरूप रामद्याल

,, रामलाल बुद्धमल

.. सोहनलाल मुंशीलाल

,, हंसराज तेजपाल

,, ठाकुरलाल शिवप्रसाद

किराने के व्यापारी-

मेसर्स हाजी सुलेमान उमर

,, सुलेमान अन्दुला

., हाजी हासम ऋहमद

कपड़ा एवं चाँदी-सोने के व्यापारी— मेसर्स चुन्नीलाल जुगराज

,, रेखचंद जुहारमल

.. ज्ञानमल हीरालाल

हरें के न्यापारी-

मेसर्स कल्याणदास व्रद्स

" पुरुषोत्तम मथुरादास

,, श्री जीवनदास कम्पनी

लाख के व्यापारी-

मेसर्स सोहनलाल शिवप्रसाद

,, हांडुलाल शिवप्रसाद

### राजिम

यह भी बी० एन० आर० की छोटी लाइन पर बसा हुआ है। यहां रायपुर से श्रू गाड़ी जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ से धमतरी एवं रायपुर दोनों जगह मोटरं भी जाया आया करती हैं। राजिम छोटा होते हुए भी श्रच्छा है। यहाँ का न्यापार विशेष कर हरें का तथा काँसे के वर्तनों का

## करनी

कटनी सी० पी० प्रांत के जवलपुर डिस्ट्रिक्ट के मुंडवारा तहसील का रेलवे जंकशन है। इस स्थान पर वी० एन० स्रार०, जी० आई० पी० स्रार० और ई० स्राई० स्रार० तीनों लाइनें आकर मिलती हैं। यह कलकत्ता से ७२७ मील और वम्बई से ६७३ मील की दूरी पर वसा हुआ है, वी० एन० ख्रार० की ब्रॉचलाइन यहाँ से १६८ मील-चल कर विलासपुर में अपनी मेनलाइन से मिल जाती है। जी० छाई० पी० यहाँ से १६३ मील चल कर वीना नामक जंकशन पर मिल जाती है।

यह स्थान सिमेंट के लिये भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का सिमेंट प्रायः सभी जगह जाता है। सिमेंट वनाने का यहाँ से करीव चार, पाँच मील पर कारखाना है। अतएव यहाँ चूना, सिमंट और पत्थर का वड़ा व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पैदा होने वाली वस्तुएँ गेहूँ, चावल, चना, त्रालसी, महुआ, गुली, तिल्ली, लाल सरसों, लाख और घी हैं। यही चीजें यहाँ से वाहर जाती हैं।

यहाँ पर त्राने वाले माल में प्रधान कपड़ा, किराना, हार्डवेत्रार केरोगेटेड शीट्स है। यहाँ का तील अंग्रे जी है।

यहाँ के व्यापारयों का परिचय नीचे दिया जाता है।

# मेसर्स सवाई सिंघई कन्हेंयालाल गिरधारीलाल

श्राप लोग आदि निवासी तिउरी (जवलपुर) के हैं। इस फर्म की स्थापना सम्वत् १९३३ में वाबू कन्हैयालालजी ने कटनी में की थी और तभी से यह फर्म कपड़े का प्रधान रूप से व्यापार कर रही है। इस व्यवसाय में फर्म ने अच्छी उन्नति की और क्रमशः उन्नति करते हुए समय २ पर अन्य न्यापार भी आरम्भ किये जो अभी तक पूर्ववत् जारी हैं। फर्म के मालिकों के छादि निवास-स्थान तिउरी के पास हरड़ा का बहुत सबन जङ्गल है अतः वहाँ वहुत वड़े परिमाण में हरड़ा संप्रह किया जाता था और यही कारण है कि यह फर्म वहां हरडे का भारी व्यापार करती थी और साथ ही जमीदारी और महाजनी लेन-देन का काम भी जो पहले से चला आ रहा है यह फर्म अभी तक उसी प्रकार कर रही है। 36

स्टेट) के रहने वाले हैं। इस फर्म की स्थापना सेठ काल्र्रामजी ने की। आपके पश्चात् आपके भाई गनेशरामजी ने फर्म का संचालन किया। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

राजनॉदगॉव — मेसर्स काल्र्राम गनेशराम

वहाँ किराने का प्रधान एवं कपड़े खौर गरले का व्यापार होता है। इस फर्म की धान साफ करने की एक फेक्टरी भी है।

### मेसर्स जीतमल जीवणचन्द

इस फर्म के मालिक लोहावट (जोधपुर स्टेट) के निवासी हैं। श्राप लोग श्रोसवाल वैश्य जाति के सज्जन हैं। यह फर्म ६१ वर्ष पूर्व सेठ जीतमलजी ललवानी ने स्थापित की थी। आपका स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ जीवणचन्द्जी हैं। आप मिलनसार एवं सज्जन व्यक्ति हैं। सार्वजनिक दान धर्म के कामों में भी आप छानुराग रखते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

राजनाँदगाँव—मेसर्स जीतमल वाँदी, कपड़ा एवं वर्तनों का व्यापार जीवणचन्द होता है।

## मेसर्स जीवनलाल चाँदमल

करीव ४० वर्षों से यह फर्म यहाँ अपना व्यापार कर रही है। इसके स्थापक सेठ जुहार-मलजी थे। त्रापके पश्चात् फर्मका संचालन त्रापके भाई जीवनलालजी ने किया। आप दोनों ही सज्जनों का स्वर्गवास होगया है। वर्तमान में इस फर्मके मालिक सेठ जीवणलालजीके पुत्र सेठ चाँदमलजी एवं सूरजमलजी हैं। श्राप खण्डेलवाल सरावगी जाति के सज्जन हैं।

इस फर्स का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

राजनांदगाँव—मेससे जीवनलाल चाँद्मल

> द्रुग—मेसर्स जीवनलाल चाँदमल

यहाँ गहे का व्यापार श्रीर भाइत का काम होता
 है। यहाँ आपका दाल का कारखाना भी है।
 यहाँ गहे का व्यापार होता है। यहाँ भी दाल की फैक्टरी है।

कामठी-मेसर्स धनजी मुरलीधर

यहाँ इसका हेड आफिस है। यहाँ मेग्नेस एवं लोहे की खदानों का काम होता है। आप कचा लोहा निकाल कर विलायत भेजते हैं। तुमसर के पास आपकी खदाने हैं।

### मेसर्स प्रताप रघुनाथ

करीब ८० वर्ष पूर्व इस फर्म की स्थापना प्रताप सेठ और रघुनाथजी सेठ के द्वारा कामठी में हुई। आप लोगों का निवास-स्थान साँभर है। त्र्याप त्र्यत्रवाल वैश्यजाति के सज्जन हैं। आप दोनों भाइयों के पश्चात् त्र्यापके पुत्र राधामोहनजी एवं सूरजमलजी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। आप दोनों का भी स्वर्गवास हो गया। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ राधा-मोहनजी के पुत्र रामविलासजी एवं सेठ सूरजमलजी के पुत्र हरिश्चन्द्रजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

राजनौंदगाँव—मेसर्स प्रताप रघुनाथ र होता है।

इसके अतिरिक्त इसी नाम से कामठी, गोंदिया एवं नेवरा बाजार में भी यही काम होता है।

### महारामदास हजारीमल

इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ किशनदासजी और सेठ चतुरभुज जी हैं। इसका हेड आफ़िस कामठी में है। यहाँ यह फ़र्म गल्ले का व्यापार करती है। इसका विशेष परिचय इसी प्रंथ में कामठी के साथ दिया गया है।

### मेसर्स मुकनचंद धौंकलचंद

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ धौंकलचंदजी एवं सेठ लखमीचंदजी हैं। आप पांचौड़ी (जोधपुर) निवासी श्रीश्रीमाल सज्जन हैं। यह फर्म करीब ५० वर्ष पूर्व सेठ मुकनचंदजी द्वारा स्थापित हुई थी।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

राजनाँदगाँव—मेसर्स मुकनचंद धौंकलचंद का का काम होता है।

महोतरा-मेसर्स मुकनचंद धोंकलचंद } यहाँ भी गल्ला एवं बैंकिंग काम का होता है।

# मैसर्स राधेलाल हतुमानपसाद

श्राप लोग मिर्जापुर निवासी खण्डेलवाल जाति के महानुभाव हैं। बाबू राधेलालजी ने लगभग ३० वर्ष पूर्व इस फर्म की स्थापना उपरोक्त नाम से यहाँ की थी। इस फर्म पर आरम्भ में लाख और कमीशन एजेन्सी का काम आरम्भ किया गया जो अभी तक बरा वर हो रहा है। यही कारण है कि यह फर्म लाख का प्रधान काम कर रही है और साथ ही दूसरे सभी प्रकार के माल की कमीशन एजेन्सी का काम होता है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक बाबू राधेलालजी तथा बाबू हनुमान प्रसादजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय यों है:—

मेसर्स राधेलाल हनुमानप्रसाद हनुमानगंज कटनी

यहाँ लाख का प्रधान व्यापार होता है तथा सभी प्रकार के माल की कमीशन एजेन्सी का काम होता है।

## मेसर्स शिवलाल जुहारमल

इस फर्म के वर्तमान मालिक स्व० सेठ जुहारमलजी के पुत्र सेठ जयदयालजी हैं। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सराफ सज्जन हैं। आपकी फर्म को करीब ५० वर्ष पूर्व आपके पिता-महने स्थापित की थी। जिस समय फर्म स्थापित की गई थी उस समय आपके पितामह की साधारण स्थिति थी। इसकी उन्नति आपके पिताजी जोहारमलजी के समय में हुई। और विशेष तरक्षी आप ही के समय में हुई। आपकी व्यापारिक नीति ही की वजह से फर्म ने यहाँ अच्छा नाम पैदा किया। आपने यहाँ स्टेशन पर एक सुन्दर धर्मशाला भी वनवाई है। आपके पुत्र श्री निवासजी कपड़े की दुकान का संचालन करते हैं। सेठ श्री निवासजी के ४ पुत्र हैं। बड़े बा० कमलाप्रसादजी फर्म का संचालन करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कटनी-मेसर्स शिवलाल जुहारमल

यहाँ गल्ला, घी, किराना, चूना, सिमेट का व्यापार श्रीर आढ़त का काम होता है। यह फर्म कटनी केस्टल ब्रेंड सिमेट की सब एजंट है।

कटनी—दी सत्यनारायण खद्दर भण्डार

} यहाँ खादी वगैरह देशी माल का व्यापार होता है।

|  |  |  | - |
|--|--|--|---|
|  |  |  | • |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

## विकासपूर

यह स्थान बी० एन० आर की हवड़ा नागपुर वाली मेन लाईन का जंकशन है। यहाँ से एक ब्रांच लाइन कटनी तक गई है। इस शहर की बसावट अच्छी है। इसके पास बहुत जंगल है। जंगली पैदाबार जैसे लकड़ी, मोम, शहद, पीली मिट्टी वगैरह इस जंगल में काफी होती है।

यहाँ का प्रधान व्यापार गरले का है। जो यहाँ से बाहर जाता है। गरले में भी चाँवल का भाग ज्यादा है। यहाँ का चाँवल सस्ता एवं अच्छा होता है।

यहाँ की और आस-पास की जनसंख्या में विशेष नम्बर सतनामी और गौड़ लोगों का है। येही लोग जंगलों की पैदाबार लाते हैं तथा मजदूरी करते हैं। इनके सामाजिक नियम बड़े भिन्न हैं। इनमें नैतिक चरित्र की बड़ी कमी रहती है। यहाँ का पानी स्त्रियों के लिये विशेष मुफीद माना जाता है।

श्रास-पास जंगली स्थान श्रा जाने से पास में कोई वड़ा शहर नहीं है। अतएव आस-पास के रहने वाले अपनी आवइयकता की पूर्ति यहीं से पूर्ण करते हैं। अतएव यहाँ कपड़ा, किराना वगैरह काफी मिकदार में वाहर से श्राता है। सूत भी यहाँ काफी आता है। यहाँ के व्यापारियों के पास बहुत से मिलों के कपड़े एवं सूत की एजंसियाँ हैं। जिनका विशेष परिचय इस प्रकार है।

### मेसर्स वक्सीराम गुरुमुखराय

आप लोग लक्ष्मण्गढ़ निवासी श्रम्रवाल समाज के जालोदिया सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग सम्वत् १९५५ में सेठ गुरुमुखरायजी ने की थी और श्रापने कपड़े का काम आरम्भ किया जो श्रभीतक आपकी फर्म बराबर करती जा रही है। श्राप व्यापारकुशल एवं अनुभवी व्यक्ति थे श्रतः आपने श्रपनी फर्म को श्रह्मकाल में ही अच्छी अवस्था पर पहुँचा दिया। आपकी फर्म वर्तमान में विलासपुर की अम्रगण्य फर्मों में मानी जाती है।

इस फर्म पर प्रधानरूप से कपड़े का काम तथा राय सा० रेखचन्द्जी मोहता हिंगनघाट

## गाँदिया

सी० पी० प्रान्त के भण्डारा जिले का प्रधान स्थान है। यह बी० एन० आर० की मेन लाईन का जंकशन स्टेशन है। नागपुर से ७५ मील की दूरी पर यह वसा हुआ है। यहाँ से एक छोटी लाईन नैनपुर होती हुई जवलपुर तक गई है। तथा दूसरी लाईन नागबीर होती हुई चाँदा फोर्ट तक गई है।

यहाँ का प्रधान व्यापार लाख, बीड़ी, एवं चाँवल का है। लाख और बीड़ी के यहाँ वड़े २ कई कारखाने हैं। राईस फैक्टरियाँ भी यहाँ हैं। आसपास जङ्गल आजाने से बीड़ी के पत्ते एवं छोले (पलास) के झाड़ यहाँ वहुत मात्रा में पैदा होते हैं। इसीसे लाख की घ्रामद यहाँ बहुत है। लाख दो फसलों में आती है कार्तिक और वैसाख। इन दोनों में मिलकर करीव १२५००० मन लाख यहाँ से पैदा होकर बाहर जाती है। चाँवल भी यहाँ बहुत पैदा होता है। यहाँ तक कि २, २ लाख थैली तक पोते रहता है। लाख से यहाँ चपड़ा भी बनाया जाता है। बीड़ी के पते भी यहाँ से बाहर जाते हैं। लाख का तौल ४२ सेर के मन से एवं चाँवल का ५ मन की खण्डी से होता है।

कारखानों में यहाँ ७ लाख के कारखाने, ३ चाँवल की मिलें, एक तेल की मिल और एक काँच का कारखाना है। इनके नाम श्रागे दिये जायँगे।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है:-

### मेसर्स अयोध्यामसाद महावीरमसाद

इस फर्म के मालिक मिर्जापुर के निवासी हैं। यह फर्म यहाँ करीव १५ वर्ष पूर्व वा० महाबीरप्रसादजी द्वारा स्थापित हुई। आप जयसवाल समाज के सज्जन हैं। आप वा० श्रयोध्याप्रसादजी के पुत्र हैं। वर्तमान में इस फर्म के मालिक वा० हनुमानप्रसादजी एवं महा-देवप्रसादजी दोनों भाई हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— गोंदिया—मेसर्स अयोध्याप्रसाद रे यहाँ लाख का व्यापार होता है। तथा चपड़ा तैयार करने महाबीरप्रसाद की फैक्टरी है।

### मेसर्स वच्छराज अमोलकचन्द वजाज

श्राप लोग लक्ष्मणगढ़ निवासी श्रग्रवाल वैश्य समाज के बजाज सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना २० वर्ष पूर्व सेठ रामेश्वरजी बजाज ने विलासपुर में की थी। आपने आरंभ में कपड़े श्रोर सूत का व्यापार श्रारम्भ किया श्रोर साथ ही गल्ले की श्राढ़त का काम भी आरम्भ किया था। इसके पूर्व इस फर्म के मालिक सेठ रामेश्वरजी कपड़े का श्रच्छा व्यापार करते थे जब श्रापने श्रपनी उपरोक्त नाम से फर्म खोली तो आपको शीघ्र ही सफलता मिली श्रोर आपने फर्म को श्रन्थनाल में ही श्रच्छी उन्नत अवस्था पर पहुँचा दिया। फलतः वर्तमान में यह फर्म कपड़े की थोक बिक्री, सूत की गाँठों की बिक्री करती है तथा पेटलाद की नारायण भाई केशोलाल मिल की रंगीन सूत की एजेन्सी इसके पास है इसके सिवा मेसर्स साँवतराम राम-प्रसाद सिल अकोला की सूत की एजेन्सी तथा गल्ले की आढ़त का काम है जिसमें माल बाहर भेजा जाता है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ रामेश्वरजी बजाज तथा आपके भतीजे बावू वच्छराजजी तथा बावू अमोलखचन्दजी बजाज (स्व० शिव भगवान बजाज के पुत्र) हैं।

सेठ रामेश्वरजी बजाज स्थानीय सभी धार्मिक कार्यों में श्रच्छा आग लेते हैं और इसी फर्म से अच्छी सहायता देते रहते हैं।

इस फर्म के मालिक के भाई स्व० शिवभगवानजी लगभग ४० वर्ष पूर्व स्वदेश से आए थे आपने आकर यहाँ व्यापार का सिलसिला जमाया। और काम आरम्भ किया इस प्रकार व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश कर लगभग २० वर्ष पूर्व वावू रामेश्वरजी ने आरम्भ किया।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स वच्छराज अमोलखचन्द विलासपुर C. P. वा का काम होता है।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— गोंदिया—मेसर्स रामप्रताप यहाँ बिकंग, सराफी एवं सोने-चाँदी का व्यापार लक्ष्मण्राम होता है।

### मेसर्स रामगोपाल रामिकशन

इस फर्म के मालिक मूँडवा (मारवाड़) के निवासी हैं। आप माहेश्वरी जाति के मुंदडा सज्जन हैं। यह परिवार करीब ८० वर्षों से सी० पी० में व्यापार कर रहा है। इस फर्म पर पहले कामठी में नवलराम रामधन और फिर जीवनराम गोपालराम के नाम से व्यापार होता था। संवत् १९६६ से उपरोक्त नाम से व्यापार होता है। इसके वर्तमान मालिक रामगोपालजी के पुत्र रामिकशनजी हैं। आप योग्य एवं सुधरे हुए विचारों के पुरुष हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

गोंदिया—मेसर्स रामगोपाल रामकिशन े यहाँ वैङ्किंग, लाख एवं कमीशन एजंसी का काम होता है।

लाख के कारखाने—
अयोध्याप्रसाद महावीरप्रसाद
इसरदास ऋप्रवाल
खूबचन्द ताराचन्द
डी० के० ब्रदर्स
महावीर हीरालाल
रामप्रताप प्यारेलाल
रामगोपाल रामकिशन

द्दीरालाल जायसवाल चॉवल की मिलें—

> श्रीगनेश राईस एण्ड आईल मिल पेमराज जगन्नाथ राईस मिल वारडोली राईस मिल

काँच का कारखाना— दी श्रोनामो ग्लास वक्स लिमिटेड इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ विशेश्वरदासजी डागा तथा आपके पुत्र सेठ शिवदासजी डागा एम्० एल० सी० तथा सेठ सूरजरतनजी डागा हैं।

सेठ शिवदासजी डागा के एक पुत्र हैं जिनका नाम बाबू ग्वालदासजी है।

ः इस फर्म का प्रधान काम सेठ शिवदासजी करते हैं और आपके छोटे भ्राता सेठ सूरज रतनजी मालगुजारी का काम देखते हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स कश्मीरचन्द कपूरचन्द सदरवाजार रायपुर

विकर्स और गल्ले का काम होता है।

यहाँ आपका हरडा विभाग है। तथा गयप हिल

मेसर्स सेठ शिवदासजी डागा सद्दवाजार रायपुर C. P. यहाँ त्र्यापका हरडा विभाग है। तथा रायपुर डि॰ के जंगलों में हरों के सेएटर में सीभान में एजे-न्सियाँ रहती हैं।

### मेसस चांदमल वीरचंद

इस फर्म का हेड आफिस आगरा (यू० पी०) है। इसके वर्तमान मालिक सेठ वीरचंद जी हैं। यह फर्म यहाँ वड़ी दुकान के नाम से मशहूर है। इस फर्म की बहुतसी शाखाएँ हैं। जिनका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ के इसी भाग में आगरा विभाग में छापा गया है। यहाँ इसका पता सदर वाजार है। इस पर यहाँ वैंकिंग, हुंडी, चिट्ठी और महाजनी देन-लेन का काम होता है। इस फर्म के छंडर में वलौदा वाजार डि० के १० गाँव जमींदारी में हैं। अतएव उनका भी काम इसी फर्म पर होता है।

### मेसर्स रामचन्द्र रामरतनदास रा० व०

इस फर्म के वर्तमान मालिक सर विसेसरदासजी डागा हैं। यह फर्म सी० पी० में बहुत मशहूर है। इसकी कई स्थानों पर शाखाएँ हैं। इसके अतिरिक्त कई मिल, जिनिंग प्रेसिंग फैक्टरियाँ और कोयले की खाने आदि हैं। इस फर्म पर यहाँ वैंकिंग और हुंडी चिट्ठी का व्यापार होता है। इसका पता सदर वाजार है। इसका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इसी ग्रंथ के प्रथम भाग के मेसर्स वंसीलाल अवीरचन्द के नाम से राजपूताना विभाग में वीकानेर में दिया गया है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचय - के



स्व॰ सेठ गोपाल साहजी ( गोपालसाह पूरनसाह ) सिवनी



रायसाहब दादू रघुनाथसिंहजी द्विचनी



श्रीमन्त रायबहादुर सेठ प्रनसाहजी ( गोपालसाह प्रनसाह ) सिवनी



कुँवर विरदीचन्द्रजी (गोपालसाह प्रनसाह ) सिवनी

एक ऑइल मिल सरस्वती श्रॉइल मिल के नाम से स्थापित किया। इस प्रकार सेठ दुलीचंद-जी दूगड़ ने श्रपनी व्यापार-चतुरता श्रीर औद्योगिक कार्य्य-तत्परता से श्रपनी फर्म को उच्च स्थानापन्न फर्मी की श्रेणी पर पहुँचा दिया। श्राप उन महानुभावों में हैं जो सामान्य श्रवस्था से श्रपने स्वावलम्बी पुरुषार्थ से व्यापार को समुन्नत श्रवस्था पर प्रतिष्ठित करते हैं। आप धार्मिक मनोवृत्ति के महानुभाव हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिकों में सेठ दुलीचंदजी दूगड़ तथा आपके पुत्र मांगीलालजी दूगड़ हैं। फर्म का संचालन सेठ दुलीचन्दजी स्वयं ही करते हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

मेसर्स दुलीचन्द माँगीलाल सदर वाजार रायपुर

मेसर्स दुलीचन्द मांगीलाल घुड़ियारी रायपुर

दि सरस्वती त्र्याइल मिल रायपुर स्टेशन के पास यहाँ हेड ऑफिस है तथा किराने का प्रधान

किराने का काम होता है।

यहाँ तिल्ली, अलसी आदि सभी प्रकार के तेल का काम तथा खल्ली का व्यापार होता है। और धान कूट कर चावल तयार करने का काम भी मिल में होता है।

### मेसर्स धूलचन्द भट्डड़

श्राप लोग जोधपुर के समीप भवाल के रहनेवाले माहेश्वरी समाज के भट्टड़ सज्जन हैं। उपरोक्त नाम से लगभग ७।८ वर्ष के पूर्व इस फर्म की सेठ हन्तराम भट्टड़जी ने रायपुर में स्थापना की थी। इस फर्म पर गल्ले का व्यापार होता है।

सेठ हन्तरामजी भट्टड़ लगभग ४६ वर्ष पूर्व सी० पी० त्राए थे त्र्योर त्रापने जाकर कुछ समय तक राजनाद गाँव में व्यापार किया और फिर वहाँ से रायपुर चले त्राये और नेवरा (रायपुर) से तीन स्टेशन पर अपना हेड़ ऑफिस बनाया। जहाँ अब भी मेसर्स हन्तराम धूलचन्द के नाम से व्यापार हो रहा है।

मेसर्स हनूतराम धूलचन्द के नाम से सेठ हनूतरामजी भट्टड़ ने आरम्भ से ही काम किया था। और उसी नाम से आपका प्रधान कार्य्य आज भी हो रहा है। आपने आरम्भ से ही गल्ले का काम आरम्भ किया और आज भी आप प्रधान रूप से वही कर रहे हैं पर उसके

सेठ पूरनशाहजी की दोनों धर्मपत्नियों से आपके करीब ११ सन्ताने हुई, मगर दुँदैव से उनमें से एक भी जीवित नहीं है। आपके एक पुत्र शिखरचन्दजी तो १५ वर्ष की परिपक अवस्था में स्वर्गीय हुए। जिनकी बालविधवा धर्मपत्नी स्रभी विद्यमान है। दूसरे पुत्र नेमि-चन्दुजी १२ वर्ष की अवस्था पाकर परलोकगामी हुए। अपने दोनों प्रियपुत्रों की स्मृति में सेठजी ने बहुत सा द्रव्य खर्च करके कई सार्वजनिक संस्थात्रों का निर्माण करवाया। जिनमें श्रीयुत नेमिचन्द्जी के स्मारक में सिवनी में श्रीनेमिचन्द धर्मशाला नामक एक विशाल धर्म-शाला तथा श्रीसम्मेद शिखर में करीब एक लाख रुपयों के व्यंय से एक विशाल मन्दिर का निर्माण करवाया। जिसके प्रतिष्ठा महोत्सव में करीव ४० हजार मनुष्य एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार श्रीयुत शिखरचन्दजी के स्मारक में सिवनी में श्री शिखरचन्द जैन पाठशाला और बोंडिङ्ग, तथा श्री शिखरचन्द म्यूनिसिपल प्रायमरी स्कूल का निर्माण करवाया । इसी प्रकार श्रपनी धर्मपत्नी श्री गुन्नीबाई के एक असाध्य बीमारी से निरोग होने के उपलक्ष्य में आपने एक लाख रुपयों का दान निकाला जिससे सिवनी में श्री गुन्नीवाई जैन सरस्वती भवन तथा एक महिलाश्रम प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त आपने एक जैन मन्दिर नासिक में, एक सम्मेद शिखर में तथा एक मन्दिर सिवनी में बनवाया जिनमें से सीवनी का मन्दिर अत्यन्त श्रच्छा और विशाल है। इसमें किया हुत्रा संगमरमर, कांच और पद्मीकारी का कार्य्य अत्यन्त दर्शनीय है। यह मन्दिर सीवनी की एक प्रसिद्ध दर्शनीय वस्तु है। इसके अतिरिक्त सेठ साहब ने और भी बहुत से दान किये हैं। जिन सब का उल्लेख यहाँ असम्भव है।

सेठ पूरनशाहजी करीव दस वर्षों तक यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल के मेम्बर तथा बीस वर्षों तक म्यूनिसिपैलिटी के वाईस प्रेसिडेण्ट रहे हैं। सरकार ने आपको दरवारी, कुरसी नशीनी फर्स्ट्रिक्कास ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी तथा रायवहादुर की अत्यन्त प्रतिष्ठासम्पन्न उपाधियाँ प्रदान की हैं। इसी प्रकार जैन समाज की श्रोर से श्रापको श्रीमान, श्रीमन्त, सेठ, दानवीर श्रादि कई उपाधियाँ मिली हैं।

आपके इस समय कोई सन्तान न होने की वजह से श्रापने अपने स्वर्गीय पुत्र शिखर-चन्दजी के नाम पर श्रीयुत कुँवर विरधीचन्दजी को दत्तक लिया है। कुँवर विरधीचन्दजी भी बड़े विनम्न, सुशील और बुद्धिमान युवक हैं—

फर्म का परिचय इस प्रकार है-

सिवनी—मेसर्स गोपालशाह पूरनशाह—वैङ्किङ श्रौर जमीदारी का बहुत बड़ा काम होता है।

### वर्तनों के व्यापारी

### मेसर्स भवानीदास अर्जुनदास

आप लोग बीकानेर निवासी श्रोसवाल डागा समाज के श्वेताम्बर जैन सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग १०० पूर्व सेठ भवानीदासजी ने रायपुर में की थी। आप ही देश से रायपुर आये थे श्रोर फर्म की स्थापना श्रापने ही आकर की थी। आपके यहाँ प्रथम ही से महाजनी का काम होता श्राया है। जैसे २ फर्म ने उन्नित की वैसे २ व्यापार भी उन्नित करते गया श्रोर कपड़ा तथा वर्तन का काम होने लगा। इस प्रकार फर्म ने अच्छी उन्नित की श्रोर यहाँ की स्थानीय फर्मों की प्रतिष्ठित श्रेगी पर पहुँच गई। भवानीदासजी के बाद आपके पुत्र सेठ अर्जुन-दासजी ने काम सम्हाला और बाद सम्बत् १९४० में आपके पुत्र सेठ गम्भीरमलजी ने काम का संचालन किया। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९५० में हुआ। तब से फर्म का संचालन आप के पुत्र सेठ जसकरणजी डागा ने सम्हाला श्रोर आज कल आप ही फर्म का संचालन करते हैं।

वर्तमान समय में फर्म पर प्रधानतया मनीलेडिंग तथा वर्तन का थोक व्यापार होता है। आपकी फर्म यहाँ भी माल तैयार कराती है। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ जसकरणजी तथा आपके पुत्र बाबू सम्पतलालजी हैं।

श्रजुनदासजी बड़े प्रतापी थे। आपके ही समय में फर्म ने प्रधान उन्नति की और गम्भीर-मलजी धार्मिक मनोवृत्ति के थे और धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे। आपके पुत्र सेठ जसकरणजी सुधरे हुए विचारों के नवयुवक हैं और एफ० ए० तक शिक्षित हैं तथा सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं। स्थानीय मारवाडी छात्र सहायक समिति के मन्नी भी है। काँग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मेसर्स भवानीदास अर्जुनदास सदर- रे यहाँ हेड ऑफिस है तथा मनीलेडिंग और वर्तन का बाजार रायपुर काम होता है।

मेसर्स अर्जुनदास गम्भीरमल राजिम राजिम रायपुर कराने का काम होता है।

(रायपुर)

### मेसर्स भवानीदास जावतमल

इस फर्म की स्थापना सेठ भवानीदासजी ने लगभग १०० वर्ष पूर्व रायपुर में आकर की थी। आपके यहाँ प्रथम गल्ला किराना का काम हुआ और क्रमशः जैसी उन्नति होती गई वैसे

### मेसर्स शिवनारायणदास प्रभुदयाल

इस फर्म के मालिक नारनोल (पटियाला) निवासी अथवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म के पूर्व पुरुष करीब १०० वर्ष पहले महूकेंट, कामठी ख्रौर कटंगी होते हुए यहाँ आये। शुक्त २ में इसकी स्थापना सेठ ठाकुरदासजी ने की थी। आपके २ पुत्र हुए रायबहादुर लाला ओंकारदासजी एवं ला० शिवनारायणदासजी । ला० श्रोंकारदासजी वड़े प्रतिभा सम्पन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। आपने तथा सेठ शिवनारायणदासजी ने फर्म की वहत उन्नति की। ज्यापार के साथ २ श्रापने जमींदारी भी खरीद की। सेठ श्रोंकारदासजी श्रानरेरी मेजि-स्ट्रेट भी रह चुके थे। त्राप दोनों ही का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवासी होने के पूर्व ही आप दोनों भाई अलग २ हो गयेथे। लाला औंकारदासजी के ३ पुत्र हुए। ला० महानन्दरायजी. (दत्तक लिये हुए), नर्मदाप्रसादजी और प्रभुदयालजी । इनमें से प्रभुदयालजी सेठ शिवनारायण-दासजी के यहाँ दत्तक रहे । वर्तमान में यह फर्म सेठ शिवनारायणदासजी के पुत्र प्रभुदयालजी की है। श्राप योग्य सज्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सिवनी—मेसर्स शिवनारायणदास प्रभुद्याल र वहाँ वैंकिंग हुंडी चिट्ठी एवं जमींदारी का

### चाँदी-सोना के व्यापारी

### मेसर्स तिलोकचन्द गनेशदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ माणिकचन्द्जी और सेठ दुलिचन्द्जी हैं। श्राप लोग ओसवाल समाज के गजरुप-देसर (बीकानेर) के निवासी हैं। करीब ७० वर्ष पूर्व इस फर्म की स्थापना आपके पितामह सेठ तिलोकचन्द्जी के द्वारा हुई। आपके पश्चात् फर्म का संचालन आपके पुत्र सेठ गनेशदासजी ने किया। आप लोगों के समय में फर्म की अच्छी उन्नति हुई। वर्तमान में यह फर्म यहाँ अच्छी मानी जाती है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सिवनी-मेसर्स तिलोकचन्द गनेशदास

यहाँ बैंकिङ्ग, सोना चाँदी एवं मालगुजारी का काम होता है।

# भारतीय च्यापारियों का परिचय<sup>हु०</sup> ( तीसरा भाग )



स्व ॰ सेठ हजारीलालजी (जवाहरमल हजारीलाल) हिंद्वाड़ा

सेठ रामप्रतापनी ( रामप्रताप लक्ष्मीन।रायण ) गोंदिया



सेठ टेकचन्द्रजी (कपूरचन्द्र टेकचन्द्र) सिवनी



है। आस पास के जंगल में काफी हरें पैदा होती है। काँसा के वर्तन बनाने की यहाँ होम इंडस्ट्री है यहाँ से रायपुर के व्यापारी वर्तनों को ले जाते हैं तथा वे लोग वहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त चाँवल, मूग, उड़द, सरसों महुआ आदि भी यहाँ पैदा होता है जो यहाँ से बाहर जाता है। यहाँ के व्यापार का विशेष सम्बंध रायपुर एवं धमतरी से है।

यहाँ के न्यापारियों का परिचय इस प्रकार है—

हरें के व्यापारी-

मेसर्स कल्याणदास त्रदर्स ,, परसोत्तमदास मधुरादास गल्ले के व्यापारी—

> मेसर्स प्रभुलाल गुलोबचन्द "रेखराज चतुरभुज

कपड़े के ज्यापारी—

मेसर्स काळ्राम श्रमरचन्द
वर्तनों के ज्यापारी—

मेसर्स अर्जुनदास गम्भीरमल

, जोरावरमल

सोना चाँदी के ज्यापारी—

मेसर्स ढाळ्राम अमरचन्द

## राजनांद्गांक

सी० पी० प्राँत की मंडियों में राजनाँदगाँव मंडी भी एक है। यह बी० एन० आर की मेन लाईन पर अपने ही नाम के स्टेशन से मिला हुआ वसा है। यहाँ की वसावट अच्छी है। विजली की लाईट का भी यहाँ प्रबंध है। यहाँ का प्रधान व्यापार गल्ले का है। चाँवल यहाँ वहुत होते हैं तथा वाहर जाते हैं। यहाँ का तोल सब अँमे जी है। इसके आस-पास डोंगरगढ़ और दुग नामक मंडियाँ हैं। दोनों ही स्थानों पर रेलवे जाती है। दुग और राजनाँदगाँव के वीच मोटर भी रन करती है। यहाँ से गला वगैरह बाहर जाता है। और कपड़ा, किराना, लोहा वगैरह बाहर से यहाँ आता है। यह सब माल यहाँ के पास के देहातों में सेल होता है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है।

### मेसर्स कालुराम गनेशराम

यह फर्म यहाँ करीव ७० वर्षों से अपना व्यापार कर रही है। इसके वर्तमान मालिक स्व० सेठ काल्र्रामजी के पुत्र नरसिंहदासजी हैं। आप माहेश्वरी वैश्य समाजके हमीरपुर (अलवर

६९

#### भारतीय ध्यापारियों का परिचय

निवासस्थान करनीमाता का मठ (बीकानेर) है। सेठ लखमीचंद्जी ने यहाँ मन्दिर वगैरह बनवाने में पर्याप्त समय एवं शक्ति खर्च की है। आप करीब ४० वर्ष तक म्युनिसि-पेलिटी के मेम्बर रहे। तथा समय २ पर आपको भारत सरकार ने सार्टिफिकेट भी दिये हैं। आपके छोटे भाई बिरदीचंदजी का छोटी उम्र में ही स्वर्गवास होगया।

सेठ लखमीचंदजी के २ पुत्र हैं जिनके नाम सेठ केसरीचंदजी एवं ताराचंदजी हैं। सेठ केसरीचंदजी के २ पुत्र श्रीयुत् डालचंदजी एवं कस्तुरचंदजी श्रीर श्रीयुत ताराचंदजी के भी २ पुत्र हैं इन्द्रचंद्रजी एवं दीपचंदजी। श्रीडालचंदजी श्रीर कस्तुरचंदजी कपड़े की दुकान का संचालन करते हैं। दीपचंदजी खदान का काम देखते हैं। यहाँ आपकी घोघरी कालेरी के नाम से २ कोयले की खदाने हैं मगर कोयले की बहुत मन्दी होने से कुछ समय से ये बन्द हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सिवनी—मेसर्स बहादुरमल लखमीचंद विश्व को यहाँ कपड़ा, सोना चाँदी एवं कोयले का व्यापार होता है। यहाँ आपकी घोघरी कॉलेरी के नाम से २ कोयले की खानें हैं।

### गल्ले के व्यापारी

## मेसर्स शिवजीराम परमानंद

इस फर्म के मालिक बलौदा (जयपुर ) के निवासी अप्रवाल वैश्य जाति के सन्जन हैं। इस फर्म की स्थापना संवत् १९४० में सेठ परमानंदजी द्वारा हुई और आपही के द्वारा इस फर्म की तरकी भी हुई। आपके इस समय ४ पुत्र है। जिनके नाम क्रमशः वंशीलालजी, सूरज-मलजी, चॉदमलजी और रामनाथजी हैं। प्रथम तीन व्यापार में भाग लेते हैं श्रीर एक पढ़ते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

सिवानी—मेसर्स शिवजीराम परमानंद यह फर्म सन का डायरेक्ट विलायत एक्स पोर्ट करती है।
यह पर्म सन का डायरेक्ट विलायत एक्स पोर्ट करती है।
यहाँ गल्ले का ज्यापार तथा कमीशन का काम होता है।
होता है।

### मैसर्स दीपचंद मगनमल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ दीपचंदजी एवं मगनमलजी हैं। आप आसवाल वैश्य समाज के चौपड़ा सज्जन हैं। आपका मूलनिवास-स्थान सेतरावा (जोधपुर) का है। इस फर्म की स्थापना आप लोगों के पिता सेठ जोरावरमलजी ने करीब ३० वर्ष पूर्व की थी। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके बड़े पुत्र सुगनचंदजी कलकत्ता में जवाहरात की दलाली करते हैं। तथा शेष दोनों आता यहाँ का काम देखते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

राजनांदगाँव—मेसर्स दीपचंद रे यहाँ वैंकिंग, कपड़ा एवं कमीशन एजंसी का काम मगनमल रे होता है।

द्रुग-मेसर्स दीपचंद मगनमल } यहाँ गहो का न्यापार और आदत का काम होता है।

### मेसर्स नैनसुख कनीराम

इस फर्म के मालिक कामठी में रहते हैं। यहाँ यह फर्म पुरानी एवं प्रतिष्ठित मानी जाती है। इसकी और भी शाखाएँ हैं। सब पर प्रायः गहो और आढ़त का व्यापार होता है। इसका विशेष परिचय चित्रों सिहत इसी प्रंथ में कामठी में देखना चाहिये। यहाँ यह फर्म गहो का व्यापार और आढ़त का काम करती है।

### मेसर्स धनजी मुरलीधर

इस फर्म के मालिकों का मूल-निवास स्थान कुचामन (मारवाड़) का है। आप लोग अप्रवाल जाति के सज्जन हैं। करीब १२५ वर्ष पूर्व इसकी स्थापना पहले पहल कामठी में हुई। इसके स्थापक धनजी सेठ थे। आपके पश्चात् इसका संचालन आपके पुत्र मुरलीधरजी ने सम्हाला। आपका स्वर्गवास हो गया। वर्तमान में इस फर्म के मालिक रामविलासजी हैं। आप योग्य एवं सज्जन व्यक्ति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—
राजनाँदगाँव-मेसर्स धनजी मुरलीधर } यहाँ गल्ला एवं आढ़त का व्यापार होता है।
नेवरा—मेसर्स धनजी मुरलीधर } यहाँ भी गल्ला एवं आढ़त का काम होता है।

## **छिंद्या**ड़ा

छिंदवाड़ा बी. एन. आर. की छोटी लाईन का जंकशन स्टेशन है। एक लाइन जवलपुर से नैनपुर सिवनी होती हुई यहाँ आती है। दूसरी लाइन यहाँ से नागपुर को जाती है। एवं तीसरी लाइन परासिया को जाती है। जहाँ वह जी. आइ. पी. की इटारसी—आमलावाली लाइन को मिलाती है। छिंदवाड़ा जिले का प्रधान स्थान है। यह चारों ओर पहाड़ों से धिरा हुआ है। यहाँ की बसावट ऊँची नीची एवं लम्बी है। यहाँ एक सुन्दर तालाव भी है। जो इसकी सुन्दरता को बढ़ाता है। यहीं के एक सेठ ने यहाँ धर्मशाला भी वनवा दी है।

छिंदवाड़ा का प्रधान व्यापार कोयले का है। इस स्थान के पास ही कोयले की कई खदानें हैं। यहाँ का कोयला उत्तम श्रेणी का माना जाता है। इसके पश्चात् यहाँ की दूसरी पैदावार हरें की है। यह करीब १ लाख मन वाहर जाती है। यह भी जंगलों ही से यहाँ आती है। इसके सिवाय गेहूँ, उर्द, चना, मूँग, जुवार, बरबटी, तुवर, राजिगरा, गुल्ली, महुआ, कपास, सन, चारोली (चिरोंजी) अरंडी, तिल्ली, जगनी (रहमतीला) अलसी, घी और मसूर भी यहाँ पैदा होती है तथा मौसिम एवं फसल के अनुसार वाहर जाती है। यहाँ का इम्पोर्ट व्यापार विशेष उल्लेखनीय नहीं है। कारखानों में यहाँ शावालेस कम्पनी की जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरी है।

यहाँ का तोल चारोली, घी, हरें एवं सन के लिये ४० सेर के मन का होता है। अनाज का वजन १०० भर की पाई, ८ पाई का कुडो, और २० कुडों की खंडी से माना जाता है। आईल शीड्स के लिये ४ मन की खण्डी, अरंडी के लिये ३ मन की खंडी एवं गुझी के लिये ३ मन की खण्डी से व्यवहार होता है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

### मेसर्स कचौरीमल सुखलाल

इस फर्म के मालिक खण्डेलवाल जैन समाज के मारोठ (मारवाड़) निवासी हैं। यह फर्म करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ कचौरीमलजी ने स्थापित की। शुरू २ में इस फर्म पर साधारण

### भारतीय व्यापारियों का परिचय 🗞 (तीसरा भाग)



वा॰ सुखलालजी ओसतवाल ( सुखलाल सम्पतलाल ) राजनांदगाँव



बा॰ दीपचंदजी चोपड़ा (दीपचंद मगनमल) राजनांद्गाँव



बा॰ सम्पतलालजी (सुखलाल सम्पतलाल) राजनांदगाँव बा॰ मगनलालजी चोपड़ा (दीपचंद मगनमल) राजनांदगाँव

### मेसर्स सुखलाल सम्पतलाल

इस फर्म के मालिक लोहावट (मारवाड़) निवासी ओसतवाल समाज के सज्जन हैं।
यह फर्म करीव २ साल से इस नाम से व्यापार कर रही है। इसके पहले इस पर साहबराम
सूरजमल नाम पड़ता था। इसकी स्थापना सेठ साहबरामजी द्वारा हुई थी। आपके तीन भाई
और थे सेठ सूरजमलजी, सेठ केवलचंदजी और सेठ कस्तुरचंदजी। उपरोक्त फर्म सेठ केवलचंद
जी एवं कस्तुरचंदजी के वंशजों की है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ सुखलालजी
एवं सेठ सम्पतलालजी हैं। आप दोनों ही सज्जन क्रमशः केवलचंदजी एवं कस्तूरचंदजी के
यहाँ दत्तक आये हैं। आप लोगों का दान-धर्म-सम्बन्धी कामों में भी अच्छा योग रहता है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

राजनाँदगाँव—मेसर्स सुखलाल सम्पतलाल

यहाँ सोना चाँदी एवं कपड़ेका व्यापार होता है। कमीरान का काम भीयह फर्म करती है।

गहले के व्यापारी-

मेससे जीवनलाल चाँदमल

- ,, धनजी मुरलीधर
- " नैनसुख कनीराम
- .. प्रताप रघुनाथ
- ,, महारामदास हजारीलाल
- ,, मुकनचंद धोंकलचंद

कपड़े के व्यापारी—

मेसर्स आईदान जमनालाल

,, जीतमल जीवनचंद

मेसर्स दीपचंद मगनमल

- ,, सरदारमल हीरालाल
- ,, सुखलाल सम्पतलाल
- ., शिवराज नेमीचंद

चाँदी-सोना के व्यापारी-

मेसर्स जीतमल जीवनचंद

- ,, दौलतराम भोमराज
- , सुखलाल सम्पतलाल

किराने के व्यापारी—

मेसर्स काळ्राम गनेशराम

### मेसर्स चम्पालाल गुलावचन्द

इस फर्म के मालिक माहेश्वरी समाज के कावरा सज्जन हैं। यह फर्म करीव ८० वर्ष पूर्व रेवासा (सीकर-राजपूताना) निवासी सेठ विशनीरामजी द्वारा स्थापित हुई। इसको विशेष उत्तेजन आपके पुत्र सेठ रामदेवजी ने दिया। आपके पश्चात् श्रीयुत चम्पालालजी एवं गुलावचंदजी हुए। आप लोगों के समय में भी अच्छी उन्तित हुई। मगर आप लोगों का देहान्त युवावस्था में ही हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक राधाकृष्णजी हैं। आप इस समय नावालिग हैं अतएव फर्म का संचालन बा० कन्हैयालालजी जाकोटिया एवं शिवनारायणजी वापेचा करते हैं। श्राप दोनों ही सन्जनों का पिन्तिक जीवन सराहनीय है। इस फर्म की ओर से सार्वजनिक कामों में अच्छी सहा-यता प्रदान की जाती है। आपकी श्रोर से यहाँ एक मन्दिर बना हुआ है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

छिंदवाड़ा—मेसर्स चम्पालाल

चम्पालाल विद्या विद्या से स्वाप्त का काम होता है।

## मेसर्स जवाहरमल हजारीलाल

इस फर्म की स्थापना करीव १००, १२५ वर्ष पूर्व सेठ गुमानीरामजी पाटनी के द्वारा हुई। आपका निवासस्थान छूनवाँ ( जोधपुर ) का था। इस फर्म पर पहले मेसर्स गुमानी रामकेसरी-मल नाम पड़ता था। आप दोनों का स्वर्गवास हो गया है। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ जवा-हरमलजी ने इस फर्म के काम का संचालन किया। आपके समय में इस फर्म की अच्छी उन्नति हुई। आपके पश्चात श्रापके दत्तक पुत्र सेठ हजारीमलजी ने फर्म के काम को संचालित किया। श्रापके जमाने में तो यह फर्म बहुत उन्नित कर गई। श्राप यहाँ के प्रतिष्ठित रईस, न्युनिसिपल मेम्बर, दरबारी, ऑनरेरी मजिट्रेट और बैंकर थे। त्रापका स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ हजारीलालजी के पुत्र बा विस्लालजी तथा हरक-चंद्जी हैं। श्राप लोग इस समय नावालिंग हैं। अतएव फर्म का संचालन सेठ हजारीलालजी के छोटे भाई बा० छोगालालजी करते हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

छिंदवाड़ा-मेसर्स जवाहरमल हजारीलाल

यहाँ वैंकिंग, हुण्डी, चिट्ठी, साहुकारी लेन-देन एवम् मालगुजारी और सोना-चाँदी का व्यापार होता है।

### मेसर्स नैनसुख कनीराम

इस फर्म का हेड श्राफिस कामठी में है। इसकी सब ब्रांचेज पर गल्ले का व्यापार होता है। कामठी की अच्छी फर्मों में इसकी गिनती है। यहाँ भी यह फर्म गल्ले का व्यापार करती है। इसके मालिक सेठ गौरीशंकरजी तथा मोहनलालजी हैं। इसका विशेष परिचय इसी अन्थ के इसी भाग में कामठी में चित्र सहित दिया गया है।

### मेसर्स वाल्राम चुन्नीलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ वाळ्रामजी हैं। आप ही ने करीव ४० वर्ष पूर्व इस फर्म को स्थापित किया। आपका मूल निवासस्थान डेगाना (मारवाड़) है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के सज्जन हैं। आपके देवीकिशनजी नामक एक पुत्र हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

गोंदिया—मेसर्स वाॡ्राम चुत्रीलाल यहाँ गल्ला एवं कमीशन का काम होता है। तथा गनेश आईल मिल में आपका सामा है।

### मेसर्स बुलाखीदास गोपालदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गोपालदासजी मोहता हैं। आपका हेड आफिस हिंगन-घाट है। आपका विशेष परिचय इसी प्रंथ के इसी भाग में हिंगनघाट में दिया गया है। यहाँ यह फर्म अपने मिल के कपड़े का व्यापार करती है। इसके अतिरिक्त श्रीगनेश आईल एण्ड राईस मिल के नाम से आपका एक तेल ख्रीर चाँवल का मिल है।

### मेसर्स रामप्रताम लक्ष्मण राम

इस समय इस फर्म के मालिक सेठ रामप्रतापनी हैं। आपका मूल-निवास-स्थान नीम्बोद (मारवाड़) का है। आप अप्रवाल वैश्य समान के सज्जन हैं। आप यहाँ के आनरेरी मेजिस्ट्रेट हैं। आपका स्वभाव मिलनसार एवं धार्मिक है। आपने यहाँ एक गणेश मन्दिर एवं कई कुएं वनवाये हैं। यह फर्म करीव ५० वर्षों से सी० पी० में काम कर रही है। आपके पुत्र रोडूलाल जी का स्वर्गवास हो गया है। उनके नाम पर शंकरलालजी को दत्तक लिया है।



स्व० सेठ नरसिंहदासजी चाण्डक ( नरसिंहदास गिरधारीलाल ) छिन्दवाड़ा



स्व॰ सेठ गिरधारीलालजी चाण्डक ( नरसिंहदास गिरधारीलाल ) छिन्दवाड़ा



ं सेठ गुलावचन्द्जी वाकलीवाल ( प्रतापमल गणेशीलाल ) छिन्द्वादा



बावू कन्हैयालालजी चाण्डक ( नरसिंहदास गिरधारीलाल ) छिन्दवाड़ा



#### भारतीय ब्यापारियों का परिचय

लोकल बोर्ड के प्रेसिडेण्ट, डिस्ट्रीक्ट कौन्सिल के वाइस प्रेसिडेण्ट, म्युनिसिपल मेम्बर आदि हैं। आप कोआपरेटिव वैंक के खजांची भी हैं। खहर से आपको विशेष प्रेम है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

छिंदवाड़ा—मेसर्स प्रतापमल गनेशीलाल यहां बैंकिंग, साहुकारी देन-लेन, जमींदारी, गल्ला पवं चांदी सोने का व्यापार होता है।

### मेसर्स रामलाल शिवलाल

इस फर्म के मालिक धनवाँ (जेसलमेर) निवासी पर्लीवाल ब्राह्मण समाज के सज्जन हैं। इसकी स्थापना सेठ प्रेमराजजी ने जिन्हें दादू साहव भी कहते थे, करीब १०० वर्ष पूर्व की थी। उस समय आपने भोंसलों से गांवों की ठेकेदारी का काम किया था। उसी में आपने अच्छी सफलता प्राप्त की। आपके पश्चात् इस फर्म का संचालन आपके भाई सेठ रामलालजी ने किया। आपके समय में भी अच्छी सफलता रही। आप धार्मिक विचारों के सज्जन थे। आप का भी स्वार्गवास हो गया है।

सेठ शिवलालजी वर्तमान में इस फर्म के मालिक हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं। आप सी० पी० कौन्सिल के मेम्बर रह चुके हैं। साथ ही लोकल बोर्ड एवम् सेनिटेशन के भी आप मेम्बर रहे। आपका निवास मोहगाँव में होता है। वहीं आप जमींदारी का काम देखते हैं। इस फर्म पर उम्मेद्मलजी पाटनी मुनीमात का काम करते हैं। 1.

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

छिंदवाड़ा—मेसर्स रामलाल शिवलाल

र्वे यहाँ बैंकिंग, हुंडी चिट्ठी और जमींदारी का काम होता हैं।

मोहगाँव—मेसर्स रामलाल शिवलाल

यहाँ भी उपरोक्त व्यापार होता है। श्रापकी जमींदारी ४२ गांवों में है।

इसके अतिरिक्त उमरेठ, चिमनखापा आदि स्थानों पर भी आपका व्यापार होता है।

## मेसर्स लाला साहु कन्हैया साहु

इस फर्म के मालिक पारासिवनी (नागपुर) के वरई जाति के सज्जन हैं। इसके वर्तमान मालिक लाला कन्हैया साहु हैं। यह फर्म बहुत समय से व्यापार कर रही है। इस पर पहले इसनाजी छन्नू साहु के नाम से कारबार होता था। इसकी स्थापना इसनाजीसाहु ने

## सिक्नी

बी० एन० आर० की गोंडिया जबलपूर लाईन पर नैनपुर जंक्शन से आगे अपने ही नाम के स्टेशन पर यह शहर बसा हुआ है। इसकी बसावट वड़ी सुन्दर और रमणीक है। स्टेशन से कुछ ही दूर पर दादूसाहब की एक सुन्दर धर्मशाला मुसाफिरों के ठहरने के लिए बनी हुई है। इस धर्मशाला में सफाई तथा मुसाफिरों के आराम के लिए बहुत उत्तम प्रबन्ध है। सिवनी के अन्तर्गत दर्शनीय स्थानों में यहाँ के जैन मन्दिर बहुत उल्लेखनीय हैं। इनकी पचीकारी, सुन्दरता और विशालता देखने ही योग्य है। यहाँ की सार्वजनिक संस्थाओं में सेठ पूरनसाहजी का गोपाल जैन औषधालय, शिखरचन्द जैन पाठशाला और बोर्डिंग हाऊस, गुन्नीवाई जैन सरस्वती आश्रम, गुन्नीवाई जैन महिलाश्रम तथा नेमिचन्द धर्मशाला उल्लेखनीय हैं।

सिवनी की खास पैदावार गेहूँ, चाँवल, अलसी, चना, महवा, गुरुली, उरद, लाख, सन और हरड़ हैं। ये सब वस्तुएँ यहाँ से वाहर जाती हैं। तथा बाहर से आनेवाली वस्तुओं में कपड़ा, किराना और जनरल मर्चेण्टाइज प्रधान है। यहाँ पर तौल सब अंग्रेजी है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

### मेसर्स गोपालशाह पूरनशाह

इस प्रतिष्ठित फर्म के वर्तमान मालिक श्रीमान् सेठ पूरनशाहजी हैं। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी उदारता, दानवीरता और धार्मिकता से इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम अङ्कित कर लिया है। आप दिगम्बर जैन धर्मावलम्बी सज्जन हैं।

सेठ पूरनशाहजी श्रीमान स्वर्गीय सेठ गोपालशाहजी के यहाँ दत्तक छाये हैं। सेठ गोपालशाहजी वहें शास्त्रानुरागी एवं धर्म-प्रेमी पुरुष थे। अतएव छापके संस्कारों का सेठ पूरनशाहजी पर भी अच्छा छासर पड़ा। फल यह हुछा कि जहाँ छापने ज्ञान छौर छानुभव से फर्म के व्यापार छौर कारवार को वढ़ाया, वहाँ अपनी उदारता छौर धर्मश्रेम से कई ऐसी स्मृतियाँ भी स्थापित कर दीं जो दीर्घ काल तक आपके नाम को भारत में गौरव के साथ बनाए रक्लेगी।

·UU

## रायसाहब दादू रघुनाथ सिंह

इस परिवार का इतिहास बहुत पुराना है। आपके पूर्वज रायबरेली के रहने वाले थे। देवगढ़ के राजा की ओर से आपको "व्योहारी" का पद मिला था। सन् १७२२ में मण्डला के राजा की श्रोर से न्योहार फूलसिंहजी कायस्थ को बचई का इलाका मिला। बाद में भैरोगढ़ का तालुका भी आपको प्राप्त हुआ। आपके पुत्र डोमनशाह सन् १७२२ की लड़ाई में मारे गये, तब राजा निजामशाह ने खंगरायजी को मय उनकी जागीर और व्योहारी का पद सौंप दिया। सन् १७७९ में खंगरायजी मंडला के राजा का पक्ष लेकर सागर के मराठों से लड़े। इसमें वे काम आये। इस समय भैरोगढ़ का इलाका तबाह हो गया। तब से आपके चार पुत्र लखनादौन में रहने लगे। पश्चात् इनमें से भगवन्तसिंहजी श्रौर मोतीरामजी सिवनी में रहने लगे। जिस समय नागपुर के भौंसलों ने खंग भारती गुसांई को सिवनी का सूबेदार वनाया उस समय भगवंतसिंहजी नायव का काम करते थे। तथा आपके भाई देशमुखी का काम देखते थे। अंग्रेजी सल्तनत तक आप इसी पद पर काम करते रहे। आपके पश्चात् श्रापके पुत्र भैरोसिंहजी भी इसी पद पर रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। श्रापके स्वर्गवास के समय में दादू गुलावसिंहजी छोटी वय के थे। अतएव स्टेट का प्रबंध कोर्ट आफ वार्डस के भंडर में था। आपके वालिग होने पर आपने अपनी योग्यता का परिचय दिया। आप बड़े प्रतापी और उदार थे। भारत सरकार ने आपको रायबहादुर की पदवी प्रदान की थी। आपने यहाँ एक सुन्दर धर्मशाला बनवाई जो आज भी उसी रूप में खड़ी है श्रौर भी कई जगह आपने दान दिया। त्र्यापका स्वर्गवास सन् १९१२ में हुआ। आपके ४ पुत्र हुए। जिनमें से तीन सज्जनों का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके नाम क्रमशः विश्वनाथसिंहजी, विशंभरनाथसिंहजी और जयनाथसिंहजी था।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक चौथे पुत्र दादू रघुनाथसिंहजी एवं विशंमरनाथसिंहजी के पुत्र द्वारकानाथसिंह एवं जयनाथिसिंहजी के पुत्र महेन्द्रनाथसिंहजी और रूपनाथिसिंहजी हैं। इस परिवार में सभी सज्जन पढ़े लिखे हैं। कई सज्जन रायबहादुर और रायसाहब की पदवी से सम्मानित हैं। यह परिवार यहाँ का अप्रगण्य परिवार है। इस समय इस परिवार के पास ९७ मौजे की जमींदारी है।

इसका परिचय इस प्रकार है— सिवनी—रायसाहव दादू रघुनाथसिंह है यहाँ वैङ्किंग एवं जमींदारी का काम होता है।

### व्यापारियों के पते-

कपड़े के व्यापारी—

मेसर्स केसरीमल सुवालाल

- ,, गोकुलप्रसाद स्यामलाल
- " गुलाबचंद मोतीलाल
- " चुन्नीलाल हजारीमल
- " वुधमल चाँद्मल
- " मोतीलाल चेनसुख

प्रेन मरचेंट्स-

मेसर्स अहमद हाजी तैय्यव

- ,, ताराचंदसाहु चेतरामसाहु
- " पूँजा भाई मूलजी
- ,, महमदहाजी तैय्यव
- ,, शिवजीराम परमानंद
- ,, सेढमल जयनारायण

चाँदी-सोने के व्यापारी-

मेसर्स जवाहरमल हजारीलाल

- ,, पूरनलाल जीवनलाल
- ,, प्रतापमल गनेशीलाल
- " बुधमल चाँदमल

### किराने के व्यापारी—

मेसर्स अलिमहम्मद ईसा

- " श्रहमद हाजी तैय्यब
- " चेतराम साहु टीकाराम साहु
- " महमद हाजी तैय्यब
  - , रामवतार सुखद्याल

वेंकस एण्ड लेंड्लार्डस—

मेसर्स कचौरीमल सुखलाल

- " खेमचंद लखमीचंद
- ,, चम्पालाल गुलाबचंद
- ,, जवाहरमल हजारीलाल
- ,, नरसिंहदास गिरधारीदास
- " रा० व० मथुराप्रसाद मोतीलाल एण्ड संस
- " रामलाल शिवलाल
- ,, लालासाहु कन्हैयासाहु

जनरल मरचेंट्स-

मेसर्स अकबर अली जमात त्राली दी मेंहदी बाग शाप

मेसर्स रघुनन्दन शिवनन्दन

|   | - |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

# भारतीय व्यापारियों का परिचयक्ति (तीसरा भाग)





स्व॰ सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी गोठी (प्रतापमल रूखमीचन्द्र) वैतूल । सेठ मिश्रीलालजी गोठी (प्रतापमल रुखमीचन्द्र) वैतूल ।



धर्मशाला इटारसी (प्रतापमल लखमीचन्द्र) वैतूल ।

# मेसर्स पूनमचन्द किशनलाल

इस फर्म के मालिक देशनोक (बीकानेर) निवासी श्रोसवाल जाति के सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ करीव ७० वर्ष से अपना व्यापार कर रही है। इसकी स्थापना सेठ भैरोदानजी द्वारा हुई। आपके पश्चात् इस फर्म के काम को क्रमशः गिरधारीलालजी, अगरचन्दजी, पूनमचन्दजी श्रोर किशनलालजी ने सम्हाला। सेठ पूनमचन्दजी का स्वर्गवास सं० १९९५ में हुआ। आपके २ पुत्र हैं बा० रतनचन्दजी और रामचन्द्रजी। इनमें से रतनचन्दजी गिरधारीलालजी के पुत्र हरकचन्दजी के यहाँ दत्तक गये हैं। सेठ किशनलालजी के भी २ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः कपूरचन्दजी श्रोर सूरजमलजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

सिवनी-मेसर्स पूनमचन्द किशनलाल } यहाँ वैंकिङ्ग, जमींदारी एवं चाँदी-सोने का न्यापार

# कपड़े के व्यापारी

## मेसर्स कपूरचंद टेकचंद

इस फर्म की स्थापना करीब ५० वर्ष पूर्व टेकचंद्जी ने की। आपका निवासस्थान यहीं का है। आपके हाथों ही से इस फर्म की उन्नति हुई। आपके २ भाई और थे जिनका नाम सेठ हुकुमचंद्जी एवं सेठ पन्नालालजी था। आप दोनों का स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ टेकचंदजी एवं आपके पुत्र चुन्नीलालजी, बिरदी-चंदजी, मोतीलालजी और आपके भाई स्व० हुकुमचंदजी के पुत्र कोमलचंदजी एवम सुमेरचंदजी हैं। आप लोग शिक्षित और योग्य हैं। इस फर्म की ओर से दानधर्म भी काफी कियागया है।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

सिवनी—मेसर्स कपूरचंद देकचंद } यहाँ बैंकिंग और कपड़े का व्यापार होता है।

## मेसर्स बहादुरमल लखमीचंद

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ लखमीचंदजी हैं। श्रापकी श्रायु इस समय ७० वर्ष की है। इस फर्म की स्थापना श्रापके पिता बहादुरमलजी ने १०० वर्ष पूर्व की थी। श्रापका मूल

सेठ लखमीचन्द्रजी के ६ पुत्र हुए जिनके नाम सेठ मिश्रीलालजी (मानकचंद्रजी) मेघराजजी, धनराजजी, पनराजजी, केसरीचंद्रजी, दीपचंद्रजी और फूलचंद्रजी हैं। इनमें से श्रीधनराजजी का स्वर्गवास हो गया है। श्रीयुत् मिश्रीलालजी तिलोकचंद्रजी के यहाँ दत्तक हैं। त्राप सब लोगों का व्यापार सम्मिलित रूप से होता है और वर्तमान में आप ही लोग फर्म के मालिक हैं। सेठ लखमीचंद्रजी स्वर्गवासी होने के पहले ही वसीयतनामा कर गये थे। उसीके अनुसार सब कार्य हो रहा है।

इस फर्म की ओर से एक जैन स्कूल एवं सदावर्त चल रहा है। इटारसी में स्टेशन के पास आपकी खोर से एक बहुत सुन्दर धर्मशाला भी बनी हुई है। इसकी लागत करीब ७० हजार लगी है। आप सब लोग बड़े सज्जन हैं। सब मिल कर प्रेम से रहते हैं। श्रीयुत् दीपचंद्जी कौन्सिल के मेम्बर थे मगर कांग्रेस के आदेश से आपने उससे इस्तिका दे दिया है। आप यहाँ की कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेण्ट हैं तथा खाल इंडिया कांग्रेस के खाप मेम्बर हैं। इस समय आप स्वदेश के लिये जेल में निवास कर रहे हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

वेतूल–विदनूर—मेसर्स प्रतापमल लखमीचंद

वेतूल-गंज —मेसर्स लखमीचंद केसरीचंद

इटारसी—मेसर्स लखमीचंद मानकचंद

ज़ूनारदेव—(छिंदवाड़ा) मेसर्स प्रताप-मल लखमीचंद

वेत्ल-मेसर्स लखमीचंद दीपचंद

यहाँ हेड आफ़िस है। तथा बैङ्किंग, मालगुजारी, खेती एवं मकानों के किराये का काम होता है। आपकी मालगुजारी में करीब ६५ गाँव हैं।

इस फर्म पर गल्ले का व्यापार और आढ़त का काम होता है। यहाँ से यह फर्म यहाँ की सभी प्रकार की पैदावार बाहर भेजती है।

यहाँ गल्ला, बैंङ्किग, चाँदी, सोना एवं आढ़त का व्यापार होता है।

यहाँ चाँदी सोना और कोयले का व्यापार होता है। यहाँ आपकी कॉलेरी हैं।

यह फर्म एडलर और मण्डलोस कम्पनी की सोने की मशीनों का जर्मनी से इम्पोर्ट करके व्यापार करती है। पलारी—शिवजीराम परमानंद वम्बई—शिवजीराम परमानंद कालवा देवी यहाँ भी गल्ले का न्यापार होता है।
यहाँ एक्सपोर्टिंग विजिनेस होता है।

### मेसर्स सेढ्मल जयनारायण

यह फर्म करीब ४० वर्ष से गल्ले का न्यापार कर रही है। इसके स्थापक सेढ़मलजी थे। आपके पश्चात् इसका संचालन आपके पुत्र जयनारायणजी तथा मुन्नालालजी ने किया। आप लोगों के समय में इसकी बहुत उन्नति हुई। आपका भी स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ जयनारायणजी के पुत्र गेंदालालजी, फूलचंदजी एवं केसरीचंदजी तथा सेठ मुन्नालालजी के पुत्र खेमकरनजी हैं।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सिवनी-मेसर्स सेढ्मल ।जयनारायण

छिंदवाड़ा—मेसर्स सेढ़मल जयनारायण

मंडला-मेसर्स सेढ्मल जयनारायण

चौराई—( छिंदवाड़ा ) जयनारायण मुन्नालाल यहाँ गरले का व्यापार छौर आढ़त का व्यापार होता है।

यह शक्कर का कारखाना है तथा गरले का व्यापार होता है।

यहाँ गल्ले और किराने का न्यापार होता है। यहाँ गल्ले का न्यापार ऋौर ऋाढ़त का काम होता है।

### मेसर्स रतनचंद दीपचंद

इस फर्म के मालिक यहीं के निवासी हैं। श्राप परवार समाज के सज्जन हैं। यह फर्म करीव ४०, ५० वर्षों से किराने का व्यापार कर रही है। इसकी स्थापना सेठ रतनचंद्जी द्वारा हुई थी। इस समय इस फर्म के मालिक श्रापके पुत्र सेठ दीपचंद्जी, काल्र्रामजी श्रीर फतेचंद्जी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सिवनी—मेसर्स रतनचंद दीपचंद } यहाँ किराने का बड़ा व्यवसाय होता है।

इटारसी—मेसर्स गिरधारीलाल विशनसिंह होता है।

मुल्तई—मेसर्स गिरधारीलाल विशनसिंह यहाँ मालगुजारी का काम होता है।

रेवाड़ी—मेसर्स मुन्दरलाल लक्ष्मीनारायण यहाँ भी मालगुजारी के गाँव हैं।

## इस्स्सि

यह जी० आई० पी० रेल्वे की देहली वम्चईवाली मेन लाइन का वड़ा जंकरान है। यहाँ से एक लाइन जवलपुर होती हुई अलाहावाद तक गई है। दूसरी लाइन आमला-परितया होती हुई नागपुर तक गई है। जंकरान होने से इस स्थान में अच्छी चहल पहल रहती है। यह स्थान रेल्वे स्टेशन के पास ही वसा हुआ है। यहाँ वैतूल वालों की एक सुन्दर धर्मशाला भी वनी हुई है।

इटारसी का सागवान बहुत मशहूर हैं। यह यहाँ से करीव ४० मील की दूरी पर घाई वोरी नामक जंगल से आता है। यहाँ का सागवान सेकंड क्वालिटी का है। पहले इटारसी ही इस सागवान की मंडी थी। इसीसे यहाँ का सागवान मशहूर कहलाता है। याजकल इसकी आमद यहां कम हो गई है। पास ही सोहागपुर नामक स्थान पर एवं टिमरनी नामक स्टेशन पर इसकी बहुत आमद होती है। इस इटारसी सागवान को पहले पहल मेसर्स दौलतदीन नारायण्यास और टिमरनी निवासी वा० हंसकुमारजी ने निकाला था। आपके वाद राय साहव जुगलिकशोरजी ने इसे निकाला। आप लोग पहले गवर्नमेंट से जंगल का ठेका लिया करते थे इससे इसका व्यापार जोरों पर था। आजकल रेल्वे के लिये जंगल रिकर्च रहता है। और गवर्नमेंट ही जंगलों से सागवान निकालती है। ठेके देने का काम वंद कर दिया गया है। इसी कारण आजकल यहां इस व्यापार में शिथिलता आगई है। सागवान के सिवा यहां गेहूँ, तिल्ली, ज्वार, तिवज़ा, मसूर और अलसी भी वाहर जाते हैं। लाख भी यहां पैदा होती है मगर कम। यहां घी भी काफी मिकदार में जंगलों से आता है।

यहां से वेतूल, हुशंगाबाद आदि स्थानों पर मोटरें जाती हैं। यहाँ के न्यापारियों का परिचय इस प्रकार है।

# भारतीय न्यापारियों का परिचय -( तीसरा भाग )

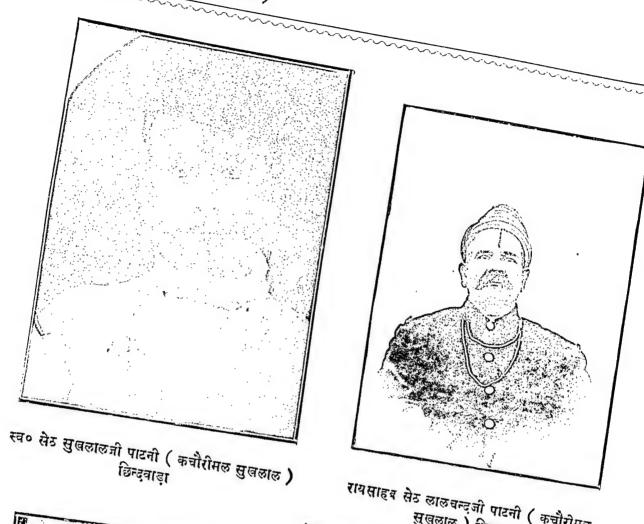

रायसाहब सेठ लालचन्द्रजी पाटनी ( कचौरीमल सुखलाल) छिन्द्रवाढ़ा



बावू देवेन्द्रकुमारजी S/o सेठ लालचन्द्रजी पाटनी छिन्द्वाडा



सेठ राधाकृष्णजी कावरा ( चम्पालाल गुलावचन्द् ) छिन्दवाड़ा

### मेसर्स सुन्दरलाल लक्ष्मीनारायण

इस फर्म के वर्तमान मालिक पं० सुन्दरलालजी हैं। आपको भारत सरकार ने राय साहब की पदवी प्रदान की है। आपका विशेष परिचय आपके हेड आफिस वेत्ल में छापा गया है। यहाँ यह फर्म गल्ला एवं मालगुजारी और आढ़त का व्यापार एवं हाऊस प्रापर्टी का काम करती है।

व्यापारियों के पते— गरुते के व्यापारी—

मेसर्स चुन्नीलाल अप्रवाला

- " छगनलाल प्रेमजी
- ,, मोहनलाल हीरालाल
- ,, लखमीचंद्र मानकचंद्
- ,, हरचरन रामगुलाम

कपड़ा-किराना के न्यापारी— मेसर्स खमीसा जुसव

- " दाउद हाजी इत्राहिम
- ,, नन्द्किशोर व्रजिकशोर

मेसर्स हाजी महम्मद श्रद्या सोना-चाँदी के व्यापारी— मेसर्स छोगमल हजारीमल ,, लखमीचंद माणकचंद लकड़ी के व्यापारी— मेसर्स चिमनलाल हजारीलाल ,, जुगलिकशोर देवीदीन ,, हरचरन रामगुलाम जनरल मरचेंट्स— मेसर्स ए० इसा०

" जुगलिकशोर एण्ड संस

# हुशंगाबाद

यह सी० पी० प्रांत के अपने ही नाम के जिले का प्रधान स्थान है। यह जी० आई० पी० की मेन लाइन पर इटारसी से एक स्टेशन दूर बसा हुआ है। यहाँ से इटारसी तक हमेशा मोटरें जाती रहती हैं। पास में इटारसी जंकशन के हो जाने से यहाँ का ज्यापार मारा गया। आज कल यहाँ कोई ज्यापार ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख किया जाय। यों तो जिले का प्रधान स्थान होने से लोकल ज्यापार होता है मगर बाहर से सम्बन्ध रखने वाला कोई ज्यापार नहीं है। हाँ, आने वाले माल में कपड़ा, लोहा, किराना आदि साधारण मात्रा में अवस्य आते हैं। यहाँ के ज्यापारियों के नाम निम्न प्रकार है—

दुकानदारी का काम होता था। इसं फर्म की विशेष तरकी आपके तथा आपके भाई सेठ सुखलालजी के द्वारा हुई। सेंड सुखलालजी यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। आप यहाँ के खुनिसिपल मेम्बर, डिस्ट्रीक्ट वोर्ड मेम्बर, आनरेरी मजिस्ट्रेट एवं ट्रेम्हर थे। आपका स्वर्गवास मध्य-प्रदेश

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सुखलालजी के पुत्र रायसाहब सेठ लालचन्द्जी पाटनी हैं। आपने फर्म की बहुत उन्निति की है। आप भी यहाँ के म्युनिसिपल मेम्बर, डिस्ट्रीक्ट कौंसिल के चेश्ररमन, आनरेरी मेजिस्ट्रेट, कोश्रापरेटिट्स वैंक के मेम्बर आदि हैं। आपका प्राय: सभी संस्थाओं से सम्बन्ध है। त्रापके एक पुत्र श्री देवेन्द्र कुमारजी हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

छिंद्वाड़ा —मेसर्स कचौरीमल सुखलाल

यहाँ वैकिंग, हुंडी, चिट्टी, महाजनी लेन-देन और जमींदारी का काम होता है। यह फर्म कोयलों की खदानों की बैंकर हैं।

इस फर्म की स्थापना करीब १०० वर्ष पूर्व कुम्हेड़ी (टीकमगड़) निगासी सेठ भूरा साहु के मेसर्स खेमचन्द लखमीचन्द द्वारा हुई थी। इसकी विशेष उन्नति सेठ खेमचन्दनी के द्वारा हुई। आप न्यापार कुशल न्यक्ति थे। आप सवाई सिंघई के नाम से सम्बोधित होते थे। आप धार्मिक विचारों के सज्जन थे। श्रापने जैन धर्म के कामों में हजारों रूपया खर्च किया। श्राप यहाँ के श्रानरेरी मजिस्ट्रेट, म्युनि-सिपल मेम्बर आदि रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके ६ माह के पश्चात ही आपके पुत्र सेठ लखमीचन्दजी का भी स्वर्गवास हो गया। श्राप भी यहाँ के श्रानरेरी मजिस्ट्रेट वगैरह थे। वर्तमान में इस फर्म का संचालन सेठ लखमीचन्दजी की धर्म पत्नी श्रीमती छितिया वाई करती हैं। आपका भी धार्मिक जीवन ही विशेष हैं। इस फर्म पर साहुकारी लेन-देन वैकिंग और मालगुजारी का काम होता है।

# मेसर्स खुनकेलाल रतनलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ खुनकेलाल के दत्तक पुत्र सेठ रतनलालजी हैं। आप लोगों का निवासस्थान यहीं है। यह फर्म इस नाम से करीब ३० वर्षों से काम कर रही है। इसकी उन्नति खुनकेलालजी ही के जमाने में हुई। इस फर्म पर बैंकिंग और जमींदारी का काम होता है।

फर्म यहाँ बहुत पुरानी है। करीब १५० वर्ष पहले इसका स्थापन हुआ था। इस फर्म की श्रिोर से इसके पूर्व मालिकों ने कई स्थानों पर मुसाफ़िर खाने, धर्मशालाएँ, कुएँ आदि बनवाये हैं। इस समय इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

गाडरवाड़ा—मेसर्स रामलाल मोहनलाल हे० आ० होता है।

गाडरवाड़ा—मेसर्स रामलाल घासीराम घासीराम होता है।

गाडरवाड़ा—मेसर्स खूबचंद वर्मदाप्रसाद यहाँ गल्ले का व्यापार और आढ़त का काम होता है।

गाडरवाड़ा—मेसर्स घासीराम लक्ष्मी होता है।

गाडरवाड़ा—मेसर्स घासीराम लक्ष्मी नारायण

इसके अतिरिक्त पिपरिया, करेली, गोबरगांव, साँगाखेड़ा, शरहगंज, शिलवानी, देवरी, चौरास, रिछावर, बरेली आदि स्थानों पर भिन्न २ नामों से गल्ला एवं जमींदारी और आढ़त एवं वैंकिंग का काम होता है। नरसिंहपुर जिले में यह फर्म बहुत बड़ी मानी जाती है।

#### गल्ले के व्यापारी-

मेसर्स डंकारदास गौरीशंकर

- " काळ्राम हरकरन
- ,, गरीबदास धन्नालाल
- " तुलसीप्रसाद मोहनलाल
- " विहारीलाल जेठमल
- " भवानजी लालजी
- ,, महादेव कन्हैयालाल
- ,, माणकचंद वलदेव
- ,, रामरतन सुखदेव
- " रामलाल पूनमचंद

#### कपड़े के व्यापारी—

मेसर्भ अचरुलाल मन्नालाल

- ., कानजी मकनजी
- ,, नानूराम बलदेव
- ,, भगवानदास जगन्नाथ
- " मूलचंद बालचंद

चाँदी-सोना के व्यापारी-

मेसर्स अचरुलाल मन्नालाल

- ,, अमरचंद भगवानदास
- ,, शिवपाल धनराज

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

फर्म का संचालन सेठ कनकमलजी के पुत्र सेठ नथमलजी ने सम्हाला । आप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं । आप ही के समय में फर्म की बहुत उन्नति हुई है । आपका स्वर्गवास हो गया है ।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ नथमलजी के पुत्र सेठ राजमलजी डोसी हैं। आप

यहाँ के आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

भोपाल—मेसर्स गंभीरमल कनकमल रे यहाँ वैङ्किंग, हुंडी, चिट्ठी, आढ्त और रूई का न्या-

भेलसा—मेसर्स गंभीरमल कनकमल } रूई, गल्ले का न्यापार श्रौर आढ्त का काम होता है।

### मेसर्स गोपालदास वन्लभदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ जमनादासजी मालपाणी हैं। आपका हेड आफिस जबल-पुर है। इस फर्म की कई जगह जमींदारी, जीनिंग-प्रेसिंग फैक्टरी और ब्रांचें हैं जिनका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में वम्बई विभाग के पेज नं० ४० में दिया गया है। यहाँ यह फर्म वैंकिंग और जमींदारी का काम करती है।

### मेसर्स पुनमचंद हीरालाल

इस फर्म की स्थापना सेठ पूनमचन्द्रजी एवं आपके पुत्र सेठ हीरालालजी द्वारा करीब ५६ वर्ष पूर्व हुई। आप लोगों का मूल-निवास-स्थान मेड़ता (मारवाड़) है। आप लोगों ने फर्म की अच्छी उन्नति की। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ मूलवन्द्रजी ललवानी हैं। आपको भोपाल सरकार ने राय की पदवी प्रदान की है। आप मिलनसार और धार्मिक विचारों के सज्जन हैं। आप यहाँ के ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट भी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

भोपाल—मेसर्स पूनमचंद हीरालाल } यहाँ बैंकिंग, रूई, गल्ला एवं आढ़त का न्यापार चौक होता है।

पोसार (पिपरिया)—मेसर्स मूलचन्द रे यहाँ बैंकिंग, रूई, गल्ला एवं आढ्त का न्यापार मोतीलाल होता है।

# मेंसर्स नरसिंहदास गिरथारीलाल

यह फर्म इस नाम से सन् १९१० से व्यापार कर रही है। इसके पहले इस फर्म पर मोहकमचन्द नरसिंहदास के नाम से व्यापार होता था। इस फर्म के मालिक जेसलमेर के निवासी माहेश्वरी जाति के चांडक सङ्जन हैं। इन पर शुरू से ही महाजनी देन-लेन का व्यापार होता चला त्रा रहा है। इसके वर्तमान मालिक सेठ कन्हेंयालालजी हैं। आप अभी नावालिंग हैं। आप मोहगाँव (छिंदवाड़ा) में, जहाँ इस फर्म का हेड आफिस है, निवास करते हैं। इस फर्म का संचालन यहाँ के मुनीम श्रीरामकृष्णजी करते हैं। यो तों इस फर्म की स्थापना सेठ मोहकमचंद्रजी ने की थी। मगर इसकी प्रधान उन्नति का श्रेय इनके पुत्र नरसिंह-दासजी को तथा नरसिंहदासजी के पुत्र गिरधारीलालजी को है। आप दोनों सज्जनों के हाथ से इस फर्म ने बहुत तरक्की की। आप दोनों सज्जनों का स्वर्गवास हो गया है। इस फर्म के वर्तमान मालिक इन्हीं गिरधारीलालजी के पुत्र हैं।

इस फर्म की ओर से वाढ़मेर ( राजपुताना ) एवम् गिरिराज में एक २ धर्मशाला वनी हुई है। यहां आपकी और से नरसिंह लायब्रेरी चल रही है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

सावनेर ( नागपुर ) मेसर्स नरसिंह-दास गिरधारी लाल

छिंदवाड़ा—मेसर्स नरसिंहदास गिर-धारीलाल काम होता है।

मोहगांव—मेसर्स नरसिंहदास तिर-धारीलाल अापकी जमींदारी करीब ४२ गांवों में है।

यहां कॉटन और वैंकिंग का काम होता है। यहां स्रापकी एक जिनिंग और एक प्रेसिंग फेक्टरी है।

# मेसर्स प्रतापमल गनेशीलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान खूलवां (जोधपुर) का है। आप लोग खण्डेलवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। करीब ८० वर्ष पूर्व इस फर्म की स्थापना सेठ प्रताप-मलजी के द्वारा हुई। आपके पश्चात् इस फर्म के काम का संचालन आपके पुत्र सेठ गनेशी-लालजी ने किया। आपने फर्म की अच्छी उन्नति की। आप दोनों का स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ गुलाबचंदजी बाकलीवाल हैं। आप सेठ गनेशीलालजी के सामने ही दत्तक आ गये थे। आपने फर्म की बहुत ज्यादा उन्नति की। इस समय आप

### भारतीय व्यापारियों का परिचयक्ष्कि (तीसरा भाग)



सेठ वालकृष्णदासजी वजाज स्टेट खजानची भोपाल



वावू नन्दिकशोरजी चौधरी (जुगुलिकशोर देवीदीन) इटारसी



बावू बलदेवदासजी वजाज वैंकर्स भोपाल



सेठ विष्णुदासजी सिहोर

# भारतीय न्यापारियों का परिचय — ॐ (तीसरा भाग)



स्व॰ सवाई सिंघई सेठ खेमचन्दनी हिन्दवाड़ा।



पं॰ रामलालजी (रामलाल शिवलाल) छिन्डवाड़ा ।



स्व॰ सवाई सिंघई सेठ लखमीचन्दजी छिन्दवाड़ा।



पं० शिवलालजी क्यमां (रामलाल शिवलाल) छिन्दवाड़ा ।

स्थापक सेठ रतनलालजी के पिता सेठ अमरचंदजी थे। आप ही ने इसे उन्नतावस्था पर पहुँचाया। आपका ध्यान सार्वजनिक दानधर्म की ओर भी अच्छा था। आपका स्वर्गवास होगया है। आपका मूल-निवास-स्थान मेड़ता (जोधपुर ) का था।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

भोपाल—मेसर्स बनेचंद अमरचंद र यहाँ बेंकिंग, जमींदारी, गल्ला एवं आढ़त का चौक व्यापार होता है।

इसके श्रातिरिक्त फतेमल रतनलाल के नाम से गोहरगंज श्रीर धारमला में जमींदारी एवं देनलेन का व्यापार होता है।

### मेसस संतोषचंद रखवदास

इस फर्म को यहाँ स्थापित हुए ७५ वर्ष हुए । शुरू से ही यह फर्म इसी नाम से चाँदी-सोने का व्यापार करती आ रही है। इसके स्थापक ओसवाल समाज के मेड़ता निवासी सेठ रखबदासजी थे। आपके पश्चात् इस फर्म का संचालन आपके पुत्र सेठ गौड़ीदासजी ने सम्हाला। आप यहाँ के अत्यन्त प्रतिष्ठित सज्जन हो गये हैं। आपका स्वभाव धार्मिक, मिलनसार एवं सज्जन था। आपको शुरू से ही धार्मिक शिक्षा मिली थी। यही कारण है कि आपका आजीवन समय धार्मिक कार्यों में ही बीता। आपने छोटे २ बच्चों को धार्मिक शित्ता देने में भी कमी नहीं की। धार्मिक कार्यों में आपने हजारों रुपये व्यय किये। आपका स्वर्गवास होगया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ गौड़ीदासजी के पुत्र सेठ अमीचंदजी हैं। आप भी अपने पिता ही की भाँति सन्जन व्यक्ति हैं। आपका यहाँ अच्छा सम्मान है। आपने अपने पिताजी के सामने ही १० हजार रुपया पुरायकायों में खर्च करने के लिये निकाला था। यह फर्म यहाँ की प्रतिष्ठित कर्मों में से है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

### सेठ थानमल मेहता

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ थानमलजी मेहता हैं। आप ओसवाल समाज के सज्जन हैं। ख्रापके पिता सेठ सौभागमलजी इच्छावर दुकान का संचालन करते हैं। सेठ सौभा-

की थी। श्रापके पश्चात् इसका संचालंन श्रापके पुत्र धन्ना साहु, लाला साहु और जगन्नाथ साहु ने किया। इसके वर्तमान मालिक लाला कन्हैया साहु यहाँ आनरेरी मेजिस्ट्रेट हैं। इस फर्म पर मध्य-प्रदेश साहुकारी देन लेन, बैंकिंग और जमींदारी का काम होता है। इसी नाम से आपकी २ दुकानें त्रौर हैं जहाँ पीतल के वर्तन और कपड़े का व्यापार होता है। यह यहाँ प्रतिष्ठित फर्म मानी जाती है।

# गल्ले के व्यापारी

# मेसर्स जयिकशनदास मूलचंद

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ मूलचंद जी एवंम् टोल्स्समजी हैं। आप लोग डीडवाना (जोधपुर) निवासी अथवाल वैदय समाज के सञ्जन हैं। यह फर्म करीब २५ वर्ष से गल्ले का न्यापार कर रही है। यहाँ इस फर्म की स्थापना जयकिशनदासजी के पुत्र सेठ नरसिंह-दासजी ने की । वर्तमान में इसके मालिक नरसिंहदासजी के भाई हैं। आपकी और से यहाँ स्टेशन के पास एक धर्मशाला वनी हुई है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— छिंद्वाड़ा—मेसर्स जयिकशनदास जयिकशनदास यहाँ गरेल का न्यापार और आढ़त का काम मूलचंद होता है।

# मेसर्स शिवजीराम परमानंद

इस फर्म का हेड आफ़िस सिवनी में है। इसकी और भी शाखाएं हैं। उन सब पर प्रायः गल्ले का व्यापार होता है। इसका विस्तृत परिचय इसी ग्रंथ में सिवनी में छापा गया है यहाँ यह फर्म गल्ले का व्यापार एवं आढ़त का काम करती है।

# मेसर्स सैढमल जयनारायण

इस फर्म का हेड त्राफ़िस भी सिवनी ही है। यहाँ यह फर्म गल्ले एवं शक्कर का न्यापार करती है। इसकी और भी शाखाएं हैं। जिनका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ में सिवनी में छापा गया है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचय • ि (तीसरा भाग)



स्व॰ सेठ गोड़ीदासजी कांसटिया (संतोपचन्द रिखबदास ) भोपाल



सेड सौभागमलजी मूथा ( थानमल मेहता ) भोपाल



सेट राजमलज़ी डोसी ( गम्भीरमल कनकमल ) भोपाल

# सिहोर

सिहोर जी० छाई० पी० रेल्वे की भोपाल-उज्जैन ब्रेंच का स्टेशन हैं स्टेशन पर सिहोर मंडी एवं यहां से छाधा मिल पर सिहोर वस्ती वसी हुई है। यह कुछ माह पूर्व तक वृदिश शासन में था। यहाँ छावनी थी। छव यह भोपाल रियासत में आगया है। ब्रिटिश सरकार ने संधि के अनुसार छपनी छावनी हटा ली है। जब यह स्थान भारत सरकार के छंडर में था। यहां अच्छा ज्यापार होता था। मगर छाब यहां का ज्यापार गिर गया है। अब यहां माछ्म होता है कि यह मंडी शीब्रगामी गति से अवनित की छोर छामसर हो रही है। इसके पास ही इच्छावर नाम का स्थान है। यहां कुछ छाच्छे २ ज्यापारी निवास करते हैं। वे लोग प्रायः खेती वगैरह का काम करते हैं। यहां का ज्यापार प्रधानतया गल्ले का है गल्ला यहाँ से बाहर भी जाता है। यहां माल की विशेष खपत नहीं है। सिर्फ कपड़ा थोड़ा बहुत यहां छाता है। यहां किसी प्रकार के कल-कारखाने नहीं हैं। यहाँ से इच्छावर, भोपाल आदि स्थानों पर मोटरें जाती हैं। इसके पास ही अकोदिया, सुजालपुर, शाहजहाँपुर नामक मंडियाँ हैं। इनका परिचय हम गवालियर स्टेट में प्रथम भाग में दे चुके हैं।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है।

### मेसर्स भागीरथ रामदयाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ रामद्यालजी के पुत्र सेठ विष्णुदत्तजी हैं। आप पर्वतसर (जोधपुर) निवासी माहेश्वरी जाति के सज्जन हैं। यह फर्म करीव १०० वर्षों से स्थापित है। इसकी स्थापना सेठ भागीरथजी के द्वारा हुई। इसकी विशेष उन्नति सेठ रामद्यालजी ने की। स्थाप व्यापार कुशल सज्जन थे। आप दोनों सज्जनों का स्वर्गवास हो गया है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सिहोर—मेसर्स भागीरथ रामदयाल } यहाँ रूई, गल्ला और आढ़त का न्यापार होता है। सिहोरमंडी—मेसर्स भागीरथ रामदयाल } यहाँ रूई, गल्ला और आढ़त का न्यापार होता है।

# वैत्लानिव्यूर

सी० पी० प्रांत के अपने ही नाम के जिले का हेड कार्ट्र है। यह जी० ब्राई० पी० रेल्वे की इटारसी-श्रामला-नागपूर वाली ब्रेंचलाइन का वड़ा स्टेशन है। यहाँ से इटारसी वगैरह स्थानों पर मोटर सर्विस भी रन करती है। जिले का प्रधान स्थान होने से एवं आसपास छोटे छोटे देहातों के आ जाने से वहाँ का सब माल यहीं के बाजार में आता है। इस माल को यहाँ के न्यापारी खरीद कर बाहर एक्स पोर्ट करते हैं।

इस जिले की पैदावार में चिरोंजी, हरें, महुआ, गुली, सन, गुड़ एवं सागवान की लकड़ी प्रधान है। गल्ला भी यहाँ पैदा होता है मगर कम। चिरोंजी करीब ४००० वोरे, महुत्रा, हरें ७०, ८० हजार वोरे, गुली ३० हजार वोरे, बाहर जाते हैं। सन भी पहले काफी पैदा होता था मगर श्राजकल १५००० मन के करीब बाहर जाता है। इसके श्रातिरक्त गुड़ की भी पैदाबार कम हो गई है फिर भी मौसिम में २० हजार मन बाहर चला जाता है । सागवान की लकड़ी भी इस जिले से करीन ६ लाख रुपयों की बाहर जाती है।

वाहर से आने वाले माल में कपड़ा, किराना प्रधान है। डिस्ट्रीव्यूटिंग स्टेशन होने से यहाँ श्रव्ही गति विधी है। यहाँ के व्यापारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

# मेसर्स प्रतापमल लखमीचन्द

इस प्रतिष्ठित फर्म के मालिक रास ( जोधपुर-स्टेट ) के निवासी हैं । आप श्रोसवाल वैश्य जाति के गोठी सज्जन हैं। करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ प्रतापमलजी के पिता शेरमलजी ने यहाँ अपना व्यवसाय स्थािवत किया। श्रापके पश्चात् श्रापके पुत्र सेठ प्रतापमलजी ने उपरोक्त नाम से न्यापार प्रारम्भ किया । आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ लखमीचन्द्रजी हुए । आप यहाँ के वड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। आपने इस फर्म की बहुत उन्नति की। आप यहाँ के ऑन्-रेरी मेजिस्ट्रेट थे। त्रापके लिये त्राम्सी एक्ट माफ था। आपके तिलोकचंदजी नामक एक भाई थे। त्राप दोनों का स्वर्गवास हो गया। सेठ तिलोकचन्द्जी के कोई पुत्र न था।

सिहोर—मंडी—मेसर्स दौलतराम शिवनारायण सिहोर—मेसर्स रामदेव दौलतराम भेलसा—मेसर्स वछराज मांगीलाल भोपाल—मेसर्स दौलतराम शिवनारायण कुरावल (नरसिंहगढ़)—मेसर्स शिव-नारायण वछराज यहाँ गल्ला और रूई का न्यापार श्रीर श्राढ़त का काम होता है।

यहाँ चाँदी—सोने का न्यापार होता है।

यहाँ रूई, गल्ला और कमीशन का काम होता है।

यहाँ वैंकिंग, गल्ला, हुंडी, चिट्ठी श्रीर आढ़त का न्यापार होता है।

यहाँ इस नाम से श्रापकी एक जीनिंग फैक्टरी है।

चाँदी-सोने के न्यापारी— मेसर्स वंशीधर जगन्नाथ

- ,, भागीरथ वालमुकुन्द
- " रामचन्द्र श्रीकृष्ण
- ,, हरकिशन वालकिशन

गल्ला, रूई के व्यापारी— मेसर्स भागीरथ रामदयाल

- " मेधराज शिवकिशन
- " रामाकिशन अखेराज
- ,, रामाकिशन जसकरन
- ,, रामदेव दौलतराम

कपड़े के व्यापारी— मेसर्स आसाराम नन्दलाल मेसर्स मौजीराम रामाकिशन

- ,, मेघराज शिवकिशन
- ,, रामनाथ सरदारमल
- ,, रामदेव दौलतराम
- " हीरालाल वालावक्ष

किराना के व्यापारी—

मेसर्स वींजराज राधाकिशन

- ,, रघुनाथ भागरीवाला
- ,, रामसुख रामनारायण
- , सूरजमल रामप्रताप

वीड़ी के व्यापारी-

मेसर्स कन्हैयालाल भॅवरलाल

### मेसर्स जुगलिकशोर देवीदीन

इस फर्म के वर्तमान मालिक बार्विकशोरजी, बार्विकशोरजी, बार्विकशोरजी, बार्विकशोरजी, बार्विकशोरजी हैं। इस फर्म का हेर्विक्षारजी में हैं अतएव इसका विस्तृत परि-चय वहीं दिया गया है। यहां यह फर्म गल्ला, महुआ और आढ़त का व्यापार करती है।

### मेसर्स शेरसिंह मानिकचन्द

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ कस्तुरचंदजी डागा-श्रोसवाल-समाज के बीकानेर निवासी सज्जन हैं। यह फर्म करीब १०० वर्ष श्रापके पितामह सेठ शेरसिंहजी द्वारा स्थापित हुई थी। भापके पश्चात् फर्म का संचालन आपके पुत्र सेठ माणिकचन्दजी ने किया। आप लोगों के समय में फर्म की श्रच्छी उन्नति हुई। वर्तमान में यह फर्म बैंङ्किग, साहुकारी देन-लेन एवं माल-गुजारी का काम करती है।

### मेसर्स सुन्दरलाल लक्ष्मीनारायण

इस फर्म के मालिक रेवाड़ी निवासी भागव-ब्राह्मण समाज के सज्जन हैं। इस फर्म को करीब १०० वर्ष पूर्व पं० गिरधारीलालजी एवं पं० विश्वनिसंह जी ने स्थापित की और तरक्की प्रदान की। आप लोगों के पश्चात आपके पुत्र पं० देवकी नंदनजी ने फर्म के काम को सन्हाला। आप प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। रेवाड़ी में आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल किमश्नर रहे। आपके तीन पुत्र हुए पं० विहारीलालजी, पं० गनेशीलालजी एवं पंडित सुन्दरलालजी। पं० विहारीलालजी रेवाड़ी में म्युनिसिपल प्रेसिडेण्ट और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। आपका एवं पं० गनेशीलालजी का स्वर्गवास हो गया है। पं० गनेशीलालजी के वंशाओं का भाग सं० १९१० से अलग हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक पं० सुन्दरलालजी राय साहव हैं। आपके तीन पुत्र हैं पं० चुन्नीलालजी, पं० दामोदरलालजी एवं पं० गोपीनाथजी। पं० चुन्नीलालजी सुल्तई में स्थॉनरेरी मजिस्ट्रेट हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय निम्न प्रकार है-

वेत्ल—मेसर्स सुन्दरलाल लक्ष्मीनारायण यहाँ हे० आ० है। यहाँ वैंकिंग और जमींदारी का काम होता है। आपकी जमीदारी में ५० गाँव के करीब हैं।

### मेसर्स जुगलिकशोर देवीदीन

इस फर्म के वर्तमान मालिक राय साहव जुगलिकशोरजी के पुत्र ला॰ नन्दिकशोरजी, ला॰ व्रजिकशोरजी, ला॰ रामिकशोरजी एवं ला॰ श्यामिकशोरजी हैं। आप लोगों का मूल निवास स्थान जिला रायवरेली है। करीव ६० साल पूर्व यह फर्म ला॰ जुगलिकशोरजी द्वारा स्थापित हुई। आपने इस फर्म की बहुत उन्नति की। भारत सरकार ने प्रसन्न होकर ज्ञापको रायसाहव की पदवी प्रदान की। इस इटारसी की बस्ती को बसाने में आपका बहुत हाथ रहा है। जिस समय ज्ञाप यहाँ ज्ञाये थे यह एक छोटासा देहात था। यहाँ की म्युनिसिपैलिटो के प्रथम प्रेसिडेण्ट ज्ञाप ही नियुक्त हुए थे। ज्ञापका स्वर्गवास हो गया है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

इटारसी—मेसर्स जुगलिकशोर देवीदीन

वहाँ वैंकिंग, जमीदारी, लेन-देन एवं गवर्नमेंट कंट्राक्ट तथा महुआ और लकड़ी
का व्यापार होता है।

इटारसी—मेसर्स नन्दिकशोर व्यक्तिशोर

इटारसी—मेसर्स जुगलिकशोर एण्ड संस

वेत्ल—मेसर्स जुगलिकशोर देवीदीन

जगदलपुर (वस्तर-स्टेट) जुगलिकशोर नंदिकशोर

वहाँ गवर्नमेंट कंट्राक्ट का काम होता है।

यहाँ गवर्नमेंट कंट्राक्ट का काम होता है।

### मेसर्स लखमीचंद मानकचंद

इस फर्म के वर्तमान मालिक स्व० सेठ लखमीचंद्रजी के पुत्र हैं। इस फर्म का हेड आफिस वेतूल-विदनूर में है। इसका विशेष परिचय चित्रों सहित वहाँ दिया गया है। यहाँ यह फर्म चाँदी-सोना, गल्ला ख्रीर मालगुजारी का काम करती है। खाढ़त का काम भी यहाँ होता है! इसकी ख्रोर से यहाँ एक सुन्दर धर्मशाला भी वनी हुई है। निंग एण्ड विविंग मिल नहीं है। और न खोली ही जा सकती है। यदि यहाँ पानी की सुविधा होती तो और सब प्रकार की सुविधाएँ यहाँ मौजूद हैं।

यहाँ बाहर से आने वाले माल में चावल, किराना, हार्डवेश्वर, कपड़ा आदि प्रधान हैं। कपड़े में विशेष कर मारवाड़ी पहनावे का कपड़ा बहुत आता है। मोटरों के विशेष व्यवहार से यहाँ इसका भी व्यापार अच्छा है। इसका भी बहुत सामान बाहर से यहाँ आता है। इसके व्यापारी मारवाड़ी ही हैं। इन लोगों का ध्यान आज कल मिरानरी लाईन में भी अच्छा जाने लगा है। बाहर से माल विशेष आने का कारण यहाँ की लोक-संख्या से नहीं है। क्योंकि यहाँ की लोक-संख्या तो सिर्फ ५० हजार ही है। मगर अमरावती के आस-पास बहुत से व्यापारिक स्थान हैं जहाँ यहाँ से माल जाता है। जैसे चांदूर वाजार, मोरशी, एलिचपुर, हीवर खेड़, शेंदूर जऊ, बड़नेरा आदि।

यहां व्यापार करने वाली जातियों से विशेष कर मारवाड़ी, गुजराती एवं वुन्देलखण्डी हैं। जिनका विशेष परिचय इस प्रकार है—

# कारन-मचर्ष

### मेसर्स जवाहरमल वालमुकुन्द

आप लोग जोधपुर राज्य के रहनेवाले माहेश्वरी वैश्य समाज के वजाज सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग ४० वर्ष पूर्व सेठ आसारामजी ने की थी। श्रारम्भ में इस फर्म पर आढ़त का व्यापार किया जाता था। इस फर्म की विशेष उन्नति सेठ आशारामजी के हाथों से हुई, श्रापका स्वर्गवास २ वर्ष पूर्व हो गया है तब से इस फर्म का संचालन स्व० सेठ वालमुकुन्दजी के पुत्र सेठ रामचन्द्रजी करते हैं।

इस फर्म पर वर्तमान में रूई का व्यापार प्रधान रूप से होता है और इसके अतिरिक्त महाजनी लेन-देन त्रादि का व्यापार भी यह फर्म करती है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ रामचन्द्जी वजाज तथा आपके भाई सेठ श्रीकृष्णजी

### इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स जवाहरमल बालमुकुन्द वहाँ रूई का व्यापार प्रधान रूप से होता है। आपकी अमरावती T. A. Bajaj चहाँ एक जीन प्रेंस फैक्टरी भी है।

कपड़े के व्यापारी— मेसर्स नारायणदास नन्हेलाल ,, विहारीलाल छवीलचन्द ,, मत्रीलाल कुत्रीलाल

,, लक्ष्मीचन्द् कन्हैयालाल

" सरदारसिंह काल्र्राम

गरले के व्यापारी— मेसर्स बुजलाल हरगोबिन्द

" मुकुन्दीलाल टीकाराम

कराने के व्यापारी—

मेसर्स वृजलाल हरगोविन्द
लोहे के व्यापारी—

मेसर्स शिवलाल हरगोविन्द
चाँदी सोना के व्यापारी—

मेसर्स गोविन्दराम जगन्नाथ

, चुन्नीलाल बद्रीनारायण

मंगलजीत बद्रीदास

### गाहरकाहा

गाडरवाड़ा सी० पी० प्रांत के नरसिंहपुर जिले की एक तहसील है। यह जी० आई० पी० रेल्वे की इटारसी-जवलपुरवाली बेंच लाईन पर अपने ही नाम के स्टेशन से १ मील की दुरी पर यसा हुआ है। व्यापारियों के टहरने आदि के लिये यहां बड़ी अव्यवस्था है। जवलपुरवाले राजा गोकुलदासजी की एक धर्मशाला यहां बनी हुई अवश्य है मगर उसमें भले आदमी तो नहीं ठहर सकते। नाम मात्रके लिये वह धर्मशाला है। नरसिंहपुर जिलेकी बड़ी तहसील होने से एवं लोकल सेल की वजह से यहां का इम्पोर्ट व्यापार अच्छा है। एक्सपोर्ट व्यापार में गहा ही ऐसी वस्तु है जो बाहर जाती है। इम्पोर्ट में कपड़ा एवं लोहा और जनरल सामान प्रधान है। किराना वगैरह भी घाहर ही से यहां आता है। गल्ले में यहां से गेहूं, चना, तीवड़ा, मसूर, वटला, अरहर, तिल्ली, अलसी, मूँग, उड़द बाहर जाते हैं। कपास भी यहां से बाहर जाता है। इन सब में तीवड़ा ज्यादा बाहर जाता है। यहां जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरी भी है। तथा दाल के कारखाने हैं। यहां से दाल भी बाहर जाती है। यहां के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है-

### मेसर्स रामलाल मोहनलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ लक्ष्मीनारायणजी हैं। आप यहां के प्रतिष्ठित रईस एवं जमींदार हैं। आपका मूल-निवास-स्थान मांडलगढ़ ( उदयपुर ) है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के सज्जन हैं। भारत सरकारने आपको रायसाहव की पदवी प्रदान की है। यह

कुशल महानुभाव हो गये हैं। त्रापका स्वर्गवास सम्वत् १९०२ में हुआ। तव से फर्म का संचालने श्चापके पुत्र सेठ पोक्रमलजी करने लगे। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९३४ में हुआ श्रतः फर्म का संचालन आपके पुत्रों के हाथ में आया। जिनमें सेठ किशनद्यालजी ने अपनी स्वतन्त्र फर्म मेसर्स पोकरमल किशनद्याल के नाम से नागपुर में खोल ली और वह वहीं रहने लगे अतः पुरानी फर्म पर सेठ किशनद्यालजी के छोटे भ्राता सेठ रामविलासजी काम संचालित करने लगे। सेंड किशनद्यालजी बड़े प्रतापी पुरुप थे। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९२६ में हुआ। सेठ रामिबलासजी जैसे व्यापार-कुशल थे वैसे ही प्रभावशाली भी थे। आप स्थानीय म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी रहे हैं। आपको सरकार ने रायसाहव की उपाधि से सम्मानित किया था। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९५६ में हुआ। तब से इस फर्म का संचालन सेठ श्रीनारायणजी गनेड़ीवाल करते हैं। श्राप वयोग्रद्ध सन्जन हैं। श्राप स्थानीय म्युनिसिवैलिटीके २५ वर्ष तक मेम्बर रहे। आप लगभग २५ वर्ष तक फर्स्ट हास आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। आजकल आप इन दोनों काय्यों से अवकाश ले शान्ति-लाभ कर रहे हैं। श्राप भगवद्गक्ति-परायण महानुभाव हैं। इस फर्म का प्रधानस्त्र से श्राप ही संचालन करते हैं।

इस फर्म के वर्त्तमान मालिक सेठ श्रीनारायगाजी गनेड़ीवाला तथा त्रापके पुत्र वाबू सघन-गोपालजी, बाबू मुरलीधरजी, वाबू गोविन्द्प्रसाद्जी तथा वाबू हरिरामजी हैं।

इस फर्म पर प्रधान रूप से बैंकर्स एण्ड लैण्ड लार्ड का काम होता है। इसकी बहुत बड़ी स्थायी सम्पत्ति भी है। यह फर्म रूई का काम भी करती है। इसकी जीतिंग फैक्टरी भी है। और कमीशन एजण्ट का काम होता है।

रें यहाँ बैंकर्स और लैण्ड लार्ड का काम होता है। एक जीन फैक्टरी है तथा आढ़त का काम होता है। अमरावती मेसर्स—धनराज पोकरमल चांदूर } यहाँ एक जीन फैक्टरी है और कमीशन एजेण्ट का

# मेसर्स मन्नालाल शिवनारायण

इस फर्म का प्रधान ऑफिस वस्बई में है। इस मन्थ के प्रथम भाग में वस्बई विभाग में इस फर्म का विस्तृत परिचय चित्रों सिहत मेसर्स सनेही राम जुहारमल के नाम से दिया गया है।

### क्षण्याभ

मध्य भारत में भोपाल प्रथम श्रेणी की एक महत्वपूर्ण रियासत है। यहाँ के राज्यशासक मुसलमान हैं। इस राज्य के मूल स्थापक दोस्त महम्मद्खाँ सन् १७०८ में खैबर प्रान्त के तराई नामक प्राम से भारत में आये थे। आपने अपने बाहुबल, बीरत्व, कूटनीति और बुद्धिमानी के वल से, इबते हुए मुगलसाम्राज्य के समय की परिस्थिति से लाभ उठाया और कई छोटे २ जागीरदारों को कौशलपूर्वक जीतकर इस राज्य की स्थापना की थी जिसका इतिहास चड़ा ही विचित्र और घटनापूर्ण है। सन् १७४० में आपका देहान्त होगया। आपके पश्चात् इस राज्य की मसनद पर नवाब यार महम्मदखाँ, फैज महम्मद खाँ, हयात महम्मद खाँ, जहाँगीर महम्मद खाँ, कम से बैठे। नवाब जहाँगीर महम्मद खाँ का देहान्त सन् १८४४ में हो गया। तब से इस राज्य में स्त्री शासिकाएँ गदी नशीन होने लगीं। इन शासिकाओं में कम से सिकन्दर बेगम, शाहजहाँ बेगम और मुलतान जहाँ बेगम हुई। श्रीमती मुलतान जहाँ बेगम ने यहाँ की उन्नति और स्त्री-शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया।

उत्तर भारत में भोपाल सबसे बड़ी मुसलमानी रियासत है। इसका विस्तार ६८५९ वर्गमील और जनसंख्या ७२०००० से ऊपर है। इस राज्य में ७३ फ़ीसदी हिन्दू, १३ फ़ीसदी मुसलमान और १४ फ़ीसदी दूसरी जातियों के लोग बसते हैं।

इस राज्य में शिक्षा और चिकित्सा का भी अच्छा प्रवन्ध है। भोपाल शहर के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है।

### मेसर्स गंभीरमल कनकमल

इस फर्म के मालिक मेड़ता निवासी श्रोसवाल समाज के डोसी सज्जन हैं। करीब ८० वर्ष पूर्व यह फर्म सेठ गंभीरमलजी द्वारा स्थापित की गई थी। आपके २ पुत्र हुए, सेठ सिरेमलजी एवं सेठ कनकमलजी। सिरेमलजी श्रपना स्वतंत्र व्यापार करने लग गये थे। श्रापके पश्चात् इस

<sup>\*</sup> भोपाल मध्य भारत में है। मगर सी॰ पी॰ के साथ इसका विशेष व्यापारिक सम्बन्ध होने से इसका परिचय यहाँ छापा गया है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचय -(तीसरा भाग)



स्व० रायवहादुर सेठ रामरतनजी राठी ( रामरतन गनेशदास ) अमरावती



रायसाहिव नारायणदासजी र ठी ( शिवलाल शालिगराम ) अमरावती



सेट फतेचंद्जी फलोदिया (फतेचंद्र मांगीलाल)



सेट रामचद्रजी वजाज (जवाहरमल वालमुकुंद )

|  | ٠. |  |
|--|----|--|
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |

समय बाबू वहुभदासजी राठी करते हैं। श्रब श्राप ही कॉटन मार्केट के चेअरमेन हैं। आप सेठ गणेशदासजी के भाई सेठ ठाकुरदासजी के पुत्र हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

मेसर्स रामरतन गणेशदास अमरावती (T. A. Ramratanji) पहाँ कॉटन का व्यापार होता है तथा एक जीन प्रेस फैक्टरी है। यहाँ फर्म का हेड ऑफिस है। यहाँ कॉटन का व्यापार होता है तथा एक जीन प्रेस फेक्टरी है। यहाँ कॉटन का व्यापार होता है तथा एक जीन प्रेस फेक्टरी है। यहाँ वैंकिंग और लैण्ड लार्ड स का काम और खेती का काम होता है। यहाँ वैंकिंग और लैण्ड लार्ड स का काम तथा खेती का काम होता है।

### मेसर्स शिवलाल शालिगराम

इस फर्म के मालिकों का आदि निवासस्थान पोकरन (जोधपुर) है। आप लोग माहेश्वरी वैश्य समाज के राठी सड़जन हैं। इस परिवार ने लगभग २०० वर्ष पूर्व अपने आदि निवासस्थान में मेसर्स सूलचन्द शिवलाल के नाम से फर्म स्थापित कर लेन-देन का ज्यापार आरम्भ किया था जो १०० वर्ष तक होता रहा। पर उसके बाद इस परिवार ने "नमून" जिला संगमनेर में मेसर्स खुशालचन्द मूलचन्द के नाम से एक दूसरी फर्म खोली और वहाँ भी महाजनी लेन-देन करने लगे। जहाँ वे लोग "हुण्डीवाले" के नाम से प्रख्यात हैं। आज से लगभग ७५ वर्ष पूर्व इस परिवार के सेठ शिवलालजी राठी ने मेसर्स श्रीराम शालिगराम के नाम से अपनी एक फर्म खोली और महाजनी लेन देन तथा जीन प्रेस फैक्टरी खोलकर ज्यापार करने लगे। इसके वाद ही अमरावती में उपरोक्त नाम से इस फर्म ने एक नवीन फर्म खोली। इस प्रकार यह परिवार एक अर्से से बरावर ज्यापार कर रहा था कि सम्बत् १९६० में सब लोग अलग २ हो गये जिसमें मेसर्स शिवलाल शालिगराम फर्म का संचालन इस परिवार के सेठ फतेहलालजी राठी के हाथ में आया पर सम्वत् १९७५ में पुनः इस फर्म के मालिक लोग अलग हो गये अतः तब से इस फर्म के मालिक स्व० सेठ फतेलालजी के भाई स्व० सेठ सुन्दरलालजी राठी के पुत्र राय साहिब सेठ नारायणदासजी राठी हुए और वर्तमान में इस फर्म के विस्तत ज्यवसाय का प्रधान संचालन आप ही करते हैं।

इसके अतिरिक्त भोपाल स्टेट में शाहगंज, मनकापुर, नजीराबाद और चन्दपुरा में आपकी दुकाने हैं। जहाँ जमींदारी, महाजनी देन-लेन का काम होता है। चंदपुरा में सरकारी खजाने का काम भी होता है।

## सेठ वलदेवदास वैंकर्स

यह फर्म करीव १०० वर्षों से स्थापित है। इसके स्थापक मेड़ता निवासी सेठ नंदरामजी माहेश्वरी थे। त्रापके पश्चात फर्म का संचालन सेठ करनमलजी ने किया। आप यहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपने अपनी व्यापार-प्रतिभा के बलपर बहुत सम्पत्ति प्राप्त की। श्चापके पश्चात आपके पुत्र सेठ नारायणदासजी हुए। श्चापने अपने पिता ही की भाँति फर्म के कारवार का संचालन किया। आपको भारत सरकार ने रायसाहब की पदवी से सम्मानित किया। यहां की हिन्दू एवं मुसलिन दोनों समाज की जनता आपसे प्रसन्न थी। आपने धार्मिक कार्यों में भी वहुत रुपया खर्च किया। मोपाल-स्टेट की वेगम साहबा के आप पूर्ण विश्वासपात्रों में से एक थे। आपका स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में आपके २ पुत्र हैं। एक सेठ वालकृष्णदासजी एवं दूसरे सेठ बलदेवदासजी। आप दोनों ही अपना अलग-अलग व्यापार करते हैं। सेठ वालकृष्णदासजी यहां के खजाने के खजांची हैं तथा म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर ख्रीर ख्रनाथालय के प्रेसिडेण्ट हैं। विथहिया में ख्रापकी दुकाने हैं जहां गल्ला एवं कच्ची खादत

सेठ वलदेवदासजी का व्यापार जमींदारी एवं वैंकिंग हैं। भोपाल के अलावा उवेदुरला-का व्यापार होता है। गंज, देवीपुरा, देहरी श्रीर चिकलोद में भी आपकी दुकानें हैं। सब जगह जमींदारी श्रीर लेन-देन का ज्यापार होता है।

# मेसर्स दौलतराम शिवनारायण

इस फर्म का हेड आफिस सिहोर है। इसकी और भी शाखाएं हैं जिनका विस्तृत परिचय इसी प्रनथ में सिहोर में छापा गया है। यहाँ यह फर्म गल्ले का एवं श्राढ़त का अच्छा व्यापार करती है। इसके वर्तमान मालिक सेठ मांगीलालजी हैं।

# मेसर्स बनेचंद अमरचंद

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ रतनलालजी हैं। आप श्रोसवाल वैश्य समाज के सजन हैं। आप यहाँ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। यह फर्म करीब ७० वर्षों से स्थापित है। इसके

808

लासजी का स्वर्गवास संवत् १९६८ में हुआ। आपके दो पुत्र हैं। जिनके नाम सेठ हरगोविन्दजी और सेठ श्रीवहाम जी हैं। इनमें से सेठ श्रीवहामजी के यहाँ दत्तक गये हैं।

आपकी तरफ से मौजरी (श्रमरावती) में एक धर्मशाला श्रौर एक सार्वजिनिक डिस्पेन्सरी खोली हुई है। इसके श्रतिरिक्त यहाँ के रामदेव जी के मन्दिर में भी आपने अच्छी सहायता दी है। श्रापकी तरफ से अमरावती में एक कन्या पाठशाला भी चल रहती है।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

अमरावृति—मेसर्स सीताराम रामविलास—इस फर्म पर रुई श्रीर बैंकिंग का काम होता है। सोजरी—मेसर्स सीताराम रामविलास—यहाँ आपकी जीन है। तथा मालगुजारी श्रीर काम लेनदेन का होता है। खड़की, गोईवाड़ा श्रापके गाँव हैं।

### मेसर्स श्रीराम रूपराम

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान पोकरन (जोधपुर-स्टेट) है। आप माहेश्वरी जाति के वजाज सज्जन हैं इस खानदान को बरार में आये करीव ८० वर्ष हुए। पहले
पहल सेठ तिलोकचन्दजी वजाज यहां पर आये और आपने कारवार छुक किया। आपके
पश्चात् आपके पुत्र सेठ श्रीरामजी ने इस फर्म के कारवार को तरक्षी दी। सेठ श्रीरामजी के
वाद सेठ रूपरामजी ने कारवार सम्हाला। आपका स्वर्गवास संवत् १९८४ में हुआ। आपके
पुत्र श्रीयुत मदनगोपालजी का स्वर्गवास आपके पहले ही हो चुका था। इसलिए सेठ मदनगोपालजी के नाम पर श्रीयुत सोहनजालजी को गोद लिया गया। इस समय आप ही फर्म के
मालिक हैं। आप इस समय हीवर खेड में ही रहते हैं।

आपकी श्रोर से हीवर खेड़ में एक धर्मशाला वनी हुई है।

फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

हीवर खेड़ ( मोरसी )—मेसर्स तिलोकचन्द श्रीराम—यहां पर आपका हेड ऑफिस है। पहले पहल सेठ तिलोकचन्दजी ने यहीं से न्यापार शुरू किया। यहां पर आपकी जीनिंग फैक्टरी है। तथा बैंकिंग, रुई और खेती बाड़ी को काम होता है।

उमरावती—मेसर्स श्रीराम रूपराम, यह फर्म यहां करीब ५० साल से स्थापित है। यहाँ भी आपकी जीनिंग फैक्टरी है। तथा वैंकिंग, श्रीर रुई का व्यापार होता है।

वरू : यहां पर आपकी जीनिंग फैक्टरी है तथा रुई का व्यापार होता है।

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |



गमलजी न्यापारचतुर और प्रतिष्ठित सन्जन हैं। आपका पन्लिक जीवन भी अच्छा रहा है। आप इच्छावर में ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट हैं। भोपाल सरकार ने आपको लैसन्स माफी, परवानगी भौपाल स्टेड खास और शरकत दरवार के खिताव प्रदान किये हैं। आप प्रांतीय जैन कांफ्रेस के ऑनरेरी सेकेटरी भी बहुत समय तक रह चुके हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं सेठ थानमलजी एवं मोतीलालजी। आपने ही समय में दोनों भाइयों को स्वतंत्र व्यापार करने के लिये अलग २ कर दिये हैं। नीचे लिखे अनुसार न्यापारिक परिचय केवल थानमलजी का है। भोपाल-थानमल मेहता यहाँ वैंकिंग और गल्ले का न्यापार तथा आढ़त का काम होता है। जुम्मेराती कोठरी (भोपाल)—थानमल मेहता } यहाँ बैंकिंग श्रौर लेन-देन का न्यापार होता है।

इच्छावर की दुकानपर खुद सेठ सौभागमलजी काम करते हैं।

कपड़े के व्यापारी—

मेसर्स गनेशराम मोतीराम

- गोकुलचन्द् घासीरामं
- जबीचन्द किशनलाल
- वुलाराम हजारीमल
- पन्नालाल गुलावचन्द
- मनमोहन मथुरादास "
- रगाछोड़लाल टीकमदास
- हीरालाल छगनलाल

चांदी-सोने के व्यापारी—

मेसर्स अमरचन्द ज्ञानमल

- ख्वचन्द चुन्नीलाल
- खुत्रीलाल रामचन्द्र "
- गोकुलचन्द् भगवानदास "
- गोकुलदास पत्रालाल
- चुन्नीलाल कन्हैयालाल "
- बुद्धाजी पन्नालाल "
- रामरतन राधाकिशन "
- लक्ष्मणदास प्रानचन्द

मेसर्स सुखलाल छोगमल

- संतोषचन्द् रखबदास
- गल्ले के व्यापारी—

मेसर्स अब्दुल रहमान अब्दुलगनी

- गम्भीरमल कनकमल
- सेठ थानमल मेहता
- मेसर्स दौलतराम शिवनारायण
  - मेमसुखदास ज्वालाद्त्त
  - वागमल लखमीचन्द
- भगवानजी मद्न
- रामकिशन वृजमोहनदास

किराना के व्यापारी—

मेसर्स इस्माईल अहमद

- उसमान श्रब्दुल रहमान
- चुन्नीलाल दौलतराम
- नन्दकिशोर बुलाखीचन्द
- लीलाघर गयात्रसाद्
- सेनराज चुन्नीलाल

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

हेड ऑफिस—केलसी (रत्नागिरी) मेसर्स नवलमल चाँदमल, इस दुकान पर वैकिंग, कपड़ा और किराने का न्यापार होता है।

इश्जरला—( रत्नागिरि ) मेसर्स मानमल गुलावचन्द्-यहाँ भी कपड़ा, किराना, वैकिंग का काम होता है।

वम्बई—मेसर्स मानमल गुलावचन्द प्रिन्सेस स्ट्रीट वम्बई नं० २—यहाँ पर कमीशन एजन्सी का काम होता है।

श्रमदाबाद—मेसर्स धनराज अनराज रेलवे पुरा प्रेमचन्द केदारदास मार्केट-यहाँ पर कपड़े की कमीशन एजन्सी का काम होता है।

अमरावित—मेसर्स रतनचन्द, छगनमल—यहाँ पर कपड़े का व्यापार होता है। यह फर्म जलगाँव मिल की कमीशन एजण्ट है।

गुलेजगुड़ (बीजापुर) मेसर्स धनराज मगनमल-यहाँ पर रेशमी कपड़े का व्यापार होता है। इसके सिवा पंजाब के अन्दर मोघा, बरनाला और कैथल इन तीनों मण्डियों में सूरजमल मिश्रीमल के नाम से आपकी फर्में हैं जहाँ का तार का पता (Suraj) है। इन तीनों दुकानों पर गल्ले का व्यापार होता है।

### कॉटन मरचेंट्स

मेसर्स जगन्नाथ करनीदान

- ,, जवाहरमल बालमुकुन्द
- ,, जयरामदास भागचन्द
- ,, तखतमल श्रीवहाम
- ,, धनराज पोकरमल
- ,, वालकदास शिवनाथ
- ,, मानमल गुलावचंद
- ,, मन्नालाल शिवनारायण
- ,, रामरतन गनेशदास
- " शिवलाल शालिगराम
- ,, सीताराम रामविलास
- ,, साधुराम तोलाराम
- ., श्रीराम रूपराम

### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स जात्माराम हरिसा

- ., कुँवरजी लखमीदास
- .. गनेश स्टोऋर
- .. जेठा भाई कालीदास
- .. जोशी देशपांडे
- ,, झूमरमल राठी
- ,, पूरनलाल बंसीलाल
- ,, फतेचंद माँगीलाल
- ,, बंसीलाल पन्नालाल
- " मोतीराम तुलाराम
- ., रतनचन्द् छगनमल
- " हाजी कासम हाजी इसाक

### मैसर्स रामिकशन जसकरन

इस फर्म को करीव १०० वर्ष पूर्व डिडवाना निवासी सेठ रामिकशनजी ने स्थापित किया। इसकी विशेष उन्नित भी आप ही के द्वारा हुई। आपके पश्चात् इसका संचालन आपके पुत्र सेठ जसकरन जी ने किया। आपका स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ जसकरन जी के पुत्र सेठ जुम्मालालजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

### मेसर्स शिवजीराम शालिगराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ जयिकशनदासजी धूत हैं। इसका हेड आफिस इन्दौर है। अतएव इसका विस्तृत परिचय इसी प्रंथ के प्रथम भाग में मध्य भारत विभाग के इन्दौर में देखिये। यहां यह फर्म गल्ला, कई एवं आढ़त का न्यापार करती है। इसके मुनीम जुगल- किशोरजी मंत्री हैं।

### मेसर्स शिवनारायण वछराज

इस फर्म को यहाँ स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए। इसकी स्थापना डीडवाना निवासी अप्रवाल जाति के सेठ दौलतरामजी ने की। आपके पश्चात इसका संचालन ज्ञापके पुत्र सेठ शिवनारायणजी एवं सेठ बळराजजी ने किया। ज्ञाप लोगों के समय में इसकी अच्छी उन्नति हुई। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ मांगी-लालजी हैं। आप सज्जन एवं मिलनसार व्यक्ति हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सिंहोर—मेसर्स शिवनारायण वछराज } यहाँ कपड़ा तथा आढ़त का न्यापार होता है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचय कि (तीसरा भाग)





सेठ सीतारामजी लहुा (सीताराम रामविलास) अमरावती सेठ श्रीवल्लभजी लहुा (चतुर्भुज शिवनारायण) बलगाँव





सेठ लक्ष्मीनारायणजी राठी (चौथमल शिवनाथ) बलगाँव

सेठ राधाकृष्णजी शारदा (रघुनाथदास चतुर्भुज) बलगाँव

# बरार ऋौर खानदेश

BERAR & KHANDESH

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

इस फर्म के मारवाड़ में बहुत से मकानात हैं तथा अमरावती में बद्रीनाथ श्रीवहाभ के नाम से फर्म श्रीर बंगला है।

### मेसर्स चौथमल शिवनाथ

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान खिंवसर (जोधपूर स्टेट) में है। आप माहेश्वरी जाति के राठी सज्जन हैं। आपकी फर्म को यहाँ पर स्थापित हुए करीव ८०-९० वर्ष हुए। पहले पहल सेठ जेठमलजी राठी ने बहुत साधारण स्थिति में अपना काम शुरू किया। सेठ जेठमलजी के दो पुत्र थे, जिनके नाम सेठ स्वरूपचन्दजी और सेठ चौथमलजी था। सेठ जेठमलजी के पश्चात् सेठ चौथमलजी ने फर्म के काम को सम्हाला। आपके हाथों से इस फर्म की खूब उन्नति हुई। सेठ चौथमलजी के पश्चात् उनके पुत्र सेठ शिवनाथजी ने फर्म के काम को सम्हाला। आपका स्वर्गवास संवत् १९४४ में हुआ। आपके कोई पुत्र न होने से आपने लक्ष्मीनारायणजी राठी को दत्तक लिया। तब से आप ही इस फर्म का संचालन करते हैं। आपके इस समय चार पुत्र हैं। उनके नाम क्रम से श्रीयुत शङ्करलालजी, माणिकलालजी, रतनलालजी और हीरालालजी हैं।

इस फर्म के मालिकों की सार्वजनिक कार्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। श्रापकी श्रोर से बलगाँव में एक ए० वी० स्कूल चल रहा है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

बलगाँव—मेसर्स चौथमल शिवनाथ यहाँ पर वैंकिंग बिजीनेस और देन-लेन का काम होता है।

गवान-मेसर चौथमल शिवनाथ-यहाँ पर खेती का काम होता है।

# मेसर्स रघुनाथदास चतुर्भुज

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान रैन (जोधपुर-स्टेट) है। आप माहेरवरी जाति के सारडा सज्जन हैं। इस फर्म को बलगाँव में आये करीवन १०० वर्ष हुए। पहले पहल सेठ रघुनाथदासजी ने इस फर्म को स्थापित किया। रघुनाथदासजी के भाई श्रीयुत चतुर्भुजजी थे। श्रीयुत चतुर्भुजजी के बाद श्रीयुत पाण्डुरंगजी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। सेठ पाण्डुरंगजी के पश्चात् सेठ तुलसीरामजी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। आपका स्वर्गवास संवत् १९६६ में हुआ आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ हरिरामजी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। आपका स्वर्गवास अल्प वय में सन् १९१९ ई० में हो गया। इस समय इस फर्म के

# **清洞沙和**萨

यह स्थान सी० पी० और वरार प्रान्त का प्रधान कॉटन सेंटर है। यह जी० आई० पी० रेलवे की भुसावल नागपुर ब्रांच के बड़नेरा नामक स्थान से ८ मील की दूरी पर बसा हुआ है। वड़नेरा से यहाँ तक रेलवे लाईन गई है। आजकल व्यापारियों की सुविधा के लिये यहाँ चारों श्रीर के प्रधान २ स्थानों से मोटरें आती तथा जाती हैं।

यहाँ की मुख्य पैदावार कपास है। इसके पश्चात जवारी, चने एवं तुवर का नम्बर ञाता है। रूई की प्रायः प्रतिवर्ष एक लाख से सवा लाख गाँठ तक वंधती है। यहाँ रुई का सौदा खण्डी से होता है। यहाँ का तौल २८ रतल का मन, और २९ मन की खण्डी होती है। रुई की गाँठ १४ मन की होती है। सौदे का भाव रुई का गाँठ पर और कपास का मन पर होता है। जनार यहाँ से विशोप पैदा होने पर ही बाहर जाती है। हाँ, चने एवं तुवर अलवत्तः बाहर जाते हैं। यहाँ के व्यापारी इनकी दाल भी यहाँ से वाहर भेजते हैं। यहाँ दाल बनाने के भी कारखाने हैं। यहाँ तिलहन वाने की ओर भी श्रच्छा ध्यान दिया जा रहा है। मूँगफली की खेती की ओर लोगों का विशेष मुकाव है। तेल निकालने की भी यहाँ २ मिले हैं। जिनमें अलसी का तेल पेरा जाता है।

कॉटन को जीन तथा प्रेस करने के लिये भी यहाँ वहुत से कारखाने हैं। करीब २० जीनिंग फेक्टरियाँ है जहाँ कपास लोढ़ा जाता है। कपास की गाँठ बाँधने के लिये करीब १४ प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। इन फेक्टरियों में से ८ जिंनिंग फेक्टरियाँ विलायती हैं। जिसमें ६ तो प्यूअर विदेशी हैं। शेप भारतीय हैं। तेल के मिल तथा दाल की फैक्टरियों का जिक्र हम उपर कर ही चुके हैं। यही यहाँ कारखाने हैं।

न्यापारियों की सुविधा एवं उनके आपसी भगड़ों को निपटाने के लिये यहाँ एक कॉटन-कमेटी स्थापित है। इसमें २ सदस्य स्थानीय म्युनिसिपेलिटी के तथा शेष कॉटन मरचेंट्स त्रोकर्स एण्ड एजण्ट्स रहते हैं। ये ही लोग कॉटन की व्यवस्था करते हैं।

पैदावार के लिये यहाँ की जमीन वड़ी अच्छी है। इसे "ब्लक-काटन-स्वायल" कहते हैं। यहाँ पानी की बड़ी कमी है। इसीलिये कॉटन का प्रधान सेंटर होते हुए भी यहाँ कोई स्पि-

### अकोला

जी० म्राई० पी० रेलवे की भुसावल नागपुर लाइन में वरार प्रांत की मध्य प्रावादी के बीच यह शहर स्थित है। यह शहर वरार प्रांत के आवाद एवं व्यवसायिक शहरों में दूसरा नम्बर रखता है। कपास, कपड़ा, गल्ला, किराना एवं तेल का यहाँ वहुत वड़ा व्यवसाय होता है। इन सब न्यापारों में प्रधान न्यापार कपास का है। इस स्थान पर २१ कॉटन जीनिंग एवं १४ प्रेसिंग फ़ैक्टरियां है। इसके अलावा २ कॉटन मिल एवं ३ ऑयल मिल हैं। प्रतिवर्प १ लाख से अधिक गांठे रुई यहाँ तैयार होती है। अमरावती से इस शहर का टेलीफोन सम्बन्ध भी है। यहाँ के व्यापार पर भाटिया, मारवाडी एवं कच्छी तीन कौमों का ऋधिकार है। कच्छी लोग विशेष कर किराने एवं गल्ले के व्यापार को अपनाये हुए हैं एवं शेष दोनों जातियाँ रुई तथा कपड़े के व्यवसाय में प्रधान रूप में संलग्न हैं। व्यवसायिक दृष्टि से यह शहर वरार प्रांत में बहुत आगे माना जाता है। प्रसिद्ध २ सभी विदेशी फर्मों की एजंसियाँ रुई की खरीदी के लिये इस शहर में रहती हैं। तथा तमाम भारतीय मिल भी यहाँ से माल खरीदते रहते हैं। संवत् १९४५ से इस प्रांत में कपास की श्रामद क्रमशः वृद्धि पाती गई श्रीर आज तो प्रांत कपास के ही कारण मालदार भूमि वन रहा है। यहाँ से रुई वम्बई, अहमदावाद, कलकत्ता, कानपुर आदि स्थानों में एवं सरकी पंजाब, काठियाबाड़ एवं वम्बई की श्रोर निकास होती है। खामगांव में कपासिया की २० मन की खंडी एवं घ्यकोले में २८ मन की खंडी से व्यवहार होता है। इसी प्रकार कपास की २८ मन की खंडी (१४ सेर का मन) एवं रूई का १४ मन का बोका ( १४ सेर का मन ) पर भाव होता है। कपास के व्यवसाय के अलावा मुँगफली का व्यापार भी यहाँ दिन दिन बढ़ रहा है। १० वर्ष पूर्व मूँगफली यहाँ विल्कुल पैदा नहीं होती थी, और आज ३-४ ऑइल मील सफलतापूर्वक चल रहे हैं। कपास की पैदावार वढ़ने से यहाँ गला कम पैदा होने लगा। फलतः इस प्रांत में गल्ला विशेषकर पंजाब, सी० पी० और मालवे से श्राता है। यहाँ की मीलों का बना कपड़ा भारत के सभी प्रान्तों में जाता है।

इस फर्म का हेंड आफिस धामगागाँव है। इसके मालिक अप्रवाल वैश्य समाज के सजन हैं। आपका और भी कई स्थानों पर न्यापार होता है तथा जिनिंग और प्रेसिंग केन्द्रियाँ धरार और खानदेश हैं। यहाँ यह फर्म कॉटन का न्यापार करती है। यहाँ इसकी जितिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। इसका विशेष परिचय इसी मंथ में धामण गाँव के पोर्शन में दिया गया है।

आप लोग पिपाड़ (जोधपुर) निवासी हैं। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के चांडक सन्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग ५० वर्ष पूर्व सेठ तस्ततमलजी ने उपरोक्त नाम से की थी। यह परिवार देश से लगभग १५० वर्ष पूर्व अमरावती आया था

इस फर्म पर आरम्भ से ही महाजनी लेन-देन का काम होता आ रहा है। जो यह फर्म वर्तमान में भी पूर्ववर्त कर रही है। इस फर्म की प्रधान उन्नति सेठ तखतमलजी और सेठ श्रीवल्लभजी दोनों ही के हाथ से हुई। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ रामरतनजी चांडक हैं।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मेसर्स तखतमल श्रीवहभ श्रमरावती

यहाँ महाजनी लेन-रेन का न्यापार प्रधान रूप से होता है और रुई का काम काज है।

इस फर्म के मालिकों का त्रादि निवास-स्थान रामगढ़ (शेखावाटी) है | त्राप लोग अमवाल समाज के गनेड़ीवाल सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग १५० वर्ष के पूर्व सेठ धनराजजी गनेड़ीवाल ने श्रमरावती में की थी।

यह परिवार रामगढ़ से निजाम हैंदराबाद आया और वहाँ बस गया। इस परिवार ने वहाँ अच्छा प्रभाव स्थापित कर लिया और अपना सब कार्य्य मेसर्स महानन्द्राम पूरणमल के नाम से करने लगा। इस फर्म के संचालकों ने राजकाज-सम्बन्धी ठेकों का काम प्रधानरूप से करना झारम्भ किया । इसी सम्बन्ध में सेठ धनराजजी बरार प्रान्त का ठेका ले अमरावती श्राये और उपरोक्त नाम से अपनी फर्म यहाँ स्थापित कर काम करने लगे। श्राप बड़े प्रबन्ध-

## किल आँनस

### मेसर्स सावतराम रामशसाद

इस फर्म के वर्तमान मालिक बाबू किशनलालजी गोयनका अप्रवाल वैश्य समाज के गोयल सज्जन हैं। ज्ञापका खास निवासस्थान बलारा (नवलगढ़-जयपुर स्टेट) में है। इस फर्म का स्थापन करीब १०० से अधिक वर्ष पूर्व सेठ सावंतराम जी के हाथों से दही हंडा ( आकोट तालुका ) में हुआ था। उस समय सेठ सावंतरामजी, हैदरावाद स्टेट के रिसाले को रसद सप्लाई करने का काम करते थे। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ रामप्रसादजी ने अकोले में करीब ५०।६० साल पहिले अपनी फर्म स्थापित की । अकोला दुकान की तरकी और प्रतिष्टा का प्रधान श्रेय आपके मुनीम श्री जयऋष्ण बगाजी नाइक को है। श्री नाइकजी के हाथों से फर्म के व्यवसाय की बहुत वृद्धि हुई। सेठ रामप्रसादजी करीव ३५ साल पहिले स्वर्गवासी हुए। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ ओंकारदासजी ने कार्य्यभार ग्रहण किया। सेठ ओंकार-दासजी बड़े मिलनसार, सरलस्वभाव के व्यापार दक्ष सज्जन थे। सन् १९१२ में आपने सावंत-राम रामप्रसाद कॉटन मिल्स को जन्म दिया। इस मिल के अधिकांश शेअर आप के ही पास हैं। तीन साल तक मिल का कार्य दक्षता पूर्वक संचालन कर छाप १९७१ के फाल्गुन मास में स्वर्गवासी हो गये। त्र्यापकी अकाल मृत्यु से मिल के उड्डवल भविष्य में वहुत धका लगा। सेठ श्रोंकारदासजी के स्वर्गवासी होने के समय उनके एक मात्र पुत्र वावू कृष्णलालजी गोयनका १३ वर्ष के थे। श्रतः फर्म का व्यवसाय संचालन सेठानी श्रीमती कस्तूरी वाई करती रहीं। श्रौर अब भी मिलकी मेनेजिंग डायरेक्टर श्रापही हैं।

श्रीयुत कृष्णलालजी गोयनका उन्नत एवं सुघरे विचारों के नवयुवक हैं। हाल ही में आप विलायत यात्रा करके वापस त्राये हैं। आपको शुद्ध खादी पहिनने का शौक है। यहाँ के सार्वजनिक कामों में आप भाग लेते रहते हैं। त्रापने पिताजी के स्मरणार्थ आपने श्री ओंकार-दास औषधालय स्थापित किया है। त्रापकी फर्म त्राकोले एवं वरार प्रांत में वहुत मातवर एवं प्रतिष्ठित मानी जाती है। त्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

श्रकोला—मेसर्स सावंतराम रामप्रसाद साहु—बैङ्किग, लैंडलाड् स, मिल एजंसी एवं कमीशन का काम होता है।

दहीहंडा ( आकोट ) मेसर्स सावंतराम रामप्रसाद—यहाँ आप का प्रधान निवास है एवं खेती का बहुत बड़ा काम काज होता है।

इन्दौर केम्प—मेसर्स सावंतराम रामप्रसाद—सराफी लेन-देन का काम होता है। पीपल्या (इन्दौर स्टेट) किशनलाल उंकारदास—जीनिंग फेक्टरी है तथा खेती का काम होता है।

### भारतीय व्यापारियों का परिचय 🕏 🗫 (तीसरा भाग)





स्वं सेठ सांगीदासजी मोहता (मानमल आईदान) अकोला सेठ आईदानजी मोहता (मानमल आईदान) अकोला



सेठ तोलारामजी मोहता (मानमल आईदान) अकोला



सेठ खुशालसिंहजी मोहता (मानमल आईदान) अकोला

यहाँ पर इस दुकान का मैनेजमेण्ट सेठ सदारामजी भुंभन्वाला करते हैं। आप सेठ शिव-बरार और खानदेश चन्द्र रायजी के काका हैं। इस दुकान के प्रधान मुनीम श्रीयुक्त रामचन्द्रजी ब्राह्मण हैं। आपका मूल निवास नारनौल में है। आप करीब २५ वर्षों से जब से यह फर्म यहाँ पर स्थापित हुई तभी से काम करते हैं। इस फर्म की खरीदी के मैनेजर श्रीयुत गंगाराम बापू हैं। आप फर्म की खरीदी का काम ३० वर्षों से कर रहे हैं। आप दोनों वयोवृद्ध और श्रनुभवी सज्जन हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

मेसर्स—मन्नालाल शिवनारायण (T. A. Business) यहाँ पर रूई का वहुत बड़ा च्यापार होता है।

# मेसर्स रामरतन गणेशदास

इस फर्म के मालिकों का आदि निवास-स्थान खिवतसर (जोधपुर) है। आप लोग माहेश्वरी वैदय समाज के राठी सज्जन हैं। इस परिवार के पूर्व पुरुष लगभग १५० वर्ष पूर्व मारवाड़ से वरार ग्रान्त त्र्याए और असरावती जिले के तिउसा नामक स्थान में वस गये। वहीं इस परिवार ने अपना व्यापार स्थापित किया और अच्छी सफलता प्राप्त की। फलतः आज भी वहाँ पर इस फर्म के वर्तमान मालिकों की दो प्रतिष्ठित फर्म मेसर्स मौजीराम गंगाराम और मेसर्स मौजीराम स्वरूपचंद के नाम से व्यापार कर रही हैं। इन दो फर्म की स्थापना हो चुकने के वाद जब ये फर्में अच्छी उन्नत अवस्था पर पहुँचीं तब सेठ गणेशदासजी राठी ने सम्वत् १९५८ में मेसर्स रामरतन गणेशदास के नाम से अमरावती में अपनी वर्तमान फर्म की स्थापना की जो श्राज श्रच्छी उन्नत श्रवस्था पर व्यापार कर रही है।

इस फर्म पर रूई का व्यापार प्रधान रूप से होता है इसकी एक जीन तथा प्रेस फैक्टरी भी यहाँ पर है। इसके अतिरिक्त यह फर्स वैंकर और लैण्ड लार्ड का काम भी करती है।

इस फर्म की प्रधान उन्नति रायवहादुर सेठ गणेशदासजी राठी के हाथों हुई है। श्रापका जैसा प्रभाव यहाँ के व्यापारीवर्ग पर था वैसा ही प्रभाव सरकारी अफसरों पर भी था। आप कितने ही वर्षोंतक स्थानीय स्यूनिसिपैलिटी के सदस्य एवं चेअरमेन तथा काटन कमेटी के जहाँ आप चेश्ररमेन रहे लगभग १०-१२ वर्ष से आप फर्स्ट हास आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी थे। आपको सरकार ने प्रथम राय साहिब और फिर बहादुर की पदवी से सम्मानित किया। श्राप सी० पी० कौन्सिल के भी ३ साल तक मेम्बर रह चुके थे। आपका स्वर्गवास ९-४-३० को हो गया । स्नापके एक पुत्र हैं जिनका नाम बाबू गोपीकिशन हैं। फर्म का कुल कार्य्य इस

### भारतीय ब्यापारियों का परिचय

कारंजा—मेसर्स मानमल ऑइदान—म्राढ़त और रूई का व्यापार होता है। म्राकोट— ,, , — ,, , ,, वाशीम— ,, ,, — ,, ,, वाशीटांकली (अकोला)—गोपीकिशन गोपालदास—जीन फेक्टरी है। हिंगोली (निजाम) हिंगोली जीन कम्पनी—जीन फेक्टरी है।

### मेसर्स रघुनाथदास रामप्रताप

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान लक्ष्मणगढ़ (सीकर) है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के तोषनीवाल सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन सेठ रघुनाथदासजी के हाथों से करीव १०० साल के पूर्व हुआ था। आपके सेठ रामप्रतापजी एवं सेठ मन्नालालजी दो पुत्र हुए, सेठ रामप्रतापजी के हाथों से इस फर्म के कारवार की वृद्धि हुई, आपने अकोला में एक धर्मशाला बनाई। आप संवत् १९६४ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ रामप्रतापजी के यहाँ सेठ लक्ष्मीनारायणजी दत्तक लाये गये तथा सेठ लक्ष्मीनारायण जी के यहाँ सेठ राधाकृष्णजी संवत् १९७१ में दत्तक लाये गये।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक वाबू राधाकृष्णजी तोषनीवाल हैं। श्रापने फर्म के व्यापार को भिन्न २ लाइनों में बाँट दिया है। ६,७ साल पूर्व आपने काँटन जीनिंग फेक्टरियां स्थापित कीं। बरार प्रांत में बढ़ते हुए मोटर व्यापार से लाभ उठाने के लिये अभी २ साल पूर्व से फोर्ड मोटर का व्यापार आरंभ किया। हाल ही में प्रताप थियेटर के नाम से आपने एक सुंदर थियेटर हाल बनवाया है। व्यवसायिक उन्नति के साथ २ सामाजिक एवं व्यापारिक जगत् में भी आपका अच्छा सम्मान है। आप माहेश्वरी महासभा के अकोला अधिवेशन के स्वागत मंत्री थे। अकोले के काँटन मार्केट के सभापित एवं न्युनिसिपैलेटी के मेन्बर भी आप रह चुके हैं। आप वच्छराज कम्पनी लिमिटेड के डाइरेक्टर हैं। आपको ओर से यहाँ एक बहुत सुंदर धर्मशाला बनी है। शहर से ७ मील की दूरी पर आपका सुन्दर बँगला एवं बगीचा बना है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

अकोला—मेसर्स रघुनाथदास रामप्रताप

T. No 17

अकोला—मेसर्स राधाऋष्ण तोषनीवाल—इस नाम से यहाँ आपकी जीन फेक्टरी है।
नांदूरा—
""
"
"

राय साहिव नारायगादासजी राठी बड़े मिलनसार एवम् उदार महानुभाव हैं। आपने नासिक में एक धर्मशाला और मथुरा में दूसरी धर्मशाला बनाई है। आपकी ओर से विश्राम-घाट में सदाव्रत चल रहा है। त्रापने पोकरन और धामन गाँव में अस्पताल भी स्थापित किये हैं। आपको सरकार ने सन् १९२५ में राय साहिब की पदवी से अकुलंत किया था। श्राप श्रॉनरेरी मैजिस्ट्रेंट भी हैं। श्रापके एक पुत्र हैं जिनका नाम बावू जैकिशनदास है। श्राप वड़े होनहार माल्सम होते हैं।

इस फर्म के वर्तमान सालिक राय साहिव नारायणदाजी राठी तथा आपके पुत्र वावू जैकिशनदासजी राठी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स—शिवलाल शालिगराम अमरावती T.A. Diamond 

व्यापार होता है श्रीर जीन प्रेस फैक्टरी भी है।

# मेसर्स साधुराम तोलाराम

इस फर्म का हेड आफ़िस कलकत्ता है। वहाँ यह फर्म मिल मालिक है तथा कॉटन का अच्छा व्यापार करती है। इसकी और भी कई शाखाएँ हैं। जहाँ रूई का व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियाँ भी हैं। यहाँ यह फर्म कॉटन का व्यापार श्रीर आढ़त का काम करती है। इसकी यहाँ जिनिंग फैक्टरी भी है। इस फर्म का विशेष परिचय चित्रों सिहत इसी प्रंथ के दूसरे भाग में कलकत्ता विभाग के मिल ज्ञानर्स में दिया गया है।

# मेसर्स सीताराम रामविलास

इस फर्म के मालिक मेड़ता के रहने वाले हैं। इस फर्म के संस्थापक सेठ जानकीदासजी करीव ८०-८५ वर्ष हुए इस प्रान्त में आये सबसे पहले श्रापने मथुरादास जानकीदास के नाम से अपना फर्म चाल्ड् किया। त्रापका स्वर्गवास संवत् १९३७ में हुत्रा। तव से त्रापके पुत्र सेठ सीतारामजी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। त्रापने मौजरी में सीताराम रामविलास के नाम से अपना फ़र्म स्थापित किया। वहाँ पर आपकी जीनिंग फैक्टरी और मालगुजारी है। इसके पश्चात् संवत् १९५७ में आप अमरावती आये और सेठ गणेशदासजी के सामे में आपने फर्म खोला। इसके वाद संवत् १९६२ में आपने मेसर्स सीताराम रामविलास के नाम से फर्म स्थापित किया । आप बड़े उद्योगी, व्यापार कुशल सज्जन हैं । आपके छोटे भ्राता सेठ रामवि-१७

# भारतीय व्यापारियों का परिचयहुँ ॥ (तीसरा भाग)





# भारतीय न्यापारियों का परिचयहुँकुः (तीसरा भाग)



पायु मोहनलालजी यजाज (श्रीराम रूपराम) अमरावती (धरार प्रे॰ नं १०)



सेठ जसकरणजी डागा (भवानीदास अर्जुनदास) रायपुर (सी० पी० पेज नं० ६५)



सेट रामविलासजी (धनजी मुरलीधर) राजनान्द्रगांव ( सी० पी० पेज नं० ७१ )



सेठ विजलाल रामचन्द्र सराफ़ नागपूर (सी० पी० पेज नं० १४)

### मेसर्स रामानंद दानमल

इस फर्म का स्थापन १०० साल पहिले सेठ रामानंदजी के हाथों से हुआ। इस समय यहाँ तेल और गल्ले का व्यापार होता था। सेठ रामानंदजी के बाद सेठ दानमलजी के हाथों से फर्म के व्यापार की वृद्धि हुई, आपने यहाँ एक श्री खोलीश्वर का मंदिर बनवाया। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ रामगोपालजी हैं। आप सावंतराम रामप्रसाद कॉटन मिल के डायरेक्टर हैं। आपके यहाँ वैकिंग, रेहन गिरवी, आढ़त, गल्ला तथा रूई का व्यापार होता है।

# काँरन मरचेंट्स एण्ड कमीशन एजंट्स

### मेसर्स किशनलाल संतोखीलाल

इस फर्म के मालिक अरोड़ा॰ खत्री समाज के सज्जन हैं। आपका मूल निवास पंजाव है। वहाँ से आपका कुदुम्ब नागोर और नागोर से करीव १०० वर्ष पूर्व लाला संतोखीरामजी के समय में यहाँ आया। आपके पुत्र लाला किशनलालजी ने व्यवसाय-वृद्धि की। आपने इस फर्म में अच्छी प्रतिष्ठा पाई। आप १९०६ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला किशनलालजी के पौत्र (लाला गणपतलालजी के पुत्र) श्रीयुत जसकरण लालजी हैं। ज्ञाप शिक्तित सज्जन हैं। वर्तमान में ज्ञाप स्थानीय कॉटन मार्केट के प्रेसिडेंट एवं म्युनिसिपल मेम्बर हैं। ज्ञापने फर्म के वैङ्किंग व्यापार एवं स्थाई सम्पत्ति में विशेष वृद्धि की है। ज्ञापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— अकोला—मेसर्स किशनलाल संतोखीलाल—बैङ्किंग और कपास की आढ़त का व्यापार होता। अकोला—मेसर्स जसकरणलाल गणपतलाल—कपड़े का व्यापार होता है।

### मेसर्स गुलावराय गोविंदराम

इस फर्म के मालिक नवलगढ़ (सीकर) निवासी अप्रवाल वैश्य समाज के गोयनका सज्जन हैं। सर्व प्रथम सेठ गुलावरायजी के पिता सेठ भजूरामजी अकोला आये थे। गुलावरायजी के पुत्र गोविंदरामजी के हाथों से फर्म के ज्यवसाय की वृद्धि हुई। सेठ गोविंदरामजी के पुत्र गुरुप्रतापजी, सूरजमलजी तथा सीतारामजी हुए। करीव ३५ साल पहिले से सूरजमलजी एवं सीतारामजी का कुटुम्ब अलग २ ज्यापार करता है।

# क्षिण्यक के व्यापारी

इस फ़र्म के मालिकों का मूल निवासस्थान रीयां (जोधपुर-स्टेट) है। श्राप ओसवाल जाति के फलोदिया जैन सज्जन हैं। इस खानदान को अमरावती में आये करीव ७० वर्ष हुए। यहां पर इस फर्म की स्थापना सेठ पूनमचन्द्जी ने की। पहले यह फर्म मेसर्स मानमल गुलाव चन्द् के सामें में काम करती थी। संवत् १९५० में सेंड पूनमचन्द्जी का स्वर्गवास हो गया। आपके छल तीन पुत्र हुए। जिनके नाम सेठ शोभाचन्द्रजी, सेठ फतेचन्द्रजी और सेठ मांगीलाल जी हैं। इनमें से सेंड शोभाचन्द्रजी का स्वगंवास संवत् १९६२ में हो गया। इस समय इस फर्म का संचालन सेठ फतेचन्द्रजी और सेठ मांगीलालजी करते हैं। करीब २० वर्ष पूर्व आप लोगों ने मेसर्स फतेचन्द्र मांगीलाल के नाम से फर्म स्थापित किया। तब से यह फर्म इसी नाम से श्रपना काम कर रही है। इस फर्म की अमरावती में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। इस फर्म की दान-धर्म और सार्वजनिक काट्यों की ओर बहुत रुचि रही है। आपकी श्चीर से श्रमरावित में एक जैन मन्दिर और एक धर्मशाला करीव पचास हजार की लागत से वनाई हुई हैं छौर भी धर्म-प्रचार के काज्यों में आपके हाथों से बहुत खर्च होता है।

अमरावित—मेसर्स फतेचन्द मांगीलाल (T. A. "Jain") इस फर्म पर कपड़ा, सोना घांदी तथा सब प्रकार की कमीशन एजेन्सी का काम होता है।

# मेसर्स रतनचन्द ङगनम्ल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान पीपाड़ (मारवाड़) में है। आप ओसवाल जाति के मुणोत सज्जन हैं। इस खानदान को अमरावित में आये करीव ७० वर्ष हुए। इस समय इस फर्म के मालिक सेठ मगनमलजी तथा सेठ फतेचन्द्जी हैं। सेठ मगनमलजी के पिता का नाम सेठ धनराजजी तथा सेठ फतेचन्द्जी के पिता का नाम सेठ रतनचन्द्जी है। इस हुकान में तथा वस्त्रई हुकान में श्रीयुत् भीकमचन्द्रजी मुणोत का साभा है। त्राप रीयाँ के रहने वाले हैं।

आपकी तरफ से पीपाड़ में ४० हजार की लागत से एक स्कूल खोला गया है। और भी वहुत से धार्मिक कामों में भाप सहायता देते रहते हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

# भारतीय व्यापारियों का परिचयङ्की अ



सेंड पन्नालालजी खण्डेलवाल (पन्नालाल हीरालाल ) अकोला



सेठ नौरंगरायजी झूंझन्वाला (नौरंगराय पन्नालाल ) अकोला



सेः ीरालालजी खण्डेलवाल (पन्नालाल हीरालाल) अकोला हिस्स्टिट्स्टिट्स्टिट्स्ट्रिट्स्ट्रिट्स्ट्रिट्स्ट्रिट्स्ट्रिट्



सेठ वंशीधरजी झूंझन्वाला (नौरंगराय पन्नालाल ) अकोला

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

आप अकोला मिल, सावंतराम रामप्रसाद मिल एवं माधवदास अमरसी के त्रोकर हैं। इसके अलावा आपकी आढ़त में कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, गवालियर, व्यावर आदि की मिलों की खरीदी रहा करती है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

अकोला—मेसर्स नौरंगराय वंशीधर कई की दलाली और आढ़त का व्यापार T. No 2I होता है।

ष्ट्राकोट-मेसर्स नौरंगराय वंशीधर-रुई की खरीदी का व्यापार होता है।

### मेसर्स पनालाल हीरालाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक बाबू पन्नालालजी खंडेलवाल हैं। श्रापका मूल निवास स्थान नवलगढ़ (शेखावाटी) है। सेठ पन्नालालजी ने करीब ४० साल पहिले सेठ नौरंगरायजी मूँ मनूवाला के भाग में नौरंगराय पन्नालाल नामक दुकान खोली। एक साल पूर्व तक उपरोक्त फर्म सफलता के साथ रूई का व्यापार और दलाली का कार्य करती आती थी। १९८६ में दोनों सज्जनों का हिस्सा श्रलग २ हो गया तब से यह फर्म पन्नालाल हीरालाल के नाम से व्यापार करती है। सेठ पन्नालालजी के पुत्र बाबू हीरालालजी खंडेलवाल शिक्षित सज्जन हैं एवं तत्परता से व्यवसाय संचालित करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

अकोला—मेसर्स पन्नालाल हीरालाल—रूई की दलाली तथा आढ़त का काम होता है, आपकी आढ़त में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर आदि

स्थानों की खरीदी रहा करती है।

श्राकोट— ,, ,, — आढ़त तथा रूई की खरीदी होती है। वाशिम— ,, ,, ,, ,, ऊन ( यवतमाल ) ,, ,, ,, ,,

### मेसर्स बख्शीराम रूड़मल

इस फर्म के मालिक मूल निवासी नवलगढ़ (सीकर) के हैं। आप अप्रवाल वैदय समाज के गोयनका सज्जन हैं। सेठ बख्शीरामजी ने पहिले दहीहर हों दुकान स्थापित की। पश्चात सेठ रूड़मलजी ने ५०-६० साल पहिले अकोले में फर्म खोली। आप साधारण परिस्थित में गहा और कृषि का कारबार करते थे।

सेठ बख्शीरामजी के भाई सेठ गुलाबरामजी एवं सेठ सांवतरामजी थे। इस समय आप तीनों भाइयों की फर्में बख्शीराम रूड्मल, सांवतराम रामप्रसाद एवं गुलाबराम गोविंदराम के नाम से व्यापार करती हैं।

### कर्गाहरू

यह श्रमरावती के पास एक छोटा सा खेड़ा है। मगर यहाँ बड़े बड़े बैंकर्स की पाँच सात हुकानें होते से गुलचमन मालूम होता है। यहाँ के व्यापारी कृषि तथा महाजनी लेन-देन का काम करते हैं। यहाँ की खास पैदावार कपास है जो अमरावती के बाजार में विकता है। अमरावती तथा यहाँ के बीच में हमेशा मोटरें जाया करती हैं। यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है।

### मेसर्स चतुर्श्वज शिवनारायण

इस फर्म के सालिकों का मूल निवासस्थान मेड़ता ( मारवाड़ ) में है । आपके परिवार को सी० पी० में आये हुए करीव १३० वर्ष हुए । पहले पहल आपकी फर्में सिवण गाँव और वलगांव में स्थापित हुई । सब से पहले सेठ चतुर्भुजजी लड़ा यहाँ पर आये और आपने मेसर्स चतुर्भुज शिवनारायण के नाम से अपना फर्म स्थापित किया । सेठ चतुर्भुजजी का स्वर्गवास हुए फरीब ७० वर्ष हुए । आपके पश्चात् आपके दत्तक पुत्र सेठ शिवनारायणजी ने इस फर्म के काम को सम्हाला । आपका स्वर्गवास संवत् १९५० में हुआ । शिवनारायणजी के पुत्र श्रीयुत गोपीनाथजी थे आपके बहुत शान्त और सरल होने की वजह से सेठ शिवनारायणजी के पश्चात् फर्म का काम आपके पौत्र श्रीयुत बद्रीनाथजी ने सम्हाला । आपने इस फर्म की बहुत उन्नति की । श्रीयुत बद्रीनाथजी का स्वर्गवास संवत् १९७५ के आहिवन में हो गया । इस समय इस फर्म का काम आपके दत्तक पुत्र सेठ श्रीवल्लभजी करते हैं ।

इस फर्म का दान-धर्म और सार्वजनिक काय्यों की ओर भी अच्छा लक्ष्य है। वलगाँव में आपकी ओर से एक धर्मशाला और एक चतुर्भुजनाथ का मन्दिर वना हुआ है। इनमें करीव लाख सवा लाख की लागत लगी है। इसके सिवा काशी में आपकी ओर से एक अन्नक्षेत्र भी चल रहा है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— वलगाँव-मेसर्स-चतुर्भुज शिवनारायण—यहाँ पर मुख्यतया वैंकिंग श्रीर खेती का काम होता है। साहव ने मिल की दिन प्रति दिन उन्नति कर दिखाई। आपने १७ वर्ष तक मिल का कार्य संचालन कर इसकी साम्पत्तिक स्थिति को अच्छा दृढ़ वनाया। सन् १९८३ में आपने अपने स्थान पर रा० व० रामचन्द्र विष्णु उर्फ दादा साहव महाजनि की नियुक्ति कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया

श्रॉइल मिल की उन्नित कर रा० व० भागवत साहब ने अपने नाती को रसायन-शास्त्र की शिक्षा देने एवं चरबी रहित साबुन तयार करने के लिये वंगलोर गह्वनमेंट सोप फेक्टरी में दाखिल कराया और स्वयं ७० वर्ष की अवस्था में श्रापने भी उपरोक्त फेक्ट्री के उम्मीदवारों में अपना नाम लिखाया। वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके जर्मनी मशीनों के लिये आर्डर दिया। और श्रपनी मिल में सावन बनाने का विभाग खोला। गत वर्ष आपके यहाँ के बने सावन की ४० हजार की विक्री हुई।

यह मिल १ लाख ५ हजार की पँजी से प्राइवेट लिमिटेड की गई है। ३। लाख इसका रिजर्व फंड है। गत वर्ष इस मिल ने २७७७ टन शीड्स का तेल निकाला। सन् २८।२९ में ११४२ टन तेल और १६८० टन खली आपने वाहर भेजी। रा० व० भागवत साहब के पुत्र सेठ माधव दत्तात्रय भागवत ने नियमपूर्वक इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त की है। आप की एक सेलिंग ब्रांच ताजनापेठ अकोला में है।

### मेसर्स विद्यनदयाल सीताराम

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ सीतारामजी के पुत्र बावू जगन्नाथजी छावछरिया हैं। छाप छावसरी (शेखावाटी) के निवासी अथवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन ६० साल पूर्व सेठ विद्युनद्यालजी ने किया। आप १९६२ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सीतारामजी भी संवत् १९६३ में स्वर्गवासी हुए। यह फर्म आरंभ से ही गहा और आदृत का कारवार करती है। सेठ सीतारामजी के पश्चात् श्रीहनुमतरामजी छावछरिया फर्म का च्यापार संचालित करते हैं। आपका च्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

श्रकोला—मेसर्स विद्युनद्याल सीताराम—

T. A Chawcharia

े यहाँ आढ़त, गल्ला तथा तेल का व्यापार होता है।

इस नाम से आपका ऑइल मिल है। इस फर्म पर मेसर्स सनेहीराम जुहारमल के सामे में कॉटन का व्यापार होता है, इनके यहाँ "टोयो मेनका केशा" की एनंसी है। इस फर्म की कॉटन सीजन में अकोला डिस्ट्रिक्ट में कई पर्नेज एजंसियाँ खुल जाती हैं। मालिक श्रीयुत हरिरामजी के लघु भ्राता श्रीयुत राधाकृष्णजी सारडा हैं। आप वड़े कुशल युवक हैं। श्रापका जन्म संवत् १९६५ का है।

आपकी ओर से बलगाँव में अन्न हेन जिसमें हमेशा सदावत बँटता है। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

१-वलगाँव-मेसर्स रघुनाथदास चतुर्भुज-यहाँ पर वैंकिंग, लेनदेन और खेती का काम होता है।

### मेसर्स रामसुख पूरनमल

इस फर्म के मिलकों का मूल निवासस्थान संखवाय (जोधपुर) में है। श्राप माहेश्वरी जाति के हेड़ा सज्जन हैं। इस खानदान को बलगाँव में श्राये करीब ७० वर्ष हुए। सब से पहले सेठ रामसुखजी देश से बलगाँव में श्राये और आपने फर्म स्थापित किया। रामसुखजी के पश्चात् उनके पुत्र सेठ पूरनमलजी हुए। श्रापके हाथों से इस फर्म की बहुत उन्नति हुई। पूरन-मलजी का स्वर्गवास हुए करीब २० वर्ष हुए। आपके कोई पुत्र न होने से श्रापने सेठ राधा-वहभजी को दत्तक लिया। अभी आप नाबालिग हैं। इस लिए फर्म का संचालन मुनीम करते हैं। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

वलगाँव-मेसर्स रामसुख पूरनमल-इस फर्म में बैंकिंग, लेन-देन और कृषि का काम होता है।

|   |  | . • |  |
|---|--|-----|--|
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
| - |  |     |  |
|   |  |     |  |

# फेक्टरीन और इण्डस्ट्रीन

### दि अकोला कॉटन मिल्स लिमिटेड

इस मिल की स्थापना सन् १९०६ में ७ लाख की पूँजी से दि अकोला मिड इंडिया स्पीनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड के नाम से हुआ था। बाद में इसकी पूँजी ३५ लाख तक हो गई थी। सन् १९१५ तक यह मिल त्रीकमदास जीवनदास एण्ड कम्पनी की मेनेजिंगशिप में काम करती रही। इसके बाद १९१९ तक त्रीकमजी वाड़िया इसके एजंट रहे। पश्चात् मेसर्स हुकुमचंद रामभगत वम्बईवालों ने २८ लाख में इसे खरीदा और सन् १९२२ तक यह मिल हुकुमचंद डालिमयाँ मिल के नामसे काम करती रही। इन तीन सालों की अविध में इस मिलने १२ और ए परसेंट मुनाफा भी वाँटा था। बाद में यह मिल वंद पड़ी रही और अंतमें १९२६ की १९ अगस्त को इसे लिकिडेशन में जाना पड़ा। इस प्रकार अपने जीवन में कई उथल-पथल एवं नामों के हेरफेर के वाद वर्तमान में यह मिल "दि अकोला कॉटन मिल्स लिमिटेड" के नाम से काम कर रही है। इसे कुछ समय पूर्व वम्बई के मेसर्स मामराज रामभगत एवं शिवनारायण सूरजमल नेमानी ने खरीदा है।

इस समय इस मिल की एजंट मेसर्स वालकृष्णदास सूरजमल एण्ड कम्पनी है। इसके आफिस का पता १२।१४ शेख मेमन स्ट्रीट, वम्बई है और तार का पता Akola Mill है इस समय मिल में २२४७६ स्पेंडिल्स च्यौर ४५८ छूम काम करते हैं। रोजाना काम करनेवाले मजदूरों की संख्या १४०० है। यह मिल ५५० गाँठ कपड़ा तथा २५० गाँठ सूत प्रति मास तयार करता है। मिल की ओर से कपड़ा और सूत बेंचने के लिये अकोला और गोंदिया में दुकानें तथा दिल्ली, भागलपुर, कलकत्ता एवं विलासपुर में एजेंसियाँ है।

### दी सावंतराम रामप्रसाद काँटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड

इस मिल का स्थापन १९१२ में १५१० शेअरों में ७ लाख ५५ हजार की पूँजी से हुआ। आरंभ में इसमें १५० छम और ७ हजार स्पेंडिल्स काम करते थे। तथा वर्तमान में २५० छम्स और ११ हजार स्पेंडिल्स हैं। इसकी मैनेजिंग एजंट मेसर्स सावंतराम रामप्रसाद नामक फर्म है। इस मिल में करीव चोदह आनी शेंअर्स उपरोक्त फर्म के हैं। यह मिल प्रतिवर्ष १५ लाख का कपड़ा और ३ लाख का सूत वाहर भेजती है। मिल में प्रतिदिन १० गाँठ कपड़ा और ६ गाँठ सूत तयार होता है। प्रतिदिन काम करने वाले मनुष्यों की संख्या ८०० है। इसका माल कलकत्ता, रायपुर, विलासपुर, पंजाब, यू० पी०, वरार आदि प्रान्तों में जाता है।

# क्रेन एण्ड किराना मचेंट्स

### मेसर्स केशवलाल लालचन्द

इस फर्म का स्थापन बोदवड़ में करीब ७५ वर्ष पूर्व सेठ रघुनाथदासजी के हाथों से हुआ। आप ख्रोसवाल जैन समाज के जोधपुर (पीपलाद) निवासी सज्जन हैं। सेठ रघुनाथदासजी के पुत्र लालचन्दजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार की विशेष वृद्धि हुई। ख्रापने ही स्थान २ पर फर्म की ब्रांचेज स्थापित कीं। आप संवत् १९७६ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ लालचन्दजी के पुत्र मूलचन्दजी, मोतीलालजी, माणि-कचन्दजी, हीरालालजी एवं सोभागचन्दजी हैं। आप सब एक एक फर्म का संचालन करते हैं। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

अकोला—मेसर्स केशवलाल लालचंद काँटन, सरकी, गल्ला एवं चाँदी सोने का व्यापार T. A. Jain होता है।

## मेसर्स शिवलाल भूरामल

इस फर्म का स्थापन १९२७ में शिवंप्रसाद्जी, भानीरामजी और शिवलालजी तीनों के हाथों से हुआ। आरम्भ से ही यह फर्म आढ़त और गल्ले का कारबार करती है। संवत् १९६७ में तीनों भाइयों का कारबार अलग २ हो गया। तब से शिवलालजी के पुत्र भूरामलजी अलग कारवार करते हैं। सेठ भूरामलजी के पुत्र महावीरजी भी व्यापार संचालन में भाग लेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

श्रकोला—मेसर्स शिवलाल भूरामल T. A. Bhuramal यहाँ गरला और आढ़त का व्यापार होता है। अकोला—भूरामल महाबीर—आढ़त का काम होता है।



सेट कृष्णलालजी गोयनका, अकोला ( सां॰ रा॰ )



दी सावतराम रामप्रसाद मिल्स लिमिटेड, अकोला



सैठ रामगोपालजी कोठारी ( रामचंद्र रामगोपाल ) अकोला



सेठ सांवतरामजी पुरोहित ( बींजराज मुरलीधर ) मलकापुर ( पृष्ट ७९ )



सेट सुकदेवजी कोटारी (रामचंद्र रामगोपाल) अकोला (पृष्ट २९)



सेठ टाकुरदास जी M. L. C. ( नाना भाई गोविन्दजी ) बुढ़ानपुर ( पृष्ट १२२ )

# THE C

# मेसर्स वद्रीदास रामराय सरावगी

इस फर्म के मालिक नवलगढ़ ( जयपुर स्टेट ) निवासी अयवाल वैश्य समाज के सरावगी सज्जन हैं। संवत् १९२८ के करीव सेठ वद्रीदासजी देश से अकोला आये, यहां आप मामूली काम काज करते रहे। सेठ वद्रीदासजी के पिता पन्नालालजी एवं पितामह सेठ बज्जूरामजी थे, सेठ वज्जूरामजी वहुत सम्पत्तिशाली एवं प्रतिष्ठित सज्जन थे।

सेठ वद्रीदासजी के पुत्र वावू रामरायजी, लक्ष्मीनारायणजी एवं पुंगीलालजी के हाथों से फर्म के व्यापार की विशेष वृद्धि हुई। वद्रीदासजी १९४७ में और रामरायजी १९६१ में स्वर्गवासी हुए। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। अकोला-मेसर्स वद्रीदास रामराय-सराफी लेनदेन का काम होता है।

श्वकोला—सरावगी जीन प्रेस फेक्टरी—इस नाम से आपकी कॉटन जीनिंग और प्रेसिंग है।

### मेसर्स मानमल आईदान

इस फर्म के मालिक जेसलमेर निवासी माहेश्वरी वैश्य समाज के टावरी ( मोहता ) सज्जन हैं। करीव १०० वर्षों से खामगाँव में इस फर्म का जयसिंहदास हंसराज के नाम से कारबार होता था । संवत् १९५३ में जसराज श्रीराम, नैनसुखदास गोकुलदास, मानमल आईदान एवं विसनसिंह हरीसिंह के नाम से इस फर्म की ४ शाखाएँ हो गई। तब से उपरोक्त फर्म अपना स्वतंत्र व्यापार कर रही है। सेठ सांगीदासजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार की विशेष वृद्धि हुई। छाप वड़े दृढ़प्रतिज्ञ एवं चरित्रवान् सज्जन थे। आप ही के समय में अकोला, हिंगोली ष्ट्रादि स्थानों में जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ खोली गई। संवत् १९७६ में छाप स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ सांगीदासजी के पुत्र सेठ श्राईदानजी एवं सेठ तोला-रामजी हैं। आपका कुदुम्व माहेश्वरी समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है, सेठ ऋाईदानजी ने अकोला एवं धामनगाँव में होनेवाले माहेश्वरी महासभा श्रिधवेशन के स्वागताध्यक्ष का पद सुशोभित किया था। आपके पुत्र श्रीयुत खुशालसिंहजी कारबार में भाग लेते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

थ्यकोला—मेसर्स मानमल श्राईदान व व्यापार होता है।

नीमगाँव ( नांदूरा ) मुक्तारसिंह सांगीदास—कृषि का कारबार होता है।

## बिहिंग मेस

### दि राजस्थान प्रिटिंग एण्ड लिथो वक्स लिमिटेड

इस कम्पनी का स्थापन लिमिटेड रूप में करीब दो साल पूर्व हुआ। इसके पूर्व राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस के नाम से यह प्रेस श्रीमान् वृजलालजी वियाणी का निज का था। इसे आपने सन् १९२२ में स्थापित किया था।

वर्तमान में यह प्रेस इसके सुयोग्य संचालक एवं मेनेजिंग डायरेक्टर वावू वृजलालजी वियाणी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। बड़ी पूंजी से संगठित रूप में काम करने वाला यह यहाँ पर पहिला ही प्रेस है ! प्रेस में प्रति दिन काम करने वाले मनुष्यों की संख्या करीब ७५ है। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के अलावा स्टेशनरी, बही-खाता एवं एक्सर साइज म्येनु-फेक्चरिंग डिपार्टमेंट भी इस प्रेस में है।

श्रीयुत वृजलाल वियाणी राजनैतिक, सार्वजनिक कार्यों में एवं माहेश्वरी समाज के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहते हैं। आप यहाँ की जनता में अच्छे प्रतिष्ठित एवं उच विचारों वाले सज्जन सममे जाते हैं।

# जनरल मरचें ट्स

### मेसर्स जीवाजी इसमाइल

इस फर्म के मालिक गोंडल (काठियावाड़) निवासी बोहरा जमात के सज्जन हैं। जीवाजी सेठ ने करीब २५।३० साल पहिले इस दुकान को खोला था। जीवाजी सेठ अभी वर्तमान हैं। शुरू से ही आपके यहाँ लोहे का कारबार होता है तथा इस लाइन में आपकी दुकान अकोले में बहुत बड़ा स्टाक रखती है। आपके ७ पुत्र हैं जिनमें बड़े चार सेठ तय्यवअली, अलीभाई, हसनअली एवं नजरअली कारबार में भाग लेते हैं। आपका ज्यापारिक परिचय यह है—

श्रकोला—मेसर्स जीवाजी इसमाइल—यहाँ सब प्रकार का बिल्डिंग सम्बन्धी लौहे का सामान मशीनरी एवं हार्ड वेअर का स्टाक रहता है एवं

बिकता है।

षम्बई—जीवाजी इसमाइल भाजीपाला लेन T No 25428

आढ़त का काम काज होता है।



सेट रघुनाथदासजी तोपनीवाल ( रघुनाथदास रामप्रताप ) अकोला



सेठ राधाकृष्णजी तोपनीवाल (रघुनाथदास रामप्रताप) अकोला



सेठ रामप्रतापजी तोपनीवाल ( रघुनाथदास रामप्रताप ) अकोला



सेठ कन्हेयालालजी तोपनीवाल (राघाकृष्ण एण्ड कम्पनी) अकोला

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

मेसर्स वरूशीराम रूड्मल (सरकी के व्यापारी)

- " सावंतराम रामप्रसाद कॉटन मिल्स लि०
- " साधराम तोलाराम
- " सुखदेव सीताराम
- " शिवलाल कुंजलाल
- " एच खजी आई कम्पनी (सरकी के व्यापारी)

### विदेशी कम्पनियों की एजंसियाँ

मेसर्स घोषो काबूसी केशा लिमिटेड

- " जापान ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड
- " टोयो मेनका केशा लिमिटेड
- " बालकट त्रदर्भ लिमिटेड
- " राली ब्रदर्स लिमिटेड

## ग्रेन मर्चेंट एण्ड कमीशन एजंट्स

मेसर्प केशवलाल लालचंद

- " बिलांसराय रामजीदास
  - " लच्छीराम प्रभुद्याल
  - " शिवलाल भूरामल
  - ,, शिवचंदराय कुंजीलाल
  - " शिवप्रसाद जुहारमल
  - " हाजीदाउद उसमान

### किराने के व्यापारी

मेसर्स उमर हाजी करीम

- » उमरहाजी शरीफ
- " जुम्माहाजी करीम
- " दागोद्र लक्ष्मीदास
- » ताराचंद कालीदास

मेसर्स धारसी गीगाभाई

- ,, नथमल शंकरलाल
- " शामलाल कन्हैयालाल
- ,, हाजीदाउद उसमान
- ,, हाजीमहम्मद अयूव

### कपड़े के व्यापारी

दि अकोला मिल क्वाथ शाप मेसर्स अर्जुनसा आनंदसा

- " अमृतलाल साखरचंद
- " कृष्णदास चापसी
- " कान्तिलाल छोटालाल
- " कान्तिलाल पोपटलाल
- " कनकसेन हरीदास
- " जसकरण्लाल गनपतलाल
- " जमनाधर पोद्दार
- " रामिकशन हरीकिशन दि सावंतराम रामप्रसाद मिल क्वाथ शाप मेसर्स शिवजी जीवनदास
  - " हाजी शक्रूरगनी शाहमोहम्मद
  - " हिस्मतुलाल शाकलचंद

पातल साड़ी के व्यापारी पुरुषोत्तम रामचन्द्र श्रोक बरार ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड

जनरल मरचेंट्स

मेसर्स ऋहमदअली हैदरभाई

- " श्रब्दुलहुसेन मुनब्बरअली
- " अकबरअली मुल्लां ऋब्दुलहुसैन

श्रकोला-मेसर्स राधाकृष्ण कम्पनी-फोर्ड मोटर की एजंसी है। यहाँ मोटर नगदी से व किश्त से वेंची जाती है। इसके अलावा मोटर एसेस-रीज, वाड़ी विल्डर्स, इंजिनियर्स एवं पेट्रोल का न्यापार होता है।

नांदूरा—राधाकृष्ण कम्पनी—यहाँ भी उपरोक्त व्यापार होता है। यवतमाल- "

इस फर्म के मोटर व्यवसाय में सेठ राधाकृष्णजी के बड़े भ्राता बाबू कन्हैयालालजी तोष-नीवाल का भाग है।

# मेसर्स मोतीलाल वंशीलाल

इस फर्म के मालिक रामपुर (सारंगपुर यू० पी०) के निवासी अप्रवाल वैश्य समाज के जिंदल गौत्रीय सजन हैं। इस फर्म का स्थापन करीव १०० साल पूर्व सेठ बंशीलालजी के द्वारा हुआ। स्त्रापने इस फर्म में वैंकिंग व्यापार, लेन-देन एवं खेती में बहुत सम्पत्ति एकत्रित की । अकोले में आपकी वहुत वड़ी प्रतिष्ठा थी । आपने ७० वर्ष पूर्व श्रीलक्ष्मीनारायण्जी का मंदिर वनवाया एवं इस मंदिर के स्थाई प्रवंध के लिये ५1६ लाख की सम्पत्ति एक दूस्ट के जिम्मे की । करीव ५० वर्ष पूर्व आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ वंशीलालजी के २ पुत्र हुए, सेठ मोतीलालजी एवं सेठ वालचंदजी। इन दोनों भाइयों का कारवार करीव ३५ साल पहिले अलग २ हो गया। सेठ मोतीलालजी भी बड़े धर्मात्मा सज्जन थे । त्र्यापने वद्गीनारायण, देवप्रयाग, इलाहाबाद तथा नाशिक में धर्मशालाएँ बनवाई । इसी प्रकार कई धार्मिक कामों में आपने आजीवन योग दिया। आप ६-१०-२५ को स्वर्गवासी हुए हैं। ६ साल पूर्व आपने श्रकोले में लोकमान्य थियेटर बनाया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ मोतीलालजी के पुत्र श्रीयुत् उत्तमचंद्जी हैं इस समय श्चापकी वय १० वर्ष की है। श्चाप श्रपने पिताजी के स्मरणार्थ एक सुन्दर संगमरमर की छतरी घनवाने की योजना कर रहे हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

स्त्रकोला—मेसर्स मोतीलाल वंशीलाल की आढ़त का न्यापार होता है।

खामगाँव—मेसर्स मोतीलाल वंशीलाल—लेनदेन का काम होता है।

# सामगाँव

बरार प्रांत के बुलठाणे जिले का यह प्रधान स्थान है। जी. आई. पी. रेलवे की भुसावल नागपुर लाइन के जलम्ब नामक स्टेशन से एक लाइन खामगाँव को जाती है। खानदेश श्रीर बरार प्रांत में कपास के ज्यापार में इस शहर का बहुत ऊँचा स्थान है। यहाँ करीब ४० कॉटन, जीनिंग-प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। संवत् १९४५ से इस प्रांत में कपास की उपज अधिक होने लगी श्रोर उसके स्थान पर गल्ले की पैदावार कम होने लगी। तब से इन शहरों का रोजगार चमका। लाख सवा लाख गाँठ प्रति वर्ष इस मंडी की जीनिंग-प्रेसिंग फेक्टरियाँ बाँधती हैं। इस शहर में करीब १६०० चरखे कई निकालने का काम करते हैं।

उपज—यहाँ की खास पैदावार कपास, सींगदाणा ( मुंगफली ) क्वार श्रौर श्ररहर है। वैसे कमोवेश सभी प्रकार का अनाज पैदा होता है।

तौल—सरकी (बिनोला) खंडी पर भाव होता है। २८ रतल का १ मन और २० मन की खंडी मानी जाती है।

कपास--२८ रतल के मन की २८ मन की खंडी पर भाव होता है।
गहा--गहे का तौल मन और पायली पर होता है। (बंगाली १०० सेर की भरती
= २२॥ पायली) १२ पायली का मन और २० मन की खंडी। जवारी
बाजरी का भाव खंडी पर और गेहूँ, चना तथा अरहर की दाल मन के भाव
से बिकती है।

गुड़—गुड़ का तौल ७८ तोले का सेर व १२ सेर का मन माना जाता है।
राक्षर—शक्कर का तौल ७८ तोले का सेर व १० ई सेर का मन माना जाता है।
घी—इसका तौल ७८ तोले का सेर व १० ई सेर का मन माना जाता है।
रूई—रूई का १४ सेर का मन और १४ मन की रूई का बोमा पर होता है।
यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है—

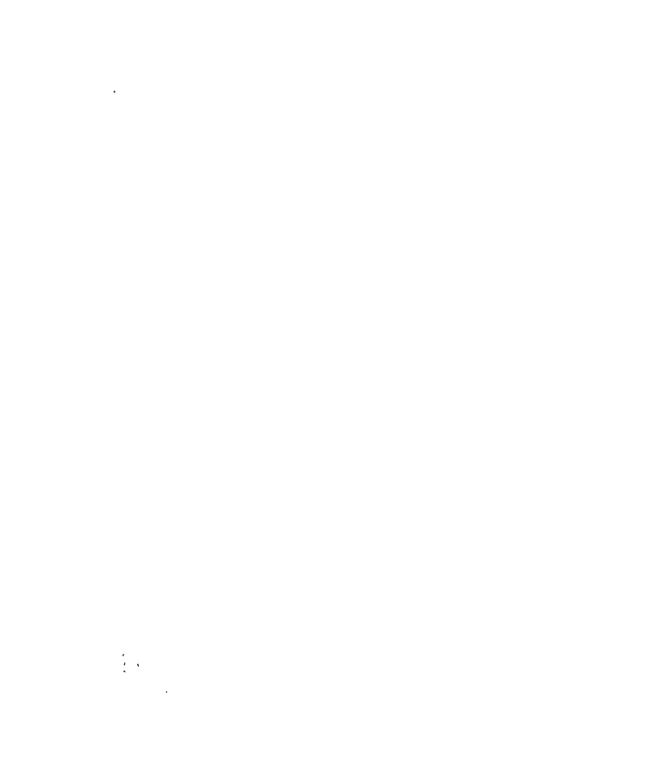

## मेसर्स जसराज श्रीराम

इस फर्म के मालिक जेसलमेर (राजपूताना) के निकासी माहेश्वरी वैश्य समाज के टावरी मोहता सज्जन हैं। करीब १०० वर्षों से यह फर्म मेसर्स जयसिंह दास हंसराज के नाम से व्यवस्थाय कर रही थी। इधर संवत् १९५३ से इस फर्म की ४ छालग छालग शाखाएँ हो गईं। तब से उपरोक्त फर्म जसराज श्रीराम के नाम से छपना स्वतंत्र व्यापार कर रही है। इसके व्यापार को सेठ श्रीरामजी एवं सेठ इन्द्रसिंहजी के हाथों से विशेष तरक्की प्राप्त हुई। सेठ श्रीरामजी संवत् १९५७ एवं सेठ इन्द्रसिंहजी संवत् १९८४ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ श्रीरामजी के पुत्र सेठ हरीदासजी एवं सेठ इन्द्रसिंह जी के पुत्र श्रोंकारदासजी एवं नवलिकशोरजी हैं। सेठ इन्द्रसिंह जी के बड़े पुत्र सेठ शंकरलाल जी छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गये थे श्रतः इनके यहाँ औंकारदासजी दत्तक गये हैं। यह फर्म खामगाँव के व्यापारिक समाज में श्रच्छी प्रतिष्ठित एवं मातवर समभी जाती है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

खामगाँव—मेससे ,जसराज श्रीराम

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है तथा वैङ्किंग एवं काटन का व्यापार होता है।

बम्बई—सेठ श्रीराम मोहता गोपाल भवन-भुलेश्वर T. A. Well.

कॉटन का न्यापार वैङ्किंग और आहत का काम होता है।

इसके अलावा भुसावल में आप की एक आइल मिल चलती है। तथा फैजपुर, बरनगाँव, सावदा की जीनिंग प्रेसिंग फैक्टरियों में आपका सामा है।

# मेसर्स टीकमदास मदनलाल

इस फर्म का पूर्व कौटुम्बिक परिचय मेसर्स बिहारीलाल रामगोपाल फर्म के परिचय में दिया गया है। सेठ गनेशदासजी के पुत्र सेठ सदारामजी एवं सीतारामजी का कुटुम्ब इस फर्म का मालिक है। सेठ सदारामजी के मोतीलालजी (सेठ सीतारामजी के दत्तक) एवं टीकम-दासजी दो पुत्र हुये। सेठ टीकमदासजी के हाथों से फर्म के व्यवसाय की वृद्धि हुई है। वर्तमान में दोनों भाइयों के मालिक टीकमदासजी के पुत्र श्रीमदनलालजी हैं। आपका व्यापा रिक परिचय इस प्रकार है।

खामगाँव—सेसर्स टीकमदास मदनलाल—जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है, तथा कॉटन का व्यापार श्रीर बैङ्किंग कान होता है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ सूर्जमलजी एवं सेठ सीतारामजी के पुत्र श्रीरामजी है। सेठ सूरजमलजी के पुत्र लक्ष्मीचंद्जी तथा राधािकशनजी एवं श्रीरामजी के पुत्र वृज-मोहनजी भी व्यापार संचालन में भाग लेते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— श्रकोला—मेसर्स गुलावराय गोविंदराम—जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है तथा वैङ्किंग श्रौर कॉटन का व्यापार होता है।

ष्ट्याकोट-मेसर्स सूरजमल श्रीराम-यहाँ कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है। वाशीम—मेसर्स गुलाबराय गोविन्दराम— मालेगाँव — मेसर्स लक्ष्मीचंद वृजमोहन — " पूसद-मेसर्स राधाकिशन वृजमोहन-"

# मेसर्स गुलावराय हरदयाल

इस फर्म का स्थापन करीव १०० साल पहिले सेठ गुलाबरायजी ने किया। आपके पुत्र सेठ हरद्यालजी, गोविंदरामजी और वालाप्रसादजी गुलावराय गोविंदराम के नाम से कारवार करते थे। संवत् १९५५ में गुलावराय गोविंद्राम और गुलावराय हरदयाल के नाम से इनकी दो

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ हरदयालजी के पुत्र गुरुप्रतापजी हैं। आपके पुत्र फर्में हो गई। गणपतरायजी व्यापार संचालन करते हैं। सेठ गुरुप्रतापजी सनातन धर्मसभा अकोला के सभापित हैं। आपकी ओर से यहाँ एक धर्मशाला बनी है। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। अकोला—मेसर्स गुलावराय हरदयाल—जीतिंग प्रेसिंग फेक्टरी है, तथा सराफी और रूई का

वाशीम—मेसर्स गुलावराय हरदृयाल—जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी और रूई का व्यापार होता है।

# मेसर्स नौरंगराय वंशीधर

इस फर्म के मालिक चिड़ावा (सीकर) निवासी अप्रवाल वैश्य समाज के मूँ मनूवाला सजन हैं। सेठ नौरंगरायजी ५० साल पूर्व अकोला आये। एवं ४० साल पूर्व आपने बाबू पन्नालाल-जी खंडेलवाल के भाग में नौरंगराय पन्नालाल नामक फर्म स्थापित की। त्रभी २ संवत् १९८६ में आप दोनों सज्जनों की फर्में अलग २ हो गईं।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ नौरंगरायजी है। श्रापके पुत्र वंशीधरजी तथा नथमल जी फ़र्म का कार्य्य-संचालन करते हैं। २३

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ रूड़मलजी के पुत्र सेठ केंदारमलजी, गजाधरजी, रामजीवनजी, किशनलालजी एवं नारायणदासजी हैं। आप लोगों ने फर्म के व्यापार को अच्छी तरको दी है। सेठ रूड़मलजी २८ साल पहिले स्वर्गवासी हो गये हैं, सेठ गजाधरजी शिक्षित सज्जन हैं व्यापार में आपकी अच्छी निगाह है। त्र्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— श्रकोला-मेसर्स वर्खशीराम रूड्मल-यहाँ कमीशन, काँटन, कपासिया, गल्ला, कंट्राक्ट आदि

का च्यापार होता है, विशेष कर आपका विनोले का व्यापार प्रधान है। आप विनोले का एक्सपोर्ट भी करते हैं। पंजाब सी० पी० बम्बई, कलकत्ता आदि भारत के प्रधान व्यापारिक स्थानों से ऋापका व्यापारिक सम्बन्ध है।

मेसर्स साधूराम तोलाराम

इस फर्म का हेडआकिस कलकत्ता है। कलकत्ते की राधाकृष्ण मिल नं० १ और २ की यह फर्म मालिक है। कलकत्ता, बम्बई, बरार तथा सी० पी० के व्यापारिक समाज में यह फर्म वहुत वड़ा व्यापार करती है। अकोला, अमरावती, वर्द्धा, हिंगनघाट, नागपुर आदि स्थानों पर इस फर्म की जीनिंग फेक्टरियाँ हैं, श्रीर कपास का व्यापार होता है। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ तोलारामजी गोयनका, वायू गौरीशंकरजी गोयनका एवं वायू कन्हैयालालजी गोयनका हैं। आपका विस्तृत परिचय कई चित्रों सिहत हमारे प्रनथ के द्वितीय भाग में दिया जा चुका है।

अकोले में इस फर्म का स्थापन ४० साल पहिले हुआ । यहाँ एक जीनिंग फेक्टरी है तथा

कॉटन का व्यापार होता है।

# आँइस मिल्स

दि लक्ष्मी ऑइल मिल्स कम्पनी लिमिटेड

यह मिल १ मार्च १९०५ को स्थापित हुई। एवं १९०६ में इसकी मशीनरी चाछ हुई। इसके स्थापनकर्ती राय बहादुर दत्तात्रय विष्णु भागवत सन् १९०० के करीव हाई कोर्ट की वकीली करते थे। उस समय चेम्बर में बैठे २ आप रसायनशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकें पढ़ा करते थे। आपके इस अध्ययन-कार्य्य की आपके साथी लोग हँसी किया करते थे। सन् १९०५ में आपने वकीली छोड़कर आइल मिल खोलना निश्चय किया। इस कार्य में आपके गुरु विष्णु मोरेश्वर उर्फ अन्नासाहब ने आपको समय २ पर पूँजी और विश्वास दिलाया । मि० भागवत रामगोपाल के नाम से इस फर्म की दो शाखाएँ हो गई। इन फर्मी का संचालन सेठ टीकंम-दासजी, सेठ फोजराजजी एवं सेठ रामगोपालजी करते थे। आप तीनों क्रमशः सेठ गनेशदासजी के पुत्र सदारामजी, गुलाबचंदजी, एवं बिहारीलालजी के पुत्र थे।

करीब १० साल पूर्व इन तीनों भाइयों का कारवार भी छालग २ हो गया, तब से सेठ रामगोपालजी की फर्म उपरोक्त नाम से अपना व्यापार कर रही है। वर्तमान फर्म के मालिक सेठ रामगोपालजी एवं उनके पुत्र दाउलालजी छौर नंदलालजी हैं। छापके कुटुम्ब की छोर से मथुरा में एक कुंज तथा पोकरन में शिववाग नामक एक देवल और वगीचा बना है। छापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

खामगांव—मेसर्स विहारीलाल रामगोपाल—जीन फेक्टरी और कॉटन का व्यापार होता है। मलकापुर—मेसर्स नंदलाल श्रचलदास—बैङ्किग, जीनिंग प्रेसिंग और कॉटन का व्यापार होता है। जामोद—विहारीलाल रामगोपाल—श्रासामी लेन-देन का काम होता है। इसके अलावा,

> दिनोड़ा हरसोड़ा, श्रंतरगांव, भोटा, तेलारा स्थानों में लेन-देन का काम होता है। अकोला तथा उमर खेड़ के जीन प्रेसों में आपके भाग हैं।

# मेसर्स मंसुखदास चुनीलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ रामलालजी के पुत्र जेठमलजी द्म्माणी हैं। इस फर्म का स्थापन करीव १२५ वर्ष पूर्व सेठ सुखलालजी के हाथों से हुआ था। आपके वाद क्रमशः सेठ मंसुखदासजी, चुन्नीलालजी एवं रामलालजी ने फर्म का व्यवसाय संचालन किया। सेठ मंसुखदासजी ने इसके कारवार की वृद्धि की थी आपके हाथों से एक श्री नरसिंहजी का मंदिर भी बनवाया गया था।

इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। खामगाँव—मंसुखदास चुन्नीलाल—सराफी लेन देन होता है। खामगाँव—जे० आर० दम्माणी—खेती का काम होता है, श्राप श्रभी श्रपनी खेती की विक्री लाटरी द्वारा कर रहे हैं।

# मेसर्स श्रीराम शालिगराम

यह फर्म सेठ खुशालचंद्रजी के छोटे आता मूलचंद्रजी की है। इसका पूर्व स्थापन नीमोन (नाशिक) में हुआ था। सेठ शिवलालजी (मूलचंद्रजी के पुत्र) के २ पुत्र हुए, शालिग रामजी और बालकृष्ण लाल जी। इन दोनों भाइयों का कारबार १० साल पहिले अलग २

# भारतीय ज्यापारियों का परिचय 💝 💸



सेंठ गजाधरजी गोएनका ( वस्शीराम रूढ़मळ ) अकोला



श्री रायबहादुर आर॰ व्ही॰ महाजनि अकोला



सेंठ जगन्नाथजी छावछरिया (विद्युनद्याल सीताराम) अकोला



स्व॰ सेट कुंजीलालजी (शिवलाल कुंजीलाल) अकोला

आपने उसंमें एक मुश्त ८ हजार रूपया दिया, एवं आरंभ से अभी तक १०१ प्रतिमास देते हैं। करीब २५ हजार की सहायता आप अब तक उक्त संस्था को पहुँचा चुके हैं। इसी प्रकार खामगाँव फीमेल हास्पीटल के उद्घाटन के समय अपनी मातेश्वरी गंगाबाई के नाम से आपने १५ हजार रूपया दिया। खामगाँव न्युनिसिपैलेटी के आप ९ सालों से मेन्बर हैं। खामगाँव के व्यवसायिक समाज में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। खामगांव—मेसर्स भवनूलाल गंगाराम—रूई की लोकल आढ़त का काम होता है। खामगांव—मेसर्स मोहनलाल भवनूलाल—यहाँ बैङ्किग, लैंडलार्ड एवं खेती का काम होता है।

# मेसर्स रामचंद लालचंद

इस फर्म का स्थापन सेठ रामचन्द्रजी कावरा के हाथों से करीब ४५ वर्ष पूर्व हुआ। आपकी फर्म हिंगोली में बहुत समय से व्यापार कर रही है। आरंभ से ही इस फर्म पर लोकल आढ़त का काम होता है तथा वर्तमान में अपनी लाइन के व्यापारियों में यह फर्म अच्छा काम करती है। सेठ रामचन्द्रजी करीब २०।२२ साल पहिले स्वर्गवासी होगये हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

खामगाँव—मेसर्स रामचंद लालचंद—रूई की लोकल आढ़त का काम होता है। हिंगोली—किशनदास सीताराम—जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी तथा खेती का काम।

# 'मेसर्स' हीरालाल दीपचंद

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गोपीलालजी राठी पोकरन के निवासी हैं। इस दुकान का स्थापन करीब ५० साल पहिले सेठ दीपचंदजी के हाथों से हुआ था। आप करीब ५ साल पहिले स्वर्गवासी होगये हैं। आरंभ से ही इस फर्म में आढ़त का काम काज होता है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

खामगाँव—मेसर्स हीरालाल दीपचंद—आढ़त तथा रूई की खरीदी का काम होता है। यहाँ आपकी गोपीलाल ईश्वरदास नामक जीन फेक्टरी है।

इस फर्म के मालिक अप्रवाल समाज के गोयल गौत्रीय सज्जन हैं। आप मोमा-रामगढ़ (सीकर) के निवासी हैं। इस फर्म का स्थापन सेठ शिवलालजी के हाथों से ४० साल पहिले वरार और खानदेश हुआ। सेठ शिवलालजी के ३ पुत्र हुए, सेठ कुश्जीलालजी, सेठ गंगारामजी एवं शिवप्रसादजी। सेठ कुजीलालजी बहुत होनहार सज्जन थे। आपके द्वारा फर्म के न्यापार को अच्छी तरकी मिली थी। आप ४० वर्ष की आयु में चैत्र १९८६ में स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में आपके शेष दोनों भ्राता न्यापार संचालित करते हैं। श्राप का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है— अकोला—शिवलाल कुंजलाल } यहाँ पर कपास और सरकी का न्यापार होता है और अईल मिल है।

अकोला—कुश्जीलाल रामेश्वर—इस नाम से एक जीनिंग फेक्टरी है। नसक्लागंज ( भोपाल ) शिवलाल कुंजलाल—कपास का व्यापार होता है।

# क्रॉफ मरबेंट्स

मेसर्स जमनाधर पोहार इस फर्म का हेडच्यॉ फिस नागपुर है। भारत भर में टाटा की मिलों का कपड़ा वेचने की यह फर्म सोल एजंट है। इसके न्यापार का विस्तृत परिचय हमारे यन्थ के दूसरे भाग में कलर कत्ता विभाग में दिया गया है। अकोले में इस फर्म पर कपड़े के व्यापार के अलावा मोटर श्रीर पेट्रोल का न्यापार भी होता है।

# मेसर्स शिवजी जीवनदास

इस फर्म का स्थापन सेठ शिवजी जीवनदास के हाथों से २१ साल पहिले हुआ। आप मुंदरा-कच्छ के निवासी भाटिया वैष्णव समाज के सज्जन हैं। आपकी फर्म अकोले में कपड़े का बड़ा कारबार करती है। बम्बई, श्रहमदाबाद एवं बरार की मिलों से श्रापका डाय-रेक्ट सम्बन्ध है।

# दि वरार ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड

इस लिमिटेड फर्म का हेडऑ फिस अकोले में है। यह सभी तरह के कपड़े का ज्यापार करती है। इस फर्म की ब्रांचेज उमरावती एवं यवतमाल में है।

कलकत्ता-हाजीदादद उसमान ११ अमरत्तला लेन तार का पता—अम्बरमोगरा इसके अलावा हिन्दुस्तान में कई स्थानों पर इनकी खरीदी की दुकाने हैं।

सुपारी, शकर, बारदान, किराना की खरीदी श्रौर विक्री

# कोरर मृह्म एण्ड पेट्रोस डीस्प

# मेसर्स केला कम्पनी

इस फर्म के मालिक बाबू सीताराम मुलतानचंद केला हैं। त्र्याप पोकरन निवासी माहेश्वरी वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन श्रीयुत सीतारामजी के हाथों से करीव १५ साल पहिले हुआ था। धीरे २ घ्यापकी फर्म ने घ्यच्छी उन्नति की है। सर्व प्रथम घ्याप ने केला ब्रांड लेदर वेलिंटग, छिब्रकेटिंग आइल तथा जिनस्टोर के इम्पोर्ट करने का व्यापार आरंभ किया। करीब ६ साल पहिले डाज और फोर्ड की एजेंसी भी इस फर्म पर ऋाई। तीसरा भाग आपके यहाँ जनरल सामान का है। फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। खामगाँव-मेसर्स केला कम्पनी-फोर्ड मोटर की एजेंसी, पेट्रोल का न्यापार, वेल्टिंग, जिन-स्टोर श्रौर जनरल सामान का बहुत बड़ा स्टाक रहता है और विकता है।

उमरावती—मेसर्स केला कम्पनी—डाज की एजेंसी एवं जनरल व्यापार होता है। श्रकोला-मेसर्स केला कम्पनी-डाज की एजेंसी एवं जनरल व्यापार होता है। बम्बई--मेसर्स केला कम्पनी मेजिस्टिक मेंसन संडहस्ट रोड रि. No 426.

मोटर, एसेसरीज, बेल्टिङ्ग वगैरा का अमेरिका से इम्पोर्ट तथा अपनी ब्रांचेज पर भेजने का काम होता है।

# मेसर्स श्रीनिवासदास बालकृष्णदास

इस फर्म का स्थापन संवत् १९६८ में हुआ। यह मेसर्स ताराचंद घनश्यामदास बम्बई वालों की फर्म है। इस फर्म का परिचय हमारे प्रनथ के प्रथम भाग में बहुत विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। इसका बुलठाएा (बरार) का हेड ऑकिस खामगाँव है तथा बांचेज सेगाँव, मलकापुर, भुसावल तथा बोदवड़ में हैं। इन पर शेवरोलेट मोटर की एजंसी, पेट्रोल, केरोसिन एवं

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### भारतीय ब्यापारियों का परिचय

३—चापसी भारा एण्ड कम्पनी

४-जसराज श्रीराम प्रेसिंग कम्पनी

५-टीकमदास मदनलाल प्रेसिंग फेक्टरी

६--- म्यू मुफस्सिल कस्पनी लिमिटेड

७—न्यू बरार कम्पनी लिमिटेड

८-- न्यू प्रिंस आफ वेल्स कम्पनी लिमिटेड

९-वालिकशन दास भागचंद प्रेस

१०-रायली ब्रदर्स प्रेसिंग फेक्टरी

११—वालकट युनाइटेड प्रेसिंग कम्पनी

१२—हरोई एण्ड सभापति कम्पनी लिमिटेड

१३—हीरालाल दुलीचन्द् प्रेस

#### ऑइल मिल्स

मेसर्स सूरजमल हनुमानदास ऑइल मिल वैंकर्स

दि इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड दि वरार कोआपरेटिव्ह सेंट्रल बैंक लिमिटेड मेसर्स कस्तूरचन्द भीखनचन्द

,, जसराज श्रीराम

" टीकमदास सदनलाल

,, नेतसीदास श्रीराम लढ़ा

" नेनसुखदास गोकुलदास

,, मोहनलाल भवनूलाल

,, श्रीराम शालिगराम

## कॉटन मरचेंट्स

मेसर्स त्रार्जुन खीमजी एण्ड कम्पनी

" खूबचंद रामगोपाल

" जसराज श्रीराम

" चापसी भारा एण्ड कम्पनी

,, टीकमदास मदनलाल

" नेतसीदास श्रीराम

" दुनिया सिंह उमराव सिंह

,, भवनूलाल गंगाराम पुरवार

,, मन्नालाल शिवनारायण

" रामचंद लालचंद

,, हीरालाल दीपचन्द

## कपास, रूई खरीदी के लिये कम्पनियों की एजंसियाँ

मेसर्स रायली त्रदर्स लिमिटेड

,, गोसो काबूशी केशा लिमिटेड

" जापान कॉटन ट्रेनिंग कम्पनी लिमिटेड

,, टोयो मेनका केशा लिमिटेड

,, पी. श्रार. डीसन कम्पनी लिमिटेड

,, पटेल ब्रद्स

,, बालकर ब्रद्स लिमिटेड ग्रेन मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजंट

मेसर्स कल्याणजी कुंवरजी

,, केशवलाल लालचन्द

,, गंगाराम प्रेमसुख

" हाजी दाउद उसमान

,, हाजी श्रली अन्दुरला

क्लाथ मर्चेन्ट्स

मेसर्स अर्जुनदास उकाभाई

" कल्यानजी विसनजी

" कुँवरजी मीनाभाई

,, कल्याणजी हरीराम

,, देवलाल रंगूलाल

,, बॉम्बे इम्पीरियल केप डेपो

" राधाकिशन रंगूलाल (एजंट प्रताप मिल अमलनेर और न्यू प्रताप मिल धूलिया)

" हाजीत्राली अब्दुहा

इस फर्म का हेड आक्रिस वम्बई में है। सी० पी० बरार में इसकी १०।१२ ब्रांचेज हैं जिम पर मत्ते और किराने का बहुत बड़ा न्यापार होता है। इसका विस्तृत परिचय खाम-वरार और खानदेश गाँव में दिया गया है।

# नेक बोक्त

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ रामगोपालजी एवं सुखदेवजी कोठारी हैं। आप माहेश्वरी मेसर्स रामचन्द्र रामगोपाल समाज के वीकानर निवासी तोपनीवाल कोठारी सज्जन हैं। सेठ रामगोपालजी के पितामह सेंड धनसुखदासजी करीव ५०-६० साल पहिले अकोला आये थे। श्रापके पुत्र सेंड रामचन्द्रजी ने वैद्धों की दलाली का व्यापार आरम्भ किया। श्राज इस लाइन में आपकी फर्म श्रच्छी और प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ रामचन्द्रजी १९६६ में स्वर्गवासी हुए।

अकोला—मेसर्स रामचन्द्र रामगोपाल—वैङ्कों और न्यापारियों के साथ हुंडी चिट्ठी की दलाली

खामगाँव—मेसर्स चिरञ्जीलाल सुखदेव—वैङ्क की दलाली का व्यापार होता है यहाँ सुखदेवजी

# कोल-मस्ल

# मेसर्स सुगनचंद एण्ड कम्पनी

इस फर्म का स्थापन सन् १९१७ में वाबू सुगनचंदजी तापिड़िया के हाथों से हुआ। आपका मूल निवासस्थान लालमदेसर (बीकानेर) है। श्राप माहेश्वरी वैश्य समाज के सज्जन हैं। वायू सुगनदंदजी शिक्षित एवं उच्च विचारों के सज्जन हैं। आपके पिताजी सेठ सुखदेवजी ३२ साल पहिले अकोले में त्राये थे। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है— अकोला—मेसर्स सुगनचंद एण्ड कम्पनी

T. No 52 तार का पता Tapadia } मील जीन स्टोर सप्तायर एण्ड कोल मर्चेण्ट का ज्यापार होता है। 28

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

जी यहाँ आये थे, श्रापने यहाँ आकर घी सरकी आदि का परचूनी व्यापार आरंभ किया। सेठ गुलराजजी ४२ साल पहिले स्वर्गवासी हुए।

सेठ गुलराजजी के २ पुत्र हुए। बाबू मूलचन्दजी एवं पत्रालालजी। इनमें से वाबू मूलचन्दजी ने इस फर्म के व्यापार को विशेष रूप से बढ़ाया। व्यवसायिक उन्नित के साथ २ धार्मिक एवं सार्वजनिक चेत्र में भी श्रापने अच्छी प्रतिष्ठा पाई। आप के हाथों से करीव १० कुएँ भिन्न २ स्थानों पर बनवाये गये। यवतमाल के हरएक सार्वजनिक कामों में श्रापका प्रधान हाथ रहता था। आप शुद्ध खहरधारी एवं सदाचारी सच्जन थे। श्रापका स्वर्गवास ४९ वर्ष की श्रायु में ता० १।९।२७ को हुआ। श्रापकी व्यथा से व्यथित होकर कांग्रेस कमेटि, नगरसभा, न्युनिसिपैलिटी आदि कई संस्थाओं ने एवं कई सामयिक पत्रों ने आपके भाइयों के पास समवेदना सूचक संवाद भेजे थे।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक बाबू पन्नालालजी एवं मूलचन्दजी के पुत्र श्रीयुत गनेश-लालजी, हनुमानदासजी एवं वजरंगलालजी है। सेठ पन्नालालजी के पुत्र महादेवजी, श्रीनिवासजी एवं रामनिवासजी हैं। इन सज्जनों में से गनेशलालजी और महादेवजी शिक्षित नवयुवक हैं। एवं व्यापारिक कामों में भाग लेते हैं। श्रीपन्नालालजी चोखानी वर्तमान में सेण्ट्रलवेंक, मुद्रण मंडल के डायरेक्टर एवं म्युनिसिपैलेटि, कॉटनमार्केट, डिस्ट्रिक्ट एसोशिएशन गौरक्षण के मेम्बर हैं। ओपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

यवतमाल—मेसर्स गुलराज मूलचन्द—यहाँ आपकी जीनिंग फेक्टरी है तथा प्रधानतया कपास
का व्यापार होता है। कपास की खरीदी के लिये
रा० व० वंशीलाल अवीरचन्द हिंगनघाट, विड़ला ब्रदर्स
वम्बई, माडलिमल नागपुर, सर माणिकजी दादाभाई
आदि की एजंसियाँ हैं। विड़ला ब्रदर्स की श्रोर से
निकाली गई रिच फील्ड ऑइल कम्पनी के यवतमाल
जिले के आप एजंट हैं।

## रा० व० भीखाजी रामचन्द्र द्रविड़

इस फर्म के मालिक रायबहादुर भीखाजी रामचन्द्र द्रविड़ हैं। श्राप वाई ( महाबलेश्वर के समीप ) के निवासी मद्रासी द्रविड़ ब्राह्मण समाज के सज्जन हैं। रायबहादुर भीखाजी द्रविड़ सन् १८६४ में वाई से केवल १४ वर्ष की आयु में निकले एवं अपने बड़े भाई गण्पत व्यंकटेश द्रविड़ के साथ रेलवे कंट्राक्टिंग का काम करते रहे। उस समय रेलवे चालीस गाँव तक ही जीनिंग एण्ड मेसिंग फेक्टरीज़ दि अकोला कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी मेसर्स कुंजीलाल रामेश्वर जीनिंग फेक्टरी मेसर्स गणेशदास गुलावचंद जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

दि गामिडिया प्रेसिंग फेक्टरी मेसर्स गुलावराय गोविंदराय जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

गुलावराय हरद्याल जीतिंग प्रेसिंग फेक्टरी

दि चुन्नीलाल जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
दि जापान जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
दि मनमाड जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी लिमिटेड
दि मृलराज खटाऊ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
, मूलजी जेठा जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
दि आर० व्ही० सभापति प्रेसिंग फेक्टरी
लिमिटेड

दि राधाकृष्ण तोपनीवाल जीनिंग फेक्टरी
दि राली त्रदर्स जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
रतनसी मूलजी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
सरावगी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
सावंतराम रामप्रसाद जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
साधूराम तोलाराम जीनिंग फेक्टरी

## आँइल मिल्स

दि लक्ष्मी आँइल मिल्स कम्पनी लिमिटेड गेसर्स विसुनद्याल सीताराम आँइल मिल ,, शिवलाल कुंजलाल आँइल मिल

#### वैंकस

दि इम्पीरियल बैंक श्राफ इण्डिया लिमिटेड को श्रापरेटिव्ह सैंट्रल बैंक लिमिटेड मेसर्स उम्मेदीराम शिवप्रसाद

- ,, किशनलाल संतोखीराम
- ,, गणेशदास गुलाबचंद
- » गुलाबराय गोविंद्राय
- ,, गुलाबराय हरद्याल
- ,, बद्रीदास रामराय
- " बख्शीराम रूड्मल
- ,, मोतीलाल वंशीलाल
- " मगनीराम जानकीदास
- " मानमल आईदान
- " रघुनाथदास रामप्रताप
- " रामानंद दानमल
- " सावंतराम रामप्रसाद

# काटन मरचेंट्स

दि अकोला मिल लिमिटेड मेसर्स गणपतराय शुभकरण

- " चुन्नीलाल रामचन्द्र
- " गुलाबराय गोविंद्राय
- " जयनारायण म्हालीराम
- " दिलसुखराय बालाबगस
- " पन्नालाल हीरालाल ( न्रोकर्स )

ζ,

(3

Ç •

- " मानमल आईदान
- " रघुनाथदास रामप्रताप
- " मोधवदास अमरसी
- " बीजराज कुंजीलाल

38



# हार्ड वेअर मरचेंट्स

मेसर्स अब्दुलअली बोदलभाई

- " अन्दुलअली मामूजी
- " करीमभाई मामूजी
- " जीवाजी इसमाइल
- " दादुरभाई काद्रभाई

मोटर, मोटर गुड्स एण्ड पेट्रोल डीलर्स मेसर्स केला कम्पनी

- " जमनाधर पोद्दार (शेवरोलेट एजंसी)
- " राधाकृष्ण कम्पनी (फोर्ड एजंसी)
- " हकीमियां शाप (फैथ एजंसी)

मिल जिन स्टोर एण्ड कोल मरचेंट्स मेसर्स सुगनचंद एण्ड कम्पनी (मिल जिन स्टोर, कोल)

" यू॰ डी॰ पटेल एण्ड कम्पनी (मिल जिन स्टोर)

आमस एण्ड अम्यूनिसियन डीलर्स मेसर्स श्रकवरत्रली मुल्ला श्रव्दुल हुसैन " कादरभाई हुसेनश्रली " कृष्ण तेलकर

केमिस्ट एण्ड डिगिस्ट मेसर्स कृष्ण तेलकर एण्ड कम्पनी " पटेल एण्ड कम्पनी

#### मिंटिंग मेस

श्रव्यासी छापखाना प्रजापक्ष छापाखाना (प्रजापक्ष साप्ताहिक) राजस्थान प्रिंटिंग एण्ड लिथो वर्क स लिमिटेड वतनदार छापखाना लोकसेवक छापखाना ( लोकसेवक साप्ताहिक )

धर्मशाला गुलाबराय हरदयाल धर्मशाला रघुनाथदास रामप्रताप धर्मशाला

टोपी के व्यापारी मेसर्स कच्छी ब्रदर्स " रतनसी अम्बाराम

# चाँदीसोने के व्यापारी

मेसर्स केशवलाल लालचंद " पृथ्वीराज रतनलाल

" सुखदेव शिवनारायण

सार्वजिनक संस्थाएँ खत्री हितेषी हिन्दी पुस्तकालय नेटिव्ह जनरत लायत्रेरी सारवाड़ी गोरक्षण संस्था सनातन धर्म-सभा होरमसजी सेठ यवतमाल के व्यापारिक समाज में बहुत प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आप शिक्षित एवं उन्नत विचारों के पारसी सज्जन हैं। स्थानीय कॉटन मार्केट के बहुत समय तक आप समा-पित रह चुके हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। यवतमाल—एम्प्रेस मिल नागपुर जीतिंग प्रेसिंग फेक्टरी—आप इसके एजंट हैं। हुवली—स्वदेशी मिल वम्बई जीतिंग प्रेसिंग फेक्टरी—इसके आप एजंट हैं। यवतमाल—सेठ होरमसजी हीरजी भाई—यहां कॉटन का व्यापार होता है। संजा (यवतमाल) होरमसजी हीरजी भाई—जीतिंग प्रेसिंग फेक्टरी है।

# कपड़ा और मक्का के ध्यापारी

# मेसर्स नरसिंहदास हनुमानदास

इस फर्म के मालिक दाता (लोसल—जयपुर स्टेट) निवासी अप्रवाल समाज के गोयल गौत्रीय सज्जन हैं। त्रारंम में ६० साल पहले सेठ नरसिंहदासजी ने यहां त्राकर त्राज का व्यापार शुरू किया था। आपके ४ पुत्र हुए। सेठ हनुमानदासजी, छोदूलालजी, सूरजमलजी, एवं रामगोपालजी। त्राप लोगों के समय में दुकान के काम को विशेष उन्नति मिली। सेठ हनुमानदासजी २ साल पहिले एवं रामगोपालजी ५।६ साल पहिले स्वर्गवासी हुए हैं। इस फर्म की ओर से २।३ कुएं बनवाये गये हैं।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ छोटूलालजी, सूरजमलजी एवं सूरजमलजी के पुत्र नागरमलजी (दत्तक हनुमानदासजी) तथा सेठ रामगोपालजी के पुत्र नथमलजी मोर हैं। सेठ सूरजमल जी के पुत्र विहारीलालजी हैं। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। यवतमाल—मेसर्स नरसिंहदास हनुमानदास—कपड़े का न्यापार, सराफी लेन-देन एवं कृषि का काम होता है। आपके यहाँ एम्प्रेस मिल के कपड़े की एजंसी है।

यवतमाल—सूरजमल रामगोपाल—गल्लेका व्यापार होता है। यवतमाल—श्री नरसिंह जीनिंग फेक्टरी—इस नाम से कॉटन जीनिंग फेक्टरी है। तिलारा—नरसिंहदास हनुमानदास—इस नाम से आपकी जीनिंग फेक्टरी है।

# बुक्तर

# मेसर्स कस्तूरचंद भीखनचंद

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान फलोदी ( जोधपुर ) है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के राठी सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन करीब १०० साल पूर्व सेठ जयसिंह दासजी, परमानंदजी एवं उम्मेदरामजी तीनों भाइयों ने साईखेड़े में किया था और वहाँ से आप तीनों सज्जनों ने आकर खामगाँव में श्रपनी दूकान खोली। आप लोगों के पश्चात् सेठ उम्मेदरामजी के पुत्र सेठ कस्तूरचंदजी (परमानंदजी के दत्तक) एवं भीखनचंदजी के हाथों से फर्म के व्या-पार की विशेष रूप से तरकी हुई। सेठ भीखनचंदजी के तीन पुत्र हुए। सेठ प्रेमसुखदासजी, सेठ श्रीकृष्णदासजी ( वलदेवदासजी के दत्तक ) तथा सेठ नरसिंहदासजी ( कस्तूरचंदजी के दत्तक )। इन सज्जनों में से प्रेमसुखदासजी के हाथों से फर्म के कपास और जीतिंग फेक्टरी के व्यवसाय में विशेष वृद्धि हुई।

इस फर्म के वर्त्तमान मालिक सेठ प्रेमसुखदासजी एवं सेठ श्रीकृष्णदासजी के पुत्र सेठ वालकृष्णदासजी हैं। प्रेमसुखदासजी के दत्तक पुत्र शिविकशनदासजी भी व्यवसाय कार्य्य देखते हैं। सेठ प्रेमसुखदासजी राठी की धार्मिक कामों की ओर भी अच्छी रुचि है, श्राप ने ५० हजार की लागत से फलोदी में एक भारी कुओं तयार करवाया है, तथा प्रति वर्ष ७।८ हजार रुपया साल उपरोक्त कूएँ पर आप व्यय करते हैं। लोट आदि स्थानों पर २।३ धर्म-शालाएँ भी आपने बनाई हैं। अभी २ खामगाँव में होने वाले माहेश्वरी पंचायत परिषद् अधि-वेशन के आप स्वागताध्यत्त निर्वाचित हुए थे। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

खामगाँव—मेसर्स कस्तूरचंद भीखनचंद बहुतसा कृषि का काम-काज होता है।

नान्दूरा—सेठ प्रेमसुखदास राठी—जीनिंग फेक्टरी है। पिंपलगाँव--सेठ शिविकशनदास राठी--जीनिंग फेक्टरी लेनदेन और कृषि का काम। वारिंग--मेसर्स प्रेमसुखदास बालिकशनदास--जीनिंग फेक्टरी है। उमरखेड़--शिविकशनदास राठी--जीनिंग फेक्टरी है स्रौर रूई का व्यापार होता है। तिलारा-मेसर्स कस्तूरचंद भीखनचंद-लेनदेन श्रौर व्यापार होता है। वोरड़ी ( आकोट ) कस्तूरचंद भीखनचंद--"

# भारतीय व्यापारियों का परिचये (तीसरा भाग)





स्व॰ सेठ इन्द्रसिंहजी मेहता (जसराज श्रीराम) खामगाँव स्व॰ सेठ टीकमदासजी (टीकमदास मदनलाल) खामगाँव



सेट रामगोपालजी राही (बिहारीलाल रामगोपाछ) खामगाँव



#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

जयरामदास भागचन्द प्रेसिंग जीनिंग फेक्टरी टीकमदास परमानन्द जीनिंग फेक्टरी नरसिंहदास हनुमानदास जीनिंग फेक्टरी बूंटी जीनिंग फेक्टरी माडल जीनिंग फेक्टरी रायबहादुर भीखाजी व्यंकटेश द्रविड़ १ जीन २ प्रेस फेक्टरी रणछोड़दास गांगजी लक्ष्मीदास जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

## काँटन मरचेंट्स

लालचन्द नारायणदास जीनिंग फेक्टरी

मेसर्स कीलाचन्द्र देवचन्द्

- ,, गुलराज मूलचन्द चोखानी
- " गोविंद्राव पूनाजी बाटी
- ,, जयनारायण म्हालीराम
- ,, जयरामदास भागचन्द
- " नरसिंहदास हनुमानदास
- ., मन्नालाल शिवनारायण
- ,, सर माणिकजी दादा भाई दि मॉडल मिल नागपुर

मेसर्स सुखदेव रामदेव

" हीरजी भाई होरमसजी बलगाम वाला

विदेशी कम्पनियों की काँटन पर्चेज़ एजंसियाँ गोसो काबूसी केशा लिमिटेड जापान काँटन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड भुसान कम्पनी रायली ब्रद्सी लिमिटेड ग्रेन मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजंट मेसर्स आसाराम शिवजी राम

,, काळ्राम नारायण

,, डायाभाई मावजी

" बाबाजी दौलतराव

" सूरजमल रायगोपाल

,, हुकमीचन्द् गंगाधर

## कपड़े के व्यापारी

मेसर्स गुलावचंद चम्पालाल

" नगीनचंद् परमानंद्

,, नरसिंहदास हनुमानदास दि बरार ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड सेठ रामगोपाल मालानी मेसर्स बहुभदास श्रमृतलाल

,, हाजी उमर अलान

#### किराना के व्यापारी

मेसर्स आसाराम शिवजीराम

" डायाभाई मावजी

" हाजी उमर अलान कच्छी

" हेमराज केशवजी

गोल्ड सिलवर मरचेंट्स

मेसर्स रामनारायण रामकुँवर

,, सेरमलं सूरजमल

जनरल मरचेंट्स

मेसर्स आसाराम शिवजीराम

" टीकाराम एण्ड को

" सरफ अली अली महम्मद

.. श्रीकृष्ण टोरमल

अकोला—मेसस टीकमदास मदनलाल—जीनिंग फेक्टरी है और कॉटन का व्यापार होता है। बालापुर (चुलठाणा) " जलगाँव (चुलठाणा)

# मेसर्स नेतसीदास श्रीराम छड़ा

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ श्रीरामजी लढ़ा, पोकरन निवासी माहेश्वरी वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन करीव ९०-९५ वर्ष पूर्व सेठ मौजीरामजी एवं नेतसीदास-जी दोनों भ्रातात्रों के हाथों से हुआ था। त्रापके पश्चात् सेठ गुलाबचंदजी एवं श्रीरामजी के हाथों से इस फर्म के व्यवसाय की वृद्धि हुई। इस फर्म की ओर से खामगाँव में करीब २०-२५ ह्जार कीं लागत से एक श्रीसत्यनारायणजी का मिन्द्र बनवाया गया है। आपका व्यापारिक

खामगाँव—मेसर्स नेतीसीदास श्रीराम—यहाँ वैङ्किंग तथा रुई का व्यापार और खेती का काम होता है। इसके अलावा बुलठाणा जिले में आपकी परिचय इस प्रकार है। २-३ स्थानों पर और दुकाने हैं।

# मेसर्स नेनसुखदास गोकुलदास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गोकुलदासजी के पुत्र सेठ सकत सिंहजी हैं। श्राप जैस-लमेर निवासी टावरी मोहता समाज के सज्जन हैं। करीब ३० वर्ष पूर्व से आपकी फर्म उपरोक्त नाम से व्यापार करती है, इसके पूर्व आपका जयसिंहदास हंसराज के नाम से व्यापार होता

खामगांव—मेसर्स नेनसुखदास गोकुलदास—बैङ्किग आढ़त तथा रुई का व्यापार होता है। था। स्त्रापका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है। पिंपल गांव — मेसर्स गोकुलदास नथमल — लेनदेन और खेती काम होता है।

इस फर्म के मालिक पोकरण के निवासी माहेश्वरी समाज के राठी-सावणा सज्जन हैं। इस कुदुम्ब को व्यवसाय स्थापन करीब १५०।१७५ वर्ष पूर्व सेठ खुशालचंदजी राठी के हाथों से नमीन (जिला नाशिक) में हुआ था। बहुत समय तक इस फर्म का वस्बई, कानपुर, मलकापुर, खामगांव, अमरावती, तेलारा, अकोला, सेगांव, धामनगांव, बाशिम, आकोट आदि कई स्थानों पर व्यापार होता रहा । करीब २५ साल पहिले श्रीराम शालिगराम एवं श्रीराम

# मेसर्स हुकुमचंद मुंगीलाल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ चंदूलालजी हैं। आप अस्तेड़ा (जयपुर स्टेट) निवासी अग्रवाल समाज के सज्जन हैं। इस फर्मका स्थापन सेठ हुकुमचंदजी के हाथों से करीब ९० वर्ष पूर्व हुआ। तथा सेठ हुकुमचन्दजी के पुत्र सेठ मुंगीलालजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार की विशेप उन्नति हुई। आप २० साल पूर्व स्वर्गवासी हुए। आपके समय में मिलीटरी को रसद सप्ताई करने का काम इस फर्म पर होता था।

सेठ चन्दूलालजी विदर्भ मिल के डायरेक्टर एवं परतवाड़ा म्युनिसिपैलेटी के चेयरमैन हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। एलिचपुर केम्प—मेसर्स हुकुमचन्द मुंनीलाल—कपास, वैङ्किंग व जमीदारी का व्यापार होता है। बनोसा—हुकुमचन्द मुंगीलाल—कपास की खरीदी होती है। यहां की सदाराम बंशीलाल जीतिंग में आपका पार्ट है।

# वैंकस

कोत्रापरेटिव्ह सेंट्रल वेंक किशनलाल मोतीलाल गोपालदास हीरालाल मोतीलाल चम्पालाल हुकुमीचन्द मुंगीलाल

## कॉटन मरचेंट्स

किशनलाल मोतीलाल हुकमचन्द मुंगीलाल

## कपड़े के व्यापारी

कगनीलाल भोगीलाल जवेरीचन्द जेठाभाई मृलचन्द केसरीचन्द

### गल्ले के व्यापारी

मदनलाल नारायणदास सुखजी रिछपाल

किराने के व्यापारी

करीम हाजी शरीफ नारायण तोलाराम महम्मद हाजी शरीफ कच्छी

जनरल मरचेंट्स

किशनलाल मोतीलाल गुलामहुसेन बोहरा

केरोसिन आँइल एण्ड पेट्रोल मरचेंट्स ताराचन्द बेचरदास श्री निवासदास बालकृष्णदास श्री मोती भुवन धर्मशाला हो गया। तब से शालिगरामजी का कुटुम्ब अमरावती तथा धामन गाँव में अपना श्रलग

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ बालकृष्णदासजी एवं आपके पुत्र घनश्यामदासजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

खामगाँव—मेमर्स श्रीराम शालिगराम—सराफी लेन देन होता है, एवं बालकृष्णदास भागचंद जीनिगप्रेसिंग में आपका पार्ट है।

तेलारा—शिवलाल घनश्यामदास-जीनिंग फेक्टरी तथा कपास का काम, इसके अलावा मोफ, बरोठ (वरार) तथा नीमोन (नाशिक) में कृषि का काम काज होता है।

# मेसर्स मनालाल शिवनारायण

इस फर्म का हेड त्र्याफिस लक्ष्मी विलिंडग वस्वई में मेसर्स सनेहीराम जुहारमल के नाम से हैं। इसके व्यवसाय का विस्तृत परिचय मालिकों के फोटो सहित हमारे प्रन्थ के प्रथम भाग में वस्वई विभाग में दिया गया है। इसकी खामगांव ब्रांच का स्थापन संवत १९८१ में हुआ। इस फर्म के अधीन बुलठाणा तालुका में, जलगाँव, महेकर, चीकली, नांदूरा तथा पिंपल गाँ में सन्नालाल शिवनारायण के नाम से तथा उज्जैन और रतलाम में सनेहीराम जुहारमल के नाम से तथा भरूँच और अहमदावाद में रामकुंवर शिवचंदराय के नाम से कई का व्यापार होता है।

इस फर्म के खामगांव के वर्किंग पार्टनर सेठ शिवजी रतनसी भाई हैं। आप १९८१ से इस फर्म की ओर से जापान की यात्रा कर अभी ३ मास पूर्व वापस आये हैं। यहाँ के व्यापारिक समाज में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

# मेसर्स भवनूलाल गंगाराम

इस फर्म के मालिक इटावा ( यू० पी० ) के निवासी हैं। वहाँ से आप करीब २०० साल पूर्व नाशिक जिले में गये तथा उधर से सेठ भवनूलालजी ६०।६२ साल पहिले खामगाँव आये। आप पुरवार वैश्य समाज के बांसिल गौत्रीय सज्जन हैं। सेठ भवनूलालजी उम्र भर बहुत मामूली हालत में गुजारा करते रहे। आपने करीब ४८ साल पहिले उपरोक्त फर्म स्थापित की। संवत १९७५ में आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ भवनूलालजी के पुत्र सेठ मोहनलालजी ने इस फर्म के व्यवसाय को चमकाया। वर्तमान में आप ही फर्म के मालिक हैं। श्रीयुत मोहनलालजी पुरवार अच्छे उदार विचारों के सज्जन हैं। आपही के श्रोत्साहन से खामगाँव में तिलक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापन हुआ था।



सेठ हीरालालजी वड़जात्या ( मोतीलाल चम्पालाल ) एलिचपुर



रायसाहव सेठ मोती संगई (रखव संगई मोती संगई) अंजनगाँव



चम्पालाल ) पुलिचपुर





# म्न एण्ड किराना मर्चेट

# मेसर्स गंगाराम प्रेमसुख

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ सरदारमलजी एवं सूरजमलजी हैं। ६० साल से इस फर्म पर गल्ले का व्यापार होता है।

सेठ गंगारामजी श्रीर प्रेमसुखदासजी दोनों भाइयों ने फर्म के व्यापार की वृद्धि की है। आपकी ओर से यहाँ एक सुंदर धर्मशाला बनाई गई है। फर्म का वर्तमान व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

खामगाँव-मेसर्स गंगाराम प्रेमसुख-गल्ले का व्यापार तथा आढ़त का काम होता है।

# मेसर्स हाजी दाउद उसमान

इस फर्म के मालिक उपलेटा (काठियावाड़) के निवासी मेसन जाति के सज्जन हैं। यह दूकान चांदूर स्टेशन (बरार) में करीव ६० साल पिहले खोली गई थी। यह कम्पनी घहुत वड़ी पूंजी से शेअरों में विभक्त है। वरार प्रांत में इसका बहुत बड़ा किराने का व्यापार होता है। इसके खास काम चलाने वाले सेठ हाजी महम्मद हाजी श्रादम, हाजी करीम हाजी दाउद, हाजी लतीफ हाजी दाउद हैं। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

धामनगांव— " " " " चांदूर, पुलगांव, त्रावीं, वर्छी ,, " " " " " रायपुर—हाजीदाउद उसमान—( तार का पता महम्मदी ) चांवल, गल्ला और शीड्स की खरीदी होती है।

हाजीलतीफ हाजीदाउद—ऑइल मील है i

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

श्रंजनगाँव-रुखव संगई मोती संगई-यहाँ कपड़ा, वैद्धिंग, चांदी, सोना तथा खेती का व्यापार होता है। स्थानीय श्याद्वाद जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी में नत्वृ साहजी के साथ श्रापका भाग है।

### जीनिंग मेसिंग फेक्टरी

जमनादास गोकुलदास जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी लालू पटेल जीनिंग फेक्टरी शाहाद दो जीनिंग एक प्रेसिंग फेक्टरी

कपड़े के न्यापारी

मेसर्स मूलजी मुरारजी रायसाहब मोती संगई रखव संगई हरजीवनदास उकाभाई किराने के व्यापारी

गोकुलदास हरजीवनदास रायचन्द प्रेमचन्द

गल्ला के व्यापारी गंगाराम नानकराम त्रिवंकदास धन्नामल

कटलरी सामान के व्यापारी कमरुद्दीन कादिर भाई छराखदीन बदरुद्दीन बोदल भाई करीम भाई मोटर गुड्स का व्यापार होता है। इन फर्मों का मेनेजमेंट मेसर्स गोवर्द्धनदास भगवानदास केड़िया करते हैं। फर्म का तार का पता Seth Kedia है।

# क्रीपक्षारुक आयुर्वेदिक औषधि कार्यालय

इस कार्यालय के मालिक डाक्टर वासुदेव केशव गोड़बोाले हैं। आप जिला रत्निगरी मु० निवय खुर्द के निवासी हैं। डाक्टर गोड़बोले पनवेल में वैद्यक शिक्षा प्राप्त कर २५ साल पूर्व खामगाँव आये । यहाँ आकर आपने कृषि एवं वैद्यक लाइन में अच्छी प्रतिष्ठा पाई । खामगाँव के सार्वजिनक कामों में एवं कांग्रेस के कामों में आप सहयोग देते रहते हैं। करीब ८ साल से आपने चन्दवासा (इन्दौर स्टेट) में गोड़बोले खेती संस्था के नाम से कृषि का वहुत सा काम उठाया है। खामगाँव में आपके औषघालय में शास्त्रोक्त अनुभविक औषधियाँ तयार की जाती और विक्रय होती हैं।

### जीनिंग फेक्टरीज

- १—अवूबकर अब्दुल रहमान जीनिंग फेक्टरी
- २-ईसुफंअली शेख जाफरजी एण्ड कम्पनी
- ३—खामगाँव जीनिंग फेक्टरी लिमिटेड
- ४-- खामगाँव कॉटन प्रेसिंग कम्पनी लि०
- ५— खामगाँव जीनिंग कम्पनी लिमिटेड
- ६-गनपत जूथा जीनिंग फेक्टरी
- ७--गजानन जीनिंग फेक्टरी
- ८--गोपीलाल ईश्वरदास जीनिंग फेक्टरी
- ९—चापसी भारा एण्ड कम्पनी
- १०-जसराज श्रीराम जीनिंग फेक्टरी
- ११—टीकमदास मदनलाल जीनिंग फेक्टरी
- १२--- न्यू मुफस्सिल कम्पनी लिमिटेड
- १३--- न्यू वरार कम्पनी लिमिटेड
- १४--न्यू प्रिंस आफ वेल्स कम्पनी लिमिटेड
- १५—दि नेटिह्न जीनिंग फेक्टरी

- १६-नन्दे ब्रद्स जीनिंग फेक्टरी
- १७—विहारीलाल रामगोपाल जीतिंग फेक्टरी
- १८-- बंशीलाल चिरंजीलाल जीनिंग फेक्टरी
- १९—न्त्रार० बी० देशमुख जीनिंग फेक्टरी
- २०--रायली ब्रदर्स जीनिंग फेक्टरी
- २१--लक्ष्मीनारायण शिवनारायण जीनिंग
- २२--विक्टोरिया जीनिंग फेक्टरी
- २३--बालकट प्रेस कम्पनी लिमिटेड
- २४--विश्वनाथ नागसा जीनिंग कम्पनी
- २५--बालिकशनदास भागचन्द जीनिंग फे०
- २६-हरोई एण्ड सभापति जीनिंग फेक्टरी
- २७--सरदारमल लाधूराम जीनिंग फेक्टरी
- २८-स्वदेशी जीनिंग फेक्टरी

## काँटन मेसिंग फेक्टरीज़

- १---खामगांव जीनिंग कम्पनी लिमिटेड
- २-- खामगांव कॉटन प्रेंसिंग कम्पनी

फलतः फर्म को सफलता मिली और उसने उन्नति की ओर पैर वढ़ाया। आपका स्वर्गवास संवत् १९४३ में हुआ और तभी से फर्म का संचालन सेठ खुशालचंदजी के हाथ में आया। आपने अपनी पूर्व परम्परा के अनुसार ही फर्म की व्यवस्था संचालित की और फर्म को यहां की अग्रगण्य फर्मों की श्रेणी पर पहुँचा दिया। आप जितने व्यापार चतुर हैं उतने ही व्यवहार कुशल भी हैं अतः यहाँ के व्यापारी वर्ग पर आपका अच्छा प्रभाव है।

इस फर्म के मालिकों में सेठ खुशालचन्दजी जाजू और आपके पुत्र वावू बुलाकीदांसजी जाजू तथा वावू जमनादासजी जाजू हैं। फर्म का न्यापार संचालन सेठ खुशालचन्दजी जाजू ही प्रधानरूप से करते हैं। आपके पुत्र वावू बुलाकीदासजी होनहार नवयुवक हैं और आप भी न्यापार के संचालन में भाग लेते हैं।

इस फर्म का प्रधान व्यापार रुई, वैङ्किंग और जमीदारी का है। सेठ वुलाकीदासजी म्यूनि-सिपल कमिश्नर हैं। सेठ खुशानचन्दजी स्थानीय गौशाला के प्रेसिडेण्ट हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स ईश्वरदास खुशालचन्द श्रारवी डि० वर्घा यहां फर्म का हेड श्रॉफिस है। तथा कोंटन, महाजनी लेनदेन और जमीदारी का काम होता है। यहां श्रापकी दो जिनिग श्रीर एक प्रेसिंग फैक्टरी हैं।

# मेसर्स गुलावचन्द उत्तमचन्द गांदी

आप लोगों का छादि निवास-स्थान पोकरन जि० जोधपुर के रहनेवाले हैं। छाप लोग साहेश्वरी वैश्य समाज के गांदी सज्जन हैं।

इस फर्म की स्थापना लगभग १०० वर्ष पूर्व सेठ गुलावचन्द्जी गांदी ने की थी। श्रापने श्रारम्भ में कपास का व्यापार श्रीर महाजनी लेनदेन का काम ध्यारम्भ किया। श्राप व्यापार चतुर थे अतः श्रापने श्रच्छी उन्नति की। श्रापका स्वर्गवास सम्वत् १९६० में हुआ। आपके यहाँ सेठ उत्तमचन्दजी दत्तक आए। अतः श्रापने फर्म का व्यापार संचालन श्रपने हाथ में लिया और फर्म को वहुत अच्छी उन्नत अवस्था पर पहुँचा दिया। श्राज कल यह फर्म यहाँ की श्रियाण्य फर्मों की श्रेणी में मानी जाती है।

इस समय फर्म के मालिक सेठ उत्तमचन्दजी गांदी हैं। स्राप ही फर्म का संचालन करते हैं। स्राप यहाँ की गोरक्ष संस्था, खादी मण्डी एवंम् कांग्रेस के खजानची हैं।।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

मेसर्स गुलावचन्द उत्तमचन्द छार्वी ( जि० वर्धा ) यहाँ फर्म का हेड आँ फिस है। और रुई, महाजनी लेनरेन तथा जमीदारी का काम होता है।

## क्षामहरू

जी० छाई० पी० रेलवे की भुसावल नागपुर लाइन में गुर्तिजापुर जंकशन से एक शाखा इस शहर तक आती है। बरार प्रांत का यह तालुका निजाम स्टेट के उत्तरी हिस्से पर है। पिहले।यह वणी जिल्हा के नाम से लिखा जाता था। इस शहर में ४० हजार गांठ प्रति वर्ष रुई की वैंधती है। यहाँ करीव २० जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। यह शहर आबादी की दृष्टि से इधर ३० सालों से विशेष उन्नति पर आया है। कपास के अलावा जुवार, तूवर यहाँ की खास पैदावार है। सींगदाणा की पैदावार धीरे २ वह रही है और विशेष कर अकोला साइड में जाती है। गेहूँ यहां पंजाब, खंडवा, बीना, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव एवं सी० पी० के शहरों से तथा चावल गोंदियां सी० पी० एवं रायपुर से आता है। यहां से रुई बम्बई, नागपुर, कलकता एवं हिंगनघाट तथा सरकी पंजाब काठियावाड़ और बम्बई की ओर जाती है।

इस शहर के आस-पास जंगल विशेष आगया है। अतः यहाँ घास एवं टेमरणी के पान की प्रचुरता है। यहां से बीड़ी तयार होकर बाहर जाती है। इस शहर से घी भी अच्छी मात्रा में वाहर जाता है। वस्बई में पोरबंदर से नीचे यवतमाल का घृत विकता है। गल्ले का तौल यहां २० मन की खंडी (८० तोला सेर, २ सेर पायली और १६ पायली का मन) पर और घी १० सेर के मन पर विकता है। इस शहर से टाटा संस का बहुत लम्बे टाइम से व्यापारिक सम्बन्ध है। सर दोरावजी टाटा करीब ४० वर्ष पूर्व यहां टाटा संस लिमिटेड के एजंट होकर आये थे एवं आपने एम्प्रेस मिल जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी स्थापित की थी। यहाँ के व्यापारियों का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

# कॉटन मरचेंड्स

# मेसर्स गुलराज मूलचंद

इस फर्म के मालिक मुकुन्द गढ़ ( जयपुर स्टेट ) निवासी अववाल वैश्य समाज के गोयल गौत्रीय चोखानी सज्जन हैं। करीब ५५ साल पहिले सेठ कनीरामजी और उनके पुत्र गुलराज-

# भारतीय व्यापारियों का परिचय 🕳 💝



स्व॰ सेट गणपतराव व्यंकटेश द्वविड् यवतमाल



सेठ छोटूलालजी मोर (नरसिंहदास हनुमानदास) यवतमाल



राय बहादुर भिकाजी व्यंकटेश द्वविड यवतमाल



सेंठ सूरजमलजी मोर (नरसिंहदास हनुमानदास ) यवतमाल

#### भारतीय न्यापारियों का परिचय

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं:--

मेसर्स नारायणदास बद्रीदास श्रावी जि० वर्धा यहां फर्म का हेड ऑफिस है जहां कई अनाज, कपड़ा, सोना, चांदी का लेनदेन, एवंम् जमींदारी का काम है। यहां आपकी २ जिनिंग तथा एक प्रेसिंग फैक्टरी है।

## मेसर्स मोजीराम वल्देवदास

श्राप लोग पोकरन जि० जोधपुर निवासी माहेश्वरी वैश्य समाज के राठी सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग १२५ वर्ष पूर्व हुई थी। इस फर्म की उन्नति का प्रधान श्रेय सेठ वलदेवदासजी को ही था। श्रापने व्यापार आरम्भ कर उसे उन्नत श्रवस्था पर पहुँ-चाया और अच्छी सफलता प्राप्त की। इस फर्म पर श्रारम्भ से रूई, महाजनी लेन देन आदि का काम होता था। आपके वाद सेठ विद्युनदासजी ने भी व्यापार किया। सेठ वलदेवदासजी का स्वर्गवास सम्वत् १९४५ में हुआ। और विद्युनदासजी का सम्वत् १९६४ में हुआ। अतः सारे कारबार का संचालन सेठ गोपालदासजी के हाथ श्राया जो यहाँ दत्तक श्राये हैं। इस फर्म का व्यापार बंद कर दिया गया। अव केवल खेती और जमींदारी का ही काम रह गया है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गोपालदासजी हैं। स्त्राप नवयुवक तथा स्वदेश-भक्त सज्जन हैं। स्थानीय प्राय: सभी संस्थाओं से आपका सम्बंध है।

मेसर्स मौजीराम वलदेवदास त्रावीं जि० वर्धा

यहाँ जमीदारी श्रौर खेती का काम होता है।

# मेसर्स रामरतन गणेशदास

इस फर्म का हेड आफ़िस अमरावती है। यहाँ यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। यहाँ भी इस पर कॉटन का व्यापार होता है। यहाँ इस फर्म की कॉटन जीनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरी है। यह फर्म यहाँ भी अच्छी मानी जाती है। यहाँ कॉटन का व्यापार तथा आढ़त का काम होता है। इस फर्म का विशेष परिचय चित्रों सहित अमरावती के साथ दिया गया है।

आई थी। खंडवा, इन्दौर, भाँसी, आनंजपुर, तिरपुनी (मद्रास) आदि के रेलवे के कंट्राक्ट लेने के बाद सब से आंत में आपने मैसूर सोने की खान का रेलवे का ठेका लिया। एवं पश्चात १८९९ में आप यवतमाल आये। और यहाँ एक जीनिंग फेक्टरी खोली। धीरे २ आपको इस काम में सफलता मिलती गई और आपने आस पास कई जीनिंग प्रेसींग खोली।

रायबहादुर द्रविड़ साहब को सन् १९२७ में गवर्नमेंट से रायबहादुरी का खिताव प्राप्त हुआ है, आप यहाँ के आनरेटी मजिस्ट्रेट, न्युनिसिपल मेम्बर आदि रह चुके हैं। आपके बड़े भ्राता गणपत व्यंकटेश द्रविड़ १९०३ में अजमेर से पेन्शन पाकर यहाँ चले आये। एवं १९११ में यहीं स्वर्गवासी हुए। आपकी ओर से वाई में गणपत व्यंकटेश के नाम से एक हाई स्कूल चल रहा है। यवतमाल फीमेल हास्पील में आपने एक वार्ड बनवाया है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

यवतमाल — रायवहादुर भीखाजी रामचन्द्र द्रविड्—२ प्रेस एवं १ जीन है। पांढर कवड़ा (यवतमाल) ,, ,, —२ जीन १ प्रेस है। वोटी (यवतमाल) ,, ,, —१ जीन फेक्टरी है।

दारव्हा ( यवतमाल ) ,, ,, —२ जीन १ प्रेस फेक्टरी है।

# मेसर्स होरमसजी हीरजीभाई

इस फर्म का स्थापन यवतमाल में करीब ४० साल पहले हुआ था। सब से प्रथम टाटा संस लिमिटेड के एजंट होकर सर दोरावजी टाटा यहाँ आये एवं घ्रापने यहाँ एक जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्टरी खोली। २ साल बाद सर दोरावजी टाटा यह काम सेठ होरमसजी नवरोजजी वलगाम वाला को सोंप कर वम्बई चले गये। होरमसजी सेठ ने टाटा संस के पार्ट में यवतमाल छोर हुवली में जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ खोलीं। पीछे से घ्रापका पार्ट घ्रलग हो गया। एवं तब से आप टाटासंस की यवतमाल की एवं हुवली की जीनिंग फेक्टरी के एजंट हैं।

होरमसजी सेठ के २ पुत्र हुए, सेठ हीरजी भाई होरमसजी एवं नवरोजजी होरमसजी।

होरमसजी सेठ सन् १९२० में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ हीरजी भाई हैं। आपके पुत्र सेठ जमशेदजी हीरजी भाई एवं पेश्तनजी हीरजी भाई भी व्यापार में भाग लेते हैं। हीरजी भाई के छोटे भाता सेठ नवरोजजी होरमसजी सन् १९१० तक आपके साथ काम करते रहे, पश्चात् आप वस्वई चले गये, वर्तमान में आपके "वस्बई समाचार" नामक गुजराती दैनिक और साप्ताहिक एवं वास्वे क्रानिकल नामक अंग्रेजी दैनिक पत्र निकलते हैं जिनसे भारत का शिक्षित समाज भली भांति परिचित हैं।

### मेसर्स शालिगराम जैनारायन

ये लोग अप्रवाल समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना सेठ भागचन्दजी ने लगभग १०० वर्ष पूर्व की थी। इस फर्म पर रूई, श्रीर महाजनी लेनदेन का काम होता है। इस फर्म की उन्नति प्रधानरूप से सेठ शालिगरामजी के हाथों से हुई, शालिगरामजी के दत्तक जैनारायणजी श्रीर जैनारायणजी के वाद उनके पुत्र सेठ गणेशरामजी हुए श्रीर वर्तमान से इस फर्म के मालिक इनके पुत्र सेठ गोवर्द्धनदासजी हैं।

इस फर्म के जीन श्रीर प्रेस भी हैं तथा जमीदारी भी है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

मेसर्स शालिगराम जैनारायण आर्वी यहाँ रूई, महाजनी लेनदेन छौर जमीदारी का काम होता है।

### व्यापारियों के पते

कपड़े के व्यापारी-

केशवलाल हिम्मतलाल कानजो अमीरचन्द नारायणदास वद्रीदास राजपाल देवजी सूरजमल शिवदास हिम्मतराम त्रिभुवनदास

गल्ले के व्यापारी-

नारायणदास वद्रीदास नेमीचन्द्र परवा रामचन्द्र चुत्रीलाल शिवजीराम लादूराम

किराना के व्यापारी-

अब्दुल करीम श्रव्दुल लतीक उसमान अहमद गुलामश्रली रसूलजी

वागजी मेघजी हाजीदाऊद उस्मान चांदा-सोना के व्यापारी-नारायणदास बद्रीद।स रामचन्द्र चुन्नीलाल जनरल मचण्टस-इस्माईलजी आदमजी गुलामञ्जली रसूलजी रामचन्द्र चुन्नीलाल वैंकर्स एण्ड कॉटन मर्चेण्ट्स — ईश्वरदास खुशालचन्द गुलावचन्द् उत्तमचन्द् जयरामदास भागचन्द नारायणदास वद्रीदास रामरतन सीताराम रामरतन गनेशदास रामचन्द्र चुन्नीलाल शिवजीराम लादूराम



स्व० सेठ मूलचंद्जी चोखानी (गुलराज मूलचंद्) यवतमाल



स्व॰ सेठ नरसिंहसा रुखवसा रावल कारंजा



श्रीचौधमलजी मोर



श्रीकन्हेयालालजी मोर (श्रीकृष्ण टोरमल) यवतमाल

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

श्रमरावती—मेसर्स जयरामदास भागचन्द यहां भी श्रापका जीन और प्रेस है। तथा रुई का व्यापार होता है।

यवतमाल—मेसर्स जयरामदास भागचन्द यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है। तथा कारखाने हैं।

आर्वी-गेसर्स जयरामदास भागचंद

यहां २ जीन श्रीर एक प्रेस है। तथा कपास काच्यापार होता है।

बम्बई—मेसर्स जयरामदास भागचन्द कथेड्रल स्ट्रीट T. A. "Godess"

यहां रूई के वायदे तथा हाजर का व्यापार होता है।

### मेसर्स विरदीचन्द चुन्नीलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल-निवास-स्थान नांद (मारवाड़) का है। सी. पी. में इस खान-दान को आये हुए करीव १०० वर्ष हुए। सब से पहले सेठ वुधमलजी ख्णावत ने धामक (C. P.) में आकर अपना काम प्रारम्भ किया। आपके पश्चात् आपके पुत्र विरदीचन्दजी ने फर्म के कामको सम्हाला। इस समय भी आप ही इस फर्म के मालिक हैं आपकी आयु इस समय करीव ७३ वर्ष की है। आपके एक पुत्र श्रीयुत् चुन्नीलालजी हुए, जिनका स्वर्गवास संवत् १९७६ में हो गया। इस समय आपके २ पौत्र अर्थात् श्रीयुत् चुन्नीलालजी पुत्र श्रीयुत् सुगनचन्दजी तथा श्रीयुत् इन्द्रचन्दजी फर्म के काम को संचालित करते हैं। आप दोनों वड़े योग्य और न्यापारकुशल सज्जन हैं।

इस फर्म की दानधर्म तथा सार्वजनिक काय्यों की श्रोर भी श्रच्छी रुचि है। श्रीयुत इन्द्र-चन्दजी के विवाह के उपलक्ष्य में ११००० रुपये भिन्न २ काय्यों में दान किये थे।

आपका च्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

१ धामक—मेसर्स बुधमल विरदीचन्द—यहाँ पर वैंकिंग श्रौर खेती वाड़ा का काम होता है। यहाँ पर श्रापकी एक जीनिंग फेक्टरी है।

२ धामणगाँव—मेसर्स विरदीचन्द चुन्नीलाल—यहाँ पर वैंकिंग, सोना-चांदी और कमी-शन एजन्सी का काम होता है।

# मेसर्स काल्र्राम नारायण

इस फर्म के मालिक लोसल (जयपुर स्टेट) निवासी अप्रवाल समाज के गोयल गौत्रीय मोर सज्जन हैं। सेठ काल्र्रामजी के हाथों से ४० साल पहिले इस फर्म का स्थापन हुआ। आरंभ से ही आप के यहाँ गल्ले, सोना, चाँदी तथा घी का ज्यापार होता है। सेठ काल्र्रामजी २० साल पूर्व स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ नारायणजी के हाथों से फर्म के कारवार को विशोष तरक्षी मिली। नारायणजी सेठ की अवस्था अभी ६५ साल की है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक नारायणजी सेठ के पुत्र बाबू चौथमलजी मोर हैं। आप स्थानीय म्युनिसिपल मेम्बर, हनुमान अखाड़ा के मैनेजर तथा हिन्दू सभा के सेकेंटरी हैं। आपका च्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

यवतमाल-मेसर्स काल्ह्राम नारायण-नाल्ले की आढ़त, लोकल व्यवसाय। एवं विक्री का काम होता है।

# मेसर्स श्रीकृष्ण टोरमल

इस फर्म के मालिक बाबू कन्हैयालालजी मोर लोसल (जयपुर) निवासी अप्रवाल वैश्य समाज के गोयल मौत्रीय सज्जन हैं। यह कुदुम्ब करीब २० साल पहिले यहाँ आया। इस फर्म का स्थापन सेठ श्रीकृष्णजी के पुत्र टोरमलजी के हाथों से करीब ४० साल पहिले हुआ। आपके यहाँ आरम्भ से ही हार्डवेअर और जनरल व्यापार होता है। सेठ टोरमलजी १५-१६ साल पहिले स्वर्गवासी हुए हैं।

श्रीयुत वावू कन्हेंयालालजी मोर नवीन विचारों के सुधारक नवयुवक हैं। युवक मंडल को चलाने में आपने अच्छी सहायता दी है, इस समय आप उसके कोषाध्यक्ष हैं। आपका व्यापा-रिक परिचय इस प्रकार है।

यवतमाल—मेसर्स श्रीकृष्ण टोरमल—यहाँ हार्डवेअर, बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टेशनरी, जिनस्टोर एवं सिमिट वगैरह का व्यापार होता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एवं म्युनिसिपैलेटी के कण्ट्राक्ट

सप्ताई होते हैं।

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़ एम्प्रेस मिल जीनिंग फेक्टरी गुलराज मूलचन्द झॉइल जीनिंग फेक्टरी गोकुल डोसा चाँइल जीनिंग फेक्टरी गोकुलदास कपूरचन्द जीनिंग फेक्टरी गामडिया जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

# भारतीय व्यापारियों का परिचयहिण्डे





सेठ लाभचन्द्जी राठी (श्रीराम शालिगराम) धामणगाँव । मुनीम हरीरामजी भेय्या (श्रीराम शालिगराम) धामणगाँव ।



सेठ पुरुपोत्तमदासजी राठी (श्रीराम शालिगराम) धामणगाँव।



सेठ श्रीकिशनजी भण्डारी घामणगाँव ।

# एसिचपुर

जी० आई० पी० रेलवे की भुसावल नागपुर लाइन के मध्य मुर्तिजापुर जंकशन से एिलचपुर के लिये एक ब्रांच लाइन जाती है। यह स्थान श्रमराववी से ३४ मील दूर वरार प्रान्त की उत्तरी सीमा पर स्थित है। किसी समय यह शहर निजाम हैदराबाद स्टेट की छावनी के रूप में था। विशाल पुराना शहर कोट, किला तथा दूल्हा रहमानशाह की द्रगाह आदि स्थान इसके पुराने वैभव का पता दे रहे हैं। इस शहर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ५२ पुरों की वस्ती में इसकी आवादी फैली हुई है। कार्तिक बदी ११ को यहाँ वरहम की यात्रा भरती है। इस स्थान से थोड़ी ही दूरी पर जेनियों का श्रीमक्तागिरी तीर्थ है।

करीव २५-३० वर्षों पूर्व एलिचपुर केम्प (जो परतवाड़ा के नाम से मशहूर ) से अंगरेजी छावनी हटा ली गई है। इस शहर के शतरंजी, सूसी, मुसलमानी रूमाल अच्छे वनते हैं। कपास की पैदावार अपेक्षाकृत मध्यवरार से कम होती है। इस स्थान पर काटन जीनिंग ३ और ३ प्रेसिंग फेक्टरियाँ एवं १ कॉटन मिल है। जिसका नाम दि विदर्भ मील वरार लीमिटेड है—यह मील सन् १९२३ में रिजस्टर्ड हुई एवं सन् १९२६ में चाल हुई। इसकी पूंजी ११ लाख रुपयों की है, तथा इस समय इस मिल में ११ हजार स्पेडिल्स और २५० ळूम्स काम करते हैं। मिल में रोजाना काम करनेवाले मनुष्यों की संख्या ६०० है। सन् १९२६ से यह मील सूत कातने का एवं १९२९ से कपड़ा बुनने का काम कर रही है। नागपुर में इस मिल का सूत वेचने की एजंसी है। इसकी मेनेजिंग एजंट मेसर्स देशमुख एण्ड कम्पनी है। वावा साहव देशमुख मिल के डायरेक्ट एवं अमलनेर के प्रताप शेठ डायरेक्टरों के प्रेसिडेण्ट हैं। सतपूड़ा पहाड़ समीप आ जाने से यहाँ वास प्रचुरता से पाया जाता है। यहाँ के ज्यापारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

वर्ष के हैं। इसिलए सेठ फतेलालजी के पश्चात् उनके सालेफलोदी निवासी श्रीयुत हीरारामं जी भैंग्या ने काम सम्हाला। आप ५० वर्ष से इस फर्म का काम करते थे। आपका स्वर्गवास करीब १५ साल पूर्व हो गया। इस समय श्रीयुत लीलाधरजी भूतड़ा फर्म का काम योग्यता पूर्वक संचालित कर रहे हैं। आप बड़े शिक्षित और समभदार सन्जन है।

इस फर्में का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— धामणगाँव-मेसर्स श्रीराम शालिप्राम—यहाँ पर आपका एक जीन प्रेस है तथा कृषि, वैंकिंग श्रीर कमीशन एजन्सी का काम होता है। तथा सब प्रकार का व्यापार होता है।

जलगाँव-मेसर्स शिवलाल शालियाम—यहाँ पर श्रापकी एक प्रेसिंग फेक्टरी है। इसके अति-रिक्त यवतमाल, श्रकोला वगैरह स्थानों में कई फेक्टरियों में श्रापका साभा है। इसके सिवा भड़गाँव श्रोर वोडरवा वगैरह स्थानों पर श्रापकी वहुतसी जमीदारी है।

# मेसर्स श्रीकिशन भण्डारी

इस फर्म के मालिकों का मूल-निवास-स्थान पाटवा (जोधपुर-स्टेट) में है। आप माहेश्वरी समाज के भण्डारी सज्जन हैं। श्रीयुत् श्रीकिशनजी भण्डारी उन व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने अपने हाथों से अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने व्यापार को जमाया, द्रव्य उपार्जित किया और व्यापारी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की। आपका व्यापारिक साहम बहुत बढ़ा हुआ है। पहले आप बहुत साधारण स्थिति के पुरुष थे। मगर २५ वर्ष पूर्व आपने अपनी फर्म स्थापित किया और क्रमशः उन्नति करते २ उसे इतनी उन्नत अवस्था को पहुँचाया।

आपके इस समय तीन पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः श्रीयुत् जयनारायणजी, श्रीयुत राधा-किशनजी, और रामेश्वरजी हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— धामग्रगाँव—मेसर्स श्रीकिशन भण्डारी—यहाँ पर श्रापकी एक जीतिंग फेक्टरी है। तथा रूई का व्यापार होता है। यहाँ पर आपका निजी मकान श्रीर खेती भी है।

### व्यापारियों के पते

वैंकर्स एण्ड कॉटन मरचेंट्स— मेसर्स जयरामदास भागचन्द ,, दीनशा पेश्तनजी ,, बिरदीचन्द चुत्रीलाल

" मुरारजी माधवजी

" श्रीराम शालिगराम

,, श्रीकिशनजी भण्डारी

वर्ष के हैं। इसलिए सेठ फतेलालजी के पश्चात् उनके सालेफलोदी निवासी श्रीयुत हीराराम जी भैट्या ने काम सम्हाला। आप ५० वर्ष से इस फर्म का काम करते थे। त्रापका स्वर्गवास करीब १५ साल पूर्व हो गया । इस समय श्रीयुत लीलाधरजी भूतड़ा फर्म का काम योग्यता पूर्वक संचालित कर रहे हैं। आप बड़े शिक्षित और समभदार सन्जन है।

इस फर्में का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

धामग्रगाँव-मेसर्स श्रीराम शालियाम-यहाँ पर आपका एक जीन प्रेस है तथा कृषि, बैंकिंग श्रीर कमीशन एजन्सी का काम होता है। तथा सव प्रकार का व्यापार होता है।

जलगाँव-मेसर्स शिवलाल शालियाम-यहाँ पर आपकी एक प्रेसिंग फेक्टरी है। इसके अति-रिक्त यवतमाल, श्रकोला वगैरह स्थानों में कई फेक्टरियों में ज्ञापका साभा है। इसके सिवा मङ्गाँव छौर वोडरवा वगैरह स्थानों पर आपकी बहुतसी जमीदारी है।

### मेसर्स श्रीकिशन भण्डारी

इस फर्म के मालिकों का मूल-निवास-स्थान पाटवा ( जोधपुर-स्टेट ) में है। आप माहेश्वरी समाज के भण्डारी सज्जन हैं। श्रीयुत् श्रीकिशनजी भण्डारी उन व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने अपने हाथों से अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने व्यापार को जमाया, द्रव्य उपार्जित किया श्रौर व्यापारी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की। आपका व्यापारिक साहम बहुत बढ़ा हुआ है। पहले आप बहुत साधारण स्थिति के पुरुष थे। मगर २५ वर्ष पूर्व आपने अपनी फर्म स्थापित किया और क्रमशः उन्नति करते २ उसे इतनी उन्नत अवस्था को पहुँचाया।

आपके इस समय तीन पुत्र हैं । जिनके नाम क्रमशः श्रीयुत् जयनारायणजी, श्रीयुत राधा-किशनजी, और रामेश्वरजी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

धामग्गाँव-मेसर्स श्रीकिशन भण्डारी-यहाँ पर आपकी एक जीतिंग फेक्टरी है। तथा रूई का व्यापार होता है। यहाँ पर आपका निजी सकान ऋौर

खेती भी है।

#### व्यापारियों के पते

वैंकर्स एण्ड कॉटन मरचेंट्स— मेसर्स जयरामदास भागचन्द ,, दीनशा पेश्तनजी

- ,, बिरदीचन्द चुन्नीलाल ,, मुरारजी माधवजी ,, श्रीराम शालिगराम

  - श्रीकिशनजी भण्डारी

# मेसर्स एसू संगई सोना संगई

इस फर्म के मालिक एसू संगई विषयाल दिगम्बर जैन समाज के सज्जन हैं। सेठ अभय संगई के समय से आपके यहां साहुकारी एवं खेती का कार्य आरंभ हुआ। आपके पुत्र सेठ सोना संगई के हाथों से विशेष रूप से व्यवसाय वृद्धि हुई। सेठ सोना संगई संवत् १९४९ में स्वर्गवासी हुए । ज्ञापके पहिले ही आपके पुत्र वाबू संगई स्वर्गवासी हो गये थे एतद्र्थ ज्ञापकी धर्मपत्नी श्रीमती खुशाल वाई ने सेठ एसू संगई को १९५२ में दत्तक लिया। एसू संगई ने १५ हजार लगाकर श्री जिनेश्वर की पूजा की। आप सीता वाई संगई ए० व्ही० स्कूल के सेकेटरी हैं। आपके पुत्र शांति संगई एवं नीमा संगई हैं। शांति संगई एडवर्ड कालेज में पढ़ते हैं। आपके यहाँ कृषि एवं साहुकारी लेनदेन का न्यवसाय होता है।

# मेसर्स रुखव संगई मोती संगई

इस फर्म के वर्त्तमान मालिक रायसाहव मोती संगई हैं। आपका कुटुम्ब करीव २५० साल पूर्व उदयपुर की श्रोर से इधर आया था। करीव ७।८ पीढ़ी से आप यहीं निवास कर रहे हैं। सेठ मोती संगई के समय से इस कुदुम्ब के व्यवसाय का परिचय प्राप्त होता है। आपके नीमा संगई, पासू संगई एवं पदा संगई नामक ३ पुत्र हुए। इनमें से नीमा संगई के एक पुत्र सेठ रुखव संगई हुए त्र्याप संवत १९५१ में स्वर्गवासी हुए। आपके मोती संगई एवं उमासंगई नामक २

रायसाह्य सेठ मोतीसंगई पर छोटी अवस्था से ही कार भार आ गया। आप ने फर्म के पुत्र हुए । उमा संगई संवत् १९५१ में ही गुजर गये। व्यवसाय और मान में विशेष वृद्धि की। आप वधेर वाल जैन दिगम्बर संप्रदाय के संगई सज्जन हैं। ४ जून सन् १९२८ में आपको गव्हर्नमेंट द्वारा रायसाहब की पदवी मिली है।

रायसाह्य सेठ मोतीसंगई ने संवत् १९६५ में जैन महोत्सव की पूजा में करीव १५ हजार हपये लगाये १९७० में यहाँ एक जैन-मंदिर बनवाने में ४०।५० हजार रुपया खर्च किया। हजारी वाग ( वंगाल ) के पार्श्वनाथ तीर्थ में एक जैन-मन्दिर २५।३० हजार की लागत से श्रापने वनवाया । अंजन गाँव में आपकी मातेश्वरी के नाम से सीता वाई संगई ए. व्ही. स्कूल की स्थापना कर २० हजार रुपया विल्डिंग बनाने में दिया। इसी प्रकार १० हजार मुक्तागिरी जी की एरिया खरीदने में दिया गया । स्थानीय जैन पाठशाला न्यायामशाला आपके ही परि-श्रम से चलती हैं। आपके ६ पुत्र हैं जिनमें सब से बड़े पासू संगई, इन्दौर कोलेज में एफ. ए. में पढ़ते हैं तथा छोटे रुखव संगई मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। श्रापका व्यापारिक परि-चय इस प्रकार है। 419



# किक

श्रावीं सी० पी० प्रान्त के वर्धा जिले का एक छोटा सा पर व्यापारिक स्थान है। यह जी० आई० पी० रेल्वे की भूसावल—नागपूर शाखा के पुलगाँव जंकशन से करीब २९ मील की दूरी पर वसा हुआ है। पुलगाँव से यहाँ तक सी० पी० आर० छोटी लाइन गई है। यहाँ से सीजन के समय वहुत सी मोटरे पास के व्यापारिक स्थानों पर जाया करती हैं। नागपुर से यहाँ मोटरे प्राय: रन करती रहती हैं।

यहाँ प्रधान व्यापार कपास का है। यहाँ ३ प्रकार का कपास आता है। रोजिया, व्हेरम ओर भोपरपट्टी। इनमें से रोजिया जाति का कपास सबसे ज्यादा आता है। सब कपास मिलकर मौसिम में करीब १८०० से १९०० गाड़ियों तक रोजाना आता है। यहाँ करीब ६५, ७० हजार गांठे साल की वँधती हैं। यहीं यहाँ से जानेवाली प्रधान चीज है। इसके पश्चात् सरकी का नम्बर है। सरकी भी बाहर बहुत जाती है। यहाँ की मनुष्य संख्या १० हजार है।

यहाँ का कई का वाजार प्रायः सभी हिन्दुस्थानी याने वहीं के रहने वाले व्यापारियों के हाथ में है। वाहर की कम्पनियों का यहाँ के बाजार पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ ६ फर्में बहुत यड़ी हैं जिनके निज के जीन ख्रीर प्रेस हैं। सब मिलाकर यहाँ ११ जीनिंग फैक्टरियाँ तथा ६ प्रेसिंग फैक्टरियाँ हैं।

यहाँ श्रानेवाले माल में कुछ गल्ला, किराना, कपड़ा, हार्डवेश्वर एवंम अन्य व्यवहारोपयोगी समान आता है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय तिम्त प्रकार है-

# मेसर्स ईश्वरदास खुशालचन्द

इस फर्म के मालिकों का छादि निवास-स्थान बीकानेर है। आप लोग माहेश्वरी वैश्य समाज के जाजू सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग ८५ वर्ष पूर्व सेठ ईश्वरदासजी जाजू ने देश से छावीं में आकर की छौर आरम्भ में इस फर्म पर आपने गल्ला, कपास और लेनदेन का काम किया। छाप वड़े ही उद्यमी एवं परिश्रमी महानुभाव थे छतः आप अपनी धुन में लगे ही रहे चंवरे एवं सेठ औंकारसा चंवरे। संवत् १९७३ में आप सब भाइयों का कारबार अलग २ हो गया तब से सेठ अम्बादासजी की फर्म अम्बादास गोपालदास के नाम से अपना अलग व्यापार करती है। सेठ गंगासाजी ३५ साल पहिले और अम्बादासजी ६।७ साल पहिले स्वर्गवासी हुए।

सेठ अम्बादासजी के २ पुत्र हुए सेठ पद्माकरजी एवं सेठ गोपालदासजी। इनमें से पद्माकर जी का स्वर्गवास हो गया है। आपके स्मरणार्थ गोपालदासजी ने पद्माकर चंवरे थियेटर श्रौर वाचनालय चाल्क किया है। सेठ गोपालदासजी ने अपने पिताजी के स्मरणार्थ २५ हजार रुपयों से श्रप्राप्य एवं प्राचीन जैन गंथों के प्रकाशन का कार्य भी श्रारंभ किया है। कांरजा के दिगम्बर जैन बोर्डिंगहाउस को श्रापकी फेमिली ने ३५ हजार रुपया दिया है, उक्त बोर्डिंग के श्राप सेकेटरी हैं। इसके श्रलावा आपने कांरजा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम को १० हजार दिये हैं।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गोपालदासजी एवं पद्माकरजी के पुत्र रामासावजी हैं। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कारंजा— गोपालदास अम्बादास—वैङ्किंग, शेखर, कॉटन श्रीर खेती का काम होता है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में श्रापकी माल गुजारी का एक गांव है।

रायचूर ( मद्रास )-यहाँ आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है।

### मेसर्स जिनवरसा गंगासा

इस कुदुम्ब का करीब २५० वर्षों से यहीं निवास है। कहा जाता है कि मारवाड़ से यह कुदुम्ब बुरहानपुर, जालना होता हुआ यहाँ आकर आबाद हुआ। सेठ गंगासा के हाथों से फर्म के व्यापार की वृद्धि हुई। आपके पुत्र देवीदासजी, अम्बादासजी, जिनवरसाजी और ओंकारसाजी की फर्म अपना अलग २ व्यापार करती हैं। तब से सेठ जिनवरसाजी की फर्म जिनवरसा गंगासा के नाम से अलग व्यापार करती है। आप लोग बघरवाल दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के सन्जन हैं। धार्मिक कामों की ओर इस कुटुम्ब का बहुत बड़ा लक्ष है। स्थानीय महावीर ब्रह्मचर्याश्रम में आप लोगों ने अलग-अलग बड़ी रकमें दान दी हैं। सेठ जिनवरसा जी की ओर से भी उक्त आश्रम को २१९००) प्रदान किये गये हैं। आपके पुत्र श्री ऋषभ-दासजी भी फर्म के व्यवसाय को संचालित करते हैं। जिनवरसाजी वृद्ध सन्जन हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कारंजा-सेठ जिनवरसा गंगादास-यहाँ वैकिंग, खेती, शेखर का व्यापार एवं जीनिंग फेक्टरी है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचय — • (तीसरा भाग)



सेट खुशालचंद्जी जाजू ( ईश्वरदास खुशालचंद ) आर्वी



सेठ उत्तमचंद्जी गांधी ( गुलावचंद उत्तमचंद ) आवीं



बा॰ वुलाकीदास जी जाजू ( ईश्वरदास खुशालचद ) आर्वी



मोतीभवन ( मोतीलाल चम्पालाल ) एलिचपुर



मंसर्स गुलावचन्द उत्तमचन्द विता और लेनदेन तथा जमीदारी का काम होता है।

गंसर्स गुलावचन्द उत्तमचन्द विता और लेनदेन तथा जमीदारी का काम होता है।

गंसर्स गुलावचन्द उत्तमचन्द विता और लेनदेन तथा जमीदारी का काम होता है।

प्रेती और लेनदेन तथा जमीदारी का काम होता है।

उत्तमचन्द गोकुलदास यहाँ इन्टर नेशनल तथा क्रीनलर की मोटर एजन्सी है। इसमें आपका है हिस्सा है।

# मेसर्स जयरामदास भागचंद

इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ भागचंदजी तथा आपके पुत्र बा॰ दुलिचन्दजी हैं। आप लोगों का हेड आफिस धामणगांव में है। इस फर्म का विशेष परिचय वहीं दिया गया है। यहां यह फर्म कपास का अच्छा व्यापार करती है। इसकी यहां २ जिनिंग तथा १ प्रेसिंग फैक्टरी भी है।

## मेसर्स नारायणदास वद्रीदास

आप लोग सीकर राज्य के परशुराम पुरा के रहनेवाले हैं। आप लोग अप्रवाल वैश्य समाज के मितल गोत्रीय सज्जन हैं। सब से प्रथम इस स्थान में लगभग ५० वर्ष पूर्व सेठ नारायणदास जी इस स्थान पर आये थे अतः यह परिवार एक लम्बे अर्से से आर्वी में निवास करता है।

इस फर्म की स्थापना सेठ नारायणदास जी ने मेसर्स नारायणदास बद्रीदास के नाम से व्यापार आरम्भ कर आपने कपास और महाजनी लेनदेन का काम आरम्भ किया गया। इस फर्म की प्रधान उन्नित का श्रेय नारायणदासजी के पुत्र सेठ बद्रीदासजी को ही है। सेठ नारायण दासजी का स्वर्गवास सम्वत् १९६८ के लगभग हुआ। अतः फर्म का संचालन सेठ बद्रीदासजी के हाथ में आया। आपने फर्म के व्यापार को अधिक उन्नत अवस्था पर पहुँचाया और आज यह फर्म यहां की प्रतिष्ठित फर्मों में मानी जाती है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ वद्रीदासजी, गणेशराम, प्रतापचंदजी म्हालूरामजी और सोह्नलालजी हैं। फर्म का प्रधान संचालन प्रधान रूप से सेठ बद्रीदासजी करते हैं और ख्रापकी देख रख में आपके सभी भाई व्यापार का संचालन करते हैं।

इस फर्म पर वर्तमान में रुई अनाज, सोना, चांदी कपड़ा, लेन देन का काम होता है तथा जमीदारी और खेती का भी काम होता है। इसी प्रकार यहाँ फर्म की दो जीन फैक्टरियाँ तथा एक प्रेस फैक्टरी है।

# मेसर्स मोतीलाल औंकारसा

इस फर्म के मालिक सेठ त्रोंकारसा गंगादास के पुत्र सेठ मोतीलालजी एवं धत्रूसाजी हैं। श्राप वधेरवाल जैन सम्प्रदाय के सज्जन हैं। स्थानीय ब्रह्मचर्ग्याश्रम में श्राप की श्रोर से भी मदद दी गई है। आपके यहाँ धन्नूलाल ब्योंकारदास के नाम से कपड़े का और मोतीलाल श्रोंकारदास के नाम से कृषि और लेन-देन का काम होता है।

# मेसर्स मूलजी जेटा एण्ड कम्पनी

इस फर्म का विस्तृत परिचय हमारे प्रन्थ के प्रमथ भाग में वम्बई विभाग में पृष्ठ २२ में दिया जा चुका है। यह फर्म कारंजा के न्यू ईस्स्टइण्डिया प्रेसिंग कम्पनी की मेनेजिंग एजंट है। १८७४ में इस प्रेसिंग कम्पनी की स्थापना की गई। कारंजा के अलावा मुर्तिजापुर, अकोला, वासिम, जलगाँव आदि कई स्थानों पर इस फर्म की जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। वम्बई के व्यापारिक क्षेत्र में यह बहुत प्रतिष्ठासम्पन्न फर्म समभी जाती है।

### मेसर्स रामजी नाइक काण्णव

इस प्रतिष्ठित कुदुम्ब का लम्बी अवधि से यहीं निवास है। सेठ रामजी नाइक के त्राजा के हाथों से इस कुदुम्ब में व्यवसाय आरम्भ हुआ। आप दक्षिणी ब्राह्मण समाज के गौतम ऋषि गौत्रीय सज्जन हैं। आपके पश्चात् क्रमशः श्रीतुकाराम काण्णव, श्रीकृष्णाजी काण्णव, श्रीरामजी काण्णव ने फर्म का व्यवसाय संचालन किया । सेठ तुकाराम काण्णव ने इस फर्म के व्यवसाय की विशेष उन्नति की । ज्ञापने यहाँ एक धर्मशाला का भी निर्माण कराया । इसके अलावा इस कुदुम्ब की श्रोर से यहाँ एक श्रीरामजी मन्दिर बना है। तथा सदावर्त का प्रवंध है। यहाँ के व्यापारिक समाज में यह फर्म बहुत पुरानी तथा प्रतिष्ठा-सम्पन्न मानी जाती है।

वर्तमान में इस फर्म के सालिक सेठ भगवंत राव काण्णव हैं। आप सेठ रामजी काण्णव के नाम पर दत्तक आये हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। कारंजा—रामजी नाइक काण्णव—यहाँ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है। तथा वैङ्किक व्यापार होता है

अमरावती--—जीनिंग फेक्टरी तथा श्रॉइल मिल है। 22

धामण्गाँव--- अॉइल मिल है।

55

—जीनिंग प्रसिंग फेक्टरी है। नागपुर-—जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है। मंगहल-

# मेमर्स रामरतन सीताराम

आप लोग परशुरामपुरा (जयपुर) के रहने वाले अग्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की स्थापना लगभग ८० वर्ष पूर्व सेठ रामरतनदासजी ने की थी। ग्रापने ग्रपनी साधारण फर्म को अच्छी उन्नत की श्रवस्था पर पहुँचाया। श्रापके बाद सेठ सीतारामजी ने फर्म का संचालन किया और आपके वाद सेठ किशनलालजी आजकल फर्म का संचालन करते हैं। इनके एक भाई श्रीर हैं जिनका नाम मांगीलालजी है। इस फर्म पर रुई, लेन-देन और खेती का काम होता है।

इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

भेसर्स रामरतन सीताराम श्रावीं विव वर्धा भेसर्स रामरतन सीताराम पुलगांव (वर्धा) यहां रुई का काम होता है।

इस फर्म की यहाँ एक जीन श्रौर श्रेस फैक्टरी है। इसी प्रकार पुलगांव में एक जीनिंग फेक्टरी है।

# मेसर्स रामचन्द चुन्नीलाल

ये लोग श्रोसवाल समाज के सज्जन हैं श्रोर जेसलमेर के रहने वाले हैं। देश से सेठ रामचन्द्रजी ने आकर इस फर्म की स्थापना लगभग १०० वर्ष पूर्व की थी। इस फर्म पर वर्तमान में रुई, और महाजनी लेन-देन का काम होता है।

इस फर्म की विशेष उन्नति सेठ रामचन्द्रजी के पौत्र एवम् सेठ चुन्नीलालजी के पुत्र सेठ गोकुलदासजी तथा सेठ सौभागमलजी के हाथों हुई।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ गोकुलदासजी और आपके भतीजे सौभागमलजी और विशानदासजी हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— मेसर्स रामचन्द चुन्नीलाल वहाँ कॉटन, महाजनी लेन देन चाँदी-सोना और श्रावीं जि० वर्धा मनीहारी का काम होता है।

### कपास के व्यापारी

मेसर्स श्रर्जुन खीमजी एण्ड कम्पनी

- तनसुखराम वंशीधर "
- वालमुकुन्द चांडक "
- मूलजी जेठा कम्पनी "
- मोहनलाल वालिकशन
- रघुनाथ मांगीलाल
- रामजी नाइक काण्णव 33

# हार्ड वेअर मरचेंट

मेसर्स अन्दुलकय्यूम अन्दुलअली

- अमानत हुसेन हकीमुद्दीन
- इस्माइलजी महम्मद् अली
- गुलामहुसेन ईसुफत्राली

# ,, हिपतुरला भाई अब्दुलअली

विदेशी कम्पनियों की एजसियाँ

मेसर्स गोसो कावृसी केशा लिमिटेड

- जापान ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड
- टोयो मेनका केशा लिमिटेड
- वाल कट ब्रदर्स लिमिटेड

# कपड़े के व्यापारी

मेसर्स नारायण प्रागजी सम्मत

- मोतीलाल श्रोंकारदास
- रामचन्द्र चन्द्नमल
- हाजीमहम्मद् शाहमहम्मद

# सम्मान

यह स्थान जी० आई० पी० रेलवे की मुसावल नागपुर लाइन पर जलम्ब स्त्रीर मूर्तिजापुर जंकशन के वीच खाम गांव नामक शहर के समीप है। यहाँ कपास की ६ जीनिंग और ६ प्रेसिंग फेक्टरियां तथा १ ऑइल मिल है। प्रति वर्ष ३०।४० हजार गांठ रुई की औसत आमद इस स्थान पर है। कपास की यह छोटी सी और अच्छी मंडी है। खामगांव से प्रति दिन सैकड़ों मोटरों एवं लारियों की आमदरफ्त यहाँ रहा करती है। यहां से विनोले (सरकी) पंजाब, बम्बई एवं काठियावाड़ के लिये रवाना किये जाते हैं। यहाँ के व्यापारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

# कॉर्टन मरवेंट्स

# मेसर्स सुखदेव रामदेव

इस फर्म के मालिक खास निवासी शाहपुर ( जयपुर स्टेट ) है। स्त्राप अप्रवाल समाज के सज्जन हैं। इस दुकान का स्थापन सेठ सुखदेवजी के हाथों से संवत् १९२३ में हुआ। इस फर्म

# वास्वजगर्

यह स्थान जी. चाई. पी. रेल्वे की भुसावल-नागपुर शाखा के अपने ही नाम के स्टेशन के समीप ही वसा हुआ है। यहाँ विशेष कर रुई एवं कपास का व्यापार होता है। यहाँ वहुत सी जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियाँ हैं, जहाँ कपास, जीन तथा प्रेस किया जाता है। इसके अति-रिक्त वाहर जाने वाली वस्तुओं में कुछ नहीं है। वाहर से कपड़ा, किराना गल्ला, हार्डवेअर च्यौर इसी प्रकार की, रोजाना व्यवहार की वस्तुएँ वाहर से यहाँ आती हैं। इसके च्यास पास छोटे २ कई गाँव हैं। जहाँ वड़े २ व्यापारी निवास करते हैं। उनके यहाँ खेती वगैरह का काम होता है। यहाँ से कई स्थानों पर मोटर सर्विस भी दौड़ती है। इसके पास ही पुलगाँव नामक स्थान आ गया है। जो कि काँटन के लिये मशहूर है। यहाँ भी कई जीनिंग च्यौर प्रेसिंग फेक्टरी हैं। यहाँ एक कपड़े के बुनने की मिल भी है। जिसका कपड़ा अच्छा निकलता है।

# मेसर्स जयरामदास भागचंद

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान परशरामपुरा (शेखावाटी) का है। आप लोग श्रमवाल वेश्य समाज के गर्ग गौत्रीय सज्जन हैं। करीव ५० वर्षों से यह फर्म कपास, रुई और श्राइत का ट्यापार करती चली आ रही है। यह फर्म यहां की प्रतिष्ठित फर्मों में मानी जाती है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ भागचंदजी तथा आपके पुत्र सेठ दुलीचन्दजी हैं। आप ही दोनों इस फर्म का संचालन करते हैं। आप लोगों के हाथों से फर्म की विशेष तरकी हुई है। आप लोगों का ध्यान सार्वजनिक कार्यों की ओर भी अच्छा रहता है। आपकी ओर स मंडोली (जयपुर) में एक पक्षा तालाव, हरिद्वार में एक धर्मशाला बनी हुई हैं। इसी प्रकार और भी सार्वजनिक कार्यों में आप लोग सहयोग देते रहते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

धामग्गांव—मेसर्स जयरामदास

भागचन्द T. A. "Gajanan" यहां वैकिंग, हुंडी चिठ्ठी, रुई का काम होता है। तथा आपकी एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फेक्टरी है।

# असिंग

इस स्थान अकोला के समीप उत्तर की ओर वसा हुआ है। प्रति वर्ष ३०।३५ हजार रुई की गाँठें यहाँ वँधती हैं। यहाँ १३।१४ कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। यहाँ के वहुत से न्यापारियों का परिचय अकोला आदि स्थानों में पहिले दिया जा चुका है।

# सेंड लालजी विहोवा पाटील

इस कुटुम्च का करीब १३ पीढ़ी से सावरा (आकोट-वरार) में निवास है । आपके मूल श्री जयसिंह राव समभे जाते हैं। श्राप मराठा (पाटील) सज्जन हैं। इस कुटुम्ब के न्यापार को धेठ विहोबा पाटील के समय से उन्नति आरम्भ हुई। सेठ लालजी पाटील ने इसके काम-काज को विशेष चमकाया। आकोट अंजनगाँव में आपने जीनप्रेस खोले, कई मिलों एवं इंश्यु-रंस कम्पनियों के आप शेश्रर होल्डर हैं। वरार प्रान्त में श्रापकी बहुत वड़ी कारत होती है। श्राप अकोला सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट वोर्ड के मेम्बर रह चुके हैं। लालजी सेठ की अवस्था इस समय ६२ वर्ष की है। आप न्यापारिक काम अपने पुत्रों पर छोड़ कर तीर्थ यात्रा में रहा करते हैं । आपने सावरा में एक ए. व्ही. स्कूल एवं पंहरपुर में एक धर्मशाला बनवाई है।

लालजी सेठ के इस समय ४ पुत्र हैं। श्रीयुत्त मारुतीलालजी, श्री केशोरावलालजी, श्री माधवलालजी एवं हरीलालजी पार्टील हैं। इनमें से श्री केशोराव पार्टील अभी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीटजरलैंड एवं स्कॉटलैंड की यात्रा कर के आये हैं। आप अभी फिर अमे-रिका जाने का विचार कर रहे हैं। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। सावरा ( आकोट ) लालजी बिट्ठोबा पाटील—ऋषि एवं लेन-देन का काम होता है।

त्राकोट—फांसी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी ट्रे लालवानी प्रेसिंग फेक्टरी र्ञ्जनगांव—लालजी पाटील जीनिंग फेक्टरी-जीन फेक्टरी है। इन नामों से कारखाने हैं।

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

्यहाँ की प्रधान पैदावार मिरची की है। प्रति वर्ष लाखों बोरी मिर्ची की यहाँ से वाहर निकास होती है। यहाँ से मिर्ची का निकास वरार, अकोला, वम्बई एवं कलकत्ता आदि स्थानों के लिये होता है। यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है।

### राजा सेठ गोकुलदास जीवनदास

इस फर्म का हेड आफिस जबलपुर है। यह फर्म सी. पी. के व्यापारिक समाज में वहुत प्रतिष्ठित एवं पुरानी मानी जाती है। जबलपुर एवंम् सी. पी. के आप वहुत वड़े जमीदार एवं वेंकर हैं। यह कुदुम्ब राजा गोकुलदास के कुदुम्ब के नाम से विख्यात है। वर्त्तमान में यह कुदुम्ब र भागों में विभक्त हो गया है। इन दोनों फर्मों का परिचय हमारे प्रन्थ के प्रथम भाग में बम्बई विभाग में पृष्ठ १६१ और ४१ में दिया गया है। उपरोक्त फर्म के वर्तमान मालिक दीवान वहादुर सेठ जीवनदासजी एवं वावू गोविंददासजी मालपाणी हैं। आप लोग भारत के शिक्षित समाज में बहुत सुपरिचित व्यक्ति हैं। आपकी फर्म जबलपुर, कलकत्ता, वम्बई, जयपुर, भोपाल, जेसलमेर, मलकापुर आदि स्थानों पर जमीदारी, वेंकिंग, काटन, प्रेन, तथा आदृत का व्यापार करती है।

इस फर्म का स्थापन १९४६ में हुआ। यहाँ १९४८ में जीतिंग प्रेसिंग एवं १९७१ में ऑइल मिल खोला गया इस फर्म का ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है। मलकापुर-राजा सेठ गोकुलदास जीवनदास—यहाँ आपकी कॉटन जीतिंग प्रेसिंग एवं ऑइल मिल है। तथा वैकिंग ज्यापार होता है।

# मेसर्स गंगाराम टेकचंद

इस फर्म के मालिक पोकरन (जोधपुर) निवासी माहेश्वरी समाज के चांडक सज्जन हैं। करीब ४० साल पहिले यहाँ सेठ गंगारामजी ने जीनिंग फेक्टरी चाल्र की थी। वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ गंगारामजी के पुत्र टेकचंदजी हैं। स्त्रापके पुत्र लीलाधरजी एवं भोज-राजजी व्यवसाय में भाग लेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। मलकापुर—मेसर्स गंगाराम टेकचन्द—यहाँ जीनिंग फेक्टरी है। तथा कपास स्त्रीर लेन-देन का व्यापार होता है।

# मेसर्स श्रीराय शालिगराम

इस फर्म के मालिक मूल निवासी पोकरन (जोधपुर) के हैं। आप माहेश्वरी जाति के राठी सज्जन हैं। इस खानदान के पूर्वपुरुष सेठ खुशालचन्दजी तथा आपके छोटे आता सेठ मूलचन्दजी हैं। इसमें से सेठ खुशालचन्दजी के परिवार की दुकानें विहारीलाल रामगोपाल और टीकमदास मदनलाल तथा गणेशदास गुलावचन्द के नाम से अकोला, खामगाँव और तिलोरा में चल रही हैं। तथा सेठ मूलचन्दजी के परिवार का व्यवसाय विशेष कर श्रीराम शालिगराम के नाम से ही चलता है।

सेठ मूलचन्द्जी के स्वर्गवास के पश्चात् इस परिवार के कारवार को आपके दत्तक पुत्र सेठ शिवलालजी ने सञ्चालित किया । सेठ शिवलालजी के दो पुत्र हुए उनके नाम सेठ शालिगराम जी और सेट बालिकशनदासजी थे। इनमें से उपरोक्त फर्म सेठ शालिगरामजी के वंशजों की है। सेठ शालिगरामजी के भी दो पुत्र हुए। सेठ फतेलालजी और सेठ सुन्दरलालजी। इनमें से सेठ फतेलालजी वड़े दक्ष, प्रसिद्ध और नामाङ्कित पुरुष हो गये हैं। आपने व्यापारिक जगत् में सफलता प्राप्त कर लाखों रुपये का द्रव्य उपार्जित किया तथा सामाजिक-जगत् में बड़ी कीर्ति लाभ की । आप द्वितीय माहेश्वरी महासभा के प्रेसिडेण्ट रहे, तथा जाति के अत्यन्त प्रभावशाली नेता रहे। एक बार पोकरन में ठाकुर साहवं और माहेश्वरी समाज में भगड़ा हो गया था, उसको भी छापने बड़ी चतुराई से निपटाया। राज्य में भी छापका बहुत बड़ा प्रभाव रहा । त्र्याप राज्य पोकरन ठिकाने में सेठ के सम्मान सूचक नामों से सम्बोधित किये जाते थे। आपके हाथ से दान-धर्म और सार्व जिनक कार्ज्य भी खूब हुए। आपने करीब तीन लाख रुपयों का एक ट्रष्ट कायम किया जिससे मारवाड़ में शिक्षा-प्रचार, अनाथ-सहायता, गौ-रत्ता और त्र्यकाल पीड़ितों की मदद होती है। इसके सिवा नासिक में आपने करीब एक लाख की लागत से एक धर्मशाला और सदावृत, तथा व्यासवाट में भी एक धर्मशाला और सदावर्त खुलवाया । तथा आपने अपने पुत्र श्रीयुत लाभचन्द्जी जिनका स्वर्गवास केवल २२ साल अल्पवय में हो गया-के स्मारक में धामणगाँव में एक चारिटेबिल डिस्पेन्सरी, श्रीर एक गो रक्षा भवन बनवाया। आपके पूर्वजों की श्रोर से पोकरन में एक श्री गोवर्द्धन-नाथजी का विशाल मन्दिर बना हुआ है। इस मन्दिर के लिए लाखों रुपये की स्टेट दी हुई है। यह आपके ग्रुभ कार्यों का संक्षिप्त परिचयमात्र है।

संवत् १९७४ में आप संसार में कीर्तिलाभ कर स्वर्गवासी हो गये, और १९७५ में आपकी तथा सेठ सुन्दरलालजी तथा वालिकशनदासजी की फर्में अलग २ हो गई। इस समय इस फर्म के मालिक स्वर्गी य लाभचन्दजी के दत्तक पुत्र श्रीयुत पुरुषोत्तमदासजी हैं। अभी आप केवल १६

#### भारतीय ध्यापारियों का परिचय

क्लाथ मरचेंट्स

गोविंद हरी रखवसा चौरे आणि हरी पाटील रामकृष्ण शंकर भोले त्रिंवकसा बालकृष्णसा

किराना मर्चेण्ट्स

श्रहमद पीर महम्मद महम्मद पीर महम्मद विसनचंद चम्पालाल हाजी दाख्द उसमान हाजी गनी हाजी सुलेमान

## जनरल मर्चेण्ट्स

शंकर हरी छाणि कम्पनी (स्टेशनर) हासम छली कमरुद्दीन श्रीनिवास वाल किशनदास (ऑइल एजंट)

मिरची के व्यापारी

मेसर्भ गंभीरचंद वल्लभदास

- ,, नंदराम रामनाथ
- " राधाकिशन शिवरतन
- ,, लालजी मावसी



फतेलाल लाभचंद धर्मशाला ( श्रीराम शालिगराम ) नासिक



दुकान मेसर्स श्रीराम शालिगराम धामणगाँव।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

कॉटन मिल—खान देश प्रांत में जलगाँव, चालीसगाँव, अमलनेर श्रौर धूलिये में मिलाकर ५ कॉटन मिलें हैं। सबसे प्रथम सेठ मूलजी जेठाभाई ने सन् १८७३ में पूर्व खानदेश स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स की स्थापना की। उसके पश्चात् १९०६ में श्रमलनेर में, उसके पश्चात् चालीसगाँव में, सन् १९२१ में जलगाँव में तथा १९२६ में धूलिये में मिलों का उद्घाटन किया गया।

व्यापारिक वस्ती—इस शहर की जन संख्या लगभग ३० हजार है। व्यवसायिक दृष्टि से मारवाड़ी, गुजराती और कच्छी प्रधान हैं। इनमें भी व्यवसाय में सबसे अधिक व बड़ा भाग मारवाड़ी व्यापारियों का है।

### वैंक-जलगाँव शहर में २ वैंके हैं।

- (१) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड—इस प्रसिद्ध बैंक की शाखा जलगाँव में है।
- (२) पूर्व खानदेश सैंट्रल को आपरेटिव्ह बैंक—इस बैंक की स्थापना सन् १९ १६ में हुई। खानदेश में इस बैंक की कई सौ शाखाएं हैं। जो कृषिकारों को एवं अन्य रोज-गारियों को बहुत स्वरूप व्याज पर रूपया उधार देती है। इस बैंक ने अपने जीवन काल में आशातीत उन्नति कर दिखाई है। बैंक का हेड ऑ किस जलगाँव में है।

#### व्यवसायिक एसोसिएशन-

दि जलगांव क्लाथमचेंट एसोसिएरान—इस सभा का उद्देश खानदेश जिले में होने वाले कपड़े के व्यवसाय की उन्नति करना, तथा कपड़े के व्यापार में पैदा होने वाले भगड़े निपटा कर सहूलियत पैदा करना है। इस एसोसिएशन ने कपड़े की विक्री पर अपना टैक्स लगा रक्खा है और मेम्बरों की फीस अलग लगाई है। इसकी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन सेठ सागरमल सुगालचंद हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष सेठ जयिकशन रामविलास, उपाध्यक्ष सेठ जगन्नाथ गनेशराम तथा मंत्री राव साहव रूपचंद मोतीराम और शंकरलाल गुलाबचन्द हैं।

#### कॉटन मिल्स-

दि खानदेश स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड — इस कम्पनी की स्थापना सन् १८८३ में हुई। यह मिल भारत की बहुत पुरानी मिलों में से है। आरम्भ में इसकी स्थापना ७ लाख ५० हजार की पूंजी से की गई। पर इस मिल की आर्थिक परिस्थिति बहुत उत्तम है। इसकी मेनेजिंग एजंट मेसर्स मूलजी जेठा कम्पनी है। और आफिस ईवर्ट हाउस,

# भारतीय व्यापारियों का परिचय कि कि (तीसरा भाग)



फतेलाल लाभचंद धर्मशाला ( श्रीराम शालिगराम ) नासिक



्दुकान मेसर्स श्रीराम शालिगराम धामणगाँव ।



सेठ जयकिशनजी (जयकिशन रामविलास)

सेठ रामविलासजी (जयिकशन रामविलास) जलगाँ

# कार्षज्ञा

जी० त्राई० पी० रेलवे की भुसावल-नागपुर लाइन के मुर्तिजापुर जंकरान से इस स्थान के लिये एक लाइन जाती है। वरार प्रांत की कपास की मंडियों में इसका भी अच्छा स्थान है। यहाँ कई प्रतिष्ठित गुजराती फर्मों की ब्रांचेज हैं। इसके अलावा विदेशी फर्मों की एजंसियाँ हैं। यहाँ करीव ५० हजार गाँठ रुई प्रतिवर्ष वैंधती है। यहाँ करीव ६५ जीतिंग फेक्टरियाँ हैं। प्रसिद्ध स्थान—

- (१) कस्तूरी की हवेली—िकम्बद्नित है कि इस इमारत के बनवाने में ६० ऊँट कस्तूरी नींव में डाली गई थी। और उसके बदले में इस हवेली के निर्माता धनिक कुटुम्ब ने एक ही सिक्के के रुपये दिये थे। उक्त परिवार "संगई" के नाम से यहाँ सम्बोधित किया जाता है।
- (२) जैन सम्प्रदाय के ३ प्राचीन मंदिर भी यहाँ विद्यमान हैं— —सेनगंग २—बाला-त्कार और ३—काष्टा संगई। उपरोक्त स्थानों से पता लगता है कि कारंजा बहुत ऐतिहासिक स्थान है। और बहुत समय पूर्व यह एक समृद्धिशाली माना जाता था।
- (३) श्रीमहावीर ब्रह्मचर्याश्रम—इस आश्रम का जन्म वीर सं० २४४४ की अक्षय तृतीया को हुआ। इसमें करीव १२५ विद्यार्थी शिक्षा लाभ करते हैं। इसमें व्यायाम शाला, पुस्तकालय, वाचनालय, व्याख्यान समिति सभी आवश्यक विभाग हैं। इसका ध्रीव्याफराख ८५५००) है जिससे सात आठ हजार रुपये वार्षिक की आमदनी होती है। इसके अध्यक्ष श्रीयुत जयकुमार देवीदास चॅंबरे और मंत्री शामलाल दुलासा कावरी हैं। संस्था उदीपमान है।

# मेसर्स गोपालदास अम्बादास चंवरे

इस फर्म के मालिक बहुत लम्बे समय से कांरजा में निवास करते हैं। इसके पूर्व आप कोटा बूंदी की ओर से इधर आये थे। सेठ गंगासा चंबरे के हाथों से इस कुटुम्ब के व्यापार को तरकी मिली। आपके ४ पुत्र हुए सेठ देवीदास चंबरे, सेठ अम्बादास चंबरे, सेठ जिनवरसा

#### भारतीय व्यापारियों का परिचयं

जलगाँव के आप अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपको १९१२ में सितम्बर कोरोनेशन दर्वार मेडल मिला। आप यहाँ के सेकण्ड क्लास आनरेरी मिलस्ट्रेट बेंच के चेयरमैन हैं। आप १९०४ से फ्री मेनशन हैं। और लॉज के पास्ट मास्टर और चेपटर के पास्ट प्रिंसिपल जेड (Z) हैं। आपके ५ पुत्र हैं जिनमें बड़े श्री उदयसिंह पढ़ते हैं।

### दि भागीरथ स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड

इस मिल की स्थापना ३० लाख की पूंजी से सन् १९२१ में हुई। इसकी मेनेजिंग एजंट मेसर्स भागीरथ रामचन्द्र एण्ड कम्पनी है। इस समय मिल में ७२०० स्पेंडिल्स और २११ छूम हैं। शीघ्र ही ३८०० स्पेंडिल्स और डाले जा रहे हैं। तथा छूम संख्या भी ३०० की जा रही है। १९२३।२४ में यह मिल चाछ्र हुई। इस समय मिल में ५५० आदमी काम करते हैं। मिल की श्रपनी एक जीनिंग फेक्टरी भी है।

# मिल आँन्स

# मैसर्स मूलजी जेठा एण्ड कम्पनी

इस फर्म का विस्तृत व्यापारिक परिचय इसके संस्थापक श्रीमान् स्वर्गीय सेठ मूलजी भाई के चित्र सिहत हमारे श्रन्थ के प्रथम भाग के वम्बई विभाग में दिया गया है। इस फर्म ने १८७३ में जलगाँव में एक मिल की स्थापना की। खानदेश में यह सब से पहिली मिल थी। बम्बई के व्यापारिक क्षेत्र में इस फर्म की गणना ख्याति प्राप्त व्यवसायियों में मानी जाती है। बम्बई के प्रसिद्ध मूलजी जेठा मार्केट (न्यू पीस गुड्स बाजार कं० लिमिटेड) की मैनेजिंग एजंट भी यही फर्म है।

इसके अलावा खानदेश और वरार में इस फर्म के जलगांव, कारंजा, मुर्तिजापुर, श्रकोला, वाशिम आदि स्थानों में जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। तथा कॉटन का व्यापार होता है।

# मेसर्स रामचन्द्र हुकमीचंद

इस फर्म के वर्तमान मालिक श्री सेठ भागीरथजी माहेश्वरी समाज के मंडोरा सज्जन हैं। आपका मूल-निवास मांडल ( उदयपुर स्टेट ) में हैं। मांडल से करीब १२५।१५० वर्ष पूर्व सेठ डोंगाजी धामनगाँव (जलगाँव) आये थे। सेठ हुक्मीचंदजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार को विशेष उन्नति मिली। सेठ हुक्मीचंदजी के पश्चान् उनके पुत्र सेठ रामचन्द्रजी ने इस फर्म के

# भारतीय व्यापारियों का परिचय -



सेठ भम्बादास गंगाजी चंबरे—कारंजा



सेठ गोपालदास चंवरे—कारंजा



स्व. पद्माकर अम्बादास चंबरे-कारंजा



सेठ रामासा पद्माकर चंवरे—कारजा

# काँग्रन मर्शेंट्स

## मेसर्स कानजी शिवजी

इस फर्म के मालिक कच्छ बारोई ( मूँदरा ) के निवासी हैं। ज्ञाप वीसा श्रौसवाल स्थानक-वासी जैन समाज के सञ्जन हैं। संवत् १९४३ में लालजी सेठ ने देश से ज्ञाकर मसावद (जल गाँव ) में दुकान की। शिवजी सेठ के ४ पुत्र हुए। लालजी सेठ, कुँवरजी सेठ, कानजी सेठ ज्ञौर शिवजी सेठ। इस समय इन सब भाइयों का कार वार अलग २ होता है। लालजी सेठ एवं कानजी सेठ का व्यापार संवत १९६४ में अलग २ हुआ। कानजी सेठ ने कपास गल्ले के व्यापार में अच्छी उन्नति की है। आपने सेंदुरनी में१९७५ में जीनिंग और प्रेसिंग १९७९ में जलगाँव में जीनिंग प्रेसिंग, १९८३ में नीम्बोरा में प्रेसिंग एवं १९८५ में मसावद में जीनिंग फेक्टरी खोली। ये सब कारखाने आपके घरू हैं। आपके २ पुत्र हैं जिनके नाम राघवजी कानजी एवं जादवजी मानजी हैं। ये दोनों व्यापार में भाग लेते हैं। आपका तार का पता Sunoom आपका हेड आफिस जलगाँव में है। जलगाँव के कपास के व्यापारियों में आपकी फर्म अच्छी प्रतिष्टित मानी जाती है।

श्रापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। जलगाँव—मेसर्स कानजी शिवाजी—जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी तथा कॉटन का न्यापार होता है। शेंदुरणी— ,, ,, ,, ,, ,, निम्बोरा—कानजी शिवजी—कॉटन प्रेसिंग फेक्टरी है। मसावद— ,, —कॉटनजीनिंग फेक्टरी है।

# मेसर्स जयिक शन रामविलास

इस फर्म के मालिक कुचेरा (जोधपुर स्टेट) के निवासी हैं। आप साकद्वी (ब्राह्मण) समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन ६०।७० वर्ष पूर्व सेठ रामविलासजी ने किया था। आप यहां हुंडी और सट्टे की दलाली का काम करते थे। संवत् १९५९ में सेठ जयिकशन जी ने उपरोक्त नामसे दुकानका स्थापन किया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ जयिकशनजी एवं सेठ दुलीचंदजी दोनों भ्राता हैं। आपके २ छोटे भ्राता राधािकशनजी एवं लक्ष्मी नारायणजी संवत् १९७६।७७ में स्वर्गवासी हो गये हैं। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स जम्बुदास देवीदास

यह फर्म सेठ जिनवरसाजी के बड़े श्राता सेठ देवीदासजी की है। सेठ देवीदासजी संवत् १९७३ के श्रावण मास में स्वर्गवासी हुए। श्रापके ५ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः प्रसु-दासजी, जयकुमारजी, जम्बूदासजी, वर्द्धमानजी, एवं बालचंदजी चंवर हैं। उपरोक्त सज्जनों में से जयकुमारजी १९८५ में श्रीर वर्द्धमानजी १९७७ में गुजर गये हैं। श्रीजयकुमारजी चंवरे प्रसिद्ध वकील हो गये हैं। अब आपके छोटे श्राता बालचंदजी अकोले में वकीली का काम करते हैं। इन भाइयों में से सेठ जम्बूदासजी उपरोक्त नाम से अपना खलग व्यापार करते हैं। सेठ जम्बूदासजी ने महावीर ब्रह्मचर्याश्रम को ५० हजार रुपया भिन्न २ मदों में प्रदान किया है। आपके श्राता प्रभुदासजी ने भी करीब २६ हजार रुपया उक्त संस्था को दिया है। सेठ जम्बू साजी बहुत सरल प्रकृति के सङ्जन हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। कारंजा—मेसर्स जम्बूदास देवीदास—यहाँ वेंकिंग, कपड़ा तथा खेती का व्यापार होता है।

### मेसर्स नरसिंहसा रुखवसा रावल

इस फर्म के मालिक भाँसी ( बुन्देलखंड ) निवासी नीमा महाजन समाज के दिग्रम्बर जैन सजन हैं। करीव १५०—१७५ वर्ष पूर्व सेठ नरूसावजी के हाथों से इस फर्म का स्थापन हुआ था। सेठ रुखबसावजी के समय में इस कुटुम्ब के व्यापार की वृद्धि आरंभ हुई। एवं उनके पुत्र नरसिंह सावजी ने व्यापारको विशेष बढ़ाया। सेठ नरसिंह सावजी बड़े उदार विचारों के जैन थे। आपने कारंजा में श्रीश्वेताम्बर दिगम्बर जैन कान्फ्रेंस बुलाई थी। श्रीदेवेन्द्र कीर्ति के भट्टारक की गद्दी के पट्ट स्थापक आप ही थे। आपके छोटे आता माणिक-सावजी ने सन् १९०५ में यहाँ एक जीनिंग खोली। सेठ नरसिंह सावजी संवत् १९६३ में स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में आपके पुत्र सेठ रतनलालजी एवं मगनलालजी रावल फर्म के मालिक हैं। श्रीरतनलालजी रावल १२ साल से म्युनिसिपल मेम्बर हैं। आपके नरूसाव, शतीशचन्द्र एवं सुभाषचंद्र नामक ३ पुत्र हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। कारंजा—मेसर्स नरसिंहसा रुखबसा—कपड़ा, कृषि काँटन एवं लेन-देन का काम होता है। कारंजा—मानिकसा रुखबसा रावलजीनिंग फेक्टरी—इस नाम से जीनिंग है।

# मेसर्स रामधन रघुनाथ

इस फर्म के मालिक मूंडवा ( मारवाड़ ) निवासी माहेश्वरी समाज के सञ्जन हैं। करीब १२५ वर्षों से यह दुकान यहाँ कारबार करती है। पहले इस दुकान पर सालगराम विरदीचंद नाम पड़ता था।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ शिवप्रतापजी हैं। आपके यहाँ कारंजा में रामधन रघुनाथ के नाम से खेती तथा साहुकारी व्यवहार एवं मोहनलाल बालिकशन के नाम से हई का कारबार होता है।

# मेसर्स रामचन्द्र चन्द्नमल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान फलोदी (जोधपुर स्टेट) है। आप श्रोसवाल श्वेताम्वर जैन धर्मावलम्बीय गुलेखा गौत्रीय सन्जन हैं। इस फर्म का स्थापन संवत १९१३।१४ में सेठ इन्द्रचन्द्रजी के हाथों से हुआ। सेठ रामचन्द्रजी के ५ पुत्र हुए। १ सेठ कल्यानमलजी, २ इन्द्रचन्द्रजी, ३ अमोलकचंद्रजी, ४ सरदारमलजी तथा ५ चंद्रनमलजी। इन सब भाईयों का कारबार २५ साल तक शामिल होता रहा और उसके बाद से सेठ चन्द्रनमलजी का कुदुम्ब अपना स्वतंत्र ज्यापार कर रहा है। आप १९५७ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ चंदनमलजी के ४ पुत्र हुए। मूलचन्दजी, सोभागमलजी, पूनमचन्दजी तथा दीपचंदजी इनमें से दीपचंदजी १९५७ में स्वर्गवासी हो गये हैं। संवत् १९५९ में आपकी ओर से बम्बई में दुकान खोली गई। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। बम्बई—मेसर्स मूलचन्द सोभागमल (बदामका काड़) कालवादेवी—यहाँ आढ़त का काम होता है।

कारंजा—मेसर्स रामचन्द चन्द्नमल—बैङ्किंग कपड़ा चाँदी सोना का व्यापार होता है।

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़ मेसर्स दि अकबर प्रेसिंग कम्पनी लिमिटेड

- ,, कारंजा जीतिंग कम्पनी
- " नरसिंह शिवजी जीनिंग फेक्टरी
- ,, नरेन्द्र जीनिंग फेक्टरी
- ,, मरकेंटाइल प्रेसिंग कम्पनी
- ., माणिकसा रुखबसा जीनिंग फेक्टरी

- ,, न्यू मुफस्सिल जीनिंग प्रेंसिंग कम्पनी लिमिटेड
- ,, न्यू ईस्ट इण्डिया प्रेस कम्पनी लिमिटेड
- " रामजी नाइक काण्णव जीनिंग प्रेसिंग कम्पनी लिमिटेड
- ,, रामिकशन लोंकड़ जीनिंग फेक्टरी

नाथ मन्दिर का पुनरुद्धार करवाया। आपके यहाँ वाबू जगन्नाथजी नीमोद (डीडवाना) से संवत १९५७ में दत्तक लाये गये। इस समय वाबू जगन्नाथजी ही इस फर्म के मालिक हैं। ज्ञाप भागीरथ मिल जलगाँव, एवं न्यू प्रताप मिल धूलिया के डायरेक्टर हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। जलगांव—मेसर्स गिरधारीलाल गनेशराम—यहाँ कपड़े का थोक व्यापार होता है।

### मेसर्स जीतमल तिलोकचंद

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ किशनचन्द्जी हैं। आप तींवरी (जोधपुर) के निवासी ओसवाल स्थानकवासी जैन समाज के श्री श्रीमाल सज्जन हैं। आपके पूर्वज सेठ पृथ्वीराजजी, मुलतानमलजी एवं जीतमलजी संवत् १९११ में देश से आये, एवं ९ वर्ष तक मालेगांव में सर्विस करते रहे। पश्चात १९२० में आप लोगों ने जलगाँव में कपड़े की दूकान स्थापित की। संवत् १९७० में इस कुटुम्ब का व्यवसाय अलग २ हो गया, तब से बाबू जीतमलजी के पुत्र बाबू किशनचन्द जी उपरोक्त नाम से अपना अलग व्यापार करते हैं। बाबू किशनचन्दजी भागी-रथ मिल गाँव के डायरेक्टर हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

जलगाँव—मेसर्स जीतमल तिलोकचन्द—कपड़े का थोक व्यापार होता है। वग्बई—मेसर्स जीतमल तिलोकचन्द होता है। वम्बादेवी

# मेसर्स पतापमल बुधमल

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ शिवर।जजी एवं सेठ जुगराजजी हैं। श्राप पीपाड़ (जोधपुर स्टेट) निवासी श्रोसवाल वैश्य-समाज के स्थानकवासी जैन छुंकड़ सज्जान हैं। इस फर्म का स्थापन सेठ प्रतापमलजी एवं सेठ बुधमलजी के हाथों से संवत १९४० में हुआ। सेठ बुधमलजी के पिता सरदारमलजी संवत् १८६९ में बाकोड़ी (श्रहमदनगर) श्राये थे। बुध-मलजी के ४ पुत्र हुए। फौजमलजी, बहादुरमलजी, संतोखचंदजी एवं प्रतापमलजी। इनमें से बहादुरमलजी के जुगराजजी एवं शिवराजजी हैं। सेठ जुगराजजी प्रतापमलजी के यहाँ दत्तक आये हैं। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। जलगाँव-मेसर्स प्रतापमल बुधमल—यहाँ कपड़े का व्यापार होता है।

के न्यापार की विशेष उन्नित सेठ सुखदेवजी के पुत्र रामदेवजी एवं भावरमलजी के हाथों से हुई। आप ही दोनों वर्तमान में फर्म के मालिक हैं। आपकी ओर से देश में एक सुंदर धर्मशाला बनी हुई है। सेठ रामदेवजी को १९२४ में रायसाहब की उपाधि मिली है। यहाँ के आप आनरेरी मिलिस्ट्रेट हैं। सेठ रामदेवजी के पुत्र सेठ गज्जूलालजी कॉटन मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। आपकी फर्म का प्रधान न्यापार कपास का है। इनका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। शोगांव—मेसर्स सुखदेव रामदेव—यहाँ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी तथा रुई का न्यापार होता है। खाम गांव—मेसर्स सुखदेव रामदेव—रुई का न्यापार होता है।

# मेसर्स राय वहादुर हरदत्तराय रामप्रताप चमड़िया

इस फर्म का हेड ऑफिस कलकत्ता है। कलकत्ते के न्यापारिक समाज में यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित एवं प्रधान धनिकों में समभी जाती है। इसके न्यापार का विस्तृत परिचय हमारे प्रथ के द्वितीय भाग में चित्रों सहित दिया गया है।

संवत् १५५८ में इस फर्म की शेगांव में जीनिंग और १९६५ में प्रेसिंग फेक्टरी खोली गई। इस दुकान का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। शेगांव—राय बहादुर हरदत्तराय रामप्रताप जीनिंग प्रेसिंग तथा न्यूजीन फेक्टरी। इस दुकान पर श्रीजुहारमलजी कमलिया संवत् १९६ से काम करते हैं।

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़ जयनारायण म्हालीराम जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी न्यू मुफिस्सल कम्पनी लि० 53 न्यू जीन फेक्टरी " राली ब्रद्स लिमिटेड " " सुखदेव रामदेव रा. व. हरदत्तराय रामप्रताप श्रीरोम शालिगराम " " ऑयल मिल्स न्यू मुफरिसल कम्पनी त्रॉइल मिल्स कपास के व्यापारी मेसर्स केवलराम रामेश्वर

- ,, जयनारायण म्हालीराम
- ,, माणिकजी परवत
- ,, सुखदेव रामदेव

### कपड़े के व्यापारी

केदारमल मन्नालाल गणपतलाल धन्नालाल गणेशदास भीमराज

#### किराना के व्यापारी

मेसर्स उमर हासम

- ,, गोंदूराम मंगलचंद
- ,, बलदेवदास लक्ष्मीनारायण
- ,, हाजी श्रली अब्दुहा

### जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़

दि आकोट कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी लि॰ सेठ ऋख्याराम अनंतराम जीनिंग फेक्टरी काशीनाथ ऋप्पालालजी पाटील (लालवानी) प्रेसिंग फेक्टरी गिरधारीलाल दामोदरदास जीनिंग फेक्टरी न्यू बरार प्रेस कम्पनी लिमिटेड न्यू आकोट जीनिंग प्रेसिंग कम्पनी लिमिटेड (फांसी जीन प्रेस) मारुती नारायण जीनिंग फेक्टरी रामदत्त किशनद्याल जीनिंग फेक्टरी लादूराम बालकिशनदास जीनिंग फेक्टरी सूरजमल श्रीराम जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

**मुहिनापुर** 

यह स्थान जी० आई० पी० की मेनलाइन पर बरार प्रांत के मध्य में श्रकोला के समीप बसा है। यहाँ से एलिचपुर एवं यवतमाल के लिये ब्रॉच लाइन जाती है। यहाँ का रुई का ज्या-पार प्रधानतया भाटिया ज्यपारियों के हाथ में है। मेसर्स मूलजी जेठा फर्म का परिचय हम जलगाँव में दे चुके हैं।

#### जीनिंग मेसिंग फेक्ट्रीज

गोकुल डोसा जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी जमनादास नरसी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी मूलजी जेठा जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी न्यू सुफिस्सल जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

कपड़े के व्यापारी

गोवर्द्धनदास अमरचन्द

डायालाल हरजीवनदास पुरुषोत्तमदास गोकुलदास सुंदरजी लक्ष्मीचंद

गल्ला किराना

तनसुखराय वंशीधर हाजी दाउद उसमान शिवराम राधाकिशन निर्भयराम बेचरभाई (किराना)

# प्रमुक्काम प्रमुक्त

यह स्थान जी. आई. पी. रेलवे की भुसावल नागपुर लाइन की मेनलाइन पर वरार प्रांत के बुलठाणा जिले में स्थित है। यहाँ करीब ९ कॉटनजीनिंग ४ प्रेसिंग फेक्टरी एवं ३ ऑइल मिल है। कपास की २०१२५ हजार गाँठों का पाक प्रतिवर्ष यहाँ पकता है। करीब ४० हजार पल्ला (१२० सेर का पल्ला) मुंगफली की यहाँ प्रतिवर्ष आमद होती है। यहाँ का तेल कानपुर, मिजीपुर, बम्बई आदि स्थानों में एवं खली विलायत और बम्बई जाती है।

गवर्नमेंट ने रावसाहब की पदवी से सम्मानित किया है क्षा श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। जलगाँव—रावसाहब लक्षमणदास मुलतानमल—खेती, तथा वैद्धिग-व्यापार होता है।

जलगाँव—रावसाहव लछमणदास मुलतानमल—खेती, तथा वैङ्किग-ज्यापार होता है। जलगाँव—गंभीरमल लछमणदास—इस नाम से भागीरथ मिल की कपड़े की एजंसी है।

### मेसर्स माणकचंद मोतीराम

इस फर्म का विस्तृत कौटुन्बिक परिचय मोतीराम लखमीचन्द फर्म के साथ दिया जा चुका है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ माणकचन्दर्जी लाठी हैं। आपके हाथों से मोतीराम लखमीचन्द फर्म के व्यापार को विशेष उन्नति प्राप्त हुई है। इस समय सेठ माणकचन्दर्जी फर्म का व्यापार अपने पुत्र श्री रामनारायण्जी लाठी पर छोड़ कर शांति लाभ करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

जलगाँव—मेसर्स माणकचन्द मोतीराम—कपड़े का व्यापार होता है। जलगाँव—मेसर्स मोतीराम माणकचन्द—गल्ला और आढ़त का कारवार होता है। जलगाँव—मोतीराम माणकचन्द आँइल मिल—आँइल मिल है।

### मेसर्स सागरमल नथमल

इस फर्म के वर्तमान मालिक वायू सागरमलजी श्रोसवाल जैन स्थानकवासी समाज के सज्जन हैं। आप ३० वर्ष पूर्व खेजड़ली (मारवाड़) से जलगाँव श्राये। आरंभ से ही श्राप कपड़े का व्यापार करते हैं तथा व्यवसाय को तरकी आपके हाथों से ही मिली है। पिहले आप मेसर्स जीतमल तिलोकचंद के साथ में व्यवसाय करते थे। इधर कुछ समय से श्राप उपरोक्त नाम से अपना श्रलग व्यवसाय करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। जलगाँव—मेसर्स सागरमल नथमल—कपड़ा गल्ला एवं आढ़त का व्यापार होता है। खंडवा—मेसर्स सागरमल सुगालचन्द—ताप्ती मिल की एजंसी है और कपड़े का व्यापार होता है। इन्दौर—मेसर्स सागरमल नथमल कपड़ा और सूत का व्यापार होता है। वुकोजीराव क्लाथ मार्केट कपड़ा को व्यापार होता है। इसमें श्रापका भाग है।

क्ष आप सिकन्दराबाद स्थानकवासी जैन अधिवेशन के सभापति थे। जलगाँव हास्पीटल को आपने १० हजार दिये हैं। इसके अतिरिक्त अपनी ५ हजार की जीवन की पॉलिसी आपने घाटकोपर संस्था बम्बई को दी है।

# मेसर्स वीजराज ग्रुरलीधर

इस फर्म के मालिक बोराबड़ (जोधपुर स्टेट) निवासी पारिख ब्राह्मण समाज के सज्जन हैं। यह दुकान ६०-७० साल पहिले खेड़ी पानेरी (मलकापुर) में सेठ सावंतरामजी के द्वारा स्थापित की गई थी। तथा आपने ही ४० साल पहिले मलकापुर में दुकान खोली। आप ४ साल पहिले स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ साँवतरामजी के पुत्र बींजराजजी एवं मुरलीधरजी हैं। सेठ वींजराजजी मलकापुर न्युनिसिपैलेटी के मेन्बर एवं काँटन मार्केट के चेयरमेन हैं। खामगाँव हास्पीटल में आपने १५ हजार रुपये दिये हैं। आपके पुत्र जगन्नाथजी शिक्षित सज्जन हैं। इस फर्म का ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मलकापुर-मेसर्स नरसिंह जगन्नाथ-इस नाम से जीनिंग प्रेसिङ्ग फेक्टरी है।

,, — बीजराज मुरलीधर—-सराफी बैंङ्किंग तथा कृषी का काम होता है। खेड़ी पानेरी—-सावंतराम बींजराज—यहाँ कृषि का काम-काज तथा लेन-देन का काम होता है।

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़
गंगाराम टेकचंद चांडक जीनिंग फेक्टरी
गोविंदसाविष्णु सा जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
राजा गोकुलदास जीवनदास जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

नंदलाल अचलदास जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी नरसिंह जगन्नाथ जीनिंग फेक्टरी प्रिंस श्राफ वेल्स प्रेसिंग फेक्टरी बद्रीनारायण रामनाथ जीनिंग फेक्टरी मोतीलाल दामोदरदास जीनिंग फेक्टरी मथुरादास पन्नालाल जीनिंग फेक्टरी विसनचंद चम्पालाल जीनिंग फेक्टरी

#### ऑइल मिल्स

कन्हेंयालाल मन्नालाल श्रॉइल मिल राज गोकुलदास जीवनदास ऑइल मिल मथुरादास मन्नानाल ऑइल सिल

### कॉटन मरचेंट्स

मेसर्स बद्रीनारायण रामनाथ

- ,, बीजराज मुरलीधर
- ,, सूरजमल चुन्नीलाल
- ,, विसनचंद चम्पालाल

# ग्रेन मर्चेंट एण्ड कमीवान एजंट

मेसर्स केशवलाल लालचंद

- .. जयनारायण मालपाणी
- ., नंद्राम रामनाथ
- ., लालजी मावसी
- ,, विसनचंद चम्पालाल
- ,, सुखलाल पूनमचंद्

### विदेशी एजेंसियाँ

गोसो काबूशी केशा जापान कॉटन ट्रेडिंग कम्पनी टोयोमेनका केशा रायली जदर्स बालकट जदर्स

ग्रेन मर्चेण्ट एण्ड कमीशन एजंट गंगाराम चुन्नीलाल जयिकशन रामविलास घोंडूराम सीताराम ( राइस मरचेण्ट ) बिहारीलाल लक्ष्मीनारायण मागीरथ रामचन्द्र रामजी जीवराज रामिकशन नंदराम लालजी केशवजी

गोल्ड एण्ड सिल्ट्हर मरचेंट्स गोकुल्चंद खेमराज बहादुरमल मगनमल राजमल लक्खीचन्द शंकरलाल केशरीमल शंकर तात्या

कपड़े के व्यापारी
श्रहमदाबाद जीनिंग मिल क्वाथ शाप
श्रोंकारदास मंसाराम
कालूराम गजानंद
गिरधारीलाल गुनेशराम

गंभीरमल लछमणदांस चुत्रीलाल हस्तीमल चौथमल गजानंद जयिकशन रामविलास जीतमल तिलोकचंद प्रतापमल बुधमल मोतीराम लखमीचंद माणकचन्द मोतीराम प्रताप मिल अमलनेर छाथ शाप महारानी मिल उलन छाथ शाप शंकरलाल गुलावचन्द सागरमल नथमल

किराने के व्यापारी जेठमल गंगाविशन नानूराम वस्तावरमल महम्मद हुसेन कच्छी रामसुख गुलावचन्द सवाईराम रामप्रताप संकरलाल रामप्रताप हाजी दाचद उसमान

जनरल मर्चेण्ट्स फजल हुसैन महम्मद अली राधाकृष्ण स्टोर्स सीताराम पांडुरंग सेनफूड पांडुरंग बाम्बे केपडेपो त्रिभुवनदास पुरुषोत्तमदास

केमिस्ट एण्ड ड्रिगस्ट डाक्टर नूलकर सीताराम पांडुरंग (कत्था उदवत्ती फेक्टरी)

# खानदेश

# ज्ञस्य

पूर्व खानदेश प्रांत का यह सबसे प्रधान नगर है। इस प्रांत के उत्तर में होलकर राज्य दक्षिण में निजाम स्टेट, पूर्व में बरार तथा नेमाड़ और पिक्वम में पिश्चमी खानदेश का इलाका है। इस प्रांत में जलगाँव, श्रमलनेर, एरंडोल, चोपड़ा, यावलें रावेर, मुसावल, जामनेर, पाचोरा, चालीस गाँव, पाटोला आदि प्रधान व्यापारिक स्थान है। सन् १९०६ के पूर्व, दोनों खानदेश की व्यवस्था शामिल थी। इस प्रांत के उत्तर में सतपूड़ा पहाड़ तथा दक्षिण में अजिंठा के डोंगर हैं। ताप्ती नदी जिले के बीचो बीच होकर बहती है।

पैदावार—कपास—इस जिले की प्रधान पैदावार कपास है। दोनों खानदेशों में मिलाकर लग-भग १३ लाख एकड़ भूमि में कपास की खेती होती है। जिनकी पैदावार ३ लाख गाँठ के करीब आंकी जाती है। रुई का तौल ३९२ रतल की गाँठ पर तथा विनोले का तौल २० मन की खंडी के भाव से होता है।

गिरुता — जवारी, वाजरी, चना, गेहूँ, तूवर, उड़द आदि हैं। गल्ले का तौल माप से होता है। ९६ अद्धी का १ माप माना जाता है। साधारणतया १ माप में जवारी ८॥ मन बंगाली, बाजरा चना गेहूँ ९ मन, उड़द ९॥ मन और धनिया ४ मन आता है। घी की आमदनी भी यहाँ अच्छी होती है।

मुंगफली (सेंगफली)—मुंगफली की पैदावार इधर कुछ सालों से विशेष घट रही है। इस समय करीब ५ ऑइल मिलों ने अधिक तरक्की की है। मुंगफली का पल्ला बंगाली ३ मन का माना जाता है।

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़ — पूर्व खान देश में सब स्थानों पर जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियों की बाहुल्यता है। इस प्रांत में करीब १२५ से अधिक जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। जलगाँव में भी ७ जीनिंग और ६ प्रेसिंग फेक्टरियाँ काम करती हैं।

68

दिन है। इस मिल में देशी रंगीन खानदेशी साड़ी, फेंसी सादा घोती जोड़ा, ब्लीट, लांगक्वार्थ, शिंटिंग, चादर, वंगाल वार्डर घोती, कानपुर फेशन घोती आदि माल तयार होता है। मिल का माल वरार, नागपुर, नाशिक, नगर, कानपुर, कलकत्ता, देहली आदि स्थानों में जाता है। इस मिल के लोकल एजण्ट मि० एम० सी० केलकर रिटायर्ड डिपुटी कलक्टर खानदेश हैं तथा मैनेजिंग एजंट मेसर्स मोतीलाल माणकचंद एण्ड संस हैं। मिलकी ब्रांचेज:— वस्बई—न्यू प्रताप मिल क्वाथशाप, मूलजी जेठा मारकीट (गोविंदगली) तथा न्यू प्रताप मिल क्वाथशाप नगर और जलगाँव (पूर्व खानदेश)

मिल एजंट्स

येसर्स मोतीलाल माणकचंद एण्ड संस

इस फर्म का विस्तृत व्यापरिक परिचय अमलनेर (पूर्व खानदेश) में मालिकों के चित्रों सिहत दिया गया है। इसके मालिक खानदेश के प्रतापी पुरुष श्री मोतीलालजी उर्फ प्रताप शेठ हैं। आपने अमलनेर मिल की तरकी के पश्चात् धूलिये में भी एक मिल स्थापित की। उपरोक्त फर्म धूलिया बीडसी न्यू प्रताप मिल की मैनेजिंग एजंट है। तथा मिल में तयार होने वाले कपड़े का व्यवसाय करती है।

# बेंक की एण्ड का हैटन कर चेंट्स मेसर्स ओंकारलाल कनीराम

इस फर्म के मालिक भेसलाना (जयपुर स्टेट) निवासी अपवाल वैश्यसमाज के सज्जन हैं। करीब १०० साल पूर्व सेठ पोकररामजी ख्रौर कनीरामजी दोनों भाइयों ने मिलकर इस फर्म का स्थापन किया था। आरंभ में मस्केका व्यापार करने के कारण आपलोग मस्केवालों के नाम से बोले जाते हैं।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ श्रोंकारलालजी के पुत्र उदयरामजी तथा सेठ पोखर-रामजी के पौत्र रघुनाथदास जी हैं। आपकी श्रोर से धूलिया और भेसलाना में एक एक धर्म-शाला वनी है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार।

धूलिया (पश्चिम खानदेश)—मेसर्स श्रोंकारलाल कनीराम, मुगलाई बाजार-व्याज का काम होता है।

धूलिया-मेसर्स श्रोंकारलाल कनीराम-इस नाम की एक श्रॉइल मिल है। धूलिया-गुलावचंद हनुमानदास-इस नाम की जीनमें श्रापका हिस्सा है।



सेठ जीवणराम जोधराज भृत्थिया

सेठ चुन्नीलाल शिवसहाय सावा धृलिया



श्रीयुत वावृ्लाल चुन्नीलाल सावा धृलिया



श्रीयुत शंकरकाल जीवणराम (जीवणराम जोधराज) धृलिया

रैमिरण्ड लेन फोर्ट में हैं। इस समय इस मिल में २२६६४ स्पेंडिल्स और ४५९ छ्रम्स हैं। ३४९ छ्रम मोटा सूत तयार करने के हैं। इसके अलावा ब्लेकेंट के २८८ स्पेंडिल्स और १६ छ्रम हैं। मिल में प्रति वर्ष करीब २० लाख पोंड कपड़ा, २० लाख पोंड सूत और २ लाख ३५ हजार पोंड ब्लेकेट तयार होता है। इसमें १५३९ आदमी काम करते हैं। मिलने अन्तिम डिविडेंट १२५ और ७५।) बाँटा है। मिल की ओर से जलगाँव, नांदेड़, परमनी तथा पूर्णा (नांदेड़) में रूई की खरीदी होती है। तथा फरजापुर (निजाम) जलगाँव, वेछ्रंगर, कागवड़, कसंडवड़ (सदर्न मराठा कंट्री) और चांदा में ५ जीनिंग एवं ४ प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। इस मिल ने अपने ५० वें वर्ष की गोल्डन ज्युविली के उपलच्च में ४ मेटरनिटी वेड रक्खे हैं। मिल में धुलाई व रंगाई के अलग अलग कारखाने हैं। मिल का कपड़ा बेचने की नीचे लिखी जगहों पर शाखाएँ हैं।

- १ सागर-एजण्ट डालचन्द् धर्मचन्द्
- २ आगरा-एजण्ट राय वहादुर सूरजभान सेठ
- र दिल्ली—संठ चतुर्भुज गोबर्द्धन दास लक्ष्मी काथ मारकीट
- ४ कानपुर-सेठ चतुर्भुज गोवर्द्धनदास काहू कोठी
- ५ अमृतसर—लांला लक्ष्मी साही
- ६ अंदोग्गी (मद्रास)—मूलजी जेठा कम्पनी
- ७ अमरावती-एजंट रतनचन्द छगनलाल
- ८ कलकत्ता-मृलजी जेठा एण्ड कम्पनी २३ पोलक स्ट्रीट

इस मिल के लोकल एजंट मि० पुरुषोत्तम जेठाभाई अंजारिया हैं। आपका जन्म १८७६ में अंजार में हुआ। आरिम्भक शिक्षा विंगोरला में प्राप्त करने के बाद १८९४ में आपने वंबई में मेट्रिक पास की। तथा १८९५ से आपका सेठ मूलजी जेठा फर्म के साथ सम्बन्ध हुआ। आप भाटिया मित्र मण्डल के प्रधान मेम्बर थे। आप जलगाँव मिल के असिस्टंट एजंट पद पर भेजे गए। १८९८ से १९०४ तक आप मद्रास मिल के असिस्टंट एजंट पद पर काम करते रहे। वहाँ से १९०८ तक आप करांची सिन्ध पश्जाब कॉटन प्रेस में काम करते रहे। एवं तत्पश्चान जलगाँव में मिल एजंट पद पर कार्य्य करने लगे। इस बीच सन् १३ से १६ तक आपने कच्छमांडवी में निवास किया। आपने जलगाँव म्युनिसिपैलेटी में १९१७ से २५ तक मेम्बर पद पर और तब से आज तक प्रेसिडेण्ट पद पर काम किया। इसी प्रकार आप तालुकालोकल कोर्ड के बाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्टबोर्ड के बाइसप्रेसिडेंट, सेंट्रल को आपरेटिव्ह बैंक के डायरेक्टर, इस्ट खानदेश नरसिंह एसोसिएशन तथा लेडी विलसन मेटरनिटी एसोसिएशन की बोर्ड के मेम्बर और वल्लभदास वालजी वाचनालय और गुजरात बन्धु समाज के प्रेसिडेंट रहे।

धूलिया —मेसर्स जीवणराम जोधराज —यहाँ आपको एक जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है तथा खेती और ज्याज बहु का काम होता है।

धूलिया—जीवनराम हुकमीचंद ऋॉइल मिल कम्पनी इस नामं की कम्पनी में आपका सामा है।

### मेसर्स भवानजी कानजी

इस फर्म को सेठ भवानजी कानजी ने संवत् १९५९ से स्थापित किया। आप कच्छी दस्सा ओसवाल जाति के सज्जन हैं। सेठ भवानजी १५ वर्ष की आयु में वस्वई गये एवं वहाँ लकड़ी की वखार में सर्विस करने लगे। वहाँ से योग्यता प्राप्तकर संवत् १९५५ में आपने चालीस गाँव में अपना लकड़ी का व्यापार आरंभ किया। धूलिया में बखार स्थापित होने के बाद आपने यहाँ १९१९ में जीतिंग तथा १९२३ में ऑहल मील भी खोला। आपके पुत्र श्रीयुत गुलाव-चन्द भवानजी भी व्यापार में भाग लेते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। धूलिया—मेसर्स भवानजी कानजी—कपास का व्यापार एवं आढ़त का काम होता है। यहाँ इसी नाम से आपकी एक जीतिंग फेक्टरी, एक ऑहल मील एवं लकड़ी की बखार है। मेहूनवरा (पूर्व खानदेश)—भवानजी कानजी—इस नाम से एक जीतिंग फेक्टरी है। परोला (,, )—तत्यू फकीरचन्द एण्ड भवानजी कानजी—जीतिंग है तथा कपास

का न्यापार होता है।

# मेसर्स रामदयाल भगवानदास

इस फर्म के मालिक डीडवाणा निवासी अप्रवाल समाज के गर्ग गोत्रीय सज्जन हैं। सेठ हनुमानदासजी तथा सेठ भगवानदासजी ने ३०-४० वर्ष पूर्व किशनगढ़ से आकर यहाँ कपड़े का व्यापार स्थापित किया एवं इस व्यापार में अच्छी सम्पत्ति कमाई। सेठ हनुमानदासजी ८ वर्ष पूर्व एवं भगवानदासजी १० साल पूर्व स्वर्गवासी हुए। इन दोनों भाइयों के कोई संतान नहीं थी अतः सेठ हनुमानदासजी अपनी मृत्यु के समय अपने सुयोग्य जामात्र पाचोरा निवासी वाबू शालिगरामजी भारतिया को अपनी स्टेट का उत्तराधिकारी बना गये।

बावू शालिगरामजी भारितया शिचित एवं समम्मदार नवयुवक हैं। आप अरवन बैंक के डायरेक्टर तथा पांजरापोल एवं प्राणिरक्षक संस्था के सेक्रेटरी हैं। आपने सेठ भगवानदासजी के स्मरणार्थ जे० आर० सीटी हाई स्कूल में एक गीता मन्दिर का निर्माण कराया है। आपके

व्यापार का संचालन किया । आपने धामनगाँव में एक जीनिंग फेक्टरी खोली । संवत् १९६२ में आप स्वर्गवासी हुए ।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ रामचन्द्रजी के पुत्र सेठ भागीरथजी हैं। आपने सन् १९१७ में दि भागीरथ स्पीनिंग एण्ड वीविंग-मिल्स कम्पनी लिमिटेड का स्थापन किया। आपकी ओर से जलगाँव में "भागीरथ स्कूल" नामक एक अंत्र जी स्कूल चल रहा है। यहाँ के टाउनहाल में आपकी माताजी के नाम से एक जीमखाना सन् १९२५ में बँधवाया गया है। स्थानीय अस्पनाल में भी आपकी ओर से ५ हजार रुपये दिये गये हैं। आपके शिवनारायणजी, रामनारायणजी एवं लक्ष्मीनारायणजी नामक ३ पुत्र हैं, जिनमें शिवनारायणजी कारवार में भाग लेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

धामनगाँव (जलगाँव)-मेसर्स रामचन्द्र हुक्मीचंद-हेड ऑफिस है। यहाँ आपकी जीनिंग फेक्टरी है तथा साहुकारी लेनदेन और खेती का काम होता है।

जलगाँव-मेसर्स भागीरथ रामचन्द्र—इस नाम से आपकी फर्म भागीरथ मिल की मेनेजिङ्ग एजंट हैं। इसके अतिरिक्त गरले का ज्यापार और लक्ष्मी-ऑइल मिल के कंट्राक्टिंग का संचालन होता है। यहाँ से धामनगाँव और किनगाँव तक आपकी प्राइवेट टेलीफोन सर्विस है।

किनगाँव (पूर्व खानदेश)-मेसर्स शिवनारायण भागीरथ-इस नाम से जीनिंग फेक्टरी है और कपास का व्यापार होता है।

# मोल्ड जिल्हा मर्बेट्स

# मेसर्स राजमल लक्खीचंद

इस फर्म का हेड ऑफिस जामनेर (पूर्व खानदेश) में है। आप ओसवाल स्थानकवासी जैन समाज के सज्जन हैं। इस फर्म की जलगाँव तथा खानदेश के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। इसके मालिक बाबू राजमलजी ललवानी हैं। आपका विस्तृत परिचय चित्र सिहत जामनेर में दिया गया है। जलगाँव में आपकी फर्म पर प्रधानतया चाँदी-सोना तथा वैद्धिंग व्यापार होता है। सेठ राजमलजी ललवानी जलगाँव के सार्वजनिक कामों में भाग लेते रहते हैं। आप भागीरथ मिल के डायरेक्टर हैं।

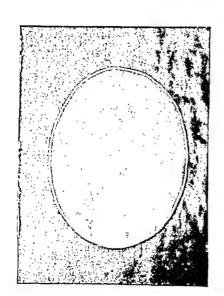

सेठ नारायण व्यंकट चालीसगाँव



सेट गुलावचंद्जी गंगवाल (रामलाल हीरालाल) धृलिया



सेठ शालिगरामजी भरतिया (शालिगराम रामचन्द्र) धृलिया



सेठ व्यंकटलाल वालकिशन (सेवाराम राधाकिशन) धृलिया

# भारतीय व्यापारियों का परिचयं कि (तीसरा भाग)



सेठ कानजी शिवजी (कानजी शिवजी) जलगाँव



सेठ जादेवजी कानजी



सेठ राघवजी कानजी (कानजी शिवजी) जङगाँव

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

इसके अलावा मालेगांव, शिरपुर, दोंडापचा, धरनगांव, चोपड़ा तथा शायदा में गुलावचन्द हीरालाल के नाम से कपास की खरीदी का काम होता है। शायदा में इन्दौर वाले वहभदास रामेश्वर की प्रेसिंग फेक्टरी में आपका पार्ट है।

# ऑइल मिल ऑनसं

### मेसर्स पापालाल शिवचन्द

इस नाम की घ्रॉइल मिल का स्थापन संवत् १९७९ में हुआ। यह फर्म करीव ३० साल पहिले सेठ पापामलजी के हाथों से खोली गई। इसके वर्तमान मालिक सेठ सोहनलालजो एवं पूसमलजी हैं। घ्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। धृलिया—मेसर्स पापालाल शिवचंद—सराफी व्यवहार होता है तथा घ्रॉइल मिल है।

### मेसर्स विजयराम देहराज

इस फर्म के मालिक ढिंगपुर (जयपुर स्टेट) के निवासी श्रयवाल वैश्य समाज के मित्तल गौत्रीय सज्जन हैं। इस फर्म को सेट विजयरामजी और देड़राजजी दोनों भाइयों ने मिलकर करीव ५० साल पूर्व स्थापित किया था। श्राप दोनों सज्जन कमशः १९५९ तथा १९७६ में स्वर्गवासी हुए। सेट विजयरामजी के पुत्र जीवनरामजी एवं पत्रालाल जी हुए, वावू पत्रालालजी ने सन् १९१२ में घूलिये में एक श्रॉइल मिल का स्थापन किया, उस समय खानदेश में कोई ऑइल मिल नहीं थी। आरंभ में श्राप सोलापुर की ओर से सींगदाणा मँगाते थे। धीरे २ इस प्रांत में मूँगफली की पैदावार बहुत बढ़ी एवं इस समय श्रापकी मिल तेल और खली की बहुत बढ़ी तिजारत करती है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ जीवनराजजी एवं सेठ पन्नालालजी के पुत्र सेठ फूल-चंदजी मित्तल हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

धूलिया—मेसर्स विजयराम देड़राज—आँइल मिल है, तथा सींगदाणा एवं खली का व्यापार

होता है। इस मिल का माल सी० पी०, यू० पी०, वरार तथा गुजरात में जाता है। धरनगाँव (पूर्व खानदेश)—मेसर्स विजयराम देड़राज — इस नाम से २॥ साल पूर्व आपने एक आँइल मिल स्थापित की है।

जलगांव—मेसर्स जयिकशन रामिवलास—गरूला ख्रोर आढ़त का काम होता है।
जलगांव— ,, —कपड़े का थोक व्यापार होता है।
जलगांव— ,, —जीनिंग एवं प्रेसिंग फेक्टरी है।
धूलिया—जयिकशन रामिवलास—गरूला एवं ख्राढ़त का व्यापार होता है।
पलास खेड़ा—( मुगलाई ) ,, —साहुकारी लेनदेन का काम काज होता है।
इसके ख्रलावा बोदड़प्रेस, श्रीकृष्ण जीनिंग फेक्टरी ख्रौर ख्राँईल मिल में भी आपके भाग हैं।

### मेसर्स लालजी केशवजी

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान कच्छ ( शतुरी ) में है। लालजी सेठ देश से करीब ३० वर्ष पूर्व जलगाँव आये थे। आरंभ से ही आपके यहां कमीशन का काम होता आ रहा है। लालजी सेठ जलगांव पांजरा पोल के प्रेसिडेंट हैं। आप ओसवाल क्वेताम्बर जैन समाज के मंदिर मार्गीय सज्जन हैं। लालजी सेठ के पुत्र श्री हीरजी, शामजी एवं भँवरजी हैं। आपकी फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

जलगांव—मेसर्स लालजी केशवजी—यहां पंजाब, मालवा, सी० पी०, बरार, मद्रास, गुजरात, गवालियर आदि भारत के सभी प्रांतों से कमीशन का न्यवसाय होता है।

# BYW ATTE

# मेसर्स गिरधारीलाल गनेशराम

इस फर्म के मालिक डीडवाना (जोधपुर स्टेट) निवासी अप्रवाल वैश्य समाज के गर्ग गोत्रीय सज्जन हैं। इसकी स्थापना करीब ७५वर्ष पूर्व सेठ गिरधारीलालजी के हाथों से हुई। आरंभ से ही इस फर्म पर कपड़े का व्यापार होता चला आ रहा है। सेठ गिरधारीलालजी के प्रत्र जयनारायणजी एवं गनेशरामजी के हाथों से इस फर्म के कारवार को तरक्की मिली। संवत् १९६१ में आप दोनों भाइयों का कारवार अलग २ हो गया। तब से सेठ गनेशरामजी का कुदुम्ब इस फर्म का मालिक है। सेठ जयनारायणजी के पौत्र जयनारायण गोवर्द्धन के नाम से अपना अलग व्यापार करते हैं।

सेठ गनेशरामजी ने जलगांव में कई धार्मिक कामों में भाग लिया, आपने पुष्कर के श्रीरघु-

### भारतीय व्यापारियों का परिचयहैं % (तीसरा भाग)



सेट लालजी केशवजी जलगाँव



सेठ किशनचंद्जी श्री श्रीमाल (जीतमल किशनचंद) जलगाँव



सेठ जुगराजजी (प्रतापमल बुधमल) जलगाँव



सेठ शंकरलालजी (शंकरलाल गुलावचंद) जलगाँव

जवाहरात का काम होता था। आपके पश्चात क्रमशः सेठ शिववख्शरामजी एवं वालिकशनजी ने व्यवसाय को संचालन किया। सेठ शिववख्शजी ने एक धर्मशाला धूलिया में वनवाई। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ व्यंकटलाल वालिकशन हैं । आपके यहाँ प्रधानतया चाँदी-सोना तथा जवाहरात का व्यापार होता है।

काँटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़ दि अकवर कॉटन प्रेस कम्पनी दि ईस्टर्न कॉटन जीनिंग प्रेसिग फेक्टरी दि इण्डिया कॉटन लिमिटेड प्रेसिंग फेक्टरी सेठ इब्राहीम फिदाञ्जली जीनिंग फेक्टरी सेठ गुलावचंद काल्हराम जीनिंग फेक्टरी सेठ गोविंदजी दामजी प्रेसिंग फेक्टरी सेठ गुलावचन्द हनुमानदास जीनिंग फेक्टरी दि श्रीन एण्ड कॉटन कम्पनी जीतिंग फेक्टरी सेठ चत्रभुज शोजपाल जीनिंग फेक्टरी सेठ जीवनराम जोधराज जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी सेठ जमशेदजी रुस्तमजी कोलावावाली जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

दि टोयो मेनका केशा लि॰ जीनिंग फेक्टरी दि पटेल कॉटन कम्पनी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी दि पेनकर कॉटन जीनिंग फेक्टरी दि वालकट बदर्स प्रेसिंग फेक्टरी सेठ भवानजी कानजी जीनिंग फेक्टरी सेठ वखतराम नानूराम दिल्ली जीनिंग फेक्टरी सेन्यूफेकचरिंग दि मनमाड कं० लिमिटेड जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी सेठ महम्मद्ञ्रली ईसाभाई जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी सेठ मोतीलाल काशीराम जीनिंग फेक्टरी दि न्यू प्रिंस आफ वेल्स जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

दि न्यू जमशेदजी जीनिंग फेक्टरी दि न्यू मोफस्सिल कम्पनी लिमिटेड जीनिंग दि न्यू महाल् जीनिंग फेक्टरी सेठ रुस्तमजी धनजी साह जीनिंग फेक्टरी सेठ रामनारायण प्रेमसुख जीनिंग फेक्टरी सेठ रामनारायण वलदेवदास जीनिंग फेक्टरी सेठ रामगोपाल जगन्नाथ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी सेठ सूरजमल शंकरलाल जीनिंग फेक्टरी साठे सास्कर वासुदेव जीनिंग फेक्टरी

### आँइल मिल्स

सेठ ओंकारलाल कनीराम श्रॉइल मिल

गुलावचन्द कालूराम ऑड्ल मिल "

जीवनराम हुकमीचन्द ऋॉइल मिल "

पापालाल शिवचन्द ऑड्ल मिल 23

पदमसी प्रेमजी ऑइल मिल

भवानजी कानजी ऑइल मिल "

विजयराम देड़राज श्रॉइल मिल "

सूरजमल शंकरलाल ऑइल मिल "

ज्ञानीराम वृजलाल ऑइल मिल

दि इम्पीरियल वैंक स्राफ इण्डिया लिमिटेड दि वाम्बे प्राविंसियल को आपरेटिव वैंक लि॰ दि घूलिया आरवन कोआपरेटिव्ह चैंक लिमिटेड

# मेसर्स मोतीराम लखमीचंद

इस फर्म के मालिक राजाजी काकरेड़ा ( उद्यपुर स्टेट ) के निवासी माहेश्वरी समाज के लाठी सज्जन हैं। सेठ लखमीचंदजी के दादा नांदरा (जलगाँव) में आये थे। इनके वाद क्रमशः धनराजजी, लखमीचंदजी एवं मोतीरामजी हुए। इस फर्म का स्थापन सेठ लखमीचंदजी ने १०० वर्ष पूर्व किया। इस फर्म के न्यापार को सेठ मोतीलालजी एवं आपके पुत्र मानकचन्द्जी के हाथों से विशेष तरकी मिली। करीब ७।८ वर्ष पूर्व सेठ माणकचन्द्जी एवं रावसाहब रूपचन्द-जी दोनों भाइयों का कारबार अलग २ हो गया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक रावसाहव रूपचन्द्जी लाठी हैं। आप १९१० में गवर्न-मेंट द्वारा रावसाहब की पद्वी से सम्मानित किये गये। प्रताप मिल श्रमलनेर के प्रथम डाय-रेक्टर आप ही थे। इसके अलावा आप स्थानीय म्युनिसिपेलेटी के प्रेसिडेंट, कोआपरेटिव्ह बैंक के डायरेक्टर, एवं बम्बई लेजिस्लेटिव्ह कौंसिल के मेम्बर निर्वाचित हो चुके हैं। सन् १९१६ में आपने न्यू इंग्लिश हाई स्कूल की स्थापना की, आरंभ से ही इसके सभापित आप ही हैं। श्रापका वहुत लम्बा सार्वजनिक जीवन है। अभी २ अ. भा. माहेश्वरी महासभा के धामनगाँव अधिवेशन में सभापति का आसन आप ही ने सुशोभित किया था। इधर दो वर्षों से आप सार्वजनिक कामों में विशेप भाग न लेते हुए शांतिलाभ करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

जलगाँव-मेसर्स मोतीराम लखमीचन्द्-कपड़ा गल्ला श्राढ़त का ब्यापार एवं ब्याज श्रीर किराये का काम होता है।

# मेसर्स ल्लमणदास मुलतानमल

इस फर्म के वर्तमान मालिक रावसाहब लाइमणदास मुलतानमल है। आप स्थानकवासी श्रोसवाल जैन समाज के श्री श्रीमाल सन्जन हैं। इस फर्म के स्थापक बाबू पृथ्वीराजजी, जीतमलजी एवं मुलतानमलजी थे। सेठ जीतमलजी श्रौर पृथ्वीराजजी ९ साल तक मालेगाँव में सर्विस करते रहे। पश्चात् आपने १९२० में जलगाँव में दुकान की। आप लोग क्रमशः १९३५, १९४० और १९५० में स्वर्गवासी हुए।

तीनों भाइयों के स्वर्गवासी होने के पश्चात् सेठ लाइमण्दासजी इस फर्म के न्यापार को संभालते रहे। संवत् १९६८ में सेठ जीतमलजी के पुत्र किशनचंदजी इस फर्म से अलग हुए। सेठ लाइमणदासजी जलगाँव के अच्छे प्रतिब्ठित सन्जन हैं। आपको १० वर्ष पहिले

# असलनेर

पूर्व खानदेश के अमलनेर तालुके का यह प्रधान स्थान है। यहाँ की लोक-संख्या लगभग २० हजार है। यहाँ ९ जीनिंग और ६ प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। सन् १९२२ से यहाँ काँटन मिल स्थापित हुआ है। यह मिल अच्छी अवस्था में काम कर रहा है। यहाँ की प्रधान पैदावार कपास और मुँगफली है इसके अलावा सब प्रकार का गृहा व शींड्स पैदा होता है।

दर्शनीय स्थान—साखाराम महाराज की समाधि—१५० वर्ष पूर्व श्रीसखाराम महाराज नामक एक वहुत प्रतापी साधु हो गये थे, यह उनकी समाधि है। वैसाख सुदी १५ पर यहाँ भारी मेला लगता है। महाराष्ट्र प्रांत का यह प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है।

त्त्वज्ञात मिन्दर—यह एक बहुत ऊँचे दर्जे की संस्था, उच कोटि के तत्वज्ञान का प्रचार करने के उद्देश्य से खोली गई है। इसमें अमलनेर के श्रीयुत प्रताप सेठ ने १०००००) एक लाख रुपया तथा येवले के श्रीयुत वहुभदास सेठ ने एक लाख रुपया प्रदान किया है। इस संस्था से तत्वज्ञान मन्दिर नामक एक उच कोटि का त्रैमासिक पत्र निकलता है।

खानदेश पज्ञकेशन सोसाइटी—यह संस्था खानदेश में शिक्षा-प्रचार के उद्देश से स्थापित की गई है। इसने अमलनेर में हाईस्कूल स्थापित किया है। इस हाईस्कूल को प्रताप सेठ ने ५० हजार रुपया प्रदान किया है।

रेलवे—भुसावल से जी० छाई० पी० की एक शाखा सूरत जाने के लिये छमलनेर होकर जाती है। यहाँ से वी० वी० सी० आई० रेलवे आरंभ होती है। छमलने के व्यवसाइयों का परिचय इस प्रकार है।

### दि पताप स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड

इस मील की स्थापना सन् १६०६ में १५ लाख की पूंजी से हुई। जिस समय यह मील स्थापित हुई, उस समय खानदेश में सिवाय मूलजी जेठा की जलगाँव मील के और कोई दूसरी

# मेसर्स शंकरलाल गुलाबचन्द

इस फर्म के मालिक मेड़ता (जोधपुर) के निवासी शाकद्वीप ब्राह्मण समाज के सज्जन हैं। प्रथम संवत् १९०२ में नारायणदासजी बाम्बोरी (ऋहमदनगर) आये। वहाँ से इनके पुत्र गुलावचन्दजी ने १९४२ में जलगाँव में आकर गुलाबचन्द नारायणदास के नाम से काम काज शुरू किया। पीछे से १९७३ में कपड़े की दुकान और १९८२ में सराफी दुकान खोली गई।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ गुलाबचन्दजी एवं उनके पुत्र शंकरलालजी, मोहनलालजी एवं भतीजे मदनलालजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।
जलगाँव—मेसर्स गुलाबचन्द नारायणदास—आढ़त तथा दलाली का काम होता है।
जलगाँव—शंकरलाल गुलाबचन्द—कपड़े का व्यापार होता है।
जलगाँव—केशरीमल शंकरलाल—चांदी सोने का व्यापार होता है। इस फर्म में आपका भाग है।

# जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़

कानजी शिवजी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी जयिकशन रामविलास जीनिंग फेक्टरी नान्हूराम वेनीराम जीनिंग फेक्टरी मूलजी जेठा जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी भागीरथ मिल जीनिंग फेक्टरी लखमीदास भगवानजी जीनिंग फेक्टरी

कॉटन मिल्स पूर्वे खानदेश स्पीनिंग वीविंग मिल्स लिमिटेड भागीरथ कॉटन स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

ऑइल मिल्स महम्मद हुसैन छॉइल मिल मोतीराम भाणकचंद छॉइल मिल लक्ष्मी छॉइल मिल वारडोली ऑइल मिल श्रीऋष्ण ऋॉइल मिल

### वैंकस

इम्पीरियल वैंक आफ इण्डिया लिमिटेड पूर्व खानदेश सेंट्रल कोन्नापरेरिव्ह वैंक लि॰ जयिकशन रामविलास मोतीलाल लखमीचंद राजमल लक्खीचंद रामचन्द्र हुकुमीचंद रावसाहब लक्षमनदास मुलतानमल लालजी केशवजी

रुई कपास के व्यापारी

कानजी शिवजी जयकिशन रामविलास मूलजी जेठा कम्पनी रत्तीलाल भाईदास लखमीदास भगवानजी

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

सफलता प्राप्त करने के पश्चात् सन् १९२४ में आपने धूलिया में भी एक न्यू प्रताप मिल के नाम से कॉटन मिल का उद्घाटन किया। इन तीनों मिलों की मेनेजिंग एजेंसी इस समय आपके पास है।

व्यवसायिक उन्नित के साथ २ श्री प्रताप सेठ की विद्या दृद्धि एवं तत्वज्ञान की श्रोर भी विशेष श्रभिक्षि है। श्रापने श्रमलनेर तत्वज्ञान मंदिर को १ लक्ष रुपया प्रदान कर उसकी नींव डाली है। एवं उक्त संस्था के स्थायी प्रबंध के लिये मिल में एक श्रच्छी लाग चालू कर दी है। स्थानीय हाई स्कूल को आपने ५० हजार रुपया प्रदान किया है। श्राप फिलासफी के बड़े प्रेमी हैं। कई विद्यार्थियों को आपने ऊँची स्कालरिशप देकर विदेशों में पढ़ने के लिये भेजा है। आपके गुणों से प्रसन्न होकर आपको भारत सरकार ने कैसरेहिन्द का गोल्ड मेडल प्रदान किया है। वर्तमान में आप विदर्भ मिल एलिचपुर के प्रधान डायरेक्टर हैं। इन्दौर में होने वाली श्रिखल भारत वर्षीय अग्रवाल महासभा के सभापित का आसन भी आपने सुशोभित किया था। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

चोपड़ा—मेसर्स माणकचन्द् रत्तीराम डिलिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है तथा बैङ्किंग व कृषि का बहुत बड़ा काम होता है।

श्रमलनेर—मेसर्स मोतीलाल माणक- } इस नाम से प्रताप स्वीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० चन्द हर्फ प्रताप सेठ } लिमिटेड की एजेंसी है।

अमलनेर—मेसर्स मदनलाल मोतीलाल—प्रताप मिल के कपड़े का न्यापार होता है। भूलिया—मेसर्स मोतीलाल माणकचन्द एण्ड संस—इस नाम से न्यू प्रताप मिल की एजेंसी है। वम्बई—मेसर्स मोतीलाल माणकचन्द हम्माम स्ट्रीट—शेअर का कारबार होता है।

जीनिंग मेसिंग फेक्टरीज़ मेसर्स गंगाराम सखाराम जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी मेसर्स जहाँगीर बी० तमोली ३ जीनिंग एक प्रेसिंग फेक्टरी दि प्रताप मिल्स जीनिंग फेक्टरी मेसर्स महम्मद्अली ईसाभाई जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी मेसर्स रामचन्द्र भाऊ २ जीनिंग २ प्रेसिंग

फेक्टरी

दि हिन्दुस्तान जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी ( जापान कॉटन )

आइल मिल्स

मेसर्स जहाँगीर बी० तमोली
" वालचन्द कस्तूरचन्द

" हरीराम रामचन्द्र

# धारिका

वम्बई स्त्रागरा रोड के किनारे पर बसा हुआ यह शहर पश्चिम खानदेश का प्रधान व्या-पारिक स्थान है। यहाँ पर १ कॉटन मिल तथा करीब ४० कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। कपास के व्यापार में यह स्थान बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी मानी जाती है। करीब २ सभी वड़ी २ विदेशी कम्पनियों की खरीदी इस स्थान पर रहा करती है।

दूसरा महत्व का व्यापार इस स्थान पर सींगदाणा का है। सन् १९१२ में जब यहाँ सबसे प्रथम मेसर्स विजयराम देंड़राज की ऑइल मिल खुली, तब उनको श्रपनी मिल के लिये सोलापुर से सींगदाणा मँगाना पड़ता था। धीरे २ मुंगफली की पैदावार में यह प्रांत इतना श्रागे वढ़ा कि करीव २ लाख पहा सेंगदाणा (१२० सेर वंगाली का एक पल्ला) इस शहर में श्राता है। इस समय करीब ९ श्राइल मिल यहाँ काम करती हैं। यहाँ से तेल की निकासी सी० पी०, वरार, यू० पी० आदि प्रांतों में एवं खली की निकासी बम्बई एवं विलायत के लिये होती हैं करीय पौन लाख से १ लाख गाँठें रुई की प्रति वर्ष यहाँ बंधती है।

जिले का प्रधान स्थान होने की वजह से बड़ी २ कोटें, हाई स्कूल, कॉलेज आदि यहाँ हैं। व्यवसाय की विशेष चहल पहल होने से लोगों की आमदरफ्त विशेष रहा करती है। यहाँ की जेल में दिरयाँ तथा खहर वहुत मजवूत एवं सुंदर बनता है। इस प्रांत का विस्तार ६४०१ वर्गमील एवं मनुष्य संख्या ६४८००० है। इस प्रांत में गर्भी सख्त पड़ती है। करीब ५०।१०० वर्ष पूर्व जूना धूलिया में प्रधान वस्ती थी । पश्चात् त्रिक्स पैठ के नाम से नवीन वस्ती वम्बई आगरा रोड के दोनों ओर वसाई गई। यहाँ के व्यापारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

# काँटन भिल्ल

दि न्यू प्रताप मिन्स लिमिटेड यह कम्पनी जून सन् १९२३ में स्थापित हुई तथा कम्पनी ने दिसम्बर १९२६ में मिल चास्रु की । इस मिल की पूंजी ३० लाख रूपयों की है । इस समय मिल में २९ हजार स्पेंडिल तथा ४६० छूम्स काम करते हैं। मिल के काम करने वाले मजदूरों की श्रोसत १४०० प्रति

### जामनेर

पूर्व खानदेश के जामनेर तालुके का यह प्रधान स्थान है। पाचोरे से रेलवे व्रांच यहां तक खाती है। इस स्थान पर ६ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियां हैं। तथा १० हजार गांठ कपास की पैदान बार हो जाती है। ३० हजार वोरी सींगदाणा की यहां वार्षिक खामद है। यही २ व्यवसाय यहां प्रधान रूप से होते हैं। यहां का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

### मेसर्स मोतीलाल लक्ष्मणदास

इस फर्म का कोटुन्बिक परिचय मेसर्स राजमल लक्खीचन्द फर्म के परिचय में दिया गया है। सेठ रामचन्द्रजी के ३ पुत्र हुए। सेठ लक्खीचन्द्रजी, सेठ हरकचन्द्रजी एवं किशनलालजी। इनमें सेठ हरकचन्द्रजी के पुत्र सेठ लक्षननदासजी की यह फर्म है। आपके यहां मोतीलालजी मलकापुर (बरार) से दत्तक आये हैं। सेठ लक्षमणदासजी १२ साल पहिले स्वर्गवासी हो गये हैं। आपकी फर्म पर साहुकारी लेन देन-एवं कृषि का काम होता है।

### मेसर्स राजमल लक्खीचन्द

इस प्रतिष्ठित फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान बड़छ (जोधपुर) है। करीव १२५ वर्ष पूर्व धनजी सेठ जामनेर श्राये थे। आप स्थानक वासी जैन समाज के ओसवाल सज्जन हैं। धनजी सेठ के समय इस फर्म पर किराने का व्यापार होता था इनके बाद क्रमशः रामचन्द्रजी एवं लक्खीचन्द्रजी के समय में यहां गहे श्रीर सराफी लेन-देन का व्यापार होता रहा। सेठ लक्खीचन्द्रजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार को विशेष उन्नति मिली। आप संवत् १९६२ में स्वर्गदासी हुए। आपके यहां श्रीराजमलजी, मूड़ी (अमलनेर) से संवत् १९६० में दत्तक लाये गये। श्रापके हाथों से भी फर्म के व्यवसाय एवं सम्मान में विशेष वृद्धि हुई। श्रापने सन् १९१९ में खानदेश एजूकेशन सोसाइटी भुसावल का स्थापन किया। रेन श्रोसवाल बोर्डिंग जलगांव, अ० भा० श्रोसवाल महासभा, अ० भा० महावीर मुनिमंडल के स्थापकों में श्रापका नाम बहुत ऊचा है। जलगांव जीमखाना ने श्रापकी सेवा के उपलक्ष में आपका स्टेच्यू





# येसर्स चुन्नीलाल शिवसहाय

इस फर्म के मालिकों का मूल-निवास-स्थान कांवठ (जयपुर स्टेट) में है। आप अप्रवाल वैश्य-समाज के बांसल गौत्रीय सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन सेठ शिवसहायजी के हाथों से संवत् १९३६ में हुआ। आपका स्वर्गवास संवत् १९५३ में हुआ। आएंभ से ही यह फर्म आढ़त का व्यापार करती आ रही है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक श्री सेठ चुन्नीलालजी बांसल हैं। त्र्याप बड़े सममदार एवं व्यवसाय कुशल सज्जान हैं। फर्म के व्यापार की आपने विशेष वृद्धि की है। करीब १॥ साल पूर्व आपने पाचोरे में एक ऑइल मिल चाल्ड किया है। आप खानदेश अप्रवाल सभा के धूलिये वाले अधिवेशन के सभापित निर्वाचित हुए थे। आपके पुत्र श्रीयुत् बाबूलालजी भी बड़े सममदार नवयुवक हैं तथा फर्म के व्यापार में भाग लेते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

धूलिया—मेसर्स चुत्रीलाल शिवसहाय—यहाँ प्रधानतया आढ़त एवं सराफी लेनदेन का व्या-पार होता है।

मालेगाँव—चुत्रीलाल शिवसहाय—श्राढ़त एवं सराफी लेनदेन का काम होता है। पाचोरा—मेसर्स चुत्रीलाल शिवसहाय—ऑइल मिल है।

### मेसर्स जीवणराम जोधराज

इस फर्म के मालिक राधािकशनपुरा (जयपुर स्टेट) निवासी अप्रवाल वैश्य-समाज के मंगल गौत्रीय सज्जन हैं। सेठ जोधराजजी ने करीब ७५।८० वर्ष पूर्व इस फर्म का स्थापन किया था। आरंभ में आपके यहाँ मस्के का कारबार होता था। आप संवत् १९५७ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ जोधराजजी के पुत्र सेठ जीवण्रामजी हैं। आप बड़े उदार प्रकृति के दानी सज्जन हैं। आप ने धूलिये की जोधराज रामलाल सिटी हाई स्कूल को १५ हजार रुपया दिया। इसी प्रकार स्वद्धारक विद्यार्थीगृह, प्राणिरक्षक आयुर्वेदिक औषधालय, धूलिया हिन्दू तथा मुसलमान धर्मशाला, स्त्री इग्लिश हाई स्कूल, स्काउटिंग संस्था, लेडी उफरिन हास्पिटल आदि संस्थाओं को हजारों रुपये नकद तथा भूमि प्रदान की। आप यहाँ के अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। आप के पुत्र श्रीशंकरलालजी पढ़ते हैं। आपका व्यापारिक परिन्चय इस प्रकार है।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़

देवचन्द प्रेसिंग फेक्टरी माणकचन्द विट्ठ्राम जीनिंग फेक्टरी न्यू जामनेर जीनिंग प्रेसिंग कम्पनी लिमिटेड हीरालाल श्रोंकारदास जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

#### काटन मरचेंट्स

मेसर्स आनन्दा सदाशिव

- " जगन्नाथ शिवजी
- " ठोकरसी थोवन
- " घनराज नवलमल
- " प्रभाकर वामन साठे
- ., रूपचन्द् शिवजी राम

वैंकस

मेसर्स मोतीलाल लक्ष्मणदास

,, राजमल लक्खोचन्द

#### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स केशरीमल चम्पालाल

- " गनेशमल जोधराज
- ,, दानमल पारसमल
- ,, हीरालाल वशर

गल्ला किराना

चुत्रीलाल त्र्यगरचन्द (गस्ता) माधवजीवराम देशमुख (किराना)

कटलरी

ईसुफ श्रलीखान भाई रजवश्रली इस्माइलजी

सार्वजिनक सस्थाएँ एजूकेशन सोसाइटी भागीरथी वाई लायनेरी जयकर क्षत्र

# भेडित्र

पूर्व खानदेश के जामनेर तालुका में यह स्थान जामनेर के समीप स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष करीव १५ हजार गाँठ रूई तथा २० हजार बोरी सींगदाना की पैदावार है। करीव ७ जीनिंग प्रेसिंग यहाँ काम करती हैं। इस स्थान के व्यापारियों का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

### मेसर्स कानजी शिवजी

इस फर्म का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत जलाँव में दिया गया हैं। शेंदुर्शी में इस फर्म की जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है। तथा कॉटन का व्यापार होता है। इसके अलावा निम्बोरा और मसावद में आपकी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं।



# चारुषि गांक

जी. आई. पी. रेलवे की मेन लाइन पर जलगाँव और मनमाड के मध्य यह स्थान पूर्व खानदेश का एक तालुका है। इस स्थान पर १० कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ, २ श्रॉइल मिल एवं १ कॉटन मिल है। १३।१४ हजार गाँठ रुई की प्रतिवर्ष यहाँ वैंधती है। कपास के ज्यापार के श्रलावा ७०।७५ हंजार पल्ला सींगदाणा की (१२० सेर का पल्ला) यहाँ सालाना आमद हो जाती है। यहाँ से तेल सी० पी०, वरार, नाशिक की श्रोर एवं खली वम्बई के लिये रवाना की जाती है। विनोले का तौल २८ मन की खण्डी से तथा तेल का तौल वंगाली मन से ज्यवहार में लाया जाता है। यहाँ के ज्यापारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

दि न्यू जोनिंग प्रेसिंग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड—इस कम्पनी की स्थापना सन् १९०७ में १ लाख ३२ हजार की पूंजी से सूक्ष्म रूप में हुई। थोड़े समय तक यह कम्पनी जीनिंग प्रेसिंग का काम करती रही। पश्चात् सन् १९२२ में कम्पनी की पूंजी २० लाख कर दी गई। वर्तमान में यह कम्पनी ३ प्रधान कार्यों का संचालन करती है।

१ श्री लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स — सूत और कपड़ा बनाना। सन् १९२५ की २७ मई को यह मिल चाल हुई। इसमें २० लाख रुपया साल का सूत और कपड़ा तयार होता है। मिल में ६०० मनुष्य प्रतिदिन काम करते हैं। १०० एकड़ जमीन में मिल का घेरा है। इसमें १४ हजार तकुए और ४०० ल्रम्स हैं। इसके मैनेजिंग एजंट मेसर्स नारायण व्यंकट है। तथा मिल में तयार होने वाले कपड़े की सोलसेलिंग एजंट मेसर्स हुकुमचन्द नारायण एण्ड कम्पनी है।

२ श्री लक्ष्मीनारायण वर्कशाप—फाडण्डरी एण्ड फिनिशिंग तथा मेकेनिक एण्ड मोहिंडग शाप ३ श्री लक्ष्मीनारायण जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी—जीनप्रेस करना

### मेसर्स नारायण व्यंकट

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान सुमारपुर, जिला मांसी (बुंदेलखंड) में है। श्राप गहोई वैश्य जाति के सज्जन हैं। करीव १०० वर्ष पूर्व सेठ मूलचन्द्जी ने मोहाड़ी (धूलिया) नामक गांव में आकर गल्ला एवं लेन-देन का काम-काज शुक्त किया। आपके मंधू सेठ और

पिताजी सेठ रामचन्द्रजी ने पाचोरे में श्रीराधाकृष्णजी का मंदिर बनाया है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

भूलिया—सेठ रामलाल भगवानदास ज्ञागरारोड—सराफी का व्यवहार होता है। भूलिया—भगवानदास हनुमानदास—इस नाम से सोने-चाँदी का व्यापार होता है। भूलिया—सालिगराम रामचन्द्र—इस नाम से आढ़त तथा साहुकारी का काम होता है।

### मेसर्स रामगोपाल जगन्नाथ

इस फर्म का विस्तृत व्यापारिक परिचय चित्र सिंहत हमारे ग्रंथ के प्रथम भाग के वम्बई विभाग में दिया गया है। धूलिये में इस फर्म की एक कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है। तथा रूई का व्यापार होता है।

# मेसर्स हीरालाल रामलाल

इस फर्म के मालिक टोंक टोड़ा निवासी सरावगी खंड़ेलवाल दिगम्बर जैन समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन रामलाल सेठ के पिताजी के हाथों से हुआ था। रामलाल सेठ अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन थे। आप सन् १८१८ तक पेशवाओं के खजांची पद पर कार्य करते रहे। आपके ३ पुत्र हुए श्यामलालजी, हीरालालजी एवं मोतीलालजी। इनमें शामलालजी तथा मोतीलोलजी वकालात का काम करते थे तथा हीरालालजी व्यापारिक कार्य संचालित करते थे।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ हीरालालजी के पुत्र राव साहव सेठ गुलाबचन्दजी हैं। आप यहां संवत १९४३ में रघुनाथगढ़ (जोधपुर स्टेट) से दत्तक आये हैं। सेठ गुलाबचन्दजी को सन् १९१९ में भारत सरकार ने "राव साहव" का ख़िताब दिया हैं। वर्तमान में आप धृलिये के सेकण्ड क्वास आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

धूलिया—मेसर्स हीरालाल रामलाल—यहां इस फर्म का हेड ऑफिस है, तथा बैङ्किंग, आढ़त एवं रूई का व्यापार होता है, यह फर्म खानदेश के लिये "जापान कॉटन कम्पनी तथा मेसर्स कीलाचन्द देवचन्द" के लिये रूई की खरीदी के लिये कमीशन एजंट हैं। धूलिया—मेसर्स गुलाबचन्द हनुमानदास—इस नाम की जीनिंग फेक्टरी में आपका पार्ट है।

श्रमलनेर—मेसर्स गुलावचन्द हीरालाल—यह फर्म जापान कॉटन कम्पनी की जीनिंग श्रेसिंग एजंट है तथा रूई की खरीदी विकी का काम करती है।

90

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

#### जीनिंग मेसिंग फेक्टरीज़

अलादीन सोमजी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी इसुफ अली मुझा वगरुद्दीन जीनिंग फेक्टरी गोवर्द्धनदास जयदेव जीनिंग फेक्टरी तेजपाल गोविंदजी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी मनमाड मेन्युफेक्चरिंग जीनिंग प्रेसिंग फक्टरी लक्ष्मी नारायण कॉटन मिल जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

कपड़े के व्यापारी

मूलचंद भोपालचंद रामिकशन पन्नालाल संतोषचंद छोटेराम हुकुमचंद नारायण एण्ड कम्पनी अनाज किराने के व्यापारी गनेशराम शिववख्श गोवर्द्धनदास मांगीलाल रूपचंद रघुनाथ

चॉटी सोने के व्यापारी गोवर्द्धनदास जयदेव जसरूप सुरताजी

ऑइल मिल्स गोवर्द्धनदास जयदेव श्रॉइल मिल महम्मद हुसेन ऑइल मिल

जनरल मरचेंट ईसुफ छली मुल्ला वद्रुद्दीन

# चारेप हुए

पूर्व खानदेश के उत्तरी किनारे पर होल्कर स्टेट का पहाड़ी नेमाड़ी प्रांत इस शहर से 4 मील उत्तर से आरंभ होता है। यहां घास तथा इमारती लकड़ी की आमद अधिक है। यहां करीव १० कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियां एवं ३।४ ऑइल मिल हैं। कपास के अलावा जुवार, वाजरी, गेहूं तथा मूँगफली की पैदावार होती है।

यह शहर धनवानों का शहर माना जाता है। खेती का कारवार करनेवाले वड़े वड़े साहुकार लोगों का यहां निवास है। यहां के व्यापारियों का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

## मेसर्स गुलावचंद हीरालाल

इस फर्म का हेड ऑफिस धूलिया में है। श्रतः इसके व्यापार का विस्तृत परिचय धूलिया में चित्रों सिहत छापा गया है। चोपड़े में यह फर्म रुई की खरीदी का व्यापार करती है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचय 🖔 🌣





सेठ पन्नालालजी ( विजयराम डेड्राज ) धृलिया



सेठ जीवणरामजी ( विजयराम डेड्राज ) धूलिया

सेठ फूलचंद्जी (विजयराम डेड्राज) धृलिया



दी न्यू प्रताप मिल-धृलिया ( पश्चिम खानदेश )



सेट नत्थ्सा मोतीराम चोपड़ा खानदेश



सेठ द्वारकादास रामदास चोपड़ा ( खानदेश )



सेठ मोतीलाल किशनलाल चोपड़ा ( खानदेश )

# कमीशन एजंद्रस

#### मेसर्स गोविन्दराम मोहराम

इस फर्म के मालिक टेहंगधनाय (मेवाड़) निवासी श्रोसवाल स्थानकवासी जैन समाज के श्री श्री माल सज्जन हैं। करीव १२५ वर्ष पूर्व सेठ मोद्धरामजी के द्दायों से इस फर्म का स्थापन हुआ था। तथा सेठ गोविंन्दरामजी ने इसके व्यापार को बढ़ाया।

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ सूरजमलजी एवं मोतीलालजी हैं। सेठ सूरजमलजी धूलिये के आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। यह फर्म धूलिये के कमीशन के व्यापारियों में वहुत पुरानी तथा प्रतिष्ठित मानी जाती है। इस फर्म की आढ़त में पंजाब, मद्रास, बम्बई, बंगाल, सी० पी०, यू० पी० आदि सारे भारत से व्यापार होता है।

#### मेसर्स जयिकशन रामविलास

इस फर्म का हेड च्यॉफिस जलगाँव (पूर्व खानदेश) में है। च्यतः इसके व्यापार का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सहित उक्त स्थान पर दिया गया है। खानदेश में गल्ला एवं कपास का व्यापार करने के लिये इस फर्म की कई ब्रांचेज हैं।

धूलिया त्रांच के इस फर्मपर प्रधानतया गल्ले का व्यापार एवं आढ़त का काम होता है।

# मेसर्स भोलाराम जुहारमल

इस फर्म के मालिक अग्रवाल वैश्य समाज के पोद्दार सज्जन हैं। यह फर्म ४५ वर्ष पूर्व सेठ भोलारामजी के हाथों से स्थापित की गई। इसके वर्तमान मालिक सेठ रामेश्वरदासजी पोद्दार हैं। आप वड़े सत्यव्यवहारी एवं देशभक्त सज्जन हैं। कांग्रेस-सम्बन्धी कामों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

धूलिया—मेसर्स भोलाराम जुहारमल—यहाँ प्रधानतया गरले का व्यापार होता है। दोंडायचा (पश्चिम खानदेश) भोलाराम जुहारमल—गङ्घा श्रौर किराने का व्यापार होता है।

#### मेसर्स सेवाराम राधाकिशन

इस फर्म का स्थापन सन् १८२७ में सेवारामजी और राधाकिशनजी दोनों भाइयों के हाथों से हुआ था। तथा इसके व्यापार को इन्हीं दोनों भाइयों ने वढ़ाया, आपके यहाँ गल्ला तथ

पुत्र सेठ मोतीलालजी डर्फ प्रताप सेठ ने इस फर्म के व्यापार एवं नाम को वहुत चमकाया। आप खानदेश के नामी गरामी व्यापारी एवं आगेवान सद्गृहस्थ माने जाते हैं। चोपड़े में आपकी एक जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है तथा खेती का बहुत बड़ा कारवार होता है। चोपड़े में आपकी सब से पुरानी एवं बड़ी दुकान है।

# मेसर्स द्वारकादास रामदास

इस फर्म के मालिक काठियावाड़ निवासी दसा डीसावाल समाज के ब्रह्मादी गौत्रीय सज्जन हैं। पहिले आप लोग सिद्धपुर पाटन में निवास करते थे। गंगादास सेठ के समय से इस कुटुम्ब के इतिहास का पता लगता है। गंगादास सेठ के पुत्र सेठ तुलसीदासजी के ३ पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः मोतीराम सेठ, दगड़ू सेठ एवं छगड़ू सेठ थे। मोतीराम सेठ के पुत्र नत्थूसा और रामदासजी थे। इनमें से रामदासजी ने इसके न्यापार को विशेष वढ़ाया। आप संवत् १९५३ में गुजरे। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ द्वारकादास रामदास हैं। श्रापको भारतभर में हथियार रखने का श्रिधकार है। श्रापकी फर्म यहाँ अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। श्रापने जलगाँव हास्पिटल तथा वाई गोरक्षण संस्था को सहायता दी है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। चोपड़ा—मेसर्स द्वारकादास —यहाँ खेती तथा सराक्षी लेन-देन का कारवार होता है। तथा एक जीनिंग फेक्टरी है।

शिवपुर-मेसर्स द्वारकादास-यहाँ भी आपकी जीनिंग फेक्टरी है।

## मेसर्स मोतीलाल किशनदास

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास कंथराई (गुजरात) है। आपके मूल पुरुष सेठ गच्यू साकला हैं। आप ही देश से चोपड़ा आये थे। इनके वाद क्रमशः माएक सेठ, किशनदास सेठ एवं मोतीलाल सेठ ने व्यापार कार्य्य सम्हाला। किशनदास सेठ ने इस फर्म की खेतीवाड़ी एवं साहुकारी लेन-देन के काम को बढ़ाया और प्रतिष्ठा स्थापित की। आप संवत् १९८० के आपाढ़ मास में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ मोतीलाल किशनदास हैं। श्राप दसा डीसावाल समाज के ब्रह्मादी गौत्रीय सञ्जन हैं। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

#### कम्पनियों की एजंसियां

नाम कम्पनी नाम एजंट
जापान कॉटन कम्पनी—रामलाल हीरालाल
गोसो कावूसी केशा—रामदास खेमजी
भुसान कॉटन कम्पनी—खानदेश ट्रेडिंग कम्पनी
रायली व्रदर्स—धनजी अर्जुन व्रोकर्स
वालकट व्रदर्स— ,, ,, ,,
पटेल व्रदर्स— ,, ,, ,,
फारबस कम्पनी—रामगोपाल जगन्नाथ

### कॉटन मरचेंट्स

सेठ गोविन्दराम मोबूराम

- ,, चुन्नीलाल शिवसहाय
- ,, छगनलाल साहबराम
- ,, जानकीदास मथुरादास
- ,, भवानजी कानजी

दि न्यू प्रताप मिल लिमिटेड

सेठ रामगोपाल जगन्नाथ

- , सूरजमल पन्नालाल
- ,, हीरालाल रामलाल

ग्रेन मर्चेण्ट एण्ड कमीशन एजंट

सेठ कनीराम खींवराज

- ,, गोविंदराम मोबूराम
- " चतुर्भुज पांडुरंग
- ,, जयिकशन रामविलास
- ,, पन्नालाल नारायणदास
- " भोलाराम जुहारमल
- " हेमराज पृथ्वीराज
- " हरनारायण प्रेमसुख

#### किराने के व्यापारी

कनीराम खींवराज चम्पालाल पांडुरंग दाउद गनी हासम रघुनाथ रिधकरण लालचन्द जीतमल हाजी अहमद ईसा

जनरल मर्चेण्ट्स अन्दुल कय्यूम कमरुदीन सुजाउदीन फिदाअली एच. फिदाअली

हवीवुहा अन्दुत्त कय्यूम

कपड़े के न्यापारी माणकचन्द मोतीलाल एण्ड सन्स बख्ताबरमल मोहता लीलाधर जेठाभाई हनुमानदास वल्लभराम

लकड़ी के व्यापारी भवानजी कानजी सांवल रामजी

चाँदी सोने के व्यापारी

काशीनाथ मूलचन्द कल्लाजी लध्याजी सेवाराम राधाकिशन

संतरे के वगीचे वाले

सूरजमल पन्नालाल जामदावाला लक्खीचन्द हजारीमल जूना धूलिया ऑइल मिल्स

गंगाधर वद्रीदास दत्तात्रय वामन नरोत्तम काशीदास शंकर घोंड़े

क्लाथ मरचेंट्स

कन्हैयालाल गोवर्द्धनदास गोवर्द्धनदास भिखारीदास छतरमल वहादुरमल देवचन्द हरीपाटील फुलचन्द अगरचन्द सतीदान फूलचन्द

गल्ला और किराना के व्यापारी गोपालसा निमडूसा (गल्ला) नत्थूलाल गोवूलाल (किराना) नगीनदास नरसिंहदास (किराना)

कॉटन मरचेंट्स

गुलाबचन्द् हीरालाल डोंगरसी देवराज भूखनदास साखरलाल मूलजी केशवजी

# , पाचोरा

जी. आई. पी. रेलबे की मेन-लाइन पर भुसावल और मनमाड के मध्य में यह स्थान है। यहाँ से जामनेर के लिये एक ब्रांच जाती है। इस स्थान पर करीब ७ जीनिंग और ५ प्रेसिंग फेक्टरियाँ तथा २।३ श्रॉइल मिल हैं। सींगदाणा तथा कपास का व्यापार इस स्थान पर मुख्य रूप से होता है। यहाँ के मेससी चावड़ा ब्रद्स ने मुंगफली के बढ़ते हुए व्यापार से लाभ उठाने के लिये उनको फोड़ने की नई मशीन ईजाद कर अच्छी ख्याति एवं सम्पत्ति प्राप्त की है। यह स्थान पूर्व खानदेश प्रांत का एक तालुका है। यहाँ के व्यापारियों का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स कपूरचंद वच्छराज

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ कपूरचन्द्जी ओसवाल स्थानकवासी जैन-समाज के सजजन हैं। श्रापका मूल-निवास-स्थान भगवानपुरा। (उदयपुर स्टेट) में है। इस फर्म का स्थापन करीब ६० साल पूर्व सेठ वच्छराजजी ने खेड़गाँव (पाचोरा) में किया था। पहिले आप साधारण लेनदेन का काम काज करते थे। व्यवसाय को तरकी भी श्रापके ही हाथों से प्राप्त हुई। आपने १८ हजार की लागत से पाचोरे में एक जैन पाठशाला का स्थापन किया। करीब ३ साल पहिले आपने वच्छराज रूपचन्द जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी की स्थापना की। आपका स्वर्गवास ७।८ साल पूर्व हुआ।

मील नहीं थी। इस मील ने अपने जीवनकाल ने उत्तरोत्तर अधिकाधिक वृद्धि की। सन् १९२२ में इस मील के मुनाफे से एक ब्रांच मील और खोली गई। वर्तमान में मील में ३८ हजार स्पेंडिल्स और ९३६ छ्रम्स काम करते हैं। मील के एजेंट मेसर्स माणकचन्द रत्तीराम एंड सन्स है। मील का तयार हुआ कपड़ा और सूत वेंचने की शाखाएँ एवं एजंसियाँ नीचे लिखे स्थानों पर हैं।

१-वम्बई-दि प्रताप मिल्स ऑफिस, १४ हम्माम स्ट्रीट फोर्ट । T A Pratap-यहाँ मील का रजिस्टर ऑफिस है।

२-जम्बई-दि प्रताप मील क्लाथ शाप, मूलजी जेठा मारकीट गोविंदगली नं० ६३२-मिल के कपड़े की दुकान है

३-अहमदनगर-प्रताप मील क्षाथ शाप-एजण्ट पन्नाजी दौलतराम भण्डारी नवा कापड़ बाजार । ४-जलगाँव-प्रताप मील शाप-एजण्ट व्यंकटलाल चौथमल ।

५-जालना (निजाम)-एजण्ट-सूरजमल गुलाबचन्द ।

६- खामगाँव (वरार) प्रताप मील एजन्सी-एजेण्ट रंगूलाल राधािकशन।

७-नाशिक--प्रताप मील एजेन्सी-एजेण्ट मणीलाल दामोद्रदास सुगंधी, रविवार पैठ।

८-कानपूर--प्रताप मिल्स शाप-एजेण्ट वसंतलाल केशवलाल पटवा जनरलगंज।

९-कलकत्ता-प्रताप मिल्स शाप-एजेण्ट फतहसिंह भॅवरलाल पटेल ४१ अमेंनियन स्ट्रीट ।

# मेसर्स माणकचंद श्रीराम

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान श्रीमाधोपुर (जयपुर स्टेट) में है। श्राप अप्रवाल वैश्य समाज के एरन गोत्रीय सन्जन हैं। देश से सेठ ब्रंगरसीदासजी करीब १००।१२५ वर्ष पूर्व चोपड़ा (पूर्व खानदेश) श्राये थे। इनके पुत्र रतीरामजी के समय में यहाँ मामूली लेन-देन का व्यवहार होता था। रत्तीरामजी के पुत्र सेठ माणकचंदजी ने चोपड़े में एक जीतिंग फेक्टरी खोली। आप संवत् १९५० में स्वर्गवासी हुए।

सेठ माणकचंद्रजी के कोई पुत्र नहीं था, अतएव आप कालाडेरा (जयपुर स्टेट) से संवत् १९४४ में सेठ मोतीलालजी को जो इस समय प्रताप सेठ के नाम से खानदेश में विख्यात हैं, गोद लाये। श्री प्रताप सेठ ने इस फर्म के सम्मान और प्रताप को बहुत बढ़ाया। आप खानदेश के नामी गरामी व्यापारी माने जाते हैं। आपने सन् १९०६ में प्रताप कॉटन मिल का स्थापन किया। इस मिल ने अपने जीवन काल में इतनी उन्नति कर दिखाई की सन् १९२२ में आपको एक ब्रांच मुनाफा मिल के रूप में और खोलना पड़ी। अमलनेर मिल में

# भारतीय व्यापारियों का परिचय के (तीसरा भाग)





सेठ कपूरचंद वच्छराज पाचोरा

सेठ कलाभाई गांडाभाई ( चावड़ा वदर्स ) पाचोरा

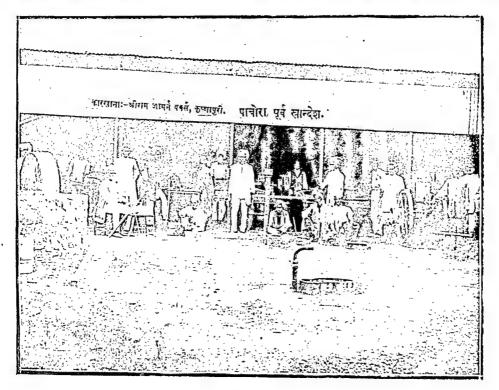

वर्कशाप ( चावड़ा ब्रदर्स ) पाचोरा

## क्लाथ मरचेंट्स

आत्माराम गंगाराम भागचन्द छगनदास भोखाजी रामचन्द्र भॅवरलाल हीरालाल मगनलाल मोतीलाल मगनदास भुक्खनदास रतनचन्द दगडू सा

## वैंकस

दि श्रमलनेर को० श्रा० श्रयवन बैंक लिमिटेड पूर्व खानदेश को० आ० सैंट्रल वक लिमिटेड मेसर्स गंगाराम सखाराम

- " भीखाजी रामचन्द्र
- " मगनलाल मोतीलाल

ग्रेन मचें ट एण्ड कमीकान एजंट

करोमगनी हासम नागरदास बागजी लालचन्द रघुनाथदास सामलदास भावजी सालेमहम्मद मूसा सोन्सिंह घनश्यामसिंह हाजी अहमद ईसा जिंबकलाल अमोलकचंद

#### कपास के व्यापारी

श्रात्माराम गंगाराम अहमद्भली ईसाभाई जहाँगीर वी० तमोली पासू मूल जी भागचंद छागनदास भीखाजी रामचन्द्र मगनदास खेमचंद विसनजीजीवराज हीरालाल रामलाल

#### किराने के व्यापारी

नागरदास वागजी पृथ्वीराज बख्तावरमल

जनरल मचट

ईराचशा कावसजी कापड़िया कादरभाई नूरअली भरुचा एएड संस महम्मद अली हसन अली वीरचंद रतनचंद

एजेंसियां

गोशो काबूसी केशा जापान ट्रेडिंग कम्पनी टोयो मेनका केशा महम्मद सुलेमान एण्ड कम्पनी

करने के लिये आपका एक स्टाक हमेशा सफर करता रहता है। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

पाचौरा – मेसर्स — चावड़ा बर्स — यहां सींगदाणा फोड़ने की मशीन, बैल से एवं पावर से चलने वाली चक्की, रहट, चने की दाल साफ करने की मशीन एवं जुवारी निकालने की मशीन तयार की जाती है, एवं विकती है। श्रीराम श्रायर्न वर्कस के नामसे कृष्णापुरी पर श्रापका वर्कशाप है।

#### जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

मेसर्स कपूरचंद वच्छराज प्रेस फेक्टरी

- ,, गोविन्दजी वीरमजी जीनिंग प्रेसिंग-फेक्टरी
- .. कीलाचन्द् देवचन्द् प्रेसिंग फेक्टरी
- " वच्छराज रूपचंद जीतिंग फेक्टरी
- ,, भीकचन्द्र साकलचन्द्र फेक्टरी
- ,, रतनजी वीरम जीन फेक्टरी
- ,, शंकर तोताराम जीनिंग फेक्टरी
- ,, सोला कोठी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
- " हीरालाल रामनारायण जीनिंग फेक्टरी

#### ऑइल मिल्स

मेसर्स चुन्नीलाल शिवसहाय ऑइल मिल्स "हीरालाल रामनारायण चाँइल मिल्स

वैंकस

दि पूर्व खानदेश कोआपरेटिव वैंक्स दि लैंड मार्गेज कोस्रापरेटिव वैंक

कपास के व्यापारी

मेसर्स कपूरचंद वच्छराज -,, श्रानन्द हेमराज मेसर्स जेवत तेजपाल

- ,, नथमल दानाजी
- ,, लालजी पासू
- " बालजी दामजी

ग्रेन मर्चेण्ट्स

मेसर्स केशवलाल मूलचन्द

- " घासीराम हरगूलाल
- ,, छोटेलाल सूरजमल
- " लल्ख् भाईचन्द (किराना)

#### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स कन्हैयालाल उदयराम

.. नथमल साकलचन्द

#### कटलरी

मेसर्स रसूल भाई तय्यवअली

.. वल्लभदास गिरधारीलाल

#### मिशनरी मरचेंण्ट

मेसर्स चावड़ा त्रदर्स (सींगदाणा मशीन)

- ,, एस. एम. पटेल एण्ड कम्पनी (जिन श्रॉइल मिल प्रेस)
- " नथमल वनराज एण्ड कम्पनी

# भारतीय व्यापारियों का परिचय के (तीसरा भाग)





<sup>\*</sup> सेंड राजमलजी ललवानी ( लक्कीचंद राजमल ) जामनेर

श्री प्रतापसेठ असलनेर



सेट सागरमळजी छोंकड़ (सागरमळ नथमळ) जलगाँव

वर्तमान में इस दुकान के मालिक बाबू पूनमवन्दर्जी हैं। आप खानदेश ओसवाल शिक्त्य संस्था के महामंत्री तथा म्युनिसिपैलेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

असावल-मेसर्स पूनमचन्द ओंकारदास-यहाँ साहुकारी लेनदेन एवं कृषि का काम होता है।

## मेसर्स मानमल चांद्मल

इस दुकान के मालिक श्री केसरीचन्द्रजी पर्वतसर (जोधपुर स्टेट) निवासी ओसवाल स्थानकवासी जैन समाज के सज्जन हैं। यह दुकान जी० श्राई० पी० रेलवे के चाल्र होने के समय से यहाँ चाल्र है। मानमलजी एवं चाँदमलजी के समय में इस दुकान ने श्रच्छी उन्नति की थी। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। भुसावल—मानमल चाँदमल—लेन देन का काम होता है। फेजपुर—चाँदमल केशरीमल—कपास श्रनांज और श्राढ्त का कारवार होता है। बोदवड़—मानमल चाँदमल—आइत और कपास का व्यापार होता है।

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी इण्डिया कॉटन प्रेस फेक्टरी गामडिया जीन प्रेस फेक्टरी मेहता श्रोराम कम्पनी जीन फेक्टरी

ऑइल मिल्स

पूसाराम छगनलाल ऑइल मील मदनमोहन ऑइल मील

कपड़े के व्यापारी

ओंकारदास लक्ष्मीचंद कल्यानमल पूनमचंद पृथ्वीराज लक्खीचंद राजमल चॉदमल गल्ले के न्यापारी और आढ़तिया

श्रमरचंद हजारीमल मूलचंद रामदयाल रतनलाल हरभगत

कटलरी

इसमाइलजी गुलामहुसैन हसनत्रजी मोहम्मद्त्रजी

चाँदी सोने के व्यापारी

श्रोंकारदास वल्लभदास कन्हैयालाल विट्ठलदास पन्नालाल नारमल

किराने के व्यापारी

, जयनारायण कन्हेयालाल रघुनाथ भोजराज राठी

इंद्घाटन कर सम्मानित किया है। आपकी मातेश्वरी के नाम से जामनेर से श्रीमती जैन श्रोस-वाल भागीरथी बाई लायबेरी चल रही है। इसके अलावा राजमल लक्खीचंद नामक एक धार्मिक श्रोषधालय स्थापित है। इसके अलावा जामनेर एत्रिकलचर फर्म, केटल त्रिडिंग फर्म, एवं एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना आपके द्वारा की गई है । खानदेश एजूकेशन सोसाइटो अमलनेर के आप वाइसप्रेसिडेट हैं। जनता के हृदयों में आपके प्रति बहुत प्रेम है। श्राप सन् १९२६ में सर्व सम्मित से १४ हजार बोटों से वम्बई कौंसिल के मेम्बर निर्वाचित हुए। श्राप शुद्ध खहरधारी एवं कांग्रेस की आज्ञात्रों में विश्वास रखने वाले सर्जन हैं। श्रभीर आपने कांग्रेस निर्णय के अनुसार बम्बई कौंसिल से इस्तीफा दे दिया है। आपकी फर्म खानदेश की मातवर फर्मों में मानी जाती है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। जामनेर — मेसर्स राजमल लक्खीचन्द — यहां बैङ्किंग एवं खेती श्रौर साहुकारी लेन-देन का काम

होता है।

जलगांव-मेसर्स राजमल लक्खीचन्द-बैङ्किग एवं चांदी सोने का व्यापार होता है।

# काँरम कर्नेंर्क

# मेसर्स रूपचंद शिवजीराम

इस फर्म के मालिक मांडल ( उदयपुर स्टेट ) निवासी माहेश्वरी जाति के सज्जन हैं। इसके व्यापार को सेठ रूपचंदजी ने विशेष तरकी दी। आप १९७८ में स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ रूपचंद्जी के छोटे भ्राता जगन्नाथजी हैं। आपके यहाँ कपास का व्यापार एवं लेन-देन का काम होता है।

# मेसर्स हीरालाल औंकारदास

इस फर्म के मालिक करेड़ा ( उदयपुर ) निवासी माहेश्वरी वैश्य-समाज के सङ्जन हैं। करीव ३ पीढ़ी पूर्व सेठ लक्ष्मणदास थानसिंह ने इस फर्म का स्थापन किया। इसके कारबार को विशेष तरकी सेठ औंकारदासजी ने दी। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ हीरालालजी झंबर हैं। श्रापने १९७६ में जीनिंग एवं १९८० में प्रेसिंग फेक्टरी चालू की है। आपका व्या-पारिक परिचय इस प्रकार है।

जामनेर-मेसर्स हीरालाल श्रोंकारदास-यहाँ जीतिंग प्रेसिंग, खेती तथा कपास का कारबार होता है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक गोवर्द्धनदास सेठ के पुत्र सेठ ठाकुरदासजी एम० एल० सी०, सेठ बालचंदजी तथा सेठ टीकमदास सेठ के पुत्र सेठ श्रीकृष्णदास हैं।

सेठ ठाकुरदासजी एम० एल० सी० के हाथों से इस फर्म के व्यापार की वहुत वड़ी तरकी हुई है। आपकी फर्म बुरहानपुर में कॉटन तथा वैद्धिङ्ग व्यवसाय करने वाली फर्मों में अच्छी आदरणीय समम्मी जाती है। इस फर्म के सफल संचालक ठाकुरदास सेठ सामाजिक एवं गव-नेमेंट के कार्यों में भी अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। सन् १९१८ से आपका सार्वजनिक जीवन आरंभ होता है। उन दिनों बुरहानपुर में होनेवाली प्राविशियल कान्फ्रेंस की स्वागत-कारिणी समिति के आप अध्यक्ष रहे थे। असहयोग आन्दोलन के समय भी आपने विशेष भाग लिया था। सन् १९२६ में आप नीमाड़ की ओर से सी० पी० कौंसिल के मेम्बर निर्वाचित हुए हैं। वर्तमान में आप वहाँ के सेकंड क्वास ऑनरेरी मिलस्ट्रेट पद पर हैं, तथा स्थानीय म्युनिसिपैलेटी में गवर्नमेंट की ओर से मेम्बर चुने गये हैं। इसके अलावा बुरहानपुर लोकल बोर्ड एवं नीमाड़ डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के आप वाइस चैयरमैन हैं। आपके छोटे भ्राता सेठ वालचंद, ताप्ती मिल बुरहान पुर के डायरेक्टर हैं।

आपकी फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

बुरहानपुर—मेसर्स नानाभाई गोविंन्द जी वहाँ प्रधानतया है यहाँ प्रधानतया है विकास करणती है वहाँ प्रधानतया है वहाँ प्रधानत्य है वहाँ प्रधानत्

बुरहानपुर—श्रीकृष्ण जीनिंग प्रेसिङ्ग फेक्टरी यहाँ प्रधानतया वैङ्किग व्यापार होता है।

इस फर्म पर रुई एवं आढ़त का व्यापार होता है।

इस नाम से आपकी कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी सन् १९०१ से काम कर रही है।

बुरहानपुर—बालचन्द गोवद्ध नदास —सराफी कामकाज होता है। खंडवा—श्रीकृष्ण गोपालदास—कई का व्यापार होता है। हरसूद (नीमाड़) वालचन्द ठाकुरदास— ,,

जलगाँव-मोहनलाल नानाभाई-

काटन तथा सराफी का व्यवसाय एवं कारत-कारी का काम होता है। मेसर्स मूलचन्द सुखदेव

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान अराई (किशनगढ़) है। आप माहेश्वरी समाज के कावरा सज्जन हैं। करीब ५० साल पहिले सेठ सुखदेवजी ने यहाँ लेन-देन का काम-काज शुरू किया था। आप ही ने इस दुकान के कारबार को तरक्षी दी। आप ५२ वर्ष की अवस्था में करीब १० वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ सुखदेवजी कावरा के पुत्र सेठ मूलचंदजी, सेठ सोनजी, सेठ श्रीकृष्णजी तथा सेठ राजमलजी हैं। आप सब सज्जन कारवार में भाग लेते हैं। आपका यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छा सन्मान है। इस दुकान के कारवार का हाल इस प्रकार है।

शेंदुर्गी (पूर्व खानदेश) मेसर्स मूलचन्द सुखदेव—यहाँ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है तथा बैंकिंग, कपास श्रीर आढ़त का कारबार होता है।

लोहारा (पाचोरा) मूलचन्द सुखदेव-जीनिंग फेक्टरी है तथा कपास का कारवार होता है।

#### कलमखरा

पूर्व खानदेश के जामनगर तालुका में शेंदुर्णी के समीप यह एक छोटा सा कसबा है। यहाँ की एक प्रतिष्ठित फर्म का परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स सतीदास धनजी

इस फर्म के मालिक वड़लू (जोधपुर स्टेट) निवासी श्रोसवाल स्थानकवासी जैन समाज के सज्जन हैं। करीब १२५ वर्ष पूर्व धनजी सेठ देश से कलमसरा श्राये। आपके दो पुत्र हुए। सेठ रामचन्द्रजी एवं सेठ सतीदासजी। सेठ रामचन्द्रजी के कुटुम्बी राजमल लक्खीचंद के नाम से जामनेर में श्रपना स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं। सेठ सतीदासजी के पश्चात् क्रमशः रतनचन्द्रजी एवं पन्नालालजी ने इस फर्म का कार्य्य सम्हाला।

सेठ रतनचन्दजी के सेठ पत्रालालजी एवं प्रेमराजजी नामक २ पुत्र हुए। सेठ पत्रालालजी ने इस फर्म के व्यापार की विशेष उन्नति की। सेठ प्रेमराजजी ७।८ वर्ष पूर्व तथा पन्नालालजी संवत् १९८२ की कार्तिक बदी ३ को स्वर्गवासी हुए। इन दोनों भाइयों के कोई संतान नहीं थी, श्रतएव संवत् १९८२ की मगसर सुदी ६ को कालू के किन (जोधपुर) से बावू सरूपचन्द-जी को सेठ पन्नालालजी के यहाँ और तापू (थली) से बावू भागचन्दजी को सेठ प्रेमराजजी के यहाँ दत्तक लाये हैं। आप ही दोनों नवयुवक इस फर्म के व्यवसाय का संचालन करते थे। खान देश में यह फर्म श्रच्छी धनिक मानी जाती है। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। कलमसरा (शेंदुर्णी) मेसर्स सतीदास धनजी—यहाँ साहुकारी लेन-देन तथा खेती-बाड़ी का काम होता है।

वेंकस

मेसर्स नानाभई गोविंदजी

- ,, गोविंदराम द्वारकादास राजपुरा
- ,, मधुरादास लखमीदास ,
- ., केवलदास वसमदास

कॉटन मरचेंट्स

मेसर्स श्रीकृष्ण राधिकशन चौक

- " टीकमदास हरीदास राजपुरा
- " नोमानभाई मुखं वद्रुद्दीन
- " इसनद्यली सरफअली ईदगाह
- ,, किशनदास ठाकुरदास लालवाग
- ,, उद्धवजी वेलजी सनवारा
- ,, जीवनदास देवचन्द
- " सुहणमल गुलजारीमल
- " हंसरामदास इन्दरसेन
- " मोइनलाल सिदसा सिंधीपुरा

ग्रेन मरचेंट्स एण्ड कमीक्षन एजेंट्स मेसर्स हीराचन्द नंदराम

- " हाजी करीम नूरमहम्मद
- " गोवर्द्धनदास रामदास सिंघीपुरा
- " लालदास रघुनाथदास
- " सोभागमल गुलजारीमल
- " कस्तूरचन्द वंशीलाल चौक

मेसर्स भगवानदास जतनचन्द

- ठाकुरदास मञ्चलाल ,,
- ,, रामचन्द्र पूनमचन्द ,,
- ,, श्रम्यालाल पन्नालाल ,,

क्लॉथ मरचेंट्स

मेसर्स जीतमल किशनचन्द्र लालवाग

- ,, जगरसा विद्वलदास वजाजखाना
- ,, वृजलाल किरानदास
- ,, मनीराम मोतीराम ,,
- ,, भाऊसेठ मयारान नागिसटी

विदेशी कम्पनियाँ

मेसर्स वालकट बदर्स एजंसी

- " रायली ब्रदर्स एजंसी
- " टोयो मेनका केशा एजंसी (सीजन टाइम के लिये)
- " गोसो कात्रुसी केशा

लोहा और हार्ड वेअर मरचेंट्स मेसर्स अव्हुल हुसेन लुकमानजी

" गनपत रामाजी सेठ

किराने के व्यापारी

मेसर्स करीम नृर कच्छी

विहारी सेठ नामक २ श्राता और थे। मूलचन्द सेठ संवत् १९३९ में स्वर्गवासी हुए। आपके यहाँ गुलावचन्दजी जो इस समय नारायण सेठ के नाम से बोले जाते हैं, संवत् १९४५ में मोंहाड़ी से दत्तक लाये गये। आपके दत्तक आने के बाद संवत् १९५३ में आग लग जाने से आपकी सारी स्टेट नष्ट हो गई थी अतः व्यवसाय द्वारा आपने सम्पत्ति अपने हाथों से उपार्जित की और प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया। आपने संवत् १९६३ में १३२८०० की पूँजी से एक प्रेस कम्पनी स्थापित की एवं संवत् १९७९ में श्रीलक्ष्मीनारायण मिल को जन्म दिया। इस मिल में वर्तमान में २१ हजार स्पेडिस्स एवं ४०० ख्रम्स काम करते हैं। मिल चालू करने के २ साल पूर्व आपने मशीनरी वर्क शाप खोला।

व्यवसायिक उन्नति के चलावा सेठ नारायण व्यंकट ने श्रीलक्ष्मीनारायण का मंदिर बन-वाया। आपने स्थानीय च्यानंदी बाई व्यंकट हाई स्कूछ को स्थापित कर उसमें २१ हजार रुपये दिये हैं। इसी प्रकार यहाँ आपकी एक लायनेरी स्थापित है। सेठ नारायण व्यंकट यहाँ के अच्छे प्रति-ष्ठित सज्जन माने जाते हैं, आप कई वर्षों तक स्थानीय म्युनिसिपैलेटी एवं लोकलर्बोड के प्रेसि-डेंट रहे हैं। च्यापके पुत्र श्रीहुकुमचन्द पढ़ते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। चालीस गाँव—मेसर्स नारायण व्यंकट—श्री लक्ष्मीनारायण मिल एवं दूसरे कारखानों की एजंसी तथा सराफी लेन-देन और कृषि का काम होता है।

चालीस गांव-मेसर्स हुकुमचन्द नारायण-अपने मिल के माल वेचने की एजंसी हैं।

# मेसस गोवर्द्धनदास जयदेव

इस फर्म के मालिकों का खास निवासस्थान लोसल ( जोधपुर स्टेट ) में है। आप अग्रन वाल वैश्य समाज के गोयल गौत्रीय सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन ४० साल पहिले सेठ गोवर्द्धनदासजी और जयदेवजी दोनों भाइयों ने किया। सेठ गोवर्द्धनदासजी ने इसके ज्यापार को तरकी दी। आप ८ साल पूर्व स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ जयदेवजी एवं सेठ गोवर्द्धनदासजी के पुत्र सेठ मोती-लालजी हैं। सेठ जयदेवजी ने ७ साल पूर्व यहाँ एक ऑइल मील तथा एक साल पूर्व जीनिंग फेक्टरी खोली है। श्रापके पुत्र किशनलालजी भी व्यापार में सहयोग लेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

चालीस गाँव—मेसर्स गोवर्द्धनदास जयदेव—इस नाम से आँइल मील तथा जीनिंग फेक्टरी है। तथा तेल सुँगफली और खली का न्यापार होता है।

चालीस गाँव—मेसर्स गोवर्द्धनदास जयदेव—इस नाम से सराफी लेन-देन तथा चाँदी सोने का व्यापार होता है।

इसके वाद फ्रेंचों ने निजाम-उल-मुल्क आसफ खाँ के तीसरे पुत्र सलावतजंग को हैदरावाद का निजाम घोषित कर दिया।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि, जबसे सलावतजंग हैदराबाद की मसनद पर बैठे तब से वहाँ फ्रेंचों का खूब दौर-दौरा था। वहाँ जो कुछ वे चाहते थे वही होता था। पर छाइव की तेज गतिविधि ने फ्रेंचों का ध्यान उन प्रान्तों की ओर विशेष रूप से खींचा, जो उन्होंने पहले फतह किये थे।

ईसवी सन् १७८० के लगभग कुछ ऐसी घटनाएँ हुई, जिन्होंने हैदरावाद के भविष्य पर वड़ा प्रभाव डाला । उन घटनाओं का संचिप्त सारांश इस प्रकार है—''मैसूर के सुलतान हैदरत्रजली की मृत्यु हो जाने पर उनका पुत्र टिपू सुल्तान गद्दी-नशीन हुआ । इसने आसपास के उस मुल्क पर जिन पर ऋँग्रेजों ने छाधिकार कर रक्खा था तथा हैदराबाद राज्य के प्रान्तों पर हमले करने शुरू करिदये। इससे टिपू के खिलाफ अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम मिल गये। दोनों ने टिपू को श्रपना द्वरमन मान कर उस पर संयुक्त त्राक्रमण ( Combined attack ) करने का निश्चय किया। पर टिपू के पास भी बहुत बड़ी सेना थी, इसके अतिरिक्त वह रण-क़ुशल भी था। अतएव बहुत दिनों तक वह ज्यों त्यों सुकावला करता रहा। पर चारों श्रोर उसके दुश्मन थे। एक ओर तो मराठे उसके नाकों दम कर रहे थे, दूसरी ओर अंग्रेज श्रीर हैदराबाद के निजाम उसकी छाती पर मूँग दल रहे थे। अन्त में ईसवी सन् १७९८ में टिप् सुल्तान अंग्रेजों से हार गया और वह लड़ता हुआ एक वहादुर सिपाही की तरह युद्ध में मारा गया। इस समय विजेतात्रों के हाथ जो मुल्क लगा, उसमें २४०००००) प्रति साल आमदनी का मुल्क हैदराबाद निजाम के हिस्से में श्राया। लॉर्ड वेलेस्ली, जो उक्त युद्ध में विटिश फौजों का सञ्चालन कर रहे थे। लिखते हैं—"It would have been impossible to conquer the dominions of Tippu had it not been for the active support and co-opration of Nigamali. अर्थात् अगर निजामअली की सहायता और सहयोग न मिलता तो टिपू सुल्तान का सुल्क जीतना श्रसम्भव होता।

पाठक जानते हैं कि टिपू का वहुत सा मुल्क निजाम साहव के हिस्से में आया था। पर यह उनके हाथ में न रहने पाया। त्रिटिश कूटनीति (British Diplomacy) ने उसे उनके हाथ से ले लिया। निजाम पर अतिरिक्त फौजी खर्च का भार लाद कर उनसे वह मुल्क ले लिया गया जो टिपू से उन्हें प्राप्त हुआ था। इस तरह सहज ही में कोई २४००००) आम-दनी का मुल्क निजाम के हाथों से चला गया।

इसके तीन वर्ष बाद निजाम ने बरार के राजा के खिलाफ श्रंप्रेजों की मदद की। इसके बदले में उक्त राजा से जीते हुए मुल्क का एक हिस्सा निजाम को भी मिला।

# मेसर्स गिरधर मोतीराम

इस फर्म के मालिक नागल ( अलबर ) निवासी अप्रवाल वैश्य समाज के गर्म गौन्नीय सजन हैं। सेठ मोतीरामजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार को विशेष उन्नति मिली। आपके चार पुत्र हुए सेठ सुंद्रलालजी, पीताम्बरदासजी, गिरधरलालजी एवं जानकी रामजी। संवत १९४१ में आप लोग अलग २ हो गये।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ गिरधरजी एवं इनके पुत्र नंदलालजी हैं। आपके यहां कृषि का बहुत बड़ा काम-काज होता है। इसके छालावा सराफी लेन-देन का व्यापार होता है।

#### मेसर्स जानकीराम मोतीराम

यह फर्म गिरधर सेठ के छोटे भ्राता सेठ जानकीरामजी की है। श्रापके यहाँ भी खेती एवं साहुकारी लेनदेन का व्यापार होता है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ जानकीरामजी के पुत्र श्रीयुत् फकीरचन्दजी गर्ग हैं।

# मेंसर्स नत्थुसा मोतीराम

इस फर्म के मालिक आदि निवासी ऋहमदाबाद (गुजरात) के हैं। करीब ४।५ पीढ़ी पूर्व यह कुटुम्ब यहाँ आया। नत्थूसा सेठ ने इसके ज्यापार को विशेष रूप से बढ़ाया। आपने चोपड़े में अच्छी ख्याति प्राप्त की। संवत् १९५६ में आपने यहाँ एक जीनिंग फेक्टरी मोल ली। आपका स्वर्गवास संवत् १९७३ की भादवा बदी ७ को हुआ।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक नत्थू सेठ के पुत्र नगीनदास सेठ एवं छगनलाल सेठ हैं। सेठ नगीनदासजी के पुत्र मगनलाल सेठ म्युनिसिपेलिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपका व्यापा-रिक परिचय इस प्रकार है।

चोपड़ा—मेसर्स नत्थूसा मोतीराम—यहाँ खेती तथा सराफी लेनदेन का काम होता है। इसी नाम की यहाँ एक जीनिंग फेक्टरी है।

# मेसस माणकचंद रत्तीराम

इस फर्म का विस्तृत व्यापारिक परिचय अमलनेर में दिया गया है। इस फर्म का स्थापन सेठ डूंगरसीदासजी ने करीब १००। १०५ वर्ष पूर्व किया। आपके पश्चात् क्रमशः सेठ रत्तीरामजी एवं माणकचन्द्जी ने व्यापार सम्हाला। सेठ माणकचन्द्जी के बाद उनके दत्तक

30

विपत्ति के समय में निजाम महोदय ब्रिटिश सरकार के मित्र वने रहे। उन्होंने इस समय अपनी फीजों द्वारा ब्रिटिश सरकार की पूरी र सहायता की। इस पर प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने निजाम के साथ एक नयी सिन्ध की। इसमें नालडंग और रायपुर का दुआव प्रान्त, जिसकी आमदनी लगभग २००००० है, निजाम महोदय को वापस लौटा दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें ५०००००० का कर्ज भी माफ कर दिया गया। हाँ, वरार प्रान्त लौटाने की इस समय भी उदारता न दिखलाई गई। उसे ब्रिटिश सरकार ने बतौर ट्रस्ट के रखा !! जब बिद्रोहान्ति शान्त हो गई, तब तत्कालीन वड़े लाट लॉर्ड केनिंग ने तत्कालीन निजाम और उनके सुयोग्य दीवान सर सालारजंग को उस महान सहायता के बदले में, जो उन्होंने इस भीपण विपत्ति के समय ब्रिटिश सरकार को दी थी, हार्दिक धन्यवाद दिया और उनके बड़े उपकार माने। इतना ही नहीं, लॉर्ड केनिंग ने भारत सरकार की ओर से निजाम को १०००००) भेट किये तथा उच्च उपाधियों द्वारा उनका और सर सालारजंग का सम्मान किया। सर सालारजंग को भी ब्रिटिश सरकार की ओर से द००००) का पुरस्कार मिला।

ईसवी सन् १८६९ में निजाम आसफुदौला साहव की भी मृत्यु होगई। आप के वाद हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम प्रिन्स महबूव अलीखाँ वहादुर हैदराबाद की मसनद पर बैठे। इस समय आपकी अवस्था केवल तीन वर्ष की थी। अतएव भारत सरकार ने हैदराबाद के शासन का सारा भार सर सालारजंग पर रखा। आपकी सहायता के लिये "कौंसिल ऑफ रिजेन्सी" भी रक्खी गई।

यहाँ फिर यह बात कह देना आवश्यक है कि हैदराबाद के शासन-कार्य्य में सर सालारजंग ने जिस अपूर्व योग्यता, असाधारण राजनीतिज्ञता और अलौकिक बुद्धिमता का परिचय दिया उसे देख कर बड़े २ अंग्रेज राजनीतिज्ञ दाँतों अंगुली दबाते हैं। एक सुप्रख्यात अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने तो यहाँ तक कह दिया कि, संसार में अब तक सर सालारजंग और सर० टी० माधवराव जैसे राजनीतिज्ञ पैदा नहीं हुए। निजाम महोदय ने भी आपका आप के योग्यतानुरूप ही सरकार और सम्मान रक्खा।

ईसवी सन् १८८४ की ५ फरवरी में श्रीमान् निजाम महोदय को राज्य के पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए ।

मगर ईसवी सन् १९११ के अगस्त मास में इन निजाम महोदय को अकस्मात् लकवा मार गया और उसीसे आप इहलोक छोड़ने में विवश हुए।

आपके बाद वर्तमान निजाम नवाब उस्मान छाली खाँ बहादुर मसनद पर बैठे। छापका जन्म ई० स० १८८६ में हुआ था। आप का बचपन प्रायः महलों ही में व्यतीत हुआ। पर जब छापने युवावस्था में पैर रखा, तब छापकी शिक्षा का भार मि. ब्रायन ईगर्टन (Brien चोपड़ा-सेठ मोतीलाल किशनदास-खेती तथा साहुकारी लेनदेन का काम होता है। इसी नाम से आपकी यहाँ एक जीनिंग फेक्टरी है।

# मेसर्स लालदास काशीदास

इस फर्म के मालिक कंथर।ई (गुजरात) निवासी दसा डीसावाल समाज के ब्रह्मादी गौत्रीय सज्जन हैं। करीब ४।५ पीढ़ी पूर्व सेठ गन्यू साकला यहाँ आये थे। इस फर्म के कारबार को काशीदास सेठ के हाथों से तरकी मिली।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ हीरालाल लालदास हैं। आपने भी काम को पुनः तरकी दी है। त्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। चोपड़ा—सेठ लालदास काशीदास—यहाँ खेती तथा सराकी लेन-देन का काम होता है। करीव ६ साल पहिले आपने एक जीनिंग फेक्टरो खरीद की है।

# मेसर्स सतीदान फूलचंद

इस फर्म के मालिक खिचन (जोधपुर स्टेट) निवासी ओसवाल स्थानकवासी वैश्य समाज के सज्जन हैं। करीव ४० साल पहिले छेठ सतीदानजी के हाथों से यह फर्म स्थापित की गई। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ सतीदानजी तथा आपके पुत्र फूलचंदजी एवं नथ-मलजी हैं। श्रापकी फर्म श्रारम्भ से ही चाँदी-सोना तथा कपड़ा का व्यापार करती है।

#### जीनिंग मेसिंग फेक्टरीज चतुर्भुज दुर्गादास जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी सेठ द्वारकादास रामदास जीनिंग फेक्टरी " नत्थूराम मोतीराम जीनिंग फेक्टरी " मागुकचन्द्र रत्तीराम जीनिंग प्रेसिंग 33 फेक्टरी महम्मद अली ईसाभाई जीनिंग प्रेसिंग " फेक्टरी मोतीलाल किशनदास जीनिंग फेक्टरी 55 लालदास काशीदास जीनिंग फेक्टरी

,,

#### वैंकस सेठ गिरधर मोतीराम गोवर्द्धनदास हरीदास 77 जानकीराम मोतीराम " द्वारकादास रामदास " नत्थूसा मोतीराम " माधवदास हीराचन्द पोद्दार 77 माणकचन्द रत्तीराम " सतीदान फूलचन्द " सरवरलाल विट्ठलदास पोदार

ईस्वी सन् १९१६-१७ में हैदराबाद में १९३१०,०००) रूपयों के माल का कारवार हुआ। वहाँ उद्योग-धन्धों और व्यापार का एक खास महकमा भी है। वहाँ के औद्योगिक और व्यापारिक विकास के लिये प्रयत्न करना उसका प्रधान कार्य्य है। उद्योग-धन्धों की उन्नति रेल्वे के प्रचार पर भी बहुत कुछ निर्भर है, अतएव निजाम साहव अपने राज्य में रेल्वे को भी बढ़ा रहे हैं। ईस्वी सन् १९२० में वहाँ की रेल्वे का विस्तार ९१० मील था। वहाँ वड़ी लाईन भी है। स्टेट को रेल्वे से अच्छा सुनाफा होता है।

हैदराबाद में कई सार्वजिनक पुस्तकालय भी हैं। वहाँ के सबसे प्रधान पुस्तकालय का नाम "असाफिया स्टेट लायन्नेरी" है। इसमें कोई २३६६३ प्रन्थ हैं। इनमें १५९२७ अर्बी, फारसी श्रीर उर्दू भाषा के हैं। शेष श्रंगेजी तथा अन्य युरोपीय भाषा के हैं।

हैदराबाद राज्य में कोई १०३ श्रम्पताल हैं। इनमें ८८ राज्य की ओर से हैं। विक्टोरिया जनाना श्रम्पताल की नींव ईस्वी सन् १९०६ में प्रिन्स श्रॉफ वेल्स (वर्तमान सम्राट् जार्ज) ने डाली थी। वहाँ एक मेडिकल स्कूल और यूनानी हिकमत स्कूल भी है। ईस्वी सन् १९१६—१७ में इनमें कोई ९८२३२६ रोगियों की चिकित्सा की गई।

#### पुरातन दर्शनीय स्थान

हैदरावाद में पुरातत्व की दृष्टि से कई महत्त्व-पूर्ण स्थान हैं। जिनमें औरंगाबाद जिले की एलोरा और अजन्ता की गुफाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। एलोरा की गुफायों में पत्थर की नक्काशी के जो काम हैं वह तो एक दम ही अपूर्व हैं। यह औरङ्गावाद से कोई १४ मील की दूरी पर है। ये गुफाएँ हिन्दू, बौद्ध और जैन-धर्म से सम्बन्ध रखती हैं। बौद्धों से सम्बन्ध रखनेवाली १२, हिन्दुओं से तथा जैनियों से सम्बन्ध रखनेवाली क्रम से १७ और प्राफाएँ हैं। इसमें जो खास इमारत है उसे कैलाश कहते हैं। अजन्ता की गुफाएँ खास अजन्ता नाम के गांव में हैं। यह जलगांव से ३८ मील के अन्तर पर है। इनमें ४२ बौद्ध-मठ भी हैं। इनमें भी बौद्ध-काल की कारीगरी का अच्छा नमूना मिलता है।

यहाँ के व्यापारियों का परिचय अगले पृष्ठों पर देखिए ।



- १. हैदराबाद-रेसिड़ेंसी-मेसर्स गुलाबदास हरीदास } यहाँ वैद्धिग व्यापार तथा किराये का काम T. A. nawnits होता है आप रियासत के मरुतेदार हैं।
- २. सेळ् (निजाम)—मेसर्स गुलावदास हरीदास—यहाँ त्रापकी कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग फेक्टरी है।
- ३. कामारड़ी (निजाम) " यहाँ त्र्यापका राईस मिल है।
- ४. मंडे (मद्रास)— " यहाँ आपकी जीनिंग फेक्टरी है।
- ५. निंहू मोल्र (मद्रास)— " यहाँ आपकी राईस मिल है।

# मेसर्स जी० रघुनाथमल वैंकर्स

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान सोजत (जोधपुर स्टेट) है। आप ओसवाल श्वेताम्बर जैन समाज के सिंगवी सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ पृनमचंद्जी सिंगवी करीब ८० साल पहिले हैदराबाद आये थे। आरंभ में आपने सर्विस की तथा पीछे पूनमचंद्जी के गुन्न गनेशमल के नाम से गल्ले का कारबार शुरू किया। इस फर्म के व्यापार को सेठ पूनमचंद्जी के पुत्र गनेशमलजी सिंगवी ने बहुत तरकी दी।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ गनेशमलजी श्रौर श्रापक पुत्र श्रीरघुनाथमलजी सिंगवी हैं। श्रीयुत रघुनाथमलजी ने इस फर्म पर श्रंप्रेजी ढंग से नवीन वैद्धिग व्यापार स्थापित किया है। आरंभ में आपने संवत् १९०० में १५ वर्ष की श्रायु में हाली के एक्सचेंज का व्यापार शुरू किया। जब इस काम में तरकी देखी तो संवत १९०५ में जी० रघुनाथमल वेंकर्स के नाम से श्रापने बेंक की स्थापना की। इसमें सब व्यवहार वैद्धिग पद्धित पर होता है। इस प्रकार श्रंप्रेजी ढंग से वैद्धिग व्यापार करने वाली यह पहिली ही मारवाड़ी फर्म है। इस व्यापार में श्रापने श्रच्छी सफलता हासिल की है। श्रीयुत रघुनाथमलजी उत्साही नवयुवक हैं। श्राप दि महावीर फोटो प्रेज एण्ड थियेट्रिकल कम्पनी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। आप हैदरावाद जैन कान्फ्रेंस के सेक्रे-टरी भी रह चुके हैं। श्रापके पिता गणेशमलजी सिंगवी को गुप्त दान से विशेष स्नेह है। आप अच्छूतोद्धार में सहायताएं देते रहते हैं। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद—मेसर्स पूनमचंद गनेशमल तोप का संचा } इस कर्म पर गहे का व्यापार होता है।

हैदराबाद — मेसर्स जी. रघुनाथमल बैंकर्स वहाँ पर अंग्रेजी ढंग से वैङ्किग व्यापार तार का पता Singwi फोन नं० २५ होता है।

सेठ वच्छराजजी के पुत्र श्री कपूरचन्दजी जैन फर्म के वर्तमान संचालक हैं। आपके हाथों से भी यहाँ और बरखेड़ी में जीन प्रेस स्थापित किये गये हैं। आप पाचोरे में श्रच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति समभे जाते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

पाचोरा—मेसर्स कपूरचन्द वच्छराज—यहाँ कॉटन कमीशन का व्यापार होता है। तथा वच्छ-राज रूपचन्द एवं पूर्तमल सुगनमल के नाम से जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं।

बरखेड़ी (पाचोरा)-मेसर्स कपूरचन्द वच्छराज-इस नाम से आपकी जीन फेक्टरी है।

## मेसर्स चुन्नीलाल शिवसहाय

इस फर्म का हेड आफिस धूलिये में है। अतः इसके व्यापार का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत उक्त स्थान पर दिया गया है। धूलिये में यह फर्म वस्बई, कानपुर, अहमदावाद, इन्दौर आदिकी मिलों के लिये कॉटन खरीदी एवं आढ़त का काम करती है। करीब १।। साल पूर्व इस फर्म ने यहां एक ऑइल मिल चाळू की है तथा सफलता के साथ इस समय मिलका संचालन कर रही है। इस मिल का माल सी० पी०, कलकत्ता आदि स्थानों में जाता है।

# मेसर्स चावड़ा ब्रद्स

इस फर्म का स्थापन सेठ कल्यान सिंह गांडाभाई चावड़ा उर्फ कलाभाई के हाथों से सन् १९२१ में हुआ। आप पच्छेगांव (वेस्टर्न एजंसी-काठियावाड़) निवासी क्षत्रिय समाज के सज्जन हैं। श्री कलाभाई अपने बड़े श्राता श्रीरामसिंहजी चावड़ा के साथ सन् १९०२ में खान देश में एवं सन् १९११ में पाचोरे में श्राये। इंजनियरिंग की श्रोर श्रापकी रुचि भी आपके बड़े भाई के कारण ही हुई। सन् १९१८ में श्रीयुत कलाभाई वम्बई के नामी व्यक्ति सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के० टी० सी० आई० की ओर से इंजनियरिंग का काम सीखने के लिये श्राफिका भेजे गये। वहां से शिक्षा एवं श्रमुभन प्राप्त कर आपने १९२१ में मुंगफली फोड़ने की नई मशीन ईजाद की। तथा पाचोरे में अपना निजका वर्कशाप आरंभ कर मशीनें वनाना श्रारंभ किया। ज्यों ज्यों खानरेश में श्रॉइल मिल्स बढ़ने लगे त्यों त्यों आपकी मशीनें विशेष विक्री होने लगीं। श्रभी तक श्राप श्रंदाजन ७०० मशीनें सेल कर चुके हैं। श्रापको अपनी मशीन के मजबूतो, कमी पावर एवं ब्यादा ऑवटर्न के लिये दि ऑल इण्डिया इंडस्ट्री एक्जीवीशन, सूरत, एमिकलचर एण्ड केटल शो जलालपुर (नवसारी) एवं नवानगर (जाम-स्टेट) से सार्टिफिकेंट्स आपमेरिट एवं फर्ट झास मेडत्स मिले हैं। एंजिन एवं वायलर की टूट फूट दुरुस्त



श्री सेट रघुनाथमलजी सिंगवी ( जी० रघुनाथमल वेंकर्स-डेंद्रावाद )



श्रीसेट गुमानी रामजी खटोड़ (गुमानीराम हरीराम-हैदराबाद)



सेट गणेशमलजी सिंगवी ( जी० रघुनाथसङ वेंकर्स–हैदरावाद )



सेठ लक्ष्मीनारायणजी कलंत्री ( जयनारायण लक्ष्मीनारायण हेदरावाद )

# भुसाक्ल

यह स्थान जो० आई० पी० रेलवे का वड़ा भारी जंकशन है। यहाँ रेलवे का बहुत बड़ा वर्कशाप है। यहाँ से वम्बई, खंडवा, नागपुर एवं अमलनेर की ओर गाड़ियाँ जाती हैं। इस स्थान पर करीब ४1५ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ एवं २ ऑइल मिल हैं। यह शहर वरार, खानदेश तथा नीमाड़ तीनों प्रान्तों की हद पर बसा है। यहाँ से बम्बई इलाका आरंभ होता है। रेलवे वर्कशाप के कारण ही यहाँ के व्यापार में गित विधि रहती है यहाँ के व्यापारियों का संक्षेप विवरण इस प्रकार है।

मेसर्स गुलावचंद नारमल

इस फर्म के मालिक पीही (जोधपुर स्टेट) निवासी ओसवाल श्वेताम्बर समाज के स्थानक वासी जैन सज्जन हैं। सेठ नारमलजी के हाथों से करीव १०० वर्ष पूर्व इस फर्म का स्थापन हुआ। सेठ नारमलजी के पश्चात उनके पुत्र सेठ गुलावचन्द्जी ने इस फर्म के व्यापार को विशेष तरकी पर पहुँचाया । श्रापका स्वर्गवास सन् १९२४ के मार्च मास में हुआ । आप अपने स्वर्ग-वासी होने के समय १९।२० हजार का दान कर गये थे। इस रकम में से ५।६ हजार की लागत

से एक धर्मशाला पीही में बनवाई गई।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक वायू नारमल जी के छोटे भ्राता श्रीपन्नालाल जी वंव एवं सेठ गुलावचन्दजी के पुत्र भेरूलालजी एवं सरूपचन्दजी वंब हैं। श्रीभेरूलालजी वंब ८ सालों से म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर हैं। श्रापकी श्रोर से भूरावाई श्राविकाश्रम एवं पद्मावाई कन्या शाला को भी सहायता दी गई है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। मुसावल-मेसर्स गुलावचन्द नारमल-साहुकारी लेन देन और खेती का काम होता है। मुसावल—मेसर्स पन्नालाल नारमल—सराफी दुकान है।

मेसर्स पूनमचन्द ओंकारदास

इस फर्म के मालिक जेतारण (जोधपुर) निवासी ओसवाल समाज के स्थानकवासी जैन सन्जन हैं। करीव १२५ वर्ष पूर्व सेठ श्रोंकारदासजी के पितामह वामणोद ( मुसावल ) आये थे। सेठ श्रोंकारदासजी के समय में फर्म की न्यापारिक वृद्धि हुई।

श्रापके यहाँ १९७९ में घांसा ( उदयपुर स्टेट ) से श्री सुखदेवप्रसादजी दत्तक लाए गये। सेठ चुन्नीलालजी ने जो कपड़े का व्यापार स्थापित किया था, वह इस फर्म के सामे में श्राया है।

जायल में इस फर्म की श्रोर से सुखसागर नामक एक कुत्राँ खुदवाया गया है। जायल में इस की स्थाई सम्पत्ति भी है। इसके अलावा रेसिडेंसी, विकाराबाद में आपके वगीचे बँगले एवं मिल्कियत है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद-मेसर्स पापामल चुन्नीलाल शाहगंज सिटी।

हैदराबाद-मेसर्स नारदप्रसाद सुखदेवप्रसाद

लाह वाजार।

हैदराबाद-रेसिडेंसी-मेसर्स चुन्नीलाल नारदप्रसाद

T. No. 370

हेतराबाद-मेसर्स पापामल चुन्नीलाल शाहगंज

यहाँ वैद्धिग व्यापार होता है।

यहाँ कपड़े का थोक व्यापार होता है।

यहाँ प्रधानतया वैद्धिग व्यापार होता है।

# मेसर्स चुन्नीलाल मुरलीमसाद

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान जायल (जोधपुर स्टेट) में है। श्राप अप्रवाल वैश्य समाज के मंगल गौत्रीय सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ जेठमलजी आरंभ में यहाँ आये थे। आपने सराफी लेनदेन का कारवार शुरू किया। आपके तीन पुत्र हुए—सेठ श्यामलालजी, सेठ पापामलजी एवं सेठ रामदयालजी। सेठ पापामलजी के समय में इस फर्म के वैङ्किंग व्यापार की वृद्धि हुई। सेठ पापामलजी के पश्चात् सेठ श्यामलालजी के पुत्र सेठ चुत्रीलालजी ने इस फर्म के व्यापार तथा सम्पत्ति में विशेष वृद्धि की। आप हैदरावाद स्टेट को अफीम सप्ताई करने के लिये कन्ट्राक्टर थे, इस व्यापार के लिये आपने मालवे में इन्दौर, उर्ज्जन, मन्दसोर आदि स्थानों में दूकान स्थापित कीं। इसके अलावा वम्बई, मद्रास आदि भिन्न २ स्थानों में भी आपकी दूकानें थीं। अफीम के कंट्राक्ट के अलावा आप हैदरावाद स्टेट के रिसालों एवं फीजों को वन्दूकें बनवाकर सप्ताई करते थे, इसके अलावा टकसाल का काम भी आपके यहाँ था। पापामल चुन्नीलाल के नाम से आपने अपनी फर्म पर कपड़े का व्यापार भी आरंभ किया। इस तरह दुकान के व्यापार को कई भिन्न २ लाइनों में सेठ चुन्नीलालजी के हाथों से उन्नित भिली। आप हैदरावाद के व्यापार को कई प्रति र लाइनों में सेठ चुन्नीलालजी के हाथों से उन्नित भिली। आप हैदरावाद के व्यापार को कई प्रति समाज में वहुत वड़ी प्रतिष्ठा रखते थे। आपके २ पुत्र हुए—सेठ नारदप्रसादजी एवं सेठ मुरलीप्रसादजी। इन दोनों भाइयों का छुटुम्ब इधर सन् १९२५ से अपना अलग २ व्यापार करने लगा।

# बुरहानपुर

जी० आई० पी० रेलवे की मेन लाइन पर खंडवा और भुसावल के मध्य वसी हुई यह वहुत पुरानी वस्ती है। सन् १४०० ईस्वी के लगभग फारूखी वंश के द्वितीय वादशाह नासिर खाँ ने अपने गुरू बुरहानु हीन की आज्ञा से इस शहर की नीव डाली थी। २०० वर्षों तक यह शहर अमीर उमरावों, नवाव, शाहजादों, विद्वानों और पंडितों का विलास स्थान रहा। उन दिनों इस स्थान को "दारूर सुरुख" अर्थात् आनन्दालय के नाम से पुकारते थे। उस समय यहाँ का वना कलावत्त् कारचीव तथा की नखाव का सामान और उनी माल, अरवस्तान, पेलेस्टाइन, यूरोप, सीरिया आदि देशों में जाता था।

वर्तमान में दृटी फूटी चहारदीवारी से घिरा हुआ यह ऐतिहासिक नगर अपनी वृद्धावस्था के दिन देख रहा है। आरंभ से ही मुसलमानी आधिपत्त्य रहने के कारण आज भी मुसलमान समाज का यहाँ वहुत दौरदोरा है। शहर के बीचो बीच बनी हुई जुम्मामिस्जद की विशाल इमारत दर्शनीय है।

इस शहर की व्यापारिक जातियों में प्रधानता वोहरा और गुजराती समाज है। इस समय यहां रुई का व्यापार प्रधान है। १ कॉटनिमल १३ जीनिंग और ५ प्रेसिंग फेक्टरियां इस शहर में हैं। रुई के अलावा बुरहानपुरी हाथ की बनी साहियां और कलावत्तू का सामान भी बाहर जाता है। इधर ३।४ सालों से मुंगफली की पैदावार यहाँ बहुतायत से होती है। गहा यहाँ ज्यादातर नीमाड़, पंजाव, सी० पी० आदि से आता है। इस शहर की मनुष्य संख्या ३५ हजार के लगभग है। यहाँ के व्यापारियों का संनेप परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स नानाभाई गोविंदजी

इस फर्म के पूर्वज करीव २०० वर्ष पूर्व गुजरात से यहाँ आये थे। करीव ५-६ पीड़ी पूर्व से इस कुदुम्व के व्यवसाय का विकास आरंभ होता है। सेठ टीकमदासजी के समय से इस फर्म के व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सेठ गोवर्द्धनदासजी तथा सेठ टीकमदासजी दोनों भाई भाई थे। आप दोनों सज्जनों का स्वर्गवास हो चुका है।

१२१

# भारतीय व्यापारियों का परिचयः— ( तीसरा भाग )



स्व० सेठ पत्राह्यहजी कीमती जोहरी-हैदराबाद-रेसिडेंसी



सैठ जमनाहाहजी कीमती जौहरी हैदराबाद-रेसिडेंसी



सेठ रामळाळची मीमती जौहरी-हेदराबाद-रीसडंसी

# मेसर्स टीकमदास हरीदास

इस फर्म के मालिक १५०।१७५ वर्षों से यहीं निवास करते हैं। हरीदास सेठ के समय इनके यहाँ रेशम का व्यापार होता था। इनके पश्चात् क्रमशः सेठ टीकमदास तथा सेठ लखमी दास ने कार्य संभाला। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ मथुरादास और सेठ गोवर्द्धनदास हैं। सेठ मथुरादास तात्पी मिल के डायरेक्टर हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। बुरहानपुर—टीकमदास हरीदास राजपुरा—वैङ्किग व्यापार होता है। बुरहानपुर—श्रीबलदेव जीनिंग फेक्टरी—कॉटन जीनिंग होता है।

इन्दौर—गोवर्द्धनदास लखमीदास बजाज खाना—कपड़े का व्यापार होता है। वम्बई—गोवर्द्धनदास लखमीदास मारवाड़ी बाजार—श्राढ़त का काम होता है।

# मेसर्स मोहम्मद अली ईसा भाई

इस फर्म का हेड श्रॉफिस धरनगांव स्टेशन इरंडोल रोड में है। श्रापकी संवत् १९७२ में यहां जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी स्थापित हुई। यह फर्म प्रधानतया रुई का व्यापार करती है। धरनगांव में इस फर्म को स्थापित हुए करीब ३५ वर्ष हुए।

# मेसर्स हीराचंद नंदराम

इस फर्म का स्थापन १०० वर्ष पूर्व सेठ हीराचंद्रजी के हाथों से हुआ था। आप सरावगी जैन समाज के सज्जन हैं। आरंभ से ही यह फर्म गल्ला तथा आढ़त का काम कर रही है। इसके वर्तमान मालिक सेठ वंशीलाल जी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। बुरहानपुर—मेसर्स हीराचंद नंदराम चौक-गल्ला और आढ़त का काम होता है।

फैक्टरीज़ एण्ड इंडस्ट्रीज़ काटनिमल श्रीताप्ती स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिरुस कम्पनी लिमिटेड—एजंट कावसजी दीनशा एण्ड ब्रद्सी बम्बई

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी श्रीकृष्ण जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी श्रीबलदेव जीनिंग फेक्टरी
नोमानभाई मुल्लां बद्रह्मीन जीनिंग प्रेसिंग फे॰
महम्मद्रश्रली ईसाभाई जीनिंग फेक्टरी
किशनदास ठाकुरदास जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
रामकृष्ण जीनिंग फेक्टरी
श्रकबर कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
फर्छखदीन मुल्ला मोटाभाई जीनिंग प्रेसिंग
फेक्टरी लालगाँव

यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। हैदराबाद और इन्दौर में आपके मकानात आदि हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद-रेसिडेंसी—मेसर्स जमनालाल रामलाल कीमती हसमतगंज तार का पता Pannall फोन नं० 465 यहाँ जवाहरात और प्रोमेशरी नोट शेश्रर्भ का तथा वैङ्किग व्यापार होता है।

इन्दौर (सो० त्राई०)—जमनालाल रामलाल कीमती २७ खजूरी बाजार तार का पता . Kimati जवाहरात का तथा वैङ्किग व्यापार होता है।

#### मेसर्स जयनारायण लक्ष्मीनारायण

इस फर्म के मालिक खीचन्द (जोधपुर) निवासी माहेश्वरी समाज के कलंत्री सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ सदासुखजी करीव संवत् १९२५ में हैदराबाद आये थे। आपके ४ पुत्र हुए, जिनमें सेठ राधािकशनजी एवं जयिकशनजी की यह फर्म है। सेठ सदासुखजी का स्वर्गवास संवत् १९५४ में हुआ तथा सेठ राधािकशनजी का १९५२ में एवं जयनारायण्जी १९७६ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ जयनारायणजी के पुत्र सेठ लक्ष्मीनारायणजी कलंत्री हैं। आप सेठ राधािकशनजी के नाम पर दत्तक आये हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद-रेसिडेंसी, मेसर्स जयनाराजगा लक्ष्मीनारायण-यहाँ वेङ्किग व्यापार होता है।

# येसर्स नारायणहाल वंशीलाल

इस फर्म के मालिक श्रीयुत नारायणलालजी पित्ती हैं। छाप हैदराबाद की प्रसिद्ध फर्म राजा बहादुर मोतीलाल वंशीलाल के मालिक राजा बहादुर सेठ वंशीलालजी पित्ती के पुत्र हैं। छाप बड़े उत्साही एवं बुद्धिमान नवयुवक हैं। वम्बई के कई सार्वजनिक कामों में छापका भाग रहा करता है। छापके यहाँ वम्बई छौर हैदराबाद में प्रधानतयः वैङ्किग व्यापार होता है। इन स्थानों पर छापकी बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी है। निजामस्टेट के प्रतिभाशील व्यापारिक छुटुम्बों में छापका कुटुम्ब माना जाता है। आपकी फर्म का पता गोपाल बाग, रेसिडेंसी हैदराबाद है।

# हेद्राबाद और हेद्राबाद स्टेट

HYDRABAD &
HYDRABAD STATE



राजा वहादुर स्व० भगवानदास हरीदास हेदरावाद रेसिडेन्सी





गोस्वामी वीरभान गिरिजी ( राजा विसेसरगिरि वीरभानगिरि ) हेदरावाद



स्व॰ सेठ गुलाबदास हरीदास हैदराबाद रेसिडेन्सी श्रीसेठ मुकुंददासजी मून्दड़ा (सूरतराम गोविंदराम) हैदराबाद

# **हैद्रावा**द

#### ऐतिहासिक परिचय

जिस विस्तृत स्थान में इस समय हैदराबाद का राज्य है, अत्यन्त प्राचीन काल में वहाँ द्रविड़ राजाओं का राज्य था। पर इस सम्बन्ध में अब तक ठीक २ ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं। ईसवी सन् पूर्व २७२ से २३१ वर्ष तक इस प्रान्त पर सम्राट् अशोक का श्रखण्ड शासन था। इसके बाद यहाँ एक के बाद एक तीन हिन्दू राज्यवंशों ने राज्य किया। तेरहवीं सदी के श्रन्त में श्रलाडद्दीन खिलजी की अधीनता में मुसलमानों ने इस प्रान्त पर हमले शुरू किये। वे लगातार दक्षिण के हिन्दू राजाओं से लड़ते रहे। आखिर में सम्राट् श्रौरङ्गजेव ने अपनी ताकत के जौहर दिखलाए और उसने दक्षिण हिन्दुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह कर लिया और दक्षिण में श्रासफ खाँ नामक श्रपने बहादुर सिपहसालार को "निजामडल-मुल्क" का खिताब देकर दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि आसफ खाँ जंग के मैदान में जैसे बहादुर थे, वैसे ही बुद्धिमान श्रौर दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी थे।

सम्राट् श्रीरङ्गजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य अन्तिम साँसें गिन रहा था; जब वह मृत्यु की शय्या पर पड़े २ श्राखिरी दम ले रहा था, उस समय उस स्थिति का फायदा उठा कर आसफ खाँ ने अपने स्वातन्त्र्य की घोषणा कर दी। इस समय दिस्ली की हुकूमत बहुत कमजोर पड़ गई थी। उधर दिहीं के बादशाह ने खानदेश के सूबेदार को हुक्म दिया कि वह श्रासफ खाँ पर फौजी चढ़ाई कर दे। ऐसा ही हुआ। लेकिन उसमें बादशाह को उलटे मुँह की खानी पड़ी। लड़ाई में श्रासफ खाँ की जीत हुई। बस उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। श्रासफ खाँ ने हैदराबाद को अपने राज्य की राजधानी बनाई। उन्होंने अपने निज का राज्य कायम कर दिया। वर्तमान हैदराबाद निजाम उन्हीं श्रासफ खाँ के वंशज हैं।

इसवी सन् १७४८ में आसफ खाँ की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके भतीजे मुजफ्फरजंग फ्रेंच्च लोगों की सहायता से गद्दी पर बैठे। पर कुछ ही समय बाद ये मार डाले गये।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

सर्वप्रथम सेठ पुरुषोत्तमदासजी ने यहाँ शाही घराने से जवाहरात और वैङ्किग व्यापार शुरू िकया। आपके ३ पुत्र हुए—सेठ िकशनदासजी, सेठ हरीदासजी एवं सेठ हरजीवनदासजी। इन सजनों में से सेठ िकशनदासजी ने राजा पांभुई के चाँदा, मादेपुर और बलार शाह जंगलों के गुत्ते िलये, इन जंगलों की लकड़ी "केड़ी" ट्रेडमार्क से आप हैदराबाद, मळलीपट्टम और वम्बई की जहाजी कम्पनियों को वेचते थे। आप निजाम सरकार के १४ जिलों के आनरेरी ताळुकेदार नियत हुए, इस परिश्रमस्वरूप आपको निजाम सरकार से जागीरी प्राप्त हुई। सेठ हरीदासजी, राजा चन्दूलाल प्राइम मिनिस्टर के समय में पंचभय्या कमेटी के प्रेसिडेंट थे। यह कमेटी राज्य के फाइनेंशियल विभाग व आय व्यय का प्रबंध करती थी। आपका स्वर्गवास संवन १९१४ में हुआ।

सेठ हरीदासजी के ४ पुत्र हुए—राजा वहादुर सेठ भगवानदासजी, सेठ गुलाबदासजी सेठ वालिकशनदासजी एवं सेठ गिरधरदासजी। इनमें से सेठ भगवानदासजी और गुजाबदासजी ने विशेष रूपसे व्यापार सम्हाला। सेठ भगवानदासजी ने निजाम सरकार मीर महयूव अली खाँ को लाखों रुपये के जवाहरात सप्लाइ किये, आप हैदराबाद कानून-कार्यवाहक कमेटी के मेम्बर थे। आपसे प्रसन्त होकर सरकार ने आपको "राजा वहादुर" का खिताब इनायत किया। आपका एवं गुलाबदासजी का कारबार २५ वर्ष पूर्व अलग अलग हो गया। आप संवत १९६९ में स्वर्गवासी हुए।

राजा वहादुर सेठ भगवानदासजी के ४ पुत्र हुए—सेठ आनन्ददासजी, सेठ परमानन्ददास-जी, सेठ गोपालदासजी एवं सेठ मुकुन्ददासजी। सेठ आनन्ददासजी का स्टेट के प्राइवेट और पोलिटिकल डिपार्टमेंट से वहुत सम्बन्ध रहता था। आपके स्मारकस्वरूप नाथद्वारे में विट्ठल नाथजी के मंदिर में धर्मशाला बनाई गई है। आप १९७० में स्वर्गवासी हुए। सेठ परमानन्द-दासजी हैदराबाद चेम्बर आफ कामर्स के प्रेसिडेंट और बैंकों के डायरेक्टर थे। जवाहरात के व्यापार में आपकी अच्छी निगाह थी, आप संवत् १९७४ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ मकुन्ददासजी हैदरावाद चेम्बर आफ कामर्स को आपरेटिव बैंक एवं कॉटन मीलों के डायरेक्टर एवं सरकारी लॉ मेम्बर और रेसिडेंसी लोकल फंड के मेम्बर थे। पिलक कामों में भी आप सहयोग लेते थे। आप संवत् १९८४ में स्वर्गवासी हए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ परमानन्द्दासजी के पुत्र सेठ गिरधरदासजी, सेठ गोपालदासजी के पुत्र सेठ किशनदासजी, सेठ मकुन्ददासजी के पुत्र सेठ द्वारकादासजी, सेठ वालिकशनदास जी, दामोदरदास जी एवं गोविन्ददास जी हैं। इनमें से सेठ गिरधरदासजी एवं किशनदास जी फर्म का व्यवसायिक एवं राजकीय कारबार सम्हालते हैं। शेष सब पढ़ते हैं। यह कुटुम्ब हैदराबाद के व्यापारिक समाज में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। निजाम स्टेट

इंस प्रकार कई प्रकार के चढ़ाव उतार तथा परिवर्तन देख कर हैद्राबाद के तत्कालीन निजाम अली का ई० सन् १८०३ में देहान्त हो गया। आपके बाद सिकन्दर खाँ गद्दी पर वैठे। इनको शासन के लिए अयोग्य समभ कर अंग्रेजों ने राज्य-शासन का सूत्र चलाने के लिए चन्दूलाल नामक कायस्थ को नियुक्त किया।

ई० सन् १८२९ में निजाम सिकन्दर का देहानत हो गया। उनके बाद उनके सबसे वड़े पुत्र नासिरुद्दौला मसनद पर बैठे। इस वक्त चन्दूलाल ही हैदराबाद के प्रधान मन्त्री थे। उन्होंने कर वसूली का काम अपने ही आदमियों के सुपुर्द रखा था। इससे खजाने में हानि पहुँचने लगी। थोड़े ही समय के बाद चन्दूलाल की मृत्यु हो गई। चन्दूलाल का नाम आज भी हैदराबाद में मशहूर है। कहा जाता है कि उन्होंने एक प्रकार हैदराबाद पर राज्य किया। आज भी वहाँ "चन्दूलाल का हैदराबाद" की कहावत मशहूर है। यद्यपि चन्दूलाल के शासन में कई दोप थे, उनकी कई वातें निन्दास्पद थीं, पर उन्होंने कुछ ऐसी बुद्धिमत्ता के काम भी किये थे, जिन्हें उनके बाद आनेवाले मन्त्रियों ने प्रशंसा की दृष्टि से देखा है।

ई० सन् १८५३ में हैदरावाद के जिम्मे अंग्रेज सरकार ने एक बड़ी रकम पावना निकाली और इसके बदले में निजाम सरकार को बरार प्रान्त अंग्रेज सरकार के पास गिरवी रखना पड़ा। इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश वर्तमान निजाम महोदय के उस पत्र में मिलेगा, जो अभी उन्होंने प्रकाशित किया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वरार के चले जाने से निजाम को हार्दिक दु:ख और असाधारण मानसिक कष्ट हुआ।

ई० सन् १८५३ में हैदरावाद के दिन कुछ फिरे और सालारजंग नामक एक अत्यन्त अनुभवी और योग्य सज्जन वहाँ के दीवान बनाये गये। सर सालारजंग ने राज्य के भिन्न २ शासन-विभागों को सुसङ्गठित किया। इन्होंने राज्य का इतना अच्छा इन्तजाम किया कि पहले की गड़वड़ और अशान्ति बहुत कुछ मिट गई। चारों ओर अशान्ति और अव्यवस्था के बदले शान्ति और व्यवस्था का साम्राज्य हो गया। उन्होंने पुलिस-विभाग को इतना सुधारा कि वहाँ जो चोरियाँ और डकेतियाँ नित्य की घटनाएँ हो गई थीं, वे बहुत कुछ मिट गई। रिश्वतखोरी भी पहले से कम हो गई। उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ चोर और डाक्ट्र कौमों को हैदरावाद रियासत में बसने से रोका। आपके सुशासन की वजह से राज्य की आमदनी भी बढ़ी। लोगों की सुख-समृद्धि में भी बहुत उन्नति हुई। ये सब बातें देख कर निजाम साहब ने आपके अधिकार बहुत कुछ बढ़ा दिये। इसी समय हैदरावाद के तत्कालीन निजाम नासिरुद्दीला का देहान्त हो गया और उनके पुत्र आसफुद्दीला मसनद पर वैठे। इनके मसनद पर वैठते ही सन् १८५७ के प्रख्यात सिपाहीविद्रोह की आग ने सारे भारतवर्ष में सनसनी पैदा कर दी। ब्रिटिश राज्य की जड़ हिलने लगी। ऐसे कठिन और



स्व॰ सेठ रूपचंदजी कोचर ( मदनचंद रूपचंद ) हैदरावाद रेसिडेंसी

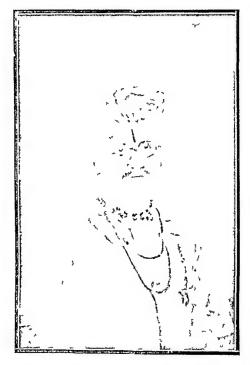

सेठ मेघराजजी कोचर ( मदनचंद रूपचंद ) हैदराबाद रेसिडेंसी

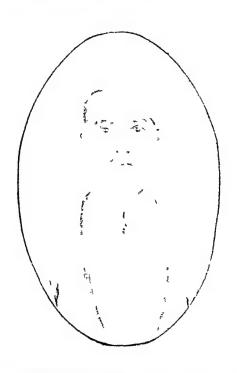

सेठ गोवर्द्धनदासजी राठी ( मनीराम रामरतन ) हैदराबाद रेसिडेंसी

Egerton) नामक एक उच-कुलोत्पन्न ग्रंमेज के हाथ सौंपा गया। निजाम महोदय ने ग्रंमेंजी की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। नवाब इमाद-उल-मुल्क नामक एक विद्वान मुसलमान सज्जन से आपने फारसी, अरवी और हिन्दुस्थानी भाषाओं में भी अच्छी पारदर्शिता प्राप्त कर ली।

ई० स० १९२६ में निजाम महोदय ने बरार का प्रश्न बड़े जोर से उठाया और इस सम्बन्ध में उन्होंने समाचार पत्रों में अपना एक लम्बा चौड़ा वक्तव्य प्रकाशित किया। तत्का-लीन वाइसराय लॉर्ड रीडिंग ने इसका कड़ा उत्तर दिया, जो समाचार पत्रों में यथासमय प्रकाशित हा चुका है।

#### च्यापारिक और औद्योगिक परिचय

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि, प्राचीन काल से अद्भुत कला-कौशल के लिये इस प्रान्त की कीर्ति ठेठ मिश्र, प्रीस श्रीर इरान तक फैली हुई थी। इस प्रान्त में सोने श्रीर चाँदी के काम किये हुए विद्या वस्त्र, बिद्या मलमलें, मुलायम रेशम श्रादि कई काम बनते थे। इनकी सुन्दरता से तत्कालीन संसार मोहित था। यद्यपि कालचक के परिवर्तन से इस वक्त वहाँ इतनी बिद्या चीजें तैयार नहीं होती हैं, पर फिर भी समयानुसार यहाँ उद्योग-धन्धों श्रीर कलाकौशल की सन्तोषकारक उन्नति हो रही है। इस वक्त हैदराबाद राज्य में रूई की कोई ८० जीनिंग फेक्टरियाँ हैं। तीन बड़े २ कपड़ों के मिल्स हैं तथा ६२ आटे की मिल्स हैं। इसके अतिरिक्त ३३ चांवल निकालने के मिल, एक सिल्क के केवलु बनाने की तथा एक वर्ष की फेक्टरी है। यहाँ एक आयर्न फाउएडरी भी है। तथा वाटरपिंग स्टेशन भी है। यहाँ सोने श्रीर चाँदी के बिद्या तार तैयार होते हैं। कसीदे का काम भी यहाँ गजब का होता है। पितान्वर की कीमत ५००) तक रहती है। और भी कई प्रकार के यहाँ बिद्या काम होते हैं।

हैदराबाद राज्य के उद्योग-धन्धों को उत्तेजन देने के सदुद्देश से श्रीमान् निजाम ने ई० सन् १९१७ में वहाँ तैयार होनेवाली वस्तुओं की एक प्रदर्शिनी की थी। इसी समय हैदराबाद के कई अनुभवी सज्जनों ने इस विषय पर कई पुस्तिकाएँ प्रकाशित की थीं कि वहाँ कौन कौन से उद्योग-धन्धों के साधन हैं श्रीर वे किस प्रकार सफलतापूर्वक चल सकते हैं। इसी समय यह बाव भी प्रकाश में आई थी कि, सारा भारतवर्ष जितना तिलहन विदेशों को भेजता है उसका है हिस्सा केवल हैदराबाद से जाता है।

हैदरावाद से प्रति साल ७,००,००,००० रुपयों की रुई बाहर जाती है। इतना होते हुए भी वह एक साल में २,२३,३८,०००) रुपयों का रुई का तैयार और पक्का माल भी बाहर भेजता है। यहाँ से प्रति साल लाखों रुपयों की ऊन भी यूरोप को भेजी जाती है। अगर इसी ऊन का यहीं पक्का माल तैयार किया जावे तो रियासत को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ द्वारकादास जी के पुत्र श्रीयुत गोवर्द्धनलालजी राठी हैं। श्रापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदरावाद-मेसर्स मनीराम रामरतन राठी बेगम बाजार ।

वैङ्किंग एवं गिरवी का कारवार होता है।

#### राजा वहादुर सेठ मोतीलाल वंशीलाल पित्ती

इस फर्म के मालिक अग्रवाल वैश्य समाज के पित्ती सज्जन हैं। आपका मूल निवासस्थान नागोर का (मारवाड़) है। इस फर्म के पूर्व पुरुष सेठ शिवदत्तरायजी एवं उनके पुत्र सेठ जेसी-रामजी ने संवत् १८३१ में जिला बीड़ के जोगीपैठ नामक स्थान में दुकान की थी। पश्चात् हैदरावाद, वम्बई, कलकत्ता, इन्दौर, खामगाँव, अमरावती, विचकुंडा आदि कई स्थानों पर इस फर्म की शाखाएँ स्थापित हुई। इन सब जगहों पर अफीम वैद्धिग एवं गछे का व्यापार होता था। इस फर्म ने अपने व्यापार को इतना बढ़ाया कि इन सब स्थानों की यह बहुत प्रतिष्ठित फर्म मानी जाने लगी। उस समय बरार प्रांत की तहसील इकट्ठी कर इस फर्म के द्वारा निजाम स्टेट को दी जाती थी। इसके बाद सेठ शिवलालजी एवं सेठ किसनलालजी की फर्म संवत् १९०७ में अलग २ हो गई। तब से इसके व्यापार को सेठ शिवलालजी एवं राजा बहादुर सेठ मोतीलालजी संचालित करते रहे। आपका विस्तृत परिचय हमारे ग्रंथ के प्रथम विभाग में वम्बई विभाग के पृष्ठ ४९ में दिया गया है।

इस फर्म के वर्तमान मालिक राजा बहादुर सेठ वंशीलाल जी एवं आपके पुत्र कुँवर पन्नालाल-जी एवं गोवर्द्धनलालजी पित्ती हैं। इस फर्म की हैदराबाद स्टेट में एवं वस्वई आदि में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, आप इस रियासत के प्रधान धनिक साहुकार माने जाते हैं। सेठ साहव हैदराबाद पंचायत के पंच हैं। आप यहाँ लेजिस्लेटिव्ह कौंसिल के मेम्बर भी रह चुके हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद-रेसिडेंसी-राजा वहादुर मोतीलाल वंशीलाल । यहाँ वैङ्किग हुंडी चिट्ठी स्टेट मार्गेज T. No. 517 तार का पता एवं जवाहरात का व्यापार होता है।

हैदराबाद-वेगम वाजार-राजा बहादुर मोतीलाल वंशीलाल T. No. 360

वम्बई—राजावहादुर वंशीलाल मोतीलाल कालवा

बम्बई—राजाबहादुर वंशीलाल मोतीलाल कालवा देवी रोड

र यहाँ भो उपरोक्त व्यापार होता है।

# हेदराबाद-दिच्या

# बेंकर

#### मेसर्स गुलावदास हरीदास

इस फर्म के मालिक मोड़ (गुजराती) वीसा विश्विक समाज के सज्जन हैं। आपका कुटुम्ब मुगल-काल में मोड़ेरा से निकल कर देहली, पूना, बुरहानपुर, आदि स्थानों में होता हुआ फिर देहली पहुँचा, तथा वहाँ से निजाम आसिफ जाह वादशाह के साथ करीब सन् १७२९ में हैदरा-वाद आया। यहाँ पर सर्वप्रथम सेठ पुरुषोत्तमदासजी ने जवाहरात का व्यापार शुरू किया जो इस खानदान का पुश्तेनी पेशा है। आपके ३ पुत्र हुए—सेठ किशनदासजी, सेठ हरीदासजी एवं सेठ हरजीवनदासजी। इनमें से सेठ किशनदासजी ने केड़ी मार्की लकड़ी के व्यापार में अंच्छी उन्नति की थी, आप निजाम स्टेट के १४ जिलों के आनरेरी तालुकेदार नियत हुए। आपकी सेवाओं से खुश होकर निजाम सरकार ने जागीरी देकर आपकी इज्जत की।

रा० वा० सेठ हरीदासजी वहुत धर्मात्मा पुरुप थे, राजकीय काय्यों में आपका प्रधान हाथ रहता था, आप यहाँ की पंचभय्या कमेटी (हैदराबाद कौंसिल) के प्रेसिडेंट थे, श्रापको स्टेट ने संवत् १९५५ में राजा बहादुर का खिताब इनायत किया। श्रापके ४ पुत्र हुए जिनमें से बड़े सेट भगवानदासजी एवं गुलाबदासजी ने ज्यापारिक कामों में विशेष भाग लिया। इन दोनों भाइयों का कुटुम्ब करीब २५ वर्षों से श्रपना अलग २ ज्यापार करने लगा, तब से सेठ गुलाबदासजी का कुटुम्ब उपरोक्त फर्म का मालिक है। श्रापके ३ पुत्र हुए—सेठ जीवनदासजी, विट्ठलदासजी तथा हरिकशनदासजी, इनमें से सेठ जीवनदासजी का सं० १९७४ में तथा विट्ठलदासजी का सं० १९८० में स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ हरिकशनदासजी तथा सेठ विट्ठलदासजी के पुत्र सेठ हरीदासजी हैं। आप लोगों की वहुत सी विल्डिंग-मकानात आदि हैदराबाद में हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—



स्व॰ रायसाहव सेठ घासीरामजी ( रामद्याल घासीराम ) हैद्रावाद



बावू वेंकटलालजी ( रामदयाल घासीराम ) हैदराबाद



बाव् नारायणदासजी पित्ती ( श्रीकृष्ण नारायणदास ) हैदरावाद



#### भारतीय न्यापारियों का परिचय

द्वारा होने वाले कार्यों में आप तन मन धन से सहायता करते हैं। आपकी फर्म हैदरावाद के प्रसिद्ध धनिकों में मानी जाती है। सन् १९३० में आपने ट्रावनकोर स्टेट को नमक सप्ताई करने का कन्ट्रकट लिया है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१—हैदराबाद (दक्खिन)—मेसर्स रामदयाल घासी-राम, महबूव गंज (हेड-ऑफिस) T. No. 250 तार का पता Diamond यहाँ वैङ्किग जवाहिरात ऋरंडी का व्यापार एवं ऋावकारी का कट्राक्ट होता है। करीब ५० लाख रुपयों का सालाना ऋावकारी का कंट्राक्ट यह फर्म लेती है।

२—भयंदर—( ठाणा-बम्बई ) मेसर्स गोपीकिशन व्यंकटलान

यहाँ वेङ्किग, नमक का न्यापार एवं आढ़त का काम होता है।

३—परभनी (निजाम) मेसर्स रामदयाल घासीराम— ४—बीड़ (निजाम) ,, ,, ५—निजामाबाद (निजाम) ,, ,, ६—नांदेड़-(निजाम) ,, ,,

यहाँ वैङ्किग, एवं कंट्राक्ट का काम होता है।

इसके अलावा कंट्राक्ट आवकारी की व्यवस्था के लिये निजाम स्टेट के नीचे लिखे स्थानों में श्रापकी शाखाएं हैं। सब पर मेसर्स रामद्याल घासीराम नाम पड़ता है। ७—महबूब नगर, ८—सेड़म, ९—तांबूर, १०—जनगांव, ११—मॅथनी, १२—नलगुंड़ा, १४–मोमिना बाद, १४–मजनेगांव, १५–हिंगोली, १६–मेंद्क, १७–देवरकुंडा, १८–विकारावाद।

### मेसर्स रामप्रताप कन्हेयालाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान नागोर (मारवाड़) है। आप श्रमवाल वैश्य समाज के पित्ती सज्जन हैं। इस कुटुम्ब के पूर्वज सेठ रामनाथजी करीब १०० साल पहिले हैदराबाद आये। तथा किराने श्रादि का कारवार करते रहे।

सेठ रामनाथ जी के पश्चात् उनके पुत्र सेठ रामप्रताप जी पित्ती ने ४० साल पहिले रामचन्द्र हनुतराम के नाम से किराने और गल्ले का न्यापार शुरू किया । आप ४० साल से निजाम गर्वनमेंट को ट्रेमरी में काम करते आ रहे हैं। एवं इस समय गमेटियेड ऑफिसर और सदर खजानेदार हैं। आपके पुत्र श्रीयुत कन्हैयालालजी एवं रामानुजदास जी हैं। श्रीयुत

का काम होता है।

#### मेसर्स गुमानीराम हरीराम खटोड़

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान नागोर (मारवाड़) है। त्र्याप पारिख व्यास न्नाह्मण-जाति के खटोड़ सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन सेठ रामवगसजी व्यास ने करीव १२५ वर्ष पूर्व किया था। आरम्भ में आप के यहाँ किराना एवं लेनदेन का काम होता था। सेठ रामवगसजी निजाम गवर्नमेंट के बग्गीखाने एवं ऋरतबल को रसद सप्लाई करने का काम करते थे। त्रापके दो पुत्र हुए, सेठ जगनाथजी खटोड़ एवं सेठ हरीरामजी खटोड़। सेठ जगन्नाथजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार को विशेष उन्नति मिली।

सेठ जगन्नाथजी ने इस फर्म पर निजाम स्टेट के रईसों एवं जागीरदारों के साथ लेन देन का व्यवहार आरम्भ किया आपका स्वर्गवास हो चुका है। वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ हरीरामजी खटोड़ है। त्र्याप सेठ जगन्नाथजी के नाम पर दत्तक हैं। आपने सेठ जगन्नाथजी के स्मरणार्थ ६० हजार रुपयों की लागत से एक अनाथाश्रम की स्थापना की है। त्र्याप दो सालों तक हैदरावाद लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर रह चुके हैं। इम्पीरियल पोस्ट आफिस की बिलिंडग श्राप ही की है। अभी २ आपने श्रपनी चारकमान वाली सुन्दर पत्थर की विलिंडग में श्रीकृष्ण अपैराहाउस की विलिंडग वनवाई है। यहाँ के व्यापारिक समाज में आपकी फर्म अच्छी प्रतिष्टित मानी जाती है। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। हैदरावाद (दिक्खन)-मेसर्स गुमानीराम हरीराम खटोड़ । यहाँ प्रधानतया वैङ्किग व किराये T. No 294 तार का पता Khatod \

## मेसर्स चुन्नीलाल नारद प्रसाद

चारकमान--

इस फर्म के मालिक जायल (जोधपुर स्टेट) के मूलनिवासी हैं। आप अध्वाल वैदय समाज के मंगल गौत्रीय सज्जन हैं। सेठ जेठमलजी ने यहाँ आकर सर्वप्रथम यह दुकान स्थापित की तथा इस फर्म के ट्यापार की सेठ चुन्नीलालजी के हाथों से बहुत ऋधिक उन्नति हुई। ऋापने इन्दौर, मन्दसोर, वम्बई आदि स्थानों में बहुत सी दुकानें स्थापित कीं। आप हैदराबाद स्टेट को अफीम सप्ताई करने एवं वन्दूकें सप्ताई करने के लिये कंट्राक्टर थे। आपका विस्तृत परिचय मेसर्स चुन्नीलाल मुरलीप्रसाद नामक फर्म में दिया गया है।

सेठ चुन्नीलालजी के २ पुत्र हुए—सेठ नारदप्रसादजी एवं सेठ मुरलीप्रसादजी। इन दोनों भाइयों का व्यापार सन् १९२५ से अलग २ हो गया है। तव से यह फर्म अपना अलग कारोबार कर रही है। इसके मालिक सेठ नारद प्रसाद जी संवत १९७९ में स्वर्गवासी हुए।

वैङ्किग तथा पापर्टी पर रुपया देने का व्यापार होता है। हैदराबाद—रेसिडेंसी-मेसर्स महेशगिरि भुवनेशगिरि }

तांहूर ( गुलवर्गा ) मेसर्स लालगिरि विनोदगिरी-उपरोक्त व्यापार होता है।

#### राजा वहादर विसेसरगिरि वीरभानगिरि

इस खानदान के पूर्वज गोस्वामी नरपतिगिरिजी ज्वालामुखी (पंजाव ) से सन् १२४४ हिजरी में हैदराबाद आये। आपके ३ चेले हुए, सईगिरिजी, प्रभातगिरिजी एवं मुखराज गिरिजी । इन में से मुखराजगिरिजी से इस कुटुम्ब का ऐतिहासिक सम्बन्घ है। मुखराज गिरिजी के पश्चात् क्रमशः शिवराजगिरिजी, पूरनगिरिजी, संगमगिरिजी रतनगिरिजी, रामेश्वरगिरिजी एवं राजा बहादुर विसेसरगिरिजी हुए । गोस्वामी पूरनगिरिजी के समय में इस कुदुम्ब के व्यवसाय की विशेष उन्नति हुई।

राजा बहादुर विसेसरगिरिजी की निजाम सरकार बहुत इज्जत करते थे। आपने भूतपूर्व निजाम मीर महत्रवाद्यां वहादुर सुलतान दकन के कलकत्ता और देहली से लौटते समय बड़े २ जलसे किये थे, इससे खुश होकर आपको सरकार ने सन् १३१६ हिजरी में राजा वहादुर का खिताब और १ हजार रुपया नकद दिया। तथा ५०० सवार रखने का अख्तियार वख्शा। निजाम सरकार की वर्षगाँठ के उपलक्ष में हरसाल जो बहुत बड़ा जलसा पिन्लक की तरफ से हैदराबाद में हुआ करता था, उसके आप सभापति थे। आप १९०८ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक राजा वहादुर विसेसरगिरिजी के चेले गोस्वामी वीरभान गिरिजी हैं। आपने हसमतगंज (रेसिडेंसी) के मारवाड़ी विद्यालय को भूमि प्रदान की है क्षा आपके चेले बुद्धिमान नवयुवक हैं। आप आँध्र वालंटियर कोर के सभापति एवं हैदरावाद की कई इन्स्टिट्यूशंस के सरक्षक हैं। भापके चेले श्रीयुत दिलेरायगिरिजी उन्नत विचारों के विवेक-शील सज्जन हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद-गोस्वामी राजा विसेसरिगरि } यहाँ वैङ्किग तथा निजाम स्टेट के अमीर उमरावों, वीरभानिगरि, फोन नं॰ 143 जागीरदारों को सूद पर रुपया देने और प्रापर्टी गिरवी रखने का काम होता है।

चितापुर ( गुलवर्गा )— वीरभानगिरि राजा विसेसरगिरि—वैङ्किग व्यापार होता है। ऊमरी ( निजाम स्टेट )—वीरभानिगरि जिनिंग फेक्टरी-इसनाम से आपकी जीन हैं।

<sup>🕸</sup> आपने १९२८ में ३।४ लाख रुपयों की लागत से रेसिडेंसी में एक्सेलसीयर थियेटर की सुंदर विलिंडग बनाई है। आप दि महावीर फोटो हेज एण्ड थियेट्रिकल कं० लि० के डायरेक्टर हें। हैदराबाद में आप अच्छे मातवर तज्जन समझे जाते हैं।



स्व॰ सेठ नारदप्रसादजी ( चुन्नीलाल नारदप्रसाद )



स्व॰ सेट मुरलीपसादजी (जुकीलाल मुरलीपसाद)



श्री॰ सुखदेवप्रसादजी ( चुन्नीलाल नारदप्रसाद )



सेठ मोहनप्रसादजी ( चुन्नीलाल मुरलीप्रसाद )

# भारतीय च्यापारियों का परिचयक्वी ( तीसरा भाग )



सेठ वामन रामचंद्र नाइक (वामन रामचंद्र नाइक) हैदराबाद सेठ वामन नाइक (वामन रामचंद्र नाइक) हैदराबाद



मुक्ताश्रम विल्डिङ्ग ( वामन रामचंद्र नाइक ) हैदरावाद

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ मुरलीप्रसादजी के पुत्र सेठ मोहनप्रसादजी हैं। त्र्याप भी यहाँ के श्रच्छे प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। आप सेठ मुरलीप्रसादजी के यहाँ संवन् १९६४ में जयपुर से दत्तक आये हैं। सेठ मुरलीप्रसादजी संवत १९६२ में स्वर्गवासी हुए। त्र्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद रेसिडेंसी — मेसर्स चुन्नीलाल मुरलीप्रसाद } यहाँ वैङ्किग व्यापार होता है। T.No 357 तारका पता Nowsila

हैद्राबाद रेसिडेंसी-मुरलीप्रसाद मोहनप्रसाद-पेट्रोल का व्यापार होता है।

मद्रास--

मेसर्स मुरलीप्रसाद मोहनप्रसाद साहुकार पैठ यहाँ वैङ्किग कमीशन एवं वाम्बे कम्पनी की एजंसी का बहुत बड़ा कारवार होता है।

#### मेसर्स जमनालाल रामलाल कीमती

इस फर्म के मालिक आदि निवासी रामपुरा (इन्दौर स्टेट) के हैं। आप श्रोसवाल स्थानक-वासी जैन समाज के सज्जन हैं। रामपुरा से यह कुटुम्ब इन्दौर और मन्दसोर गया और वहां सेठ पन्नालालजी कीमती अपने भाई बन्नालालजी से पृथक् होकर संवत् १९४८ में हैदरावाद श्राये। यहां श्राप बम्बई के बाबू पन्नालालजी जौहरी के साथ काम काज करते रहे। इसी समय सेठ पन्नालालजी के पुत्र जमनालालजी और रामलालजी कीमती हैदराबाद में जवाहरात वगैरा का अपना स्वतंत्र कारबार करते रहे आप लोग अपने पिताजी की मौजूदावस्था में अपना कारवार जमा चुके थे । सेठ पन्नालालजी संवत् १९७४ में ७२ वर्ष की त्र्यायु में हैदरावाद में स्वर्गवासी हुए।

हैदराबाद में कारबार जमने पर छापने छपनी एक शाखा इन्दौर में भी खोली। इस समय सेठ जमनालालजी और रामलालजी दोनों भ्राता व्यवसाय कार्य्य संचालित करते हैं। सेठ जमनालालजी के पुत्र सुखलाल जी का ३।४ साल पहिले स्वर्गवास हो गया, अतः इनके नाम पर श्रीयुत मदनलालजी दत्तक लिये गये हैं। सेठ रामलालजी कीमती के दत्तक पुत्र रोशन-लालजी का भी स्वर्गवास होगया। ऐसी स्थिति में सेठ जमनालालजी ने अपने उत्तराधिकारी श्रपने छोटे भ्राता सेठ रामलालजी को बनाया है। आप लोगों ने सेठ पन्नालालजी एवं सुख-लालजी के स्मरणार्थ रामपुरा में संवत् १९८४ में जमनालाल रामलाल कीमती लायबेरी का उद्घाटन किया है। सेठ पन्नालालजी ने अपनी मौजूदगी में ८० हजार रुपयों की रकम ग्रुभ कार्यों में लगाई थी। श्री सुखलालजी और रोशनलालजी के स्वर्गवासी होने के समय ६० हजार के शेस्रर्स शुभ कामों के लिये निकाले गये हैं।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

लाभ करते हैं। इसके साथ कन्या पाठशाला एवं वोर्डिंगहाउस भी है। वोर्डिंग में छात्रों के लिये भोजनादि का प्रवन्ध है। द्वेग एवं इन्फ्ल्यूएजा के समय जनता की वहुत आपने सेवाएँ की थीं। इस समय आप हैदरावाद म्युनिसिपैलेटी के मेम्बर, सनातन धर्म सभा श्रीर सोशियल सर्विस लीग के प्रेसिडेंट हैं। आप के पुत्र श्रीयुत श्रीधर वामन नाइक हैदराबाद हाईकोर्ट में वैरिस्टरी करते हैं। स्रापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद-मेसर्स वामन रामचन्द्र नाइक जागीरदार गवलीगुढ़ा, वेगमपैठ। T. No. 135, 375 T. No. 135, 375

इसके अलावा परभनी, नांदेड़, निजामवाद, मेदक और कामारडी में आपकी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज एवं राइस मिल हैं।

## मेसर्स सदासुख जानकीदास

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान वीकानेर है। आप माहेश्वरी वैश्व समाज के डागा सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन सेठ सदासुखजी डागा के हाथों से निजाम स्टेट के डेगॡर नामक स्थान में १५० वर्षों से ऋधिक समय पहिले हुऋा था । करीव ४० सालों तक श्राप डेगल्हर में व्यापार संचालित करते रहे, आपही के समय में हैदराबाद में भी दुकान खोली गई। सेठ सदासुखजी एवं वंशीलालजी अवीरचंदजी का बहुत सन्निकट कौटुम्बिक सम्बन्ध है। आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ जानकीदासजी ने व्यवसाय सम्हाला, आप दोनों सज्जनों के समय व्यवसाय वरावर वढ़ता गया। सेठ जानकीदासजी के ३ पुत्र हुए। सेठ गंभीरचंदजी **डागा, कैसेरिहन्द सर कस्तूरचंद्जी डागा, तथा सेठ सुगनचंद्जी डागा। इन सज्जनों में सर** कस्तूरचंदजी डागा मेसर्स वंशीलाल अवीरचंद फर्म में दत्तक गये, तथा शेप दोनों भ्राता फर्म का व्यापार संचालन करते रहे। कैसरहिन्द कस्तूरचंदजी डागा ने मेसर्स वंशीलाल अवीरचंद-के नाम और व्यापार को बहुत चमकाया, श्रापका विस्तृत परिचय हमारे ग्रंथ के प्रथम भाग में दिया जा चुका है।

सेठ गंभोरचंदजी एवं सेठ सुगनचंदजी दोनों भ्रातात्रों में सेठ गंभीरचंदजी ४० वर्ष की भायु में संवत् १९४१ में स्वर्गवासी हुए । त्र्यापके पश्चात् फर्म का सारा कारवार सेठ सुगन-चंदजी ही देखते रहे। बीकानेर की पंच पंचायती एवं सार्वजनिक कामों में आपका अच्छा हाथ रहता था, हैदराबाद के शाहीघराने एवं नवाबों के साथ छापने देन लेन का व्यवहार आरंभ किया जो पूर्ववत् इस फर्म पर चला आता है। मेड़ता में आपने धर्मशाला वनवाई एवं

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# भारतीय व्यापारियों का परिचय — 🦈



स्व॰ सेट गंभीरचन्द्रजी डागा ( सदासुख जानकीदास )



स्व॰ सेट सुगनचंदजी डागा (सदासुख जानकीदास)



स्व॰ सेट केदारनाथजी डागा (सदासुख जानकीदास)

#### राय बहादुर वंशीलाल अवीरचंद डागा

इस प्रसिद्ध फर्म का विस्तृत इतिहास मालिकों के चित्रों सिंहत इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के पृष्ठ ११२ में दिया गया है। भारत के वैङ्किग व्यापारियों में इस फर्म का स्थान बहुत ऊँचा है। इस फर्म के वर्तमान मालिक रायबहादुर सर विसेसरदासजी डागा, सेठ नरसिंहदासजी डागा, सेठ वद्रीदासजी डागा एवं सेठ रामनाथजी डागा हैं। श्रापका कुटुम्ब माहेश्वरी समाज में बहुत प्रतिष्ठित एवं पुराना माना जाता है।

इस फर्म का हेड ऑफिस नागपुर-कामठी में है। यहाँ आपकी ४ वड़ी बड़ी कोयले की खानें और मेगजीन की खाने हैं। इस फर्म के अण्डर में ३० काटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। कलकत्ता, वम्बई, मद्रास आदि भारत के विभिन्न स्थानों में इस फर्म की ३० व्रांचेज हैं। जिन पर प्रधानतया वैङ्किंग व्यापार होता है। हिंगनघाट में आपकी कपड़े की एक प्राइवेट मिल भी है।

निजाम हैदरावाद और इस स्टेट में इस फर्म की ब्रांचों का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद-रेसिडेंसी—मेसर्स वंशीलाल अवीरचंद रायबहादुर T. No. 350 तार का पता ( Narsingh ) यहाँ वेङ्किग एवं स्टेट मार्गेज का प्रधान व्यापार होता है। हैदराबाद के वैङ्कर्स में यह फर्म बहुत बड़ा कारबार करने-वाली है।

| निजामावाद ( निजामस्टेट | )—मेसर्स | वंशीलाल | अबीरचंद राय बहादुर |
|------------------------|----------|---------|--------------------|
| पुरना ( निजामस्टेट )   | 57       | "       | "                  |
| परली ( निजामस्टेट )    | "        | "       | "                  |
| सेॡ (निजामस्टेट)       | "        | "       | 77                 |
| लोहा ( निजामस्टेट )    | "        | "       | >>                 |

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं और बैक्किग तथा काटन का ज्या-पार होता है।

#### मेसर्स राजा वहादुर भगवानदास हरीदास

इस फर्म के मालिक मोड़ (गुजराती) बीसा-विश्वक समाज के सज्जन हैं। आपका मूल निवासस्थान मोड़ेरा (गुजरात) है। मोड़ेरा से मुगलकाल में यह कुदुम्ब देहली, पूना, बुरहान-पुर, होता हुआ फिर देहली पहुँचा और वहाँ से आदि निजाम बादशाह आसिफजाह के साथ करीब सन् १७२९ में हैदराबाद आया तब से आपका यहीं निवास है। इन सब स्थानों पर यह कुदुम्ब जवाहरात और वैङ्किग व्यापार करता था। एवं सन् १९१९ में दीवान वहादुर की पदवी देकर आपका सम्मान किया है। वीकानेर दरवार ने भी आपको दोनों पैरों में सोना, ताजीम, हाथी, पालकी एवं छड़ी वरूशी है।

आपकी ओर से केसरियाजी में एक धर्मशाला तथा मिल्लिनाथजी में एक मकान बना हुआ है। आपके ४ पुत्र हुए पर चारों स्वर्गवासी हो गये। आपके बड़े पुत्र श्रीयुत सरदार मलजी एवं सुगनमलजी के नामों से उपरोक्त दुकान है। श्रीयुत सुगनमलजी के नाम पर श्री-इन्द्रमलजी अजमेर से दत्तक लाये गये हैं।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। हैदराबाद—रेसिडेंसी कोठी—मेसर्स सरदारमल सुगनमल—यहाँ जवाहरात का व्यापार तथा वैङ्किग व्यापार होता है।

## मेसर्स सीताराम रामनारायण

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास छोटी खादू (जोधपुर स्टेट) में है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के लोया सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ रामनारायणजी लोया (सेठ धन-क्ष्पजी के पुत्र) केवल ५ वर्ष की अल्प आयु में यात्रियों के साथ संवत् १९०१ में हैदरावाद छाये थे। १॥ साल बाद आप शिवकरण रामदास की दुकान पर नौकर हो गये, आपने वहाँ ऐसी प्रतिमा दिखाई कि धीरे २ उस दुकान के मुनीम एवं पीछे से भागीदार बनाये गये। उक्त दुकान का शाही घराने के साथ कपड़े का लेन देन था। इस प्रकार कपड़े के व्यापार में अनुभव प्राप्त कर आपने संवत् १९२६-२७ में अपनी स्वतंत्र दुकान की।

सेठ रामनारायण्जी लोया ने धार्मिक कामों में भी उदारता पूर्वक खर्च किया। आपने श्रीरंगम में एक धर्मशाला बनवाई। हैदराबाद में नदी के किनारे धर्मशाला बनवाई, बालाजी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, सीताराम वाग में धर्मशाला बनवाई तथा लकड़ी का विशाल रथ चढ़ाया। इसी प्रकार महाराजगंज, सोमाजी, गुढ़ा एवं अलवाल के मंदिर में काम करवाय। तिरपती बालाजी में ख्रापने कोठियाँ, हाल तथा दीवालें बनवाई, नल की व्यवस्था की, आपकी ख्रोर खे चिंतानूर, पद्मावती, बालाजी तथा विष्णुकाँची में सदावर्त का प्रबन्ध है। आपका स्वर्गवास संवत् १९७७ की चैत्रवदी ८ को हुआ। आपने मीर महबूब अली पातशाह के साथ देहली ख्रीर काशी की यात्रा की थी। आपके पुत्र सेठ रामधनजी आपकी मौजूदगी में ही संवत् १९७६ की ख्रापाड़ सुदी १२ को स्वर्गवासी हो गये थे।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ रामधनजी के पुत्र सेठ व्यंकटलालजी लोया हैं। हैदरावाद में सन् १९२६ के छा० भा० वैष्णव सम्मेलन के आप उपसभापति निर्वाचित हुए थे।



|     | • |  |
|-----|---|--|
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
| •   |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
| · · |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
| •   |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |

से इस कुटुम्ब के बहुत ताल्छुकात आरंभ से चले आते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदरावाद (दक्षिण)—मेसर्स भगवानदास हरीदास एण्ड संस रेसिडेंसी T. No. 347 तार का पता वयापार होता है।

### मेसर्स मदनचंद रूपचंद

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ मेघराजजी कोचर हैं। आप बीकानेर-निवासी ओसवाल इवेताम्बर जैन समाज के सज्जन हैं। करीब १०० साल पूर्व सेठ मदनचंदजी पैदल मार्ग द्वारा हैदराबाद आये थे। आपके पुत्र सेठ बदनमलजी आपकी मौजूदगी ही में स्वर्गवासी हो गये थे। एतद्रथे आपके यहाँ सेठ रूपचन्द्जी बीकानेर से दत्तक लाये गये। इस फर्म के व्यवसाय की नींव सेठ मदनचन्दजी के हाथों से ही जमी। आपने अच्छी प्रतिष्ठापूर्वक जीवन विताया।

सेठ रूपचंदजी कोचर बड़े लोग प्रिय सज्जन थे, कानून की आपको अच्छी जानकारी थी, कुलपाक तीर्थ के जीर्णोद्धार करने वाले ४ सज्जनों में से एक आप भी थे। आप संवत १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके नामपर त्रापके भतीजे सेठ मेघराजजी संवत १९६६ में गोद लिये गये।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ मेघराजजी कोचर हैं। आप शिक्षित एवं उन्नत विचारों के सज्जन हैं। आप इरन्नागुढ़ा के श्री हनुमानजी के प्रधान ट्रस्टी एवं मारवाड़ी मण्डल के अध्यक्ष हैं। हैदरावाद के मारवाड़ी नवयुवक समाज द्वारा होने वाले कार्यों में श्राप सहयोग देते रहते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदरावाद-रेसिडेंसी-मेसर्स मदनचन्द रूपचन्द } बैङ्किंग तथा जवाहरात का व्यापार होता है।

#### मेसर्स मनीराम रामरतन राठी

इस फर्म के मालिक नागोर (जोधपुर स्टेट) निवासी माहेश्वरी समाज के राठी सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन १५० वर्ष पूर्व सेठ साहबरामजी ने किया। इसके पहले मिरच और इन्दौर में कारबार करते थे। आपके बाद सेठ मनीरामजी एवं सेठ रामरतनजी के जमाने में इस दूकान के रोजगार की तरक्की हुई। सेठ रामरतनजी ने मुदियाड़ (जोधपुर स्टेट) में २ धर्मशालाएँ तथा नागोर में एक मन्दिर बनवाया। आप ४० साल पहिले स्वर्गवासी हुए।

सेठ रामरतनजी के २ पुत्र हुए, सेठ सुखदेवजी और द्वारकादासजी। सेठ द्वारकादासजी का संवत् १९७५ में स्वर्गवास हुआ।

#### भारतीय व्यापारियों कां परिचय

जाती है। आप युद्ध वार लोन के समय निजाम सरकार की ओर से पंच कमेटी के सेक्रेटरी नियत हुए और उसमें बड़ी २ रकमें इकट्ठी कीं। आप वम्बई के चेम्बर आफ कामर्स एवं हैदराबाद चेम्बर ऑफ कामर्स के मेम्बर हैं। ७-८ सालों तक आप हैदराबाद की दोनों मिलों के डायरेक्टर रह चुके हैं। १९१८ में जलप्रलय के समय आपने जनता की बहुत सेवाएँ की थीं आपकी फर्म हैदराबाद की बहुत पुरानी एवं प्रतिष्ठित फर्म मानी जाती है। आप साहुकार कमेटी के सेक्रेटरी हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

| •                                                      |                 |                        |      |                                       |                     |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| १—हैदराबाद-मेसर्स सूरतराम<br>बाजार T. No.<br>Headm     |                 | राम, वेगम<br>ार का पता | }    | यहाँ इस फर्म का<br>तथा वैङ्किग व      | हिंड ऑ<br>यापार होत | ॉफिस है,<br>गहै। |
| २—मद्रास-मेसर्स गोविन्दराम र<br>कार पैठ—T. A.          | नयगोपाल<br>Head | नदास, साहु-<br>man     | }    | वेङ्किग तथा आढ़र                      | त का काम            | होता है।         |
| ३—बम्बई-मेसर्स जयगोपालदाः<br>पारसीगली T. N.<br>Headman | 20५92<br>ก      | तार का पता             | )    | "                                     | "                   | "                |
| ४करीमनगर (निजाम) मेसर्स                                | जयगोपा          | लदास घनश्य             | गमद् | ास "                                  | 77                  | 17               |
| ५—सिद्धि पैठ (निजाम)                                   | "               | "                      | 77   | "                                     | 77                  | "                |
| ६—लच्छा पैठ (निजाम)                                    | "               | "                      | "    | 37                                    | "                   | "                |
| <ul><li>प—नांदेड़ (निजाम) सेठ मुकुन्द्</li></ul>       |                 | ड़ा, तार का<br>Headi   | पत   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | "                   | "                |
| •                                                      | "               | "तार क<br>Headi        |      | "                                     | "                   | "                |
| ९—गुलवर्गा—मेसर्स मुकुन्ददा                            | त द्वारक        | दास                    |      | "                                     | 77                  | "                |
| १०-ऋण्डुलवाड़ी (नादेड़) मेसर्स                         | गोपीकि          | शन शिवनार              | ायग् | ,,                                    | "                   | "                |
|                                                        |                 |                        |      |                                       |                     |                  |

#### रा॰ वा॰ लाला सुखदेवसहाय ज्वालामसाद

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान कानोड़-महेन्द्रगढ़ (पटियाला-स्टेट) है। आप ओसवाल जैन समाज के सज्जन हैं। राजा वहादुर लाला सुखदेवसहायजी के पितामह लाला नेतरामजी पहिले पहल संवत् १८९४ में हैदराबाद आये और चारकमान में ज्यापार शुरू किया। २० वर्ष के पश्चात् कार्घ्य-भार अपने सुपुत्र लाला रामनारायणजी पर छोड़कर आप कानोड़ चले गये।

### मेसर्स रामद्याल घासीराम

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास-स्थान मीठड़ी (डीडवाणा-जोधपुर स्टेट) है। आप ख्रियाल वैदय समाज के वांसल गोत्रीय सज्जन हैं। इस फर्म के संस्थापक सेठ मोतीराम जी संवत १९२९ में देश से हैदराबाद आये। उस समय आपके पुत्र सेठ रामदयाल जी एवं घासीरामजी क्रमशः १४ और ११ वर्ष की ख्रवस्था में आपके साथ थे। सेठ मोतीराम जी ५ साल तक यहाँ मामूली काम काज करते रहे, पश्चात् संवत् १९३५ में आपने उपरोक्त फर्म की स्थापना की। सेठ मोतीराम जी के दूसरे पुत्र सेठ घासीराम जी बहुत उप्रबुद्धि के प्रतापी पुरुष हुए। आपने एरंडी ख्रौर नमक के व्यापार में बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। इन व्यापारों के अतिरिक्त जवाहरात एवं ख्रनाज के व्यवसाय में भी ख्रापने अच्छी उन्नति की थी। इन सब व्यापारों के अलावा आपने निजाम स्टेट के ख्रावकारी का कंट्राक्ट करीब १५ वर्ष पूर्व लिया, एवं इस काम के लिये निजाम स्टेट के कई स्थानों में ख्रपनी दुकानें खोलीं।

रायसाह्य सेठ घासीराम जी वड़े साहसी एवं सरल प्रकृति के महातुभाव थे। एक बार श्रापने एक जवाहरात के बंद वक्स को वारह लाख पंद्रह हजार रुपयों में खरीद कर उपस्थित जौहरी समाज में वड़ा आश्चर्य पैदा कर दिया था। एक बार संवत् १९५८ में जब आप एरंडी का पेमेंट करने के लिये २० हजार रुपये लेकर गाड़ी में जा रहे थे तब अचानक आप पर ७-८ श्रारवों ने हमला किया, तब वड़ी मुस्तैदी से अपनी आत्मरक्षा कर घावों पर टाँके लगवाने के लिये आप स्वयं अस्पताल गये । संवत् १९६५ में क्रुड के समय एवं महासमर टाइम में अनोज की मेंहगी के कंट्रोल लेकर आपने जनता की बहुत मदद की थी, १५ वर्ष पूर्व आपने श्री वेंकटेश्वर गौशाला का स्थापन किया और तव से अभी तक आपकी फर्म करीव १० हजार रुपये प्रतिवर्प उक्त गौशाला के लिये खर्च करती है। यूरोपीय युद्ध के समय एक वड़ी रकम गवर्नमेंट को लोन के रूप में देने के कारण आप सन् १९१८ में राय साहव की पदवी से सम्मानित किये गये। इस प्रकार गौरवमय जीवन विताते हुए त्र्याप संवत् १९८३ की पौपवदी २ को स्वर्गवासी हुए। आपके यहाँ इन्दौर से ( त्रापके काका सेठ कनकमलजी के पुत्र ) सेठ गोपीकिशनजी संवत् १९४७ में दत्तक लाये गये। आप भी धार्मिक प्रवृत्ति के महानुभाव हैं। इस समय आपके तीन पुत्र हैं जिनमें श्रीव्यङ्कटलालजी व्यापारिक कामों में भाग लेते हैं तथा वंशीलालजी एवं नत्यूलालजी विद्याध्ययन करते हैं। श्री व्यङ्कटलालजी में अपने पितामह रायसाहव सेठ घासीरामजी के सद्गुणों की बहुत अधिक परछाई आई है। श्राप बहुत सरल प्रकृति के निरिममानी नवयुवक हैं। इस समय श्रापकी श्रायु २४ वर्ष की है। इतनी स्वरूप त्रायु में आप फर्म का व्यापार वड़ी तत्परता से संचालित करते हैं। नवयुवकों

# भारतीय व्यापारियों का परिचय कि (तीसरा भाग)



स्व॰ राजावहाद्वर लाला सुखदेव सहायजी जौहरी—हैदरावाद रेसिडेंसी



स्व॰ लाला रामनारायणजी हैदराबाद रेसिडेंसी



श्री लाला एस॰ ज्वालाप्रसादनी हैद्रावाद रेसिडेंसी

कन्हैयालालजी सेन्ट्रल वेंक रेसिडेंसी में ट्रेक्सरर हैं। तथा रामानुजदासजी के नाम से १२ साल से वेङ्किग व्यापार चाल्र किया गया है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदरावाद—मेसर्स रामचन्द्र हनुतराम किराने और गहे का व्यापार होता है।

हैदरावाद—रामानुजदास वैकर्स वेगम वाजार T. No 307 } वैङ्किग व्यापार होता है।

#### गोस्वामी लालगिरि विनोदगिरि

इस खानदान के पूर्वज महंत इलायचीनाथजी ज्वालामुखी (पंजाव) में निवास करते थे। आप कांगड़ी जिले के पहाड़ी रजवाड़ों के साथ लेन देन करते थे। आपने दसनाम गोस्वामियों में कई भंडारे किये और अच्छा नाम पाया। आपके बाद क्रमशः केसरिगरिजी, रामिकशनिरिजी एवं नरपतिगरिजी हुए। गोस्वामी नरपतिगरिजी सन् १२४४ हिजरी में बादशाह नासिस्दौला के जमाने में हैदरावाद आये। आपके समय में वैद्धिन और शाल दुशालों का व्यापार होता था। आपके चेले प्रभातिगरिजी के हाथों से व्यवसाय एवं सम्मान की विशेष वृद्धि हुई। आपने रामेश्वर यात्रा करने वाले अभ्यागतों के लिये लोटा, थाली एवं कम्बल का सदावर्त जारी किया। आपके पश्चात् रतीगिरिजी, धूमागिरिजी एवं हरनामगिरिजी ने कर्म का व्यवसाय सम्हाला। वर्तमान में फर्म के प्रधान मालिक गोसाई हरनामगिरिजी के चेले श्रीलालगिरिजी हैं। आप यहाँ के बहुत प्रतिष्ठा-प्राप्त सज्जन हैं। हिन्दी भाषा से आपको विशेष स्नेह है। सन् १९२० में कई हजार रुपयों की लागत से आपने एक यज्ञ किया। बनारस में आपकी एक धर्मशाला वनी है, जिसमें ३० विद्यार्थी प्रतिदिन भोजन पाते हैं। आपके चेले श्रीविनोदगिरिजी स्वर्गवासी हो गये हैं।

वर्तमान में फर्म का व्यवसायिक एवं राज द्रवारी कार्य्यभार श्रीविनोदिगिरिजी के चेले महेशिगिरिजी एवं आपके चेले श्रीभुवनेशिगरिजी संचालित करते हैं। आपका व्यापारिक परि- चय इस प्रकार है।

हैदराबाद-मेसर्स लालगिरि विनोदगिरि वेगम वाजार T. No 207 इस फर्म में वैङ्किग व्यापार तथा नवाव जमीदारों और जागीरदारों के साथ लेन देन का व्यवहार होता है। बम्बई तथा हैदराबाद में इस फर्म की कई कोठियों का किराया आता है।

#### मेसर्स हरगोपालदास रामलाल

इस फर्म के मालिकों का आदि निवासस्थान गनेड़ी (सीकर) है। वहाँ से यह कुदुम्ब महाराजा लक्ष्मण्रसिंहजी के समय में लक्ष्मण्गढ़ आकर निवास करने लगा। आप अप्रवाल वैश्य समाज के सिंहल गोत्रीय गनेड़ी वाला सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ महानंदरामजी देश से पैदल मार्ग द्वारा संवत् १८६२ में हैदराबाद आये। एवं आप ही के हाथों से यहां फर्म की स्थापना हुई।

सेठ महानंद रामजी यहाँ सरकारी पोतदारे का काम महानंदराम पूरनमळ के नाम से करते थे इसके अलावा आपने राज्य के साथ लेनदेन का सम्बन्ध भी जारी किया। कलकत्ता वंबई आदि बड़े शहरों उस समय आपकी बहुत सी दुकानें काम करती थीं। आपके पुत्र सेट पूरनमळजी इस कुटुम्ब में बहुत प्रतापी एवं मेधावी पुरुष हुए, आपने इस फर्म के सम्मान सम्पत्ति एवं प्रतिष्ठा में विशेष रूप सें वृद्धि की। आप निजाम स्टेट के ख्याति प्राप्त साहुकार माने जाते थे। सरकारी पोतदारे के अलावा आपने फर्म के बैक्किंग व्यापार की भी विशेष वृद्धि की।

व्यापारिक उन्नित के साथ २ हैदराबाद का प्रसिद्ध सीताराम बाग आपने बनवाया। इस मंदिर की प्रतिष्ठा संवत् १८८२ की क्येष्ठ सुदी २ को की गई। यह मंदिर हैदराबाद के प्रसिद्ध हिन्दू देवालयों में गिना जाता है। इसके स्थाई प्रबंध के लिये निजाम सरकार आसकजाह वादशाह ने ७५ हजार सालाना की जागीर निकाल कर सेठ पूरनमलजी का उचित सतकार किया था। इसकी जागीर पानगाँव, बलगाँव, आकोली आदि स्थानों में है। इसके अलावा एक श्रीरंगजी का मंदिर पुष्कर में भी बनवाया, इसकी प्रतिष्ठा संवत् १९०० में की गई। इस मंदिर के स्थाई प्रबंध के लिये राजपूताने में सीकर दरवार की ओर से १५००) सालाना की जागीर प्राप्त है।

सेठ पूरनमलजी के पश्चात् इस फर्म का व्यापार भार क्रमशः सेठ प्रेमसुखदासजी सेठ हर गोपालदासजी एवं सेठ रामलालजी ने सम्हाला आप तीनों सज्जनों में से प्रेम सुखदासजी संवत् १९१२ में एवं सेठ हरगोपालदासजी संवत १९४० में स्वर्गवासी होगये हैं। तथा वर्तमान में राय साहब सेठ रामलालजी विद्यमान हैं, एवं आप ही फर्म के प्रधान मालिक हैं।

रायसाहव सेठ रामलालजी गनेड़ी वाला—आपका जन्म संवत् १९०५ में हुआ। सेठ पूरनमलजी के पश्चात् फर्म के सम्मान में आपके हाथों से विशेष वृद्धि हुई, कानून और वैद्यक में आप विशेष जानकारी रखते हैं। आपने निजाम सरकार से वरसों तक मुकद्दमा लड़कर कई लाख की रकम ली, आप अ० भा० मारवाड़ी अप्रवाल महासभा के द्वितीय अधिवेशन के बम्बई में एवं

# भारतीय व्यापारियों का परिचयः— (तासरा भाग)



राय साहव सेठ रामळाळजी गनेड़ीवाळा (हरगोपाळदास रामलाळ)



(हरगोपालदास रामकाल)

स्व॰ सेठ मुरलीधरजी गनेड़ीबाला

# श्री सेठ छक्ष्मी मिवासजी गनेड्रीवाळा ( हरगोपाळदास रामळाळ )

## मेसर्स वामन रामचन्द्र नाइक जागीरदार

इस फर्म के वर्तमान मालिक श्री वामनराव नाइक जागीरदार हैं। आप के पूर्वज बापूजी नाइक वीजापुर में वैद्धिग व्यापार करते थे। श्री वापूजी नाइक ने हैदराबाद के नारायण पेठ नामक स्थान में अपना साहुकारी लेनदेन का काम जारी किया। आप के पुत्र श्री उमाकान्त जी नाइक को हैदराबाद स्टेट के संस्थानिक राजा साहव गदवाल ने अपनी स्टेट में साहुकारी व्यापार करने के लिये आमंत्रित किया, श्री उमाकान्तजी नाइक के पौत्र (श्री यंकोवा नाइक के पुत्र) श्री गोविन्दनाइक एवं श्री यंकोवा नाइकने इस कुटुम्ब में सबसे अधिक मान मय्यादा पाई। आप दोनों सज्जनों ने "गदवाल" एवं "वनपर्ती स्टेट के दीवान का पद सुशोभित किया। उस समय लाखों रुपयों की सम्पत्ति इन स्टेटों में इस फर्म की साहुकारी व्यवसाय में लगी रहती थी। आप दोनों आताओं को उक्त स्टेटों ने जागीरी देकर सम्मानित किया।

व्यवसायिक एवं राजकीय कार्यों के अलावा श्रीमान् गोविन्द नाइक एवं श्रीमान् यंकोवा नाइक ने कुष्णा नदी पर एवं जी० आई० पी के स्टेशन पर दो धर्मशालाएँ बनवाई, रामेश्वर तथा काशी जाने वाले यात्रियों के लिये भोजन तथा सदावर्त का प्रबन्ध किया, कई यज्ञ किये, एवं तीन चार देवालयों का निर्माण कराया, वनपर्ती राजा साहव से "व्यापरला" नामक प्राम की कुछ जमीन खरीद कर अग्निहोत्र ब्राह्मणों को दिया। इस प्रकार आप दोनों सज्जन क्रमशः ता० २३-९-१८९५ एवं जून सन् १८८२ ईस्वी को स्वर्गवासी हुए।

श्रीमान् गोविंद नाइक के २ पुत्र हुए, श्रीरामचन्द्र नाइक एवं श्रीनिवास नाइक । इनमें श्री रामचन्द्र नाइक अपने चाचा यंकोवा नाइक के स्वर्गवासी होने के २७ दिन बाद ही ३६ वर्ष की श्राल्पायु में स्वर्गवासी हुए । श्रीमान् यंकोवा नाइक के पुत्र श्रीवासुदेव नाइक वकीली करते थे, एवं श्रीगोविंद नाइक पेंशनर इन्स्पेक्टर जनरल आफ रेवेन्यू हैदराबाद हैं।

श्रीगोविंद नाइक के वड़े पुत्र श्रीरामचन्द्र नाइक के ३ पुत्र हुए श्रीशेषाद्रि नाइक, श्री उमाकांत नाइक एवं श्रीवामन नाइक । इन सज्जनों में श्रीवामन नाइक विद्यमान हैं । श्रीशेषाद्रि नाइक के पुत्र श्रीरामचन्द्र नाइक हैदराबाद के प्रसिद्ध वैरिस्टर हैं । श्रीगोविंद नाइक के छोटे पुत्र श्रीउमाकांत नाइक के २ पुत्र हैं जिनमें वड़े यंकोबा नाइक व्यापार करते हैं एवं छोटे कृष्णजी नाइक ट्रेमररिंट हैदराबाद हैं ।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक श्रीमान् गोविंद नाइक के पौत्र श्री वामन रामचन्द्र नाइक हैं। छाप दक्षिणी त्राह्मण समाज के देशस्थ सज्जन हैं। छाप विद्याप्रेमी, देशभक्त एवं सरल स्वभाव के सज्जन हैं। विशुद्ध खादी से आप को विशेष स्नेह है। छापकी छोर से हैदराबाद में विवेक वर्द्धिनी पाठशाला के नाम से एक हाई स्कूल चल रहा है जिसमें ८०० छात्र शिक्षा

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

वेजवाड़ा — दि कृष्ण स्पीतिंग एण्ड बीविंग । अभी आपने इस मिल को खरीदा है। इसके मिल्स कम्पनी लिमिटेड । सन्न शेअर आपके पास हैं। इस नाम से एक राइस मिल है। वेजवाड़ा—दि लक्ष्मी राइस मिल हैरराबार—दि लक्ष्मी बेंक T. No. 181 ) इस बेंक में नवीन पद्धित से वैङ्कित व्यापार होता तारका पता Laxmi है, इसे छापने अभी कुछ समय पूर्व खोला है।

#### राजा वहादुर ज्ञानगिरि नरसिंहगिरिक्ष

इस फर्म के वर्तमान मालिक श्रीमान गोस्वामी धनराज गिरिजी हैं। आप हैररावार के बहुत बड़े धनिक एवं प्रतिष्ठा प्राप्त महानुभाव हैं। आपके यहाँ प्रधान रूप में निजाम स्टेट के रईसों, नवाबों एवं जागीरदारों को उनकी पापटीं पर रुपया देना तथा वैङ्किग काम होता है। आपने एक बहुत विशाल अस्पताल बनवाया है। आपकी फर्म के द्वारा लाखों रुपये धार्मिक एवं शिक्षा के कार्यों में खर्च हुए हैं, आपका ज्ञानबाग दर्शनीय इमारत है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

# जोहरी

## मेसर्स जिंदामल हीरालाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान नारनोल (पंजाब) है। आप अथवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ गुलजारीलालजी के हाथों से हुआ था। आपका स्वर्गवास संवत् १९२२ में हुआ। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ जे।ग-ध्यानजी एवं जिंदामलजी ने फर्म के व्यापार को विशेष रूप से बढ़ाया। लाला जोगध्यानजी की जवाहरात के व्यापार में अच्छी निगाह थी। आप दोनों भाइयों का क्रमशः संवत् १९५० और संवत १९४४ में स्वर्गवास हुआ।

<sup>🕾</sup> खेद है कि कोशिश करने पर भी आपका परिचय एवं फोटो नहीं प्राप्त हो सका।

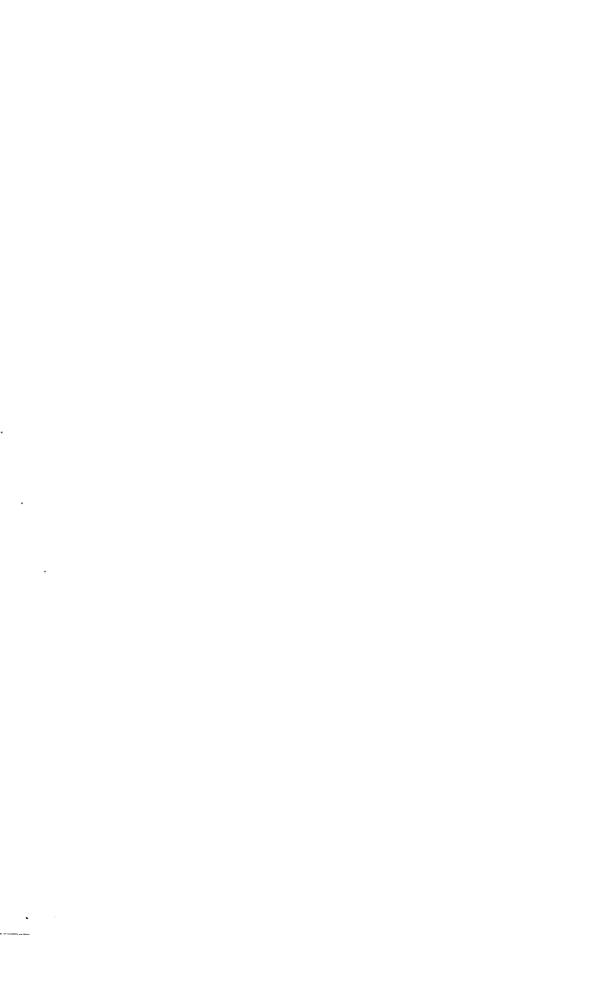

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय (तीसरा भाग)



स्व॰ राजावहादुर सेठ मोतीलालजी जौहरी ( मोतीलाल रामचन्द्र-हेद्रावाद )



सेठ गोविंद नारायणजी धृत (रामवगस जयचंद हैदराबाद)



सेंट वंशील।लजी कानोड़िया ( न्नकरण ठंढीराम-हेदराबाद )



श्रीयत श्रीक्रणाजी धन ( रामवर्गम जयचंद-रेटगवाट )

सदावर्त चाल्र किया। बीकानेर में आपकी छोर से सुगनचंद केदारनाथ नामक श्रीषधालय स्थापित है। आपका स्वर्गवास संवत १९६९ में हुआ। श्रापके इकलौते पुत्र सेठ केदारनाथजी डागा आपकी मौजूदगी में ही सब कामकाज देखने लगे थे।

सेठ केदारनाथजी डागा ने रूई के धंघे में बहुत सम्पत्ति उपार्जित की, त्राप अंग्रेजी के अच्छे झाता एवं त्रादम्य हियाव वाले व्यापारी थे, विशेष कर आप कलकत्ता वम्बई में हा निवास करते थे, आप संवत् १९८० की पौषवदी ९ को स्वर्गवासी हुए, इस समय आपके २ नावालिंग पुत्र श्रीजीवनलालजी एवं श्रीसत्यनारायणजी क्रमशः ९ और ७ साल के हैं त्र्योर सर विसेसर-दासजी डागाकी देखरेख में नागपुर में निवास करते हैं। इस फर्म पर बाबू हरनाथजी राठी नागोर निवासी २० सालों से मुनीमात करते हैं। आप भी बड़े सममत्दार सज्जन हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

| हैदराबाद रेसिडेंसी—मेसर्स सदासुख जानकीदास<br>T. No. 310 तार का पत<br>EORNESTLI | 1 }   | काम हो    |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| डिगल्र ( निजाम स्टेट ) मेसर्स सदासुख जानकीदा                                   | त−त्र | ङ्किग तथा | सराफा लन दन | हाता ह।   |
| वम्बई—मेसर्स गम्भीचन्द केदारनाथ<br>शेखमेमन स्ट्रीट T. No. 2319.                | }     | "         | "           | 77        |
| कलकत्ता—प्रेसर्स सुगनचंद केदारनाथ<br>जीवनभवन, क्वाइवरो ।                       | }     | 11        | "           | <b>75</b> |

#### मेसर्स सरदारमल सुगनमल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान अजमेर है। आप ओसवाल इवेताम्बर जैन समाज के सज्जन हैं। इसफर्म के वर्तमान मालिक दीवान बहादुर सेठ थानमलजी छिणिया हैं। आप संवत् १९३३ में अपने किसी घरू काम से यहाँ आये थे और फिर आपने यहीं अपनी दुकान स्थापित कर ली।

दीवान वहादुर सेठ थानमलजी वहें व्यापार दक्ष सज्जन हैं, जवाहरात के व्यापार में श्रापने वहुत सम्पत्ति उपार्जित की, आपका माल निजाम सरकार के घराने में एवं इस स्टेट के श्रमीर उमरावों में खासकर विक्री होता है। हैदरावाद के श्राप वहुत प्रतिष्ठित एवं धनिक व्यापारी माने जाते हैं। सन् १९१३ में श्रापको निजाम सरकार ने राजा वहादुर का खिताव इनायत किया है। इतना ही नहीं श्रापसे प्रसन्न होकर भारत गवर्नमेंट ने सन् १९१३ में रायवहादुर

# कपड़े के ध्यापारी

## मेसर्स झाँझीराम करोड़ीमल

इस फर्म के मालिक वेरोड़ (अलवर) निवासी छोसवाल समाज के सज्जन हैं। इस दुकान का स्थापन ६० साल पहिले सेठ भाँभीरामजी ने किया। सेठ भाँभीरामजी के पश्चात् सेठ करोड़ीमलजी ने जवाहरात आदि के व्यापार में विशेष सम्पत्ति पैदा की। आप १५ वर्ष के पूर्व स्वर्गवासी हो गये हैं।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ पूनमचंद्जी गंधी हैं। आपको निजाम सरकार से मंसव प्राप्त है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। हैदराबाद—चौक, मेसर्स भाँभीराम करोड़ीमल—चैद्धिंग व कपड़े का व्यापार होता है।

# मेसर्स नूनकरण ठंढीराम

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान कानोड़ (पिटयाला) है। आप अप्रवाल वैश्य समाज के कानोड़िया सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन संवत् १८८५ में सेठ नूनकरणजी के हाथों से हुआ था। आरंभ से ही इस फर्म पर कपड़े का व्यापार होता आ रहा है, सेठ नूनकरणजी संवत् १९४२ में स्वर्गवासी हुए। आपके पश्चात् आपके पुत्र ठंढीरामजी ने फर्म के कारवार को विशेष बढ़ाया, आप भी १९७२ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ ठंढीरामजी के पुत्र सेठ वंशीलालजी कानोड़िया हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद—( दक्खिन ) मेसर्स नूनकरण ठंढीराम अफजल गेट T. No. 240

हैदराबाद—मेसर्स नूनकरण ठंढीराम चौक T. No. 552

तारापछी गुहुम—( मद्रासः) राजावहादुर श्रेमसुखदास ताराचंद यहाँ बनारसी, सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का थोक एवं परचूटन व्यापार होता है।

यहाँ भी उपरोक्त व्यापार होता है।

्इस नाम की राइस मिल में भापका हिस्सा है।



दीवान बहादुर सेठ थानमलजी ल्राणियाँ ( सरदारमल सुगनमल ) हैद्राबाद





थ्री. सेठ सुगनमलजी ल्र्. णियाँ (सरदारमल सुगनमल) हैदराबाद सेठ इंद्रमलजी ल्र्. णियाँ (सरदारमल सुगनमल) हैदराबाद

हैदराबाद-मेसर्स श्रीकृष्ण नारायणदास लाड वाजार

मद्रास-एस० एस० पित्ती ८ गोविंदुपा नायक स्ट्रीट वहाँ कपड़े का व्यापार होता है। रवाइयों का कारवार तथा लेनदेन का काम होता है।

## मेसर्स रामनारायण हीरालाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान नागोर ( जोधपुर स्टेट ) है। आप खत्री समाज के सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ रामलालजी ७० वर्ष पूर्व हैदरावाद आये, एवं कपड़े का का व्यापार स्थापित किया। आपके पुत्र सेठ रामनारायण्जी एवं सेठ हीरालालजी ने श्रपनी मौजूदगी में ही व्यापार की भली प्रकार उन्नति कर दिखाई। आपकी दुकान पहिले चौक में व्यापार करती थी । ३० साल पहिले इस दुकान पर ऊनी कपड़ों का व्यापार शुरू किया गया । वर्तमान में ऊनी वस्न का इस दुकान पर बहुत अच्छा स्टाक रहता है। सेठ रामलालजी करीव १५ वर्ष पूर्व एवं सेठ हीरालालजी ७ वर्ष पूर्व स्वर्गवासी होगये हैं।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेट रामनारायणजी खत्री एवं सेठ हीरालालजी खत्री के पुत्र लालचंद्जी खत्री हैं। सेठ रामनारायण्जी वड़े हिम्मतवर और नौजवानों के समान विचार रखने वाले सज्जन हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद—मेसर्सरामनारायग्रहीरालाल पथर घट्टी। चनी माल का इस फर्म पर बहुत बड़ा कारबार है।

#### मेसर्स शिवनारायण जयनारायण

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान नागोर (मारवाड़ ) है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के आसावा सज्जन हैं। यह फर्म संवत् १९३३ से कपड़े का व्यापार कर रही है। इसके व्यापार को सेठ जयनारायण्जी ने विशेष उन्नति पर पहुँचाया ।

इस फर्म के वर्तमान सालिक सेठ जयनारायणजी के पुत्र श्री सेठ वंशीलालजी एवं हरी-किशनजी हैं। आपकी फर्म यहाँ के कपड़े के व्यापारियों में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचय - \*\* ( तीसरा भाग )



स्व॰ सेठ रामनारायणजी लोया (सीताराम रामनारायण)





स्व॰ सेट रामधनजी छोया (सीताराम रामनारायण) श्री॰सेट ब्यंकटलालजी छोया (सीताराम रामनारायण)

# भेनमचें ण्ड एण्ड कमिशन एजंर

#### मेसर्स गंगा विशन मोहनलाल

ं इस फर्म का विस्तृत परिचय मालिकों के फोटो सहित सिकन्दरा वाद में मेसर्स शुभकरण गंगा विशन के नाम से दिया गया है।

सिकन्दराबाद के व्यापारिक समाज में यह फर्म श्रच्छी मातवर मानी जाती है। वहाँ यह फर्म प्रधानतया वैङ्किग एवं कपड़े का व्यापार करती है। इस कुटुम्ब के हाथों से सिकन्दरा बाद एवं हैदराबाद में बहुत दान धर्म के काम हुए हैं। इसकी हैदराबाद ब्रांच का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद—मेसर्स गंगा विशन मोहनलाल उसमानगंज े यहाँ गल्ला तथा आढ़त का कारवार होता है।

#### मेसर्स रामनाथ वद्गीनाथ

इस फर्म का विस्तृत परिचय हमारे ग्रंथ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के पृष्ठ २०३ में मालिकों के चित्रों सिहत दिया गया है। इस फर्म का स्थापन मदनूर (निजाम स्टेट) में करीव १०० वर्ष पूर्व सेठ मयारामजी मूलचंदजी मोदानी मूंडवा निवासी तथा सेठ रघुनाथदासजी वूव रोल निवासी ने मिलकर किया था। तव से आप दोनों सज्जनों का कुटुम्ब शामिल व्यापार करता आ रहा है। सेठ रघुनाथदासजी वूव की प्राइवेट फर्म का परिचय रायचूर में किशन लाल गिरधारीलाल के नाम से दिया गया है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। हैदराबाद—मेसर्स रामनाथ बद्रीनाथ महाराजगंज—चैक्किंग, गहा श्रीर आढ़त का कारवार होता है।

मदनूर—( निजाम स्टेट ) मयाराम मूलचंद—गहा, आढ़त का कारबार होता है। बम्बई—मेसर्स नंदराम मूलचंद तथा । वदीनाथ रामरतन

## मेसर्स हीरानंद रामसुख

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान रोल (जोधपुर स्टेट) है। ज्ञाप माहेरवरी वैश्य समाज के ईनानी सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ रामसुखजी ईनानी करीव ५० साल श्रापके परिश्रम से चैलापुरा में राजस्थानी हिन्दी विद्यालय तथा लाड़वाजार में सरस्वती हिन्दी पुस्तकालय खोला गया है। इस समय आप रेसिडेंसी-मारवाड़ी पाठशाला के वाइस प्रेसिडेंट हैं। श्रापने खादू में श्रीसाँवलर्जा के मंदिर की प्रतिष्ठा एवं जीखोंद्धार कराया, इसी प्रकार के धार्मिक कामों में आप सहयोग देते रहते हैं। श्रापके पुत्र श्रीनिवासजी हिन्दी पढ़ते हैं।

श्रापकी फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ राम-नारायणजी के समय से इस फर्म की एक ब्रांच बम्बई में स्थापित है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

देदराबाद—मेसर्स सीताराम रामनारायण, चौक T. No. 56 वस्बई—मेसर्स सीताराम रामनारायण कालबादेवीरोड

# मेसर्स सूरतराम गोविन्दराम

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान नागोर (मारवाड़) है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के मूँदड़ा सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ मोतीरामजी अट्ठारहवीं शतादिद में द्वितीय निजाम अलीखाँ वहादुर के समय में हैदराबाद आये थे। आपके पुत्र सेठ सूरतरामजी ने इस फर्म पर वैद्धिग व्यापार आरंभ किया। आपने। इस फर्म की वाहरी शहरों में कई शाखाएँ खोलीं। आपका स्वर्गवास सन् १८२८ में हुआ। आपके प्रधात् आपके पुत्र सेठ गोविन्दरामजी ने व्यवसाय सम्हाला। आपने मद्रास एवं लिंगमपछी में धर्मशालाएँ वनवाई एवं उन स्थानों पर सदावर्त जारी किये। सेठ गोविन्दरामजी वहुत व्यवसाय दक्ष महानुभाव थे, आपने मद्रास से रंगून तक जहाज सर्विस दौड़ाई, जो सवारी एवं माल ले जाने का कार्य्य करती थी, इस व्यापार में भी आपने वहुत सम्पत्ति स्पार्जित; की। कहा जाता है कि सेठ गोविन्दरामजी से उनके धर्म गुरु ने एक वार १ लक्ष रुपया माँगा, तो आपने गुरु को एक लाख रुपयों की चौकी करके उस पर उन्हें वैठा दिया व रुपये भेंट कर दिये। निजाम स्टेट से भी लेन-देन का व्यवहार इस फर्म का करीव ७५ वर्षों तक जारी रहा। सेठ सूरतरामजी की खी मूंदड़ी माई के के नाम से प्रसिद्ध थीं। आपने हैदराबाद के धार्मिक जगत में बहुत बड़ा नाम पाया। सेठ गोविन्दरामजी के वाद कमशः जयगोपालदासजी एवं घनज्यामदासजी ने व्यापार सम्हाला। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ मुकुन्ददासजी मूँदड़ा हैं। आपकी फर्म हैदराबाद में पंच मानी

#### मेसर्स गिरधारीलाल रघुनाथदास आसावा

इस फर्म के मालिक नागोर (जोधपुर स्टेट) निवासी माहेश्वरी समाज के आसावा सज्जन हैं। इस दुकान का स्थापन संवत् १९४५ में सेठ गिरधारीलालजी आसावा के हाथ से हुआ। आपने यहाँ आकर किराने का व्यापार शुद्ध किया तब से बराबर यह दुकान किराने का व्यापार करती आ रही है। सेठ गिरधारीलालजी और रघुनाथदासजी के समय में यह दुकान साधारण ढंग से काम काज करती रही। इसके व्यापार को सेठ रघुनाथदासजी के पुत्र गोपीलालजी ने अधिक वढ़ाया। सेठ गोपीलालजी के पुत्र लक्ष्मीनारायणजी संवत् १९६५ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ लक्ष्मीनारायणजी आसावा के पुत्र रामिकशनजी च्यासावा हैं। **च्यापने अपनी दुकान पर संवत १९७३ से दवा**इयों का न्यापार चाल किया है। त्रापके पुत्र श्रीयुत राधाकृष्णजी एवं वावूलालजी हैं । त्राप दोनों छोटे हैं ।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। हैदराबाद—मेसर्स गिरधारीलाल रघुनाथदास मोतीगली, लाड़ बाजार हैदरावाद-लक्ष्मीनारायण रायकृष्ण यूनानी द्वाखाना--मोतीगली

किराना, श्राढ़त व गिरवी का काम होता है। औषधियों का व्यापार होता है।

# मेसर्स सय्यद अब्दुल रज्जाक एण्ड कम्पनी

इस फर्म का स्थापन सन् १८७० में सैयद अब्दुल रज्जाक साहव के हाथों से हुआ था। आपके बाद आपके पुत्र सैयद सुलतान साहब के हाथों से इस दुकान के कारबार की तरकी हुई। सैय्यद अब्दुल रज्जाक साहव १३-१२-१२९९ हिजरी को विहिश्त नशीन हुए।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सैय्यद सुलतान साहव के ४ पुत्र सैय्यद उसमान साहव, सैय्यद अन्दुल रज्ञाक साहव, सैय्यद साइन साहव छोर सैय्यद हुसैन साहव हैं। ग्रुरू से ही आपके यहाँ सब तरह की विलायती दवाइयों का व्यापार होता है तथा इस लाइन में आपकी दुकान हैदराबाद में बहुत बड़ा कारबार करनेवाली और मशहूर मानी जाती है। यह फर्म एच० ई० एच० निजाम सरकार की खास केमिस्ट है। आपका तिजारती परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद—(चार कमान) सैय्यद अञ्डुल रज्जाक

-(चार कमान) सैय्यद अञ्चल रज्ञाक एण्ड कम्पनी तार का पता-Chemists फोन नं० 45 सब प्रकार की 'अंग्रेजी द्वाइयों का बहुत बड़ा स्टाक रहता है एवं थोक तथा खुदरा बिक्री होता है।



|  |  | ÷ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

लीला रामनारायणजी वड़े उत्साही और साहसी ज्यापारी थे। आपके समय में इस फर्म के न्यापार श्रौर सम्मान की विशेष वृद्धि हुई। श्राप हैदराबाद स्टेट के बड़े प्रतिष्ठित जौहरी थे। लाखों रुपयों के जवाहरात आपने निजाम सरकार को सष्टाई किये। द्रवार में आपकी अच्छी इज्जत थी। कानोड़ में आपने सदावर्त चालू किया। तथा और भी जैन धर्म के कार्यों में अच्छी सहायताएँ दीं । ञ्राप ८४ वर्ष की श्रवस्था में श्रपने पुत्र लाला सुखदेवसहायजी पर कारभार छोड़कर स्वर्गवासी हुए।

लाला सुखदेवसहायजी ने करीव १ लाख रुपया खर्च कर जैन धर्म की कई पुस्तकें तथा वालब्रह्मचारी जैनमुनि अमोलक ऋषिद्वारा अनुवादित ३२ जैनसूत्रों की एक हजार प्रतियाँ अमूल्य बटवाई'। आपने कलकत्ते में दुकान की एक शाखा खोली। आपकी सेवाओं से प्रसन्न निजाम सरकार ने आपको राजाबहादुर का खिताब इनायत किया। आप संवत् १९८४ में स्वर्गवासी हुए।

राजा बहादुर लाला सुखदेवसहायजी के पश्चात् आपके पुत्र लाला ज्वालाप्रसादजी ने इन फर्मों का कार्यभार सम्हाला । आप ही वर्तमान में इस फर्म के मालिक हैं । आपको पटियाला नरेश की तरफ से ४ कांस्टेबल और १ सार्जेण्ट की गार्ड आफ ऑनर मिली है। आप पटियाला स्टेट के प्रतिष्ठित रईसों में माने जाते हैं। आपके ही समय हैदराबाद में चारकमान से रेसिडेंसी में कारवार शुरू किया। हैदराबाद के व्यापारिक समाज में यह फर्म अच्छी मातवर मानी जाती है। आपके पुत्र माणकचंद्जी ३ वर्ष के हैं। आपके कारवार का हाल इस प्रकार है।

हैदरावाद—(रेसिडेंसी) राजा बहादुर लाला सुखदेव-सहाय ज्वालाप्रसाद वैंकर्स

तार का पता Lala फोन 569

कलकत्ता—ज्वालाप्रसाद जगद्म्बाप्रसाद ७१ बड़तहा स्ट्रीट, तार का पता Gulab Pul फोन नं 2769 B.B.

कानोड़—महेन्द्रगढ़ ( पटियाला स्टेट ) लाला नेतराम रामनारायण लाला भवन

वैङ्किग, जवाहरात और आढ़त का काम होता है।

यहाँ गल्ला, बारदाना, भाढत, किराना का काम होता है।

यहाँ आपका खास निवास-स्थान है।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

| मेसर्स | खुशीराम काऌ्राम चारकमान            |
|--------|------------------------------------|
| "      | जोगीलाल मनोहरलाल चारकमान           |
| "      | जिंदामल हीरालाल चारकमान            |
| 77     | जमनालाल रामलाल कीमती हसमत गं       |
| "      | तोताराम रामजस चारकमान              |
| 77     | दीवान बहादुर सेठथानमलजी ऌि्णया     |
|        | रेसिडेंसी कोठी                     |
| 77     | भगवानदास बनारसीलाल                 |
| राजा ब | हादुर लाला सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद |
| रो     | सेडेंसी                            |
| राजा ब | हादर मोतीलाल हीरालाल               |

#### क्लाथ मरचेंट्स

|        | क्राथ भरचट्स                        |
|--------|-------------------------------------|
| मेसर्स | जगनप्रसाद मातादीन लाड़ वाजार चौक    |
| "      | गोपालजी परमानंद लाड़ वाजार          |
| "      | जगन्नाथ वलदेव लाड़ बाजार            |
| "      | जमनदास नंदलाल पथरघट्टी              |
| 51     | <b>भांभीराम करोड़ीमल लाड़ वाजार</b> |
| "      | नूनकरण ठंडीराम पथरघट्टी             |
| "      | फाफामल चुन्नीलाल लाडवाजार           |
| "      | भीखराज वंशीलाल मार्केट              |
| "      | मौजीराम बंसतीलाल पथरघट्टी           |
| ,,     | भगद्त्त शिवनाथ लाडवाजार             |
| 77     | रामवगस जयचंद लाडवाजार               |
| "      | रामद्याल सेढमल लाडवाजार             |
| "      | रामनारायण हीरालाल पथर्घट्टी         |
|        | ( ऊलनमाल )                          |
| "      | रामप्रसाद् रामजीवन पथर्घट्टी        |
| "      | रामद्याल पोकरमल पथरघट्टी            |
| "      | रामगोपाल इंसराज चौक                 |

| मेसर्स | रामप्रताप रामविलास चौक         |
|--------|--------------------------------|
| ,,     | शिवनारायण जयनारायण चौक         |
| 77     | शिवकरण रामदास चौक              |
| "      | सीताराम रामनारायण चौक          |
| 73     | श्रीऋष्ण नारायणदास चौक         |
|        |                                |
|        | गोल्ड एण्ड सिलवर मर्चेंट       |
| मेसर्स | केवल ऋष्ण मोतीलाल चार कमान     |
| "      | घासीराम ताराचंद "              |
| "      | जमनादास नंद्लाल ,,             |
| "      | तुलसीराम शिवनारायण ,,          |
| 77     | वद्रीप्रसाद नानकराम ,,         |
| "      | भगवानदास वनारसीलाल "           |
| "      | महानंदराम संतराम "             |
| "      | रघुनाथदास जवाहरलाल "           |
|        |                                |
|        | गोटे के व्यापारी               |
| मेसर्स | अहमद् इस्माइल                  |
| "      | अब्दुल लतीफ अलीमहम्मद          |
| "      | कन्हैयालाल मोतीलाल चौक         |
| "      | कालूराम रामकरण ,,              |
| 77     | रामिकशन राजाराम "              |
| 77     | रामकरण रामचन्द्र "             |
| "      | शिवनारायण रामदयाल ,,           |
| "      | हाजी दादा "                    |
|        |                                |
| जरा,   | कारचोव व जरीन टोपी के व्यापारी |

#### भारतीय व्यापारियों का परिचयं

मेमर्स ख्वांजा मुझ्नुद्दीन सालारगंज विलिंडग

,, छोटालाल एण्ड संस तोप का संचा

,, जोहन एण्ड कम्पनी कन्फेसनर्स

" जे॰ मूसा एण्ड संस सालारजंग देवड़ी ( आक्सनर )

" नवरोजजी वरजोरजी वाइन मरचेंट चादरघाट

,, एम० डी० दत्तात्रय एण्ड कं० रेसीडेंसी रोड

,, महम्मद युनुस एण्ड संस चाद्रघाट रोड़

" मीर हुसेन एण्ड संस चाद्रघाटरोड़

" मौलादीना अलारखा चादरघाट

" महम्मद् आजम मुइनुद्दीन

" युनिवर्सल स्टोर्स चाद्रघाट

" एल० एम० पिशावरी श्रफजलगंज (फ्रूटमरचेंट)

" एच० एम० सुलतान श्रोप्टीकल्स चादर-घाट रोड

" हाजी महम्मद साहब टर्किश केपमर्चेंट दीवानदेवड़ी

इंश्युरंश कम्पनीज़

दि एम्पायर आफ इण्डिया इंश्युरस कम्पनी लिमिटेड़

दि जनरल इंज्युरंश सोसाइटी लिमिटेड दि स्टेंडर्ड लाइफ इंज्युरंस कम्पनी लिमिटेड दि नेशनल इण्डियन इंज्युरस कम्पनी लिमिटेड दि सन लाइफ इंज्युरंस कम्पनी लिमिटेड

टिंवर मरचेन्ट्स आई० एच० रहीमतुस्ता डाया भाई एण्ड सन्स कुन्टा रोड करीम भाई धरमसी कुण्टा रोड रा॰ व॰ रामन्ना पुलप्या कुष्टय्या कुण्टा रोड लालजी मेघजी

आयरन मरचेन्ट्स

चिद्धरा वासुदेव कान्तया (आयरन, पत्थर) लालजी मेघजी ,, ,, हैदराबाद इंजनियरिंग स्टोर कुण्टा रोड

मोटरकार, साइकल एण्ड पेट्रोल डीलर्स अहमदिया मोटर टेक्सी कम्पनी चादर घाट एक्सेलसीयर मोटर टेक्सी कं० रेसीडेंसी खुरशेर मोटर टेक्सी कम्पनी शंकरबाग नारायण एण्ड सन्स पेट्रोल मरचेन्ट अफजलग्ड डेकन मोटर वर्कस चादरघाट गृटिश इण्डिया मोटरकार कम्पनी चादरघाट पी०, डिमियन एंड सन्स तोप का संचा एम० आर० एण्ड सन्स रेसिडेंसी रोड राजा मोटर टेक्सी कम्पनी स्टेशन रोड सोहराव वर्द्स साइकल मोटर एजेंसी हाजी महम्मद हुसेन महम्मद गोस एण्ड कं०

पेट्रोल एजंट हवीविया मोटर टेक्सी कम्पनी स्टेशन रोड हैदराबाद मोटर एण्ड आइल कम्पनी स्टेशन रोड

वर्तनों के व्यापारी

नंदलाल रामनाथ कसारहट्टा मुरलीधर चुत्रीलाल ,, रामनारायण सीताराम ,, श्रीराम घासीराम ,, अ० भा० मा० श्रयवाल पंचायत के कलकत्ते वाले श्रधिवेशन में सभापित निर्वाचित हुए थे। आप हैदराबाद लेजिस्लेटिव्ह असेम्बली के मेम्बर रह चुके हैं। आपसे प्रसन्न होकर भारत गवर्नमेंट ने सन् १९१७ में आपको राय साहब की पदवी दी। श्राप श्री सीताराम बाग के मुतव्वली हैं, आप यहाँ के मारवाड़ी पंचायती के पंच माने जाते हैं। आपके २ पुत्र हुए, सेठ मुरलीधरजी एवं सेठ लक्ष्मीनिवासजी। सेठ मुरलीधरजी स्वर्गवासी होगये, एतदर्थ श्रापके नाम पर श्रीलक्ष्मी निवासजी दत्तक हैं। वर्तमान में रायसाहब सेठ रामलालजी फर्म का व्यापारिक काम श्रपने सुयोग्य पौत्र सेठ लक्ष्मीनिवासजी पर छोड़कर शांति लाभ करते हैं।

सेठ मुरलीधरजी-आप २० वर्ष की उम्र से ही लक्ष्मण गढ़ में निवास करने लगे थे, वहाँ की जनता में आपने बहुत ख्योति पाई। आपका स्वर्गवास संवत् १९८५ की पौष बदी ३ को हुआ, आपके सम्मानस्वरूप लक्ष्मणगढ़ की जनता ने आपके स्वर्गवास के दिन हड़ताल मनाई एवं आपके द्वादशे में स्वयं सीकर महाराज ने आकर अथगण्य रूप से भाग लिया। लक्ष्मणगढ़ की जनता आपकी जीवनी पुस्तकाकार रूप में अलग प्रकाशित करा रही है। सीकर दरवार में इस कुटुम्ब को कुर्सी प्राप्त है, लक्ष्मणगढ़ में आपकी बहुत सी स्थाई सम्पत्ति है।

वर्तमान में इस फर्म के प्रधान संचालक सेठ लक्ष्मी निवासजी गनेड़ी वाला हैं। आप बहुत गंभीर सरल स्वभाव के उदार नवयुवक हैं। लक्ष्मीविलास तथा पद्माविलास नामक आपकी यहाँ सुंदर विल्डिंग्ज बनी हुई है। अभी हाल ही में आपने लक्ष्मी बैंक की स्थापना की है। इसमें नवीन पद्धित से वैङ्किग व्यापार किया जाता है। तथा कुछ मास पूर्व आपने बेजवाड़ा में एक काँटन मिल खरीदा है, इस प्रकार अपनी फर्म के व्यवसाय को विस्तृत करने के लिये आप बड़ी तत्परता से व्यापारिक कामों में दत्तिचत्त रहते हैं। नवयुवकों द्वारा होने वाले योग्य कार्यों में आप विशेष दिलचस्पी रखते हैं।

#### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद-रेसिडेंसी-मेसर्स हरगोपालदास रामलाल T. No. 181 तारका पता Laxmi

यहाँ वैङ्किग, कंट्राक्टिंग एवं आढ़तका कारवार होता है।

सिंकन्दराबाद—हरगोपाल दास रामलाल लक्ष्मीविलास T. No. 574 तारका पता Bilas

T. No. | यहाँ निवास एवं बंगला है।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

धर्मशाला

श्रानन्दभवन चारकमान गुवलीगुढ़ा धर्मशाला सुखभवन चारकमान

आइस एण्ड सोडाबाटर फेक्टरी
ए० एवीड एण्ड कं० लिमिटेड आइस एरेटेडवाटर मेन्युफेक्चरर
अलादीन एण्ड संस सिकन्दरावाद
स्पेंसर एण्ड कम्पनी सिकन्दरावाद

वुकसेलर्स एण्ड पिन्लरार्स श्रहमद हुसेन जाफर अली चारमीनार आजमस्टीम प्रेस चन्द्रकान्त प्रेस गवलीगुढ़ा डक्षनजुक एण्ड स्टेशनरीमार्ट चादरघाट मकतवे इन्नाहिम नामपल्ली रोड सम्यद अन्दुलकादर ताजेरकुतुव हैदराबाद युक डेपो तोपकासंचा

देशी द्वाइयों के व्यापारी विहारीलाल पुरानी हवेली रामप्रसाद्जयनारायण गुलजार हाउस, चार-कमान लक्ष्मीनारायण सीताराम अफजलगंज लक्ष्मीनारायण रामऋष्ण यूनानी दवाखाना, लाङ्वाजार

स्पोर्टस गुड्स डीलसं के० डी० श्रव्दुलगक्त्र एण्ड संस चारलेज एण्ड कम्पनी आविड विस्डिंग पुंगा ब्रद्रसे चाद्रघाट रोड मटनी ब्रद्स आविड विस्डिंग

प्रिंटिंग प्रेस

आजम स्टीम प्रेस अहमदिया प्रेस गव्हर्नमेंट सेग्ट्रल प्रेस चन्द्रकान्त प्रेस मुशीरदकन प्रेस रहवर दकन प्रेस सहीका प्रेस

न्यूज पेपसं

डकन स्टार (श्रंभेजी)
मुशीरदकन (दैनिक)
रहवरे दकन (")
सहीका (")
सुवे दकन (")



#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

लातूर में भी इस फर्म की शाखाएँ हैं। इसकी सिकन्दराबाद दुकान का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

सिकन्दरावाद—मेसर्स द्याराम सूरजमल T. No 325 वैङ्किग व श्राढ्त का कारवार होता है।

## मेसर्स दारावजी ब्रद्स एण्ड कम्पनी

इस प्रसिद्ध चिनाई पारसी कुटुम्ब का पूर्व निवासस्थान जालना था। वहाँ इस कुटुम्ब का चीन के साथ सिल्क रेशम आदि का कारबार चलता था। पेश्तनजी सेठ जालना में रहते थे और उनके दूसरे भाई पूना में निवास करते थे। सन् १८३५ में बृटिश रेजिमेंट के साथ सेठ सोराबजी पेश्तनजी जालना से सिकन्दराबाद आये। आप सिकन्दराबाद मिलटरी, लश्कर एवं निजाम स्टेट के अमीर उमराबों को जनरल माल सप्लाई करते थे। इस प्रकार यहाँ आने के २१ साल बाद आप विहरत नशीन हुए।

सेठ सोरावजी चिनाई के नसरवानजी, एदलजी एवं दीनशा सेठ नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से इस क़ुटुम्व का सम्बन्ध एदलजी सेठ से हैं। सोरावजी सेठ के गुजरने के ३।४ साल वाद आप तीनों भाई अलग २ हो गये। एदलजी सेठ ने इस फर्म के व्यापार में वहुत भाग लिया। आपको भारत सरकार ने खानवहादुर का खिताव दिया। आपने जेम्स स्ट्रोट पर फीरोज बाई एदलजी पारसी धर्मशाला बनवाई। इस प्रकार ९४ वर्ष की लम्बी उमर पाकर आप सन् १९१० के मई मास में बहिश्त नशीन हुए। नसरवानजी सेठ के पुत्र डोसाभाई उसमानजाह प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे।

खान वहादुर एदलजी सेठ के ४ पुत्र हुए । जमशेदजी सेठ, सापुरजी सेठ, फामजी सेठ और वापूजी सेठ । इनमें से सापुरजी सेठ को भी खान वहादुर का खिताव था । इन चारों भाइयों का कारवार भी एदलजी सेठ के गुजरने पर अलग २ हो गया ।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक जमशेद्जी सेठ के पुत्र सोराव नवाम जंगजहाँगीरजी सेठ, रस्तमजी सेठ, डाक्टर होरमसजी, रतनजी सेठ और दारावजी सेठ हैं।

इस कुदुम्ब ने सन् १९०२ में दारावजी व्रदर्स के नाम से जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ खोलीं तथा बैङ्किंग व्यापार स्थापित किया। सेठ सोरावजी पहले फर्स्ट तालुकेदार निजाम थे। आपको नवाम सोराव जंग का खिताव मिला। पीछे से आप नीजाम करोड़िंगरी कमिश्नर हुए और वर्तमान में रिटायर्ड हैं।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक लाला जिंदामलजी के पुत्र सेठ हीरालालजी जौहरी हैं। आर्प्स से ही आपकी फर्म जवाहरात का व्यापार करती आ रही है। आपके पुत्र श्रीकेशरी-चंदजी व्यापारिक कामों में भाग लेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद—मेमर्स जिन्दामल हीरालाल चारकमान यहाँ हीरा, मोती एवं जवाहरात का व्यापार होता है ।

#### राजा वहादुर मोतीलाल रामचन्द्र

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान चर्छादादरी ( फिंद ) है। आप अग्रवाल वैश्य समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन करीब १२५ वर्ष पूर्व सेठ खुशालीरामजी के हाथों से हुआ था। आरंभ से हा आपके यहाँ जवाहरात का ज्यापार होता आ रहा है। सेठ खुशालीरामजी के पुत्र सेठ मुरलीधरजी एवं वंशीधरजी के हाथों से फर्म के ज्यापार की उन्नति हुई। आप दोंनों का स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९२९ एवं संवत् १९३२ में हुआ। सेठ मुरलीधरजी के पुत्र रामचन्द्रजी एवं वंशीधरजी के राजा बहादुर सेठ मोतीलालजी हुए।

राजा बहादुर सेठ मोतीलालजी जौहरी व्यापारिक समाज के बड़े हिमायती, पक्षपातरहित एवं निजामस्टेट में आद्र पाये हुए व्यक्ति थे। आपने १० सालतक विना किसी मावजे के सरकारी जवाहरात का काम देखा था। इसलिये सन् १९१४ में आपको राजाबहादुर का सम्माननीय खिताब हासिल हुआ। आपका स्वर्गवास संवत् १९७७ में एवं रामचन्द्रजी का स्वर्गवास संवत् १९८२ में हुआ।

वर्तमान में इस फर्म के मालिफ सेठ मोतीलालजी के पुत्र हीरालालजी एवं सेठ रामचन्द्रजी के पुत्र श्रीयुत लक्ष्मीनारायणजी B. S. C. H. C. S. (सिविल हैदराबाद सर्विस ) हैं। आप हैदराबाद के पहिले मारवाड़ी प्रेजुएट हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदरावाद—मेसर्स राजावहादुर मोतीलाल रामचन्द्र चारकमान

यहाँ जवाहरात तथा वैङ्किंग न्यापार होता है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचयः— ( तीसरा माग )



स्व॰ सेठ धीरजी कोचर ( धीरजी चाँद्रमळ सिकन्दराबाद )



स्व॰ सेठ चाँदमळजी कोचर (धीरजी चाँदमळ सिकन्दरावाद )



सेठ सूरजमलजी कोचर (धीरजी चाँदमल सिकन्दरावाद)

## मेसर्स रामबगस जयचंद

इस फर्म के मालिक जयपुर निवासी माहेश्वरी वैश्य समाज के धूत सज्जन हैं। इसका स्थापन सेठ रामवगसजी के हाथों से हुआ। आपके बाद आपके पुत्र सेठ जयचंदजी ने व्यापार को तरकी पर पहुँचाया। आपने इस दुकान से शाही घराने एवं अमीर उमरावों के साथ व्यापार और तेन-देन आरंभ किया। त्र्याप संवत् १९४५ में स्वर्गवासी हुए। आपने त्र्यपनी फर्म की एक ब्रांच संवत् १९३० में बनारस में खोली।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ जयचंद्जी के पुत्र गोविंद्नारायणजी धूर्त हैं। आपने इस दुकान के न्यापार को विशेष चमकाया है। आप शक्ति के उपासक हैं। आपके पुत्र श्रीयुत श्रीकृष्णजी धृत समभदार नवयुवक हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद—मेसर्स रामबगस जयचंद } यहाँ विशेषकर बनारसी, रेशमी, जरीन माल का लाड बाजार विशोषकर बेङ्किंग काम होता है।

वनारस—मेसर्स रामबगस जयचंद रे यहाँ से बनारसी कपड़ा तय्यार करवाकर दिसावरों चौखम्भा के लिये भेजा जाता है।

## मेसर्स रामनारायण श्रीकृष्ण पित्ती

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान नागोर (जोधपुर स्टेट) है। आप अप्रवाल वैश्य समाज के पित्ती सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ रामनारायणजी पित्ती करीब ८० साल पहिले यहाँ आये थे। आरंभ में आपने राजा वहादुर शिवलाल मोतीलाल की फर्म पर ४० वर्षें तक काम किया । आपने इस दुकान पर अच्छी इज्जत पाई । इसी अवधि में आपके पुत्र श्रीकृष्णजी पित्ती ने सराफी और गहे का कारबार आरंभ किया। आपने ३५ साल पहिले मदास में भी दवाइयों का कारबार आरंभ किया।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ श्रीकृष्णजी पित्ती हैं। आपके पुत्र श्रीयुत नारायण दासजी पित्ती भी फर्म का व्यापारिक कार्य्य संभालते हैं। अ आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदरावाद—मेसर्स रामनारायण श्रीकृष्ण पित्ती कसार हट्टा

वहाँ बैङ्किग न्यापार होता है।

<sup>॰</sup> आप की ओर से मकान में एक धार्मिक औषधालय चालू है।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

धर्मशाला वनवाई गई है। इसी प्रकार कुंडलपुरजी कुलपाकजी आदि स्थानों में घ्रापने कोठरियाँ वनाई हैं। आपने जवलपुर में २३००) की लागत से एक धर्मशाला वनाई तथा मद्रास पांजरापोल एवं शांतिनाथजी के देरासर फलोदी में भी सहायताएँ दीं हैं। आपकी ओर से प्रतिवर्ष सिकन्दरावाद में माघ सुदी २ को स्वामिवत्सल किया जाता है एवं रथयात्रा निकाली जाती है। सेठ सूरजमलजी सममदार एवं धार्मिक सज्जन हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

सिकन्दराबाद—मेसर्स धीरजी चाँदमल जनरल वाजार र्वे यहाँ प्रधानतया वैद्धिग कारवार होता है।

# मेसर्स पूनमचंद वरूतावरमल

इस फर्म का हेड ऑफिस औरंगावाद (निजाम स्टेट) है। अतः इस फर्म का विस्तृत व्यापारिक परिचय उपरोक्त स्थान पर दिया गया है। औरंगावाद में भिन्न २ नामों से इस फर्म पर वैङ्किग, आढ़त, गहा और कपड़ा का व्यापार होता है। औरंगावाद के अलावा वस्वई, सिकन्दराबाद, जालना, वरंगल, नांदेड़ आदि स्थानों में भी इस दुकान की शाखाएँ हैं, जिन पर प्रधानतया वैङ्किग और आढ़त का कारवार होता है।

सिकन्दराबाद में इस फर्म का स्थापन सेठ वख्तावरमलजी देवड़ा के हाथों से हुआ। श्रापकी दुकान यहाँ के व्यापारिक समाज में वड़ा कारवार करनेवाली मानी जाती है। इस दुकान पर प्रधानतया वैङ्किग व्यापार होता है।

## मेसर्स वंशीलाल अवीरचंद डागा रायवहादुर

इस प्रसिद्ध फर्म का विस्तृत इतिहास हमारे गंथ के प्रथम भाग में दे चुके हैं। इसका हेड आफिस नागपुर कामठी है। सिकन्दरावाद के व्यापारिक समाज में यह फर्म सबसे प्रधान मानी जाती है। इसका स्थापन करीब १५० वर्ष पूर्व हुआ। हैदराबाद दुकान से यह फर्म छाधिक पुरानी है तथा इन दोनों शाखाओं का डाइरेक्ट अलग छालग सम्बन्ध हेड छाफिस से है।

भारत के विभिन्न स्थानों में इस दुकान की कई शाखाएँ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ, कॉटन-मिल्स, कोयले श्रौर मेगजीन की खानें हैं। कहने का तात्पर्य यह कि भारत के ज्यापारिक समाज में यह फर्म बहुत मातवर एवं पुरानी मानी जाती है। हैदराबाद-(दक्खिन) मेसर्स शिवनारायण जयनारायण रेयहाँ पर बनारस का रेशमी एवं चारकमान अमृतसर का ऊनी माल बिकता है।

वनारस—मेसर्स वंशीलाल हरीकिशन चौखम्भा यहाँ पर बनारस का रेशमी एवं अमृतसर का ऊनी माल विकता है। बनारसी माल का व्यापार होता है। यह दुकान १९६४ में सेठ जय-नारायणजी ने स्थापित की।

# आध्यरम एण्ड हिम्बर मर्केंट

## मेसर्स लालजी मेघजी

इस फर्म के मालिक खास निवासी कच्छ (वालापधर) के हैं। आप कच्छा दशा ओस-वाल जाति के जैन मतावलम्बी सज्जन हैं। इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ लालजी मेघजी अपने आता सेठ भवानजी कानजी धूलिये वालों के साथ वम्बई की लकड़ी की वखार में सर्विस करते थे। जिस दुकान पर आप सर्विस करते थे, उनकी हैदराबाद ब्रांच पर आप मुक-रेर होकर आये, पीछे वह दुकान उठा ली गई और संवत् १९५१ में आपने यहाँ अपनी स्वतंत्र दुकान खोली। इस ज्यापार में सफलता प्राप्त करने पर आपने १५ वर्ष पूर्व स्टील पत्थर एवं फर्शी वगैरा का ज्यवसाय भी आरंभ किया। इन ज्यापारों में आपकी फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

सेठ लालजी मेघजी "जीव-रत्ता-ज्ञान-प्रचारक-मंडल" नामक संस्था के आरंभ से आँन-रेरी सेकेटरी पद का कार्य्य संचालित कर रहे हैं। यह संस्था श्री जैनाचार्य्य हंसविजयजी महा-राज के शिष्य श्री दौलत विजयजी एवं उनके शिष्य श्री धर्म विजयजी के प्रबोध से संवत् १९७१ में स्थापित हुई थी, इस संस्था का उद्देश मिन्नत के नाम पर वध होने वाले पशुओं का वध बंद करवाना तथा इस प्रांत में जाति-रिवाजों में होने वाले वधों का वंद करवाना है। संस्था ने सेठ लालजी के सहयोग से भजन-मंडली, मेजिक लैंटर्न आदि के द्वारा जनता में सदुपदेश प्रचार का बहुत परिश्रम उठाया है, इस संस्था का विस्तृत परिचय इसके आरंभ में दे चुके हैं।

वर्तमान में सेठ लालजी की वय ६० वर्ष की है त्राप के पुत्र प्रेमजी लालजी भी व्यापार में भाग लेते हैं। त्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद—मेसर्स लालजी मेघजी कुन्टा रोड }
Т. No. 386 तारका ताप Prem.

यहाँ टिम्बर, शाहबादी स्टोन, स्टील, मंगलोरी कवेल्ड, लोहा, गाटस एवं कंट्राविंटग का काम होता है।

#### मांरतीय व्यापारियों का परिचय

श्वरी समाज में भी श्रापका श्रच्छा सम्मान है। आपके पुत्र श्रीयुत मुकुन्ददासजी मालानी हैं। श्राप पढ़ रहे हैं।

इस समय इस दुकान के व्यापार का वर्णन इस प्रकार है:--

सिकन्दरावाद—मेसर्स शुभकरण गङ्गाविशन जेम्स स्ट्रीट सिकन्दरावाद—मेसर्स गङ्गाविशन मोहनलाल सिकन्दरावाद—मेसर्स रामिकशन मोहनलाल सिकन्दरावाद—मेसर्स मोहनलाल मुकुंददास हैदरावाद—मेसर्स गङ्गाविशन मोहनलाल

उसमानगञ्ज गंत्र-मेसर्स गङ्गाविशन मोहनलाल यहाँपर हेड स्त्राफ़िस है तथा वैङ्किंग व्यापार होता है

इन दुकानों पर कपड़े का न्यापार होता है

यहाँ गल्ला एवं आढ़त का काम होता है। यहाँ वैङ्किंग एवं आढ़त का कारवार होता है।

## मेसर्स शुभकरण श्रीराम

इस प्रतिष्टित फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान नागोर (मारवाड़) है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के मालानी सज्जन हैं। सर्व प्रथम देश से सेठ शुभकरणजी पैदल मार्ग द्वारा
करीब ११० वर्ष पूर्व निजाम स्टेट के राजुरा नामक स्थान में आये। राजुरा से आपका
कुदुम्व लगभग संवत् १९०४ में सिकंदरावाद आया, और यहाँ कपड़े का व्यापार स्थापित किया।
सेठ शुभकरणजी के ४ पुत्र हुए। सेठ श्रीरामजी, सेठ जगन्नाथजी, सेठ गंगाविशनजी एवं सेठ
रामगोपालजी। सेठ जगन्नाथजी के कोई संतान नहीं हुई। संवत् १९४७-४८ तक यह कुदुम्व
शामिल कारवार करता रहा। पश्चात् सेठ गंगा विशनजी का कुदुम्व अपना स्वतंत्र व्यापार अलग
करने लगा। और सेठ श्रीरामजी तथा रामगोपालजी का व्यवसाय शामिल होने लगा।

दोनों फमों का व्यवसाय अलग होने के १० वर्ष वाद करीव १९५७ में सेठ श्रीरामजी के पुत्र सेठ सुखदेवजी का २५ वर्ष की अल्पायु में स्वर्गवास हो गया। उस समय आपके पुत्र श्रीयुत श्रीकृष्णजी केवल ८ मास के थे। ऐसी हालत में सेठ रामगोपालजी को अपने एक होन-हार मददगार एवं त्रिय भतीजे का कठिन वियोग-दु:ख सहना पड़ा। तथा व्यापार का सारा कार-बार आपही को सम्हालना पड़ा।

दी॰ वा॰ सेठ रामगोपालजी मालानी ने अपने हाथों से ज्यापार में लाखों रुपये की सम्पत्ति ज्यार्जित कर इस दुकान के नाम प्रतिष्ठा, एवं सम्मान को बहुत ऋधिक चमकाया। आपने पहिले देश से आये थे एवं संवत् १९४८ में आपने अपनी स्वतंत्र दुकान की। आरंभ से ही अपके यहाँ गल्ले का न्यापार होता आ रहा है। आपका स्वर्गवास संवत् १९५७ में हुआ। आपके पश्चात् आपके पत्र सेठ वालमुकुन्दजी ने न्यापार सँभाला। सेठ वालमुकुन्दजी के वड़े पुत्र सेठ शिवनारायणजी इनानी के हाथों से इस फर्म के न्यापार की विशेष वृद्धि हुई।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ शिवनारायण्जी के छोटे श्राता सेठ वंशीलालजी इनानी हैं। श्रापकी श्रोर से श्रजमेर में एक धर्मशाला बनी है, जो रोलवालों की धर्मशाला के नाम से प्रसिद्ध है।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।
हैदराबाद—मेसर्स हीरानंद रामसुख, छोटा महाराजगंज । गल्ला एवं वैक्किंग व्यापार

T. N. 532 तार का पता Inani । होता है।
काकीनड़ा—हीरानंद रामसुख—वैक्किंग व्यापार होता है।
मदनूर (नांदेड़) मेसर्स रामसुख बालमुकुन्द—लेन-देन व कृषि का काम होता है।
निजामाबाद—(निजाम) मेसर्स रामसुख बालमुकुन्द— ,, ,,

# क्रमण्ड सर्वेण्ड्स

## मेसर्स मुरलीधर चन्नीलाल बलदवा

इस फर्म के मालिक नागोर (जोधपुर-स्टेट) निवासी माहेश्वरी वैश्य समाज के वलदवा सज्जन हैं। इस दुकान का स्थापन सम्वत् १९२६ में सेठ मुरलीधरजी वलदवा के हाथों से हुआ। आरम्भ से ही आपके यहाँ वर्तनों का व्यापार होता आ रहा है। सेठ मुरलीधरजी सम्वत् १९४३ में एवं आपके पुत्र सेठ चुन्नीलालजी संवत १९४७ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ चुत्रोलालजी के पुत्र सेठ मोहनलालजी बलदवा हैं। आपके हाथों से इस दुकान की विशेष रूप से वृद्धि हुई है। आपके हाथों से सरस्वती हिन्दी- पुस्तकालय का स्थापन हुत्रा है। वर्तमान में आप उसके मन्त्री हैं। आप सुधार प्रिय सज्जन हैं। आपके पुत्र श्रीयुत कन्हैयालालजी भी कारबार में भाग लेते हैं। त्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हैदराबाद—मेसर्स मुरलीधर चुन्नीलाल वहाँ तांबा पीतल और चाँदी के बर्तनों का कसारहट्टा फोन नं० ३६८ व्यापार होता है।





स्वर्गीय गोपीकृष्णजी मालानी सिकंदराबाद



श्री॰ सेठ श्रीकृष्णजी मालानी सिकंद्राबाद



श्रीयुत मुरलीघरजी मालानी सिकंदराबाद

#### भारतीय व्यापारियों का परिचयं — \*\*\* ( तीसरा भाग )



सेठ लालजी मेघजी हैदरावाद



सेठ प्रेमनी लालनी (लालनी मेघनी-हैदराबाद)



सेठ लक्ष्मीनारायणजी आसावा ( गिरधारीलाल रघुनाथदास हैदराबाद )



सेंड रामकिशनजी आसावा (गिरधारीलाल रघुनाथदास हैदराबाद)

की देखरेख में रेलवे के गुत्ते, टकसाल आदि का काम देखने लगे थे। आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आपने ३० हजार की लागत से लेडी वारटन के नाम से चाइल्स वेलफे अर बनवाया। प्रेग के समय एवं मूसी नदी के पलड के समय जनता की बहुत सहायता की। होम फार दि एजंड बनवाया। वायसराय लिटरेरी फंड में मदद दी। इसी प्रकार आफेनेज, हास्भीटल, वाई० एम० सी० आई इण्डियन रेड कास सोसाइटी, सेंट जार्ज एम्च्यूलियर्स, बेबी वीक आदि जगहों पर मदद दी। आपसे प्रसन्न होकर भारत सरकार ने १९२५ में रायबहादुर एवं १९२९ की १ मार्च को दीवान बहादुर की पदवी इनायत की। सन् १९२९ में जब वायसराय यहाँ आये तब आपकी दूकान पर आये और आप से हाथ मिलाया, तथा परेट के समय आपको स्काउट मास्टर साहब कहा। आपके दत्तक पुत्र श्रीयुत मुरलीधरजीका अल्पवय में ही स्वर्गवास हो गया, अतः उनके नाम श्रीयुत गोपीकृष्णजी दत्तक लाये गये हैं। आपने मुरलीधरजी की याद में नागोर में मरे का बांध बंधवाया है।

इस फर्म का हैदराबाद स्पी० वि० मिल में मिस्त्याल रामन्नामोमय्या के साथ भाग था। पर जब इन साहुकारों की आपस में नहीं बनी, तब दी० बा० सेठ रामगोपालजी ने उपरोक्त मिल से अपना भाग निकाल कर ३० लाख की पूंजी से सन् १९२० में दि० रामगोपाल मिल्स लिमिटेड की स्थापना की।

इस समय इस फर्म पर दो प्रधान नामों से कारवार होता है। मेसर्स शुभकरण श्रीराम के मालिक श्रीकृष्णजी मालानी हैं। एवं दी० वा० रामगोपाल लक्ष्मीनारायण के मालिक दी० वा० लक्ष्मीनारायणजी मालानी हैं। इन्हीं दोनों हेड आफिसों की मातहती से सव शाखाओं पर कारवार होता है। यह कुदुम्ब आरंभ से ही शांति पूर्वक शामिल व्यापार करता चला आ रहा है। जितने दान धर्म एवं सार्वजनिक काम होते हैं उनमें इस कुदुम्ब की सम्मिलित रूप से पूंजी लगती है।

यह फर्म यहाँ के न्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित एवं मातवर मानी जाती है। इस समय दी० वा॰ सेठ लक्ष्मीनारायणजी मालानी फर्म का सब कारवार अपने सुयोग्य भतीजे श्रीयुत श्रीकृष्णजी मालानी पर छोड़कर ईश्वरआराधना करते हुए शांति लाभ करते हैं। श्रीकृष्णजी मालानी की अवस्था इस समय लगभग ३० वर्ष की है। आप भी वड़े शांत स्वभावी समभदार एवं उदार नवयुवक हैं। सार्वजिनक कामों में पूर्वजों के समान आपके भी उदार विचार हैं। श्रीयुत गोपीकृष्णजी आपके साथ काम काज में मदद देते हैं। आपकी अवस्था २१ वर्ष की है।

# ह्यापारियों के पते

#### बैंक्स

दि इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड रेसिडेंसी रोड को आपरेटिव्ह सेंट्रल वेंक लिमिटेड स्टेशन रोड सैंट्रल बैंक लिमिटेड रेसिडेंसी रोड आंध्र बैंक लिसिटेड जी. रघुनाथमल वैंकर्स चादरघाट रोड दि लक्ष्मी वैंक

#### वैंकस

श्रमरसी सुजानमल वेगम वाजार मेसर्स गुलाबदास हरिदास रेसिडेंसी रोड " गुमानीरामहरीराम खटोड़, चारकमान " जी. रघुनाथमल वैंकर्स चादरघाट रोड " चुन्नीलाल नारदप्रसाद रेसिडेंसी वाजार 77 चुत्रीलाल मुरलीप्रसाद रेसिडेंसी रोड " राजा चतुर्भुजदास एण्ड संस रेसि-27 डेंसी रोड जयनारायण लक्ष्मीनारायण " डेंसी कोठी जयनालाल रामलाल कीमती हसमत " गंज-रेसिडेंसी नारायणलाल वंशीलाल गोपालवाग " रेसिडेंसी निहालचंद पूनमचंद इसमत गंज-" रेसिडेंसी

मेसर्स राय बहादुर वंशीलाल श्रवीरचंद डागा रेसिडेंसी बाजार

राजा बहादुर बंशीलाल मोतीलाल " पित्ती, रेसिडेंसी, वेगम बाजार

राजा बहादुर भगवानदास हरीदास " रेसिडेंसी रोड

महेशगिरि भ्वनेशगिरि रेसिडेंसी " वाजार

मनीराम रामरतन सेठी वेगम बाजार "

रामद्याल घासीराम मह्यूव गंज 33

रामप्रताप कन्हैयालाल वेगम बाजार 27

रामनाथ बद्रीनाथ महाराजगंज "

रामसुख हीरानंद महाराज गंज "

लालगिरि विनोदगिरि वेगम वाजार

विसेसरगिरि वीरभानगिरि वेगम बाजार "

सदासुख जानकी दास रेसिडेंसी

सरदारमल सुगनमल रेसिडेंसी "

सुखदेवसहाय राजाबहादुर लाला 77 ज्वालाप्रसाद रेसिडेंसी

सूरतराम गोविंदराम मूँदड़ा वेगम " वाजार

सीताराम रामनारायण लाड बाजार चौक "

हरगोपालदास रामलाल रेसिडेंसी "

राजाबहादुर ज्ञानिगरि नरसिंहगिरि 77

श्रीकृष्ण नारायणदास पित्ती 55

इन्द्रजीत रामजस चारकमान

# मेसर्स सागरमल गिरधारीलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान मोहर्रा (जोधपुर) है। स्राप ओसवाल खेता-म्बर जैन समाज के सांकला सज्जन हैं। सर्वप्रथम सेठ गिरधारीलालजी वंगलोर में ६० साल पूर्व आये। आरंभ में आपने १० साल तक मुनीमात का काम किया। तथा पश्चात् मिलटरी को नाणा सप्ताई करने के लिये वैङ्किंग व्यापार आरंभ किया। इस प्रकार ५० साल पूर्व उपरोक्त नाम से दूकान की। सेठ गिरधारीलालजी सांकला के हाथों से ही इस फर्म के व्यापार की वृद्धि हुई। आपने ४० साल पूर्व सिंकद्रावाद में एवं ३० साल पूर्व नीलगिरी में अपनी फर्म की शाखाएँ खोलीं। इन स्थानों पर श्रंप्रेजी छावनियों के वैङ्कर्स का काम यह फर्म करती है। आपकी अवस्था इस समय ८० वर्ष की है। तथा फर्म का सारा कारवार आपके पुत्र श्रीयुत् अनराजजी सांकला देखते हैं।

इस कुदुम्ब की ओर से व्यावर में गिरधारीलाल सांकला बोर्डिंग होउस स्थापित है। जिसमें ६० विद्यार्थी निवास करते हैं। मोहरी में १९४६ से आपकी ओर से चिड़ी चुगा का सदावर्त जारी है। श्रीयुत अन्नराजजी के पुत्र केशरीमलजी लालचंदजी एवं रतनलालजी हैं। श्रीयुत केशरीमलजी कारवार में भाग लेते हैं। इस फर्म के व्यापार का परिचय इस प्रकार है। सिकन्दरावाद (दक्षिण)-मेसर्स सागरमल गिरधारीलाल हे हेड आफिस है तथा रेजिमेंटल

जेम्सस्ट्रीट

वैंकर्स का काम होता है।

वंगलूर—मेसर्स सागरमल गिरधारीलाल T. A. monui

यहाँ साहुकारी लेन देन एवं मिलटरी वैङ्किग का व्यापार होता है।

नीलगिरि-मेसर्स सागरमल गिरिधारीलाल

यहाँ आपकी पाँच दुकानें हैं जिन पर साहुकारी, मिलिटरी वैङ्किग, कपड़ा, चाँदी-सोना, रेहन आदि का काम होता है।

मेटूर (कोयम्बटूर)-मेसर्स सागरमल गिरधारीलाल

साहुकारी लेन देन एवं सिविल खजांची का काम होता है।

# मेसर्स हीराचन्द पूनमचन्द

इस प्रतिष्ठित फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान नागोर (मारवाड़) है। आप श्रोसवाल श्वेताम्बर जैन समाज के छल्लानी सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन करीव ८०।९० साल पूर्व

| मेसर्स | नगीनदास चुन्नीलाल (नक्ख | <b>ोगोटा</b> | )चौक  |   |
|--------|-------------------------|--------------|-------|---|
| "      | मोमिन साहब कारचोब व     | ाले चौ       | क     |   |
| "      | रामकिशन राजाराम (नक्खं  | गोटा         | ) चौक | • |
| "      | शिवनारायण रामद्याल      | "            | "     |   |
| "      | सत्यनारायण चन्द्रय्या   | "            | "     |   |
| "      | हाजी दादा हाजी भव्वा    | 77           | "     |   |
|        |                         |              |       |   |

## वनारसी रेशमी कपड़े के व्यापारी

मेसर्स ताराचंद रामसुख लाड बाजार भीखराज बंशीलाल " श्रार, श्रार, गोपाल " रामबगस जयचंद् " शिवनारायण जयनारायण,, हरीकिशन राधाकिशन, हाजी दादा हाजीजी आली 77 77

## ग्रेन मर्चेंट एण्ड कमीशन एजंट

मेसस कोडारथ लक्ष्मी नरसय्या उसमानगंज गोविंद गोपाल उसमानगंज 53 गंगाविशन मोहनलाल उसमानगंज " चुन्नीलाल कांकानी छोटा महाराजगंज चन्द्रनमल गुलाबचंद उसमानगंज " जेठमल गंगाविशन महवूवगंज " ठाकरसी धारसी उसमानगंज " तमाम अलय्यातमेवार छोटा महाराजगंज " नानकरोम हनुतराम महाराजगंज " पृतमचंद गनेशमल तोप का संचा " मिरियाल रामलिंगम उसमानगंज "

मेमर्स रामरतन राधाकिशन महबूवगंज रामगोपाल दामोदर महवूबगंज " रामनाथ बद्रीनाथ छोटा महाराजगंज " रामकरण सदाराम उसमानगंज सीताराम रामगोपाल उसमानगंज हाजी जुसुफ अली महम्मद उसमानगंज

हीरानंद रामसुख छोटा महाराजगंज "

श्रीकृष्ण मुकुन्ददास महाराजगंज

#### किरियाणा के व्यापारी

मेसर्स अहमद अब्दुहा वेगमवाजार गनेशलाल गोपीलाल बेगमबाजार " गिरधारीलाल रघुनाथदास लाडवाजार जमनालाल मोहनलाल वेगमबाजार दाउद अन्दुला बेगम बाजार पोकरमल भभूतमल पीलखाना (खामेदा) 57 महम्मद् यासम महम्मद् कासम वेगमबाजार

रामलाल रामनाथ सोभाचंद शिवजीराम

" 33 सदाराम रामलाल

#### लोकल घी के व्यापारी

मेसर्स पत्रालाल हीरालाल नगारखाना सीताराम रामगोपाल

#### जनरल मरचेंट्स

मेसर्स उमर अब्दुल करीम जवेरी चादरघाट रोड इण्टर नेशनल जनरल स्टोर " " ए० ए० हुसेन एण्ड कम्पनी 57

# भारतीय व्यापारियों का परिचयॐ ( तीसरा भाग )



सेट मोहनलालजी बलद्वा (मुरलीधर चुन्नीलाल) हैदरावाद



सेठ गिरधरलालजी सांकला (सागरमल गिरधारीलाल) सिकन्दरावाद



षानू करहैयालालजी बलद्वा (सुरलीधर चुन्नीलाल) हैदराबाद



सेट अनराजजी सांक्रा (सागरमल गिरधारीलाल) सिकन्दराबाद

# हार्ड वेअर मर्चेन्ट्स

अव्दुल लतीफ साहब अफजलगञ्ज के॰ श्रार० चरी एण्ड कम्पनी रेसीडेंसी रोड गुलाम हुसैन शेख अन्दुल करीम कम्पनी अफजलगञ्ज डी० एमाजी अफजलगञ्ज महम्मद नूरल्ला पेड्डी शिवराजय्या अफजलगञ्ज वेऌर लिंगय्या एस०एच० इस्माइलजी इस्माइल बिल्डिंग एच० महम्मद अली एण्ड कम्पनी हाजी हमीर मियाँ

पाइप सिनेटरी कंट्राक्टर्स, फिटर्स के॰ आर॰ चरी एंड कम्पनी रेसिडेंसी रोड मार्कर तय्यवजी अवीड शाप पालनजी एदलजी चादरघाट रोड वर्मन ब्रदर्स चाद्रघाट एस० एच० इस्मालजी अफजलगन्ड

#### मिशनरी मर्चेन्ट

क्रोसेल ऑइल एंजिन एजन्सी स्टेशन रोड के॰ श्रार॰ चरी एण्ड कम्पनी चाद्रघाट रोड वालकट ब्रदर्स एजंसी स्टेशन रोड (फिजी डियर, रेफ्रीगेटर्स स्टोर)

केमिस्ट एण्ड डगिंस्ट

जेम्स एण्ड कम्पनी स्टेशन रोड वसीर एण्ड कम्पनी भत्याला एण्ड कम्पनी

सय्यद् अव्दुलरज्ञाक एण्ड कम्पनी चारकमान सय्यद् हाफ एण्ड कं० चाद्रवाट लेसलीगेई एएड कम्पनी

प्रिविजन स्टोर

श्रहमदिया ट्रेडिंग कम्पनी अफजल गेट पेटेन्ट मेडिशियन हेंदी एण्ड कं० टी सिंडिकेट सालरजंग बिल्डिंग

स्टेशनस्र

कासिम खाँ हाजीह्यातअली चारमीनार (कागज) डक्कन बुक डेपो स्टेशनरी स्टोर चादरघाट

टोवेको मर्चेण्ट्स

दि चार मीनार सिगारेट कम्पनी लिमिटेड कुपुस्वामी मुहलीयार टोवेको मर्चेंट हैदराबाद टोवेको कम्पनी लिमिटेड

आर्टिस्ट एण्ड फोटो ग्राफर्स किलेदार फोटोग्राफर रेसिडेंसी अलबंडीकर फोटोग्राफर " दक्खन आर्ट स्ट्रडियो व्यास एड कम्पनी

होटल्स

श्रजीज कम्पनी तुरप बाजार निजामिया होटल चाद्रघाट प्रिंस होटल स्टेशन रोड बाम्बे रेस्टोरेंट बीकाजी होटल चादरघाट

33

## मेसर्स श्रीकृष्ण चुन्नीलाल

इस दुकान का हेड आफिस वरंगल में है। अतः इसके व्यापार का परिचय वहीं दिया गया है। वरंगल में यह फर्म सेठ श्रीकृष्णजी के समय से करीब ६० सालों से व्यापार कर रही है।

सिकन्दराबाद के व्यापारिक समाज में यह फर्म करीब २० वर्षों से व्यापार कर रही है। तथा अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

इस फर्म के व्यापार का परिचय इस प्रकार है:-

वरंगल-मेसर्स श्रीऋष्ण चुन्नीलाल

यहाँ हेड श्राफिस है तथा बैंकिंग एवं आढ़त का कारवार होता है।

सिकन्दरा बाद—श्रीऋष्ण चुन्नीलाल T. No. 333 वैकिंग हुण्डी चिट्ठी तथा आढ्त का कारबार होता है।

# जनरह मचेण्यूस

#### मेसर्स अलादीन एण्ड संस

इस फर्म के मालिकों का खास वतन बम्बई है। वहाँ से सेठ श्रलादीन भाई मावजी सन् १८८२ ईस्वी में सिकन्दराबाद श्राये, तथा छोटे रूप में रेलवे को माल सफ़ाई करने व बरफ आदि का कारबार करने लगे। इस प्रकार व्यापार को जमा कर सन् १९०४ में श्राप विलक्ष्तनशीन हुए।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ अलादीन भाई के पुत्र सेठ अब्दुहा भाई, खान वहादुर सेठ अहमद भाई, सेठ गुलाम हुसैन भाई तथा सेठ कासिम अली भाई हैं। आप लोगों ने अपनी फर्म के व्यापार को भिन्न २ कई लाइनों में तरकी दी है। आपने शाहाबाद सिमेंट कम्पनी लि० और सिंगनेटी कॉलेरीज वरंगल की एजंसियों लीं, तथा बहुत बड़े रूप में वरफ और सोड़ा लेमन का कारखाना खोला। तथा १०११२ प्रकार के एसेंस ईजाद कर भारत में प्रचलित किये। इस समय सेठ अब्दुल्ला भाई फर्म के कारबार का भार अपने छोटे आताओं पर छोड़ कर शांति लाभ करते हैं।

व्यापारिक तरकी के साथ २ इस फर्म के मालिकों ने धार्मिक एवं राजकीय कामों में अच्छी नामवरी पैदा की है। खान वहादुर सेठ श्रहमद भाई को भारत सरकार से खान साहब

# सिकन्दरावाद-दक्षिण

# बुक्त ख

## येसर्स जमनाधर पोद्दार

इस फर्म का हेड आफिस नागपुर है, परन्तु यह फर्म इसकी अमरी ब्रांच के अंडर में है। नागपुर के टाटा संस की मिलों का कपड़ा वेचने के लिये भारत भर के लिये यह फर्म एजंट है। अमरी में सेठ जीवराजजी पोदार बहुत लम्बे समय तक रहे थे। वहाँ आपके कारखाने, स्थायी सम्पत्ति आदि हैं। अमरी के अंडर में निम्बू डिगल्ल्र आदि स्थानों में इस फर्म की जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। वहाँ सेठ जीवराजजी की स्थापित की हुई गौशाला भी है। आपने वहाँ जमीदारी खरीदी थी। इस फर्म का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सहित प्रंथ के दूसरे भाग में पृष्ठ ३८० में दिया गया है।

सिकन्दराबाद में ऊमरी ब्राँच को नाणा सप्लाई करने एवं कपड़े की एजंसी के लिये १३। १४ साल से यह दुकान खोली गई है। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। सिकन्दराबाद—मेसर्स जमनाधर पोदार टाटा संस की मिलों के कपड़े की एजंसी है। श्रौर जेम्स स्ट्रीट ऽमरी, फर्म को नाणा सप्लाई किया जाता है।

# मेसर्स दयाराम सूरजमल

इस फर्म का हेड आफिस गुलवर्गा में है। अतः इसके व्यापार आदि का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत गुलवर्गा में दिया गया है। सिकन्दरावाद में इस फर्म का स्थापन करीब २९ वर्ष पूर्व सेठ सूरजमलजी लाहोटी के हाथों से हुआ। यह फर्म गुलवर्गा सिकन्दरा-बाद आदि स्थान के व्यापारिक समाज में अच्छी मातवर समभी जाती है। गुलवर्गा में इस फर्म ने महबूब शाही मिलको खरीदा है। गुलवर्गा और सिकन्दराबाद के अलावा बम्बई और

#### सिकंदराबाद—दि महावीर फोटोप्रेज एण्ड थियेट्रिकल कम्पनी लिमिटेड

बम्बई-दि महावीर फोटो प्लेज एण्ड थियेट्रि-कल कम्पनी लिमिटेड तथा जोरावर-मल मोतीलाल एण्ड संस गोवर्द्धन विल्डिंग, गिरगाँव वैंकरोड नीयर माधवाश्रम पो० नं० ४

इसकी एजंट मेसर्स जोरावरमल मोतीलाल एण्ड संस है। यह कम्पनी उच भारतीय ड्रामा एवं सिनेमा फिल्म तयार करने का काम करती है। इस समय इस कम्पनी के ८ सिनेमा यहाँ काम करते हैं।

यहाँ फिल्म रजिस्टर कराने का काम होता है। तथा वाहर से फिल्म मँगाई और भेजी जाती है।

# सेंठ नत्थूलालजी गुत्तेदार

सेठ नत्थूलालजी का मूल निवासस्थान माघापुर ( कच्छ ) हैं । आप कड़िया-वैश्य समाज के सज्जन हैं। नत्थू सेठ के पिता श्री लालजी सेठ सन् १९०० के लगभग हैदराबाद आये तथा हैदराबाद मीटर गेज रेलवे लाइन के बनाने के कुछ भाग का कंट्राक्ट लिया। इस कार्य्य में सम्पत्ति उपार्जित करने के वाद आपने अपना यहीं निवास वना लिया । आपके पुत्र श्रीयुत नत्थू सेठ का जन्म सन् १८८७ में हुआ। आप १६ वर्ष की अवस्था से ही अपने पूज्य पिताजी के साथ कंट्राक्टिंग के काम में भाग लेने लगे तथा धीरे २ इस लाइन में शिचा प्राप्त करने पर आपने अच्छी उन्नति कर दिखाई।

श्रीयुत नत्यू सेठ सिकन्दराबाद तथा हैदराबाद के प्रतिष्ठित कंट्राक्टर माने जाते हैं। श्रापके हाथों से लाखों रुपयों के कंट्राक्टिंग के काम हुए। परभनी परली लाइन आप ही के द्वारा वन कर तयार हुई, इसी प्रकार पी० डब्ल्यू० डी० एमं शाही महलों के वनाने में भी आपने बहुत काम किये। अभी २ आपने हैदराबाद में यूनानी अस्पताल बनाने का १० लाख का कंट्राक्ट लिया है। नत्थू सेठ बड़े शांत स्वभाव के गंभीर सज्जन हैं। श्रापके पिता सेठ लालजी की अवस्था इस समय ६७ वर्ष की है। आपके पुत्र श्री विश्राम भाई रघुभाई भी काम-काज में भाग लेते हैं। आपका पता इस प्रकार है।

सिकन्दरागाद—सेठ नत्थूलालजी एलेंकजेंड्रारोड, वहाँ आपका निवास है, एवं कंट्राक्टिंग कंट्राक्टर का काम होता है।

सन् १८७० में हुआ। आपके पुत्र सी. वर्द्धराज मुदलीयार ( पिता-पुत्रों का एक ही नाम था ) हुए। इन्होंने राइस, विल्डिंग त्रादि के कंट्राक्ट में वहुत सी सम्पत्ति कमाई। आप सन् १९१६ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सी. वर्द्धराज मुदलीयार साहव के पुत्र सी. पदमाराव साहव और सी. विट्ठलराव मुदलीयार साहव हैं। आप दोनों सज्जन ऊँचे दर्जे के शिक्षित हैं। सिकं-दराबाद के शिक्षित समाज में आप बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रखते हैं। सी. पदमाराव साहव हैदरा-बाद चेम्बर आफ कामर्स, गर्ल स्कूल, हिन्दू वायस होस्टल तथा डीप्रेस छासेस स्कूल के प्रेसि-छंट श्रीर महबूब कॉ लेज के आनरेरी सेकेटरी हैं। तथा विट्ठलराव साहब फर्म के व्यापार को बड़ी तत्परता से सम्भालते हैं।

#### इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

सिकन्दरावाद-( दिचण ) मेसर्स सी. वर्द्धराज मुदलीयार T. A. mudaliar यहाँ वन्माशिल की एजेंसी तथा मिशनरी की एजेंसी तथा विलिंडग कंट्राक्ट का काम होता है। इसके स्थान २ पर ख्राइल सम्लाई करने के आपके डेपोज हैं।

# वैंकस

दि इम्पीरियल वैंक आफ इण्डिया लिमिटेड दि सेंट्रल वैंक आफ इण्डिया लिमिटेड दि कमशियल एण्ड वैङ्किग कम्पनी मेसर्स अमीन बुल मुत्तय्या

- ,, ञ्राकारूप चन्द्रय्या
- ., आकाराम नरसिंहगम
- ,, काॡराम शोभाराम
- " खींवसीराम सीताराम
- ,, गुमडेली लक्ष्मीनारायण
- ,, घनश्यामदास किशनचंद
- ,, द्याराम सूरजमल
- ,, दारावजी ब्रद्से एण्ड कम्पनी पार्कलेन

मेसर्स धीरजी चाँदमल

- " पूनमचंद वख्तावरमल
- " बूरगू महादेवम्
- ,, वंशीलाल अबीरचंद डागा रायबहादुर
- ,, मिस्त्याल व्यंकट कृष्ण्या
- ,, शुभकरण श्रीराम
- ,, रामगोपाल लक्ष्मीनारायण दोवान बहादुर
- ,, शुभकरण गंगाविशन
- ,, सागरमल गिरधारीलाल
- ,, सुइम सेठी चन्द्रय्या रानीगंज
- " होराचंद पूनमचन्द
- ,, श्रोकृष्ण चुन्नीलाल

जहाँगीरजी सेठ ने इस फर्म का व्यवसाय स्थापित कर उन्नित की। त्र्यापने पारसी धर्म-शाला में जमशेद चिनाई हाल और एदलजी चिनाई पवेलियन बनाया। तथा आपकी मातु श्री रतनबाई के नाम से रतनबाई चिनाई डिस्पेंसरी और धर्मपत्नी रतनबाई के नाम से रतनबाई चिनाई स्कूल बनाया। आपकी मातेश्वरी रतनबाई जमशेदजी ने देवलाली (नाशिक) में एक अगियारी (पारसी टेम्पल) बनवाया।

तीसरे भाई रुस्तमजी निजाम टेरिटरि के पोस्ट मास्टर जनरल हैं और होरमसजी सेठ निजाम मेडिकल सुपिटेन्डेन्ट हैं और रतनजी पायगा में काम करते हैं। इस दुकान पर सेठ खुशालदास केशवदास ५२ सालों से और डिगम्बरदास केशवदास मेहता १५ सालों से सुनीमात करते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

१ भेंसा (निजाम) मेसर्स दारावजी व्रद्स एण्ड कं० विङ्किग व्यापार होता है इसके अण्डर तार का पता—Dorabji Bras Basar के भें भेंसा जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी और चिनाई जीन फेक्टरी है।

२ भेंसा (नांदेड़) जहांगीरजी जमशेदजी चिनाई कम्पनी—बैङ्किग व्यापार होता है।

३ सिकन्दराबाद—दारावजी ब्रदर्स एण्ड कं० पार्क लेन — ,, ,,

४ चौंड़ी (नांदेड) ,, ,, ,, —जीन और वैङ्किग व्यापार होता है

५ पलसी (नांदेड) ,, ,, ,, — ,, ,,

६ धरमाबाद ,, ,, ,, —एजंसी का काम होता है।

# मेसर्स धीरजी चाँदमल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान फलोदी (मारवाड़) है। आप ओसवाल खेताम्बर जैन समाज के कोचरमूथा सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक धीरजी सेठ सन् १८४१ में देश से आये। थोड़े दिनों तक अपने अपने बहनोईजी के यहाँ नौकरी की और फिर अपना घरू काम-काज करने लगे। थोड़े ही समय बाद आप फौजों को नाला सम्राई करने का काम करने छगे, इसी सिलसिले में आपने फौजों के साथ काबुल और उसमानियाँ की भी यात्रा की। आपके पुत्र सेठ चांदमलजी ने संवत् १९२९ में सिकंदराबाद में दुकान स्थापित की। २० सालों वक आप भी उपरोक्त ज्यापार करते हुए संवत् १९४९ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ चाँदमलजी के यहाँ सेठ सूरजमलजी २३ वर्ष की अवस्था में फलोदी से दत्तक आये। आप ही इस समय फर्म के मालिक हैं। आपके पुत्र श्रीयुत पूनमचंदजी एवं प्रतापचंदजी भी व्यापारिक कामों में भाग लेते हैं। आपकी ओर से फलोदी एवं पांवापुरीजी में एक एक

# मेसर्स बच्चू नारायण

- मूसा महम्मद
- रामगोपाल मूलचन्द
- हाजीजू सुफ जलीमोहम्मद
- खान वहादुर होरमसजी माणकजी "

# गोल्ड एण्ड सिलवर मरचेंट

मेसर्स गोपालदास रामनाथ

- वूरगू महादेवम्
- बूरगू नागय्या

## ज्वेलस

मेसर्स गोपालदास रामनाथ

- भूरजी विश्वनाथम्
- लिंगा श्रयरय्या

# कंट्राक्टर्स

मेसर्स गंगाविशन मोहनलाल

- श्रब्दुल करीम बाबूखान
- छिद्रकांत वासुदेव
- नत्थूलालजी
- दीवान वहादुर रामगोपाल लक्ष्मीनारायण
- सी० वड़दराज मुदलय्या
- सुद्दमसेठी चन्द्रय्या

#### जनरल मरचेंट्स

मेसर्स मौलाना श्रलारखा एंड सन्स (प्रीविजन स्टोर)

- चकाटी वरन्ना एण्ड सन्स
- जे० ए० करीम एण्ड कम्पनी

मेसर्स जे० सी० पेन्ट्रह (टेलर्स)

- चण्डीराम एंड ब्रद्स (सिल्क मरचेन्ट)
- डेकन फार्मसी (केमिस्ट)
- ए० ह्वी रामलिंगम ( मनीहारी )
- रेन वेनेड श्राक्सफोर्ड स्ट्रीट
- जान वेंटर्स आक्सफोर्ड स्ट्रीट
- ए० मइसन्नाह एंड सन्स पार्क लेन
- स्पेंसर एंड कम्पनी लिमिटेड
- सिकन्दराबाद स्टेशनरी मार्ट पार्क लेन

स्पोर्ट्स गुड्स डीलर्स मेसर्स के० डी० एण्ड त्रदर्स त्राक्सफोर्ड स्ट्रीट

,, पुंगा त्रदर्स

#### आयरन मरचेंट

मेसर्स के० श्रार० चरी एण्ड कम्पनी

- चिदुरा वासुदेव कान्तिह एण्ड कम्पनी
- नारायणदास गणेशदास आयरन वर्कशाप
- सिकन्दराबाद ट्रेडिंग कम्पनी

# हाई वेअर मरचेंट

मेसर्स एस० रामस्वामी जनरल वाजार

- चिदुरा वासुदेव कान्तिह एण्ड कम्पनी "
- दुंदु पेंटिह अप्पाला राजाय्या एण्ड कम्पनी
- यरमह इरय्या तमाखू वाजार
- रामना कुंजरला पाल कृष्णय्या

मोटर्स, मोटरगुड्स साइकल एण्ड पेट्रोल डीलर्स मेसर्स अनंदा एण्ड कम्पनी (आस्टीनएजंट) जेम्स ष्ट्रीट

सिकन्दरावाद दुकान के मुनीम बीकानेर निवासी श्रीयुत बलदेवदासजी व्यास हैं। आप बड़े लायक एवं होशियार आदमी हैं। सिकन्दरावाद दुकान का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—

सिकन्दराबाद-मेसर्स वंशीलाल अवीरचंद रायबहादुर तार का पता Bahadur फोन नं० 339 यहाँ प्रधानतया वैङ्किग तथा स्टेट मार्गेज का वड़ा भारी व्यापार होता है। इस फर्म के अन्दर में मुद्खेड़ (निजाम स्टेट) में एक जीनिंग फेक्टरी है।

# मेसर्स शुभकरण गंगाविशन

इस प्रतिष्ठित फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान नागोर (मारवाड़) है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के मालानी सज्जन हैं। इस कुटुम्ब के पूर्व पुरुप सेठ ग्रुमकरणजी सर्व प्रथम देश से राजुरा नामक स्थान में आये थे। वहाँ से संवत् १९०४ में सिकन्दराबाद आकर आपने कपड़े का व्यापार स्थापित किया। सिकन्दराबाद फर्म पर उस समय सेठ श्रीरामजी एवं सेठ जगन्नाथजी काम देखते थे। सेठ जगन्नाथजी का अल्प वय में ही स्वर्गवास हो गया था।

सेठ श्रीरामजी, सेठ जगन्नाथजी, सेठ गंगा विशनजी एवं सेठ रामगोपालजी ये चारों सज्जन सेठ शुभकरणजी के पुत्र थे। सेठ श्रीरामजी के पश्चात् इस फर्म के व्यापार को सेठ गङ्गाविशनजी ने सम्हाला। सेठ गङ्गाविशनजी का जन्म संवत् १८९८ में हुआ। सेठ गङ्गाविशनजी ने इस फर्म के कपड़े के व्यापार को विशेष उत्तेजन दिया, आपके साथ व्यापार में आपके छोटे श्राता सेठ रामगोपालजी भाग लेते थे। आपकी ओर से उस समय सम्मिलित रूप में श्रीजगदीशजी का मन्दिर करीब ६० साल पहिले बनाया गया। इस प्रकार यह कुदुम्ब संवत् १९४७—४८ तक शामिल कारवार करता रहा। पश्चात् सेठ श्रीरामजी एवं रामगोपालजी का व्यापार अलग २ होने लगा। एवं सेठ गङ्गाविशनजी अपना अलग स्वतन्त्र व्यापार करते रहे।

सेठ गङ्गाविशनजी को गुप्तदान का बहुत शौक था। आपके पुत्र शीयुत रामिकशनजी २५ वर्ष की अवस्था में संवत् १९५६ में स्वर्गवासी हो गये। इस प्रकार फर्म के व्यापार को विशेष रूप से उन्नति पर पहुँचा कर श्री सेठ गङ्गाविशनजी संवत् १९६१ के फाल्गुन बदी ११ को स्वर्गवासी हुए। आपके यहाँ संवत् १९५९ में पीपाड़ (जोधपुर) से सेठ मोहनलालजी १० वर्ष की अवस्था में दत्तक लाये गये।

सेठ गङ्गाविशनजी के पश्चात् इस फर्म के व्यापार एवं सम्पत्ति की सेठ मोहनलालजी मालानी के हाथों से विशेष उन्नति हुई है। वर्तमान में त्राप ही इस फर्म के मालिक हैं। यह फर्म सिकन्दराबाद तथा हैदराबाद स्टेट में बहुत प्रतिष्ठित एवं मातवर मानी जाती है। माहे-

## फरनीचर मरचेंट्स

मेसर्स एदलजी एण्ड कम्पनी आक्सफोर्ड स्ट्रीट

- " ए० के० हुसेन एण्ड कम्पनी श्राक्स-फोर्ड स्ट्रीट
- " खोजामियाँ एण्ड संस जेम्स स्ट्रीट
- ,, तय्यवञ्चली एण्ड संस आक्सफोर्ड स्ट्रीट
- " एस० मोहम्मद् अली एण्ड संस आक्स-फोर्ड स्ट्रीट
- " शांतिलाल एण्ड व्रदर्स जेम्स स्ट्रोट
- ,, एच० जे० जिनवाला जेम्स स्ट्रीट

#### आक्शनर

मेसर्स मोहम्मद रहीमखान जेम्स स्ट्रीट ,, एस० ए० महम्मद्बस्स एण्ड कम्पनी श्राक्सफोर्ड स्ट्रीट

# वाइन मरचेंट्स

मेसर्स ए० मइसन्ना एण्ड संस पार्कलेन

- ,, डी० एल० मेहता पार्कलेन
- " पील एण्ड कम्पनी
- ,, स्पेंसर एण्ड कम्पनी

#### तिजोरी मेन्युफेक्चरर

मेसर्स खोजामियाँ एण्ड संस

,, एच० जे० जिनवाला जेम्स स्ट्रीट

# इलैंक्ट्रिक गुड्स डीलर्स मेसर्स ऋष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर्स ,, शंकर इलैंक्ट्रिक स्टोर्स

#### मिटिंग मेस

मेसर्स एक्सेलसियर पावर प्रेस

- ,, निजाम स्टेट रेलवे प्रेस
- ,, बालरेडी प्रेस
- " हैदराबाद बुलेटिन प्रेस

# म्युजिक स्टोर्स

मेसर्स के० एम० मेथ्यूज पियानो मरचेंट

,, रीड कम्पनी पियानी मरचेंट

#### विदेशी फर्म

मेसर्स ई० एण्ड० ए० जोंस एण्ड संस, श्रोटो-मोबाइल इंजीनियर्स,श्राक्शनर्स जेम्स स्ट्रीट

- ,, जी० सी० पाइएटो एण्ड कम्पनी
- ,, जोहन बरटन
- .. ए० पील एण्ड संस
- .. कमशियल ग्यारंटीड कारपोरेशन लिमिटेड
- ,, वर्न वेनेर एण्ड कम्पनी लिमिटेड
- ,, वाट ब्रद्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड
- " वालकर व्रदर्स लिमिटेड
- " रायली ब्रद्स एजंसी
- " एस फ्रेंकल
- " स्पेंसर एण्ड कम्पनी लिमिटेड जनरल नाइन मरचेंट





स्व॰ सेठ गंगाविशनजी मालानी (सिकंदराबाद) स्व॰दीवान बहादुर सेठ रामगोपालजी मालानी (सिकंदराबाद)





श्रीयुत सेठ मोहनलालजी मालानी ( सिकंदराबाद ) दीवान बहादुर सेठ लक्ष्मीनारायणजी मालानी (सिकंदराबाद)

के ६०० शेखरों में विभक्त है। तथा शेअर का भाव १५०० का हैं। इसका वना सूत और कपड़ाँ विशेष कर निजाम स्टेट में बिकी होता है। यह मिल प्रति दिन ६ हजार रत्तल सूत और ३ हजार रत्तल कपड़ा तैयार करती है। इसकी मेनेजिंग एजंट मेसर्स दयाराम सूरजमल है। इस मिल में आधे से ऊपर शेखर्स इस फर्म के हैं।

# यहाँ के व्यापारियों का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स छोगमल हीरालाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान रीयां सेठजी की (जोधपुर स्टेट) है। आप ओसवाल जैन श्वेताम्बर समाज के भलगड़ सज्जन हैं। सेठ छोगमलजी ने आरंभ में हैदराबाद वाले सेठ महानंदराम पूरनमल के यहाँ गुलवर्गा दुकान पर सर्विस की। पश्चात् संवत् १९३८-३९ में अपना घरू कपड़े और सराफी का कारबार शुरू किया। आप १९७७ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ छोगमलजी के दो पुत्र हुए—सेठ चुन्नीलालजी और सेठ हीरालालजी। इनमें से सेठ चुन्नीलालजी का कारवार संवत् १९६७ में अलग हो गया। तब से सेठ हीरालालजी भलगड़ अपना व्यापार उपरोक्त नाम से अलग कारवार करते हैं। ज्ञापके यहाँ श्रीयुत मोतीलालजी १३ साल पहिले गूसी (मारवाड़ी) से दत्तक लाये गये हैं। गुलवर्गा के व्यापारिक समाज में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। गुलवर्गा—मेसर्स छोगमल हीरालाल—कपड़े का व्यापार तथा हुंडी चिट्ठी का लेन देन होता है। गुलवर्गा—मेसर्स हीरालाल मोतीलाल—कपड़े का व्यापार होता है। गुलवर्गा—मेसर्स हीरालाल भलगड़—कपड़े का कारवार होता है।

# मेसर्स दयाराम सूरजमल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान गूलर (जोधपुर स्टेट) में है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के लाहोटी सज्जन हैं। देश से करीब ६०।७० साल प्रथम सेठ द्यारामजी लाहोटी गुलवर्गा आये थे। आप आरंभ में मामूली धंधा करते रहे। आपके सूरजमलजी, किशनलालजी मोतीलालजी और हीरालालजी नामक ४ पुत्र हुए। सेठ सूरजमलजी के हाथों से फर्म के व्यापार की विशेष उन्नति हुई। आपने अपनी दुकान की शाखाएँ वम्बई, लातूर, सिकन्दराबाद आदि स्थानों में खोलीं। गुलवर्गा मिल खरीदने की बात चीत भी आपने ही चलाई थी। आप संवत १९८२ के आसोज मास में ६५ वर्ष की अवस्था में स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे भ्राता किशन-लालजी १६ वर्ष पूर्व एवं मोतीलालजी १४ वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हुए।

निजाम स्टेट रेलवे, पिटलक वर्क डिपार्टमेंट, फलकनुमा, सरफखास, टकसाल, लोकोवर्कशाप, किंगकोठी, पुरानी हवेली, मूसी नदी का पुल आदि के बनवाने के कंट्राक्ट लिये, एवं इस काम में लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। इसके साथ २ एरंडी और कपड़े के ट्यापार में भी आपको अच्छी सफलता मिली। आपका जन्म संवत १९०६ में हुआ था।

व्यापार में श्रादूट सम्पति पैदाकर दीवान बहादुर सेठ रामगोपालजी मालानी ने दान-धर्म परोपकार, सार्वजनिक एवं जनहित के कामों में भी लाखों रूपयों की सम्पत्ति उदारता पूर्वक खुले हाथों खर्च की । हैदरावाद स्टेट के आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। सिकंदरावाद में आपने ६० साल पूर्व श्री जगदीशजी का मंदिर बनवाया अपने भतीजे सुखदेवजी के स्मरणार्थ संवत् १९५९ में श्री श्रीसत्यनारायण जी का मंदिर, एवं श्रीहनुमानजी का मंदिर इस प्रकार ३ प्रसिद्ध मंदिर वनवाये । एवं इनके स्थाई प्रवंध के लिये ३० मकान दिये । जिनकी किराये की ओमद से इनका खर्च चलता है। इसके अलावा वेजवाड़ा, मथुरा एवं बांसल (निजाम) में ३ धर्मशालाएँ वनवाई गई जिनमें यात्रियों के लिये सदावर्त का प्रबंध है। श्रीनाथद्वारा में १।) लाख रुपयों की भारी लागत से बनास नदी का मजबूत पुल बनवाया। संवत् १९५६ के अर्काल के समय नागोर में एक दिन के अंतर से लोगों को भोजन दिया एवं स्टेशन से कवान तक पक्की सड़क वनवाकर दोनों त्र्योर भाड़ लगवाये। इसी प्रकार घास के अकाल के समय भी नागोर में सोला-पुर की तरफ से हजारों रुपयों का घास भिजवा कर पशुत्रों की मदद की। अकाल पीड़ितों की मदद करने के उपलक्ष में आपको सरकार ने "कैसरे हिन्द" की उपाधि दी। इसी प्रकार सार्व-जनिक कामों में भी आपने बहुत भाग लिया। श्रापने हैदराबाद फतह मैदान में स्पोर्टस्टैंड बनवाया। त्रिमलगिरी में होम आफ दि सोलजर्स बनवाया। जेम्स स्ट्रीट टावर में बहुत सी मदद दी। श्रीऋष्ण गौशाला का स्थापन कर उसमें भी बहुत सी सहायता दी। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने रायबहादुर एवं दीवान बहादुर का खिताब देकर आपकी इजात की। इस प्रकार परम प्रतिष्ठामय जीवन बिताते हुए आप ता० १-६-१९२१ को स्वर्गवासी हुए। आपके सम्मानार्थ हैदराबाद, सिकंदराबाद एवं वरंगल के सब आफिसेस, कारबार एवं बाजार वंद रक्खे गये। आपकी रथी के जुलूस में ३५।४० हजार आदिमयों की भारी भीड़ आपके प्रति अपने पूज्यभाव वताने को एकत्रित हुई थी। स्वर्गीय दी० वा०सेठ रामगोपालजी की स्मृति चिरकाल तक रहने के लिये सिकंद्राबाद की जनता ने पिन्लक सड़क के मध्य सर वारटोन साहब के हाथों से त्र्यापके सुंदर खड़े स्टेच्यू का उद्घाटन १५ मार्च १९२९ को किया। इसी प्रकार आपके मिल में भी एक वस्ट स्टेच्यू स्थापित किया गया। आपके यहाँ श्रीलक्ष्मीनारायण्जी मालानी संवत् १९४५ में नागोर से दत्तक लाये गये।

दी० वा० सेठ लक्ष्मीनारायणजी मालानी १६ वर्ष की श्रवस्था से ही श्रपने पूज्य पिताजी

## 



सेठ रामचंद्रराव जाजी ( गुलवर्गा )



सेठ वासुदेवराव जाजी-गुलवर्गा



सेट हीरालालजी भलगढ़ ( छोगमल हीरालाल ) गुलवर्गा

# वर्तमान में इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

सिकंदराबाद (दक्षिण) १-मेसर्स शुभकरण श्रीराम श्रीर २-दीवान बहादुर राम-गोपान लक्ष्मीनारायण T. No 215

ये दोनों हेड आफिस हैं इन पर बैंकर्स और मिल ऑनर्स का काम होता है।

#### शाखाएँ:--

१-सिकन्दरावाद-मेसर्स सुखदेव श्रीकृष्ण

२–सिकन्दरावाद—मेसर्स शुभकरण रामगोपाल }

३-सिकन्दराबाद--मेसर्स मुरलीधर गोपीकृष्ण

४-भेंसा ( निजाम )—दीवान बहादुर लक्ष्मी-नारायण श्रीकृष्ण

५-वरंगल (निजाम)--दीवान बहादुर राम-गोपाल श्रीकृष्ण

६-वरंगल (निजाम)-रामगोपाल लक्ष्मी-नारायण दीवान वहादुर

७-सेड्म (निजाम)--दीवान वहादुर राम-गोपाल लक्ष्मीनारायण

८-निजामाबाद (निजाम)—दीवान बहादुर लक्ष्मीनारायण श्रीकृष्ण

९-पेदापल्ली (निजाम)-रामगोपाल लक्ष्मी-नारायण दीवान वहादुर कपड़े का व्यापार होता है।

" " "

" "

यहाँ जीनिङ्ग प्रेसिंग फेक्टरी हैं तथा आढ़त श्रीर रूई का कारबार होता है।

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी राइस एवं आइल मील है तथा एरंडी, चावल और कॉटन का व्यापार होता है।

इस नाम से आढ़त का काम होता है।

जीतिंग प्रेसिंग फेक्टरी है तथा कॉटन का व्यापार होता है।

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी तथा राइस मिल है तथा आढ़त व घरू कारवार होता है।

आदत का कारबार होता है।

संगय्या सेठ के यहाँ दत्तक गये हैं। काशप्पा सेठ के पुत्र माणिकराव १२ साल पूर्व गुजर चुकें हैं, उनसे छोटे बालचन्द्रराव हैं। श्रीयुत् रामचन्द्रराव के पुत्र वाल गंगाधर हैं।

इस कुदुम्ब का गुलबर्गा में भिन्न २ लाइनों में कई प्रकार का न्यापार होता है, तथा यहाँ के न्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपकी ओर से गुलबर्गा में एक धर्म-शाला बनी है, तथा सदावर्त चाळ है। संगम केतकी में भी आप एक धर्मशाला बनवा रहे हैं। गुलबर्गा में आपकी वैश्य वेद पाठशाला चाळ है।

इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १. गुलवर्गा—सेठ परशुराम जाजी—इस नाम से किराने का व्यापार होता है।
- २. गुलवर्गा—सेठ लक्ष्मय्या जाजी—हुंडी, चिट्टी, त्राहत और खरीदी का काम होता है।
- ३. गुलबर्गा—सेठ परशुराम कारापा जाजी—आढ़त खरीदी और विक्री का काम होता है।
- ४. गुलवर्गा—सेठ माणिक रामचन्द्र जाजी—कपड़े का व्यापार होता है।
- ५. गुलवर्गा—सेठ काशप्पा जाजी—किराने का व्यापार होता है।
- ६. गुलवर्गा—सेठ संगय्या जाजी—िकराने का व्यापार होता है।
- ७. गुलबर्गा—संगय्या काशप्पा जाजी—लोहे और हार्डवेअर का व्यापार होता है।
- ८. गुलवर्गा-माणिक रामचन्द्र जाजी कं०-रेडीमेड क्वाथ टोपी वगैरह का व्यापार होता है।
- ९. वम्बई-परशुराम लक्ष्मय्या जाजी प्रिसेंस स्ट्रीट jaji कमीशन का काम होता है।
- १०. रायचूर-लक्ष्मय्या काशप्पा जाजी-कमीशन का काम होता है।
- ११. तांहूर (निजाम) शिवप्पा संगय्या जाजी-- ,, ,, ,,
- १२. हलीखेड़ ( गुलबर्गा ) शिवप्पा जाजी— ,, ,,
- १३. शैदापुर ( गुलवर्गा ) लक्ष्मच्या काशप्पा जाजी-कमीशन का काम होता है ।
- १४. शाहाबाद (गुलबर्गा ) लक्ष्मय्या जाजी--- ,, ,,

# मेसर्स मुक्जन्ददास द्वारकादास

इस फर्म का हेड आफिस हैदराबाद में मेसर्स सूरतराम गोविंदराम के नाम से है। एतदर्थ इसके ज्यापार आदि का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत उक्त स्थान पर दिया गया है। हैदराबाद के अलावा वम्बई, मद्रास, नांदेड, करीमनगर, सिद्धिपैठ, लच्छापैठ आदि स्थानों पर इस फर्म की शाखाएँ हैं जिन पर वैङ्किग और आढ़त का ज्यापार होता है। गुलबर्गा में इस फर्म पर आढ़त और वैङ्किग ज्यापार होता है।



सेट प्नमचंद्जी छ्हानी ( हीराचंद प्नमचंद ) सिकंदराबाद



(सेठ मोतीलालजी कोठारी ( जोरावरमल मोतीलाल ) सिकंद्राबाद



सेठ नथ्धृहारुजी ंट्राक्टर सिकंद्रावाद



सेठ रामिकशनजी आसावा (गिरधारीलाल रघुनाथदास) हैदराबाद

.

· . .

.

श्री सेठ हीराचन्दजी छल्लानी के हाथों से हुआंथा। आपने श्रारम्भ में यहाँ सर्विस की, एवं पीछे से दी० वा० सेठ रामगोपालजी के भाग में हीराचन्द जगन्नाथ के नाम से कपड़े का व्यापार शुरू किया। करीम नगर की दुकान भी आपही के समय में खोली गई।

श्री सेठ हाराचन्दजी के पश्चात् त्रापके पुत्र सेठ पूनमचन्दजी छल्लानी के हाथों से इस फर्म के न्यवसाय सम्मान एवं प्रतिष्ठा की विशेष रूप से वृद्धि हुई। ज्ञापने वरंगल, पेट्टापल्ली तथा मंथनी में रूई और एरण्डी का न्यापार शुरू किया तथा जीनिंग फेक्टरी और राइस मिल खोली।

व्यवसायिक उन्नित के अलावा धार्मिक कामों में आपके हाथों से एक वड़ा स्मरणीय कार्य हुआ। छलपाकजी तीर्थ के खेताम्बर जैन मिन्दर के जीर्णोद्धार में आपने बहुत परिश्रम उठाया एवं अपनी ओर से भी बहुत सी सहायता दी। उक्त मिन्दर की बिल्डिङ्ग आदि बनवाने एवं ख्याति वृद्धि करने में हैदराबाद के ४ सज्जनों में से आपने भी प्रधान रूप में भाग लिया था। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९७४ की भादों बदी ८ को हुआ। आपके यहाँ श्री लक्ष्मीचन्दजी छल्लानी ग्वालियर से संवत् १९७२ में दक्तक लाये गये।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक श्री सेठ लक्ष्मीचन्द्जी छ्लानी हैं। छापकी आयु २३ वर्ष की है। आप बड़े शांत प्रकृति के समम्भदार एवं विवेकशील नवयुवक हैं। इतने अल्पवय में फर्म का व्यापार वड़ी तत्परता से सञ्चालित करते हैं। कुलपाकजी तीर्थ की ख्याति षृद्धि करने में छापके पिताजी की तरह छापके भी उन्तत विचार हैं। यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में छाच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

इस समय फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

१. सिकन्दरावाद—मेसर्स हीराचन्द पूनमचन्द जेम्स स्ट्रीट T. No. 395 यहाँ हेड आफिस है, तथा प्रधान तया वैकिङ्ग व्यापार होता है।

२. वरंगल-मेसर्स हीराचन्द पूनमचन्द

यहाँ कॉटन और एरंडी की आढ़त का व्यापार एवं वैङ्किग काम होता है।

३. करीम नगर-मेसर्स हीराचन्द पूनमचन्द

वैङ्किग व्यापार होता है।

४. पेट्टापल्ली (वरंगल)–मेसर्स हीराचंद पूनमचंद राइस मिल तथा जीनिंग फेक्टरी है तथा इसी नाम से दूसरी दुकान पर आढ़त का काम होता है।

५. मंथनी (निजाम)-मेसर्स हीराचन्द पूनमचन्द त्राढ़त, बैंकिंग राइस एवं काटन का व्यापार होता है।

# कपड़े के व्यापारी

श्रव्दुल वाहद अली

अब्दुल करीम खोजा 53

कन्हय्यालाल नरिंधहदास कम्पनी "

कवूला साहव मोखतूम साहव महागावी "

काल्राम जीवराज "

छोगमल हीरालाल "

द्याराम सूरजमल "

माणिक रामचन्द्र जाजी "

माधवराज किशनराज "

शेषय्या कुमार स्वामी अतपुर "

शिवप्पा देवणी "

शिवपा सदानंदपा "

हरखचंद अन्नराज

हाजी हैदरसा सौदागर

# चाँदी सोने के व्यापारी

मेसर्स दत्तात्रय गुरुनाथ कमलापुर

फूलचंद पदमसी कोठारी

लक्ष्मीनारायण पूसाराम "

लक्ष्मीनारायण पुसाला स्वर्णकार कं०लि० "

# किराणा के व्यापारी

मेसर्स नरायण राव परछेटी

परशराम जाजी "

संगय्या जाजी 22

बुद्प्पा नागप्पा गुलमटकल

मुरगप्पा शिवशरणप्पा गंदीगुड़ी "

संगय्या रासुर मुलप्पा गुलमटकल

हार्ड वेअर मरचेंट्स

मेसर्स याकृत छाली हासम सा

महवूव याकूव सा "

संगय्या काशप्पा जाजी

जनरल मरचेंट्स

मेसर्स उमरसा पटवेगार ( श्रोपिध )

तुकाराम काशी कावड़े

परशुराम जाजी ( औपधि )

सय्यद् अहमद सौदागर

मेसर्स वसपा व्यंकपा मोमारड्डी मोटर सर्विस

हाजी हैदर साहव ( कंट्राक्टर्स )

तथा खान बहादुर का खिताव प्राप्त हुआ है। निजाम स्टेट के दुष्काल के समय जनता को सस्ता अनाज आपने सप्ताई किया था। इसी प्रकार प्लेग के समय भी आपने पन्लिक की बहुत मदद की थी। सम्राट किंग जार्ज के स्वास्थ्य-लाभ करने के उपलक्ष में प्रसन्नतास्वरूप आपने विद्यार्थियों की मदद और शिक्षा-प्रचार के लिये १ लक्ष रुपयों का दान किया है। इस समय आप शाहाबाद सिमेंट कम्पनी लिमिटेड, उस्मान शाही मिल लिमिटेड, बाम्बे मोटर साइकल एजंसी लि॰ के डायरेक्टर और रेलवे एडवायजरी बोर्ड तथा सिकन्दराबाद कन्ट्रमेंट कमेटी के मेम्बर हैं। सेठ गुलाम हुसेन भाई ने एसेंस का ईजाद किया है। आपकी फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

सिकन्दरावाद—मेसर्स अलादीन एण्ड संस श्राक्सफोर्ड स्ट्रीट

T. No 300 तार का पता Alladin

वहाँ शाहावाद सिमेंट कम्पनी और सिंगनेटी कॉलेरी की एजंसियाँ तथा छाइस छौर एरेटेड वाटर फेक्टरी है। इसके छलावा १०।१२ तरह के एसेंस तयार करके भारत भर में भेजे जाते हैं।

# मेसर्स जोरावरमल मोतीलाल

इस फर्म के मालिक बगड़ी ( जोधपुर स्टेट ) निवासी खोसवाल खेताम्बर जैन समाज के कोठारी सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन बोलारम में सेठ थानमलजी ने किया था। आपके पश्चात सेठ जोरावरमलजी व्यवसाय संचालन करते हैं।

इस फर्म के व्यवसाय एवं ख्याति की वृद्धि आपके पुत्र सेठ मोतीलालजी कोठारी के हाथों से विशेष रूप से हुई। श्राप शिक्षित एवं नूतन उन्नत विचारों के सज्जन हैं। सन् १९१९ से श्रापने व्यापार में योग देना श्रारंभ किया तथा तिरनूलिगिर, सिकन्दराबाद और हैदराबाद में ८ सिनेमा चालू किये। आपने हैदराबाद बुलेटिन नामक एक अंग्रेजी दैनिक पत्र जारी किया। श्रभी हाल ही में सिनेमा व्यवसाय को उन्नत करने के लिये हैदरावाद के कुछ शिक्षित एवं उत्साही सज्जनों ने १० लाख की पूँजी से दि महाबीर फोटो प्लेज एण्ड थियेट्रिकल कम्पनी लिमिटेड की स्थापना की है। इस संस्था का उद्देश भारतीय शिक्षाप्रद ड्रामा एवं फिल्म तयार कर जनता में सदुद्देश का प्रचार कर द्रव्य प्राप्त करना है। इस फर्म की मेनिजिंग एजंट मेसर्स जोरावर मोतीलाल एण्डसंस है। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

सिकन्दराबाद—मेसर्स जोरावर मोतीलाल वुलेटिन चामक अंगरेजी वुलेटिन आफिस

T. No. 51 तार का पता Mwritd निकलता है।

# मेसर्स किशनलाल गिरधारीलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान रोल (मारवाड़) है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के वूव सज्जन हैं। हैदराबाद स्टेट के मदनूर नामक स्थान में करीव १०० साल पूर्व मूँडवे के सेठ मयारामजी मूलचंदजी मोदानी श्रीर रोल के सेठ रघुना पदासजी चूव ने मिलकर मित्रतावश दुकान स्थापित की। सेठ मयाराम मूलचंद का परिचय हमारे प्रनथ के प्रथम भाग में पृष्ट २०६ में राजपूताना विभाग में दे चुके हैं। हैदराबाद, वम्बई और मदनूर में इन दोनों फर्मों का व्यापार श्रभी तक भली भाँति शामिल होता आ रहा है। सेठ रघुनाथदासजी के पुत्र सेठ तुलसीरामजी ने अपनी प्राइवेट फर्म रायचूर में खुलवाई। श्राप संवत् १९६७ में स्वर्गवासी हो गये। श्राप बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हो गये हैं। आपने रोल में श्रीरंगनाथजी का मंदिर और वृन्दावन में एक धर्मशाला बनवाई है।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ तुलसीरामजी के पुत्र किशनलालजी और गिरधारी-लालजी बूब हैं। आपने १९७४ में एक दुकान वेजवाड़ा में भी खोली है। आपका व्यापा-रिक परिचय इस प्रकार है।

- १. रायचूर—सेठ किशंनलाल गिरधारीलाल T. A. Rolwala यहाँ वैङ्किग आदत व गल्ले का कारवार होता है।
- २. वेजवाड़ा—सेठ किशनलाल गिरधारीलाल—वैङ्किग आढ़त व गरले का कारवार होता है।
- ३. कृष्णा—किशनलाल जीनिंग फेक्टरी—जीनिंग और मुंगफली फोड़ने की मशीन है।
- ४. हैदराबाद-रामनाथ बद्रीनाथ महाराज गंज
- ५. मदनूर ( धरमाबाद )-मयाराम मूलचंद-
- ६. वस्बई—नंदराम मूलचंद, वद्रीनाथ रामरतन

इन तीनों फर्मों परसराफी, गल्ला तथा आढ़त का कारवार होता है। इनमें हैदरावाद के सेठ नंदराम मूलचंद के साथ आपकी भागीदारी है।

# मेसर्स गिरधारीदास दामोद्रलाल

इस दुकान का हेड आफिस व्यावर है। इसके व्यापार आदि का संक्षिप्त परिचय हमारे ग्रंथ के प्रथम भाग में भी दिया जा चुका है। व्यावर में ५० साल पूर्व सेठ ठाकुरदासजी राठी पोकरन (जोधपुर स्टेट) से आये थे। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के राठी सज्जन हैं। सेठ ठाकुरदास जी के पश्चात् उनके पुत्र सेठ खींवराजजी ने इस फर्म के व्यापार को विशेष बढ़ाया। आपने ४० साल पहिले रायचूर में फर्म का स्थापन किया। आपके २ पुत्र हुए, सेठ गिरधारीलालजी

#### राजा दीनदयाल एण्ड संस

इस फर्म के मालिक मेरठ ( यू० पी० ) निवासी अभवाल वैश्य समाज के जैन धर्मावल-म्बीय सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक राजादीनद्याल साहव १५ वर्ष की अवस्था में सन् १८६५ में इन्दौर आये। आरंभ से ही आपको फोटोप्राफी का शौक था। आपके फोटो को सर लेपन प्रिफिन साह्य एजंट सेंट्रल इण्डिया ने पसंद कर सम्राट् के पास भिजवाये थे। आपने भारत के दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थानों के दृश्यों का बहुत बड़ा संग्रह दिया था। इसी सिलसिले में आप एजेंट सैण्ट्रल इण्डिया का परिचय पत्र लेकर १८७५ में निजाम सरकार के पास आये। तत्कालीन निजाम सरकार मीर महचूव अलीखाँ बादशाह ने आपके आर्ट से खुश हो आपको ५००) माहवार पर अपना दर्शीर फोटोप्राफर बनाया। सन् १८८७ में महारानी विक्टोरिया द्वारा रायल वारंट पाने वाले सबसे पहिले भारतीय व्यापारी आप ही थे। आपकी फोटोप्राफी की प्रिस आफ वेल्स, लार्ड डफरिन, मिंटो, कर्जन, हार्डिज, ड्यूक आफ कनाट आदि उच यूरो-पियन महानुभावों ने प्रशंसा कर आपको अपाइंटमेंट दिये हैं। सन् १८८८ में आपने अपनी एक ब्रांच स्थापित कर उसे ऊँचे दर्जे के कारखाने का रूप दे दिया था। आपको निजाम सरकार ने राजा मुसव्वर्गणंग का खिताब इनायत किया। इस प्रकार ख्याति प्राप्त कर ५०० १९०५ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र ज्ञानचंदजी १९१७ में एवं धरमचन्दजी १९०६ में गुजरे।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक श्रीज्ञानचन्द्जी के पुत्र बाबू तिलोकचंद्जी, हुकुमचंद्जी एवं अमीचंद्जी हैं। त्राप सब बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। त्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

सिकन्दराबाद—राजादीनदयाल एण्ड संस नीयर आक्स फोर्ड स्ट्रीट यहाँ आपका शौरूम तथा स्टूडियो है। एवं सारे भारत के राजा महाराजाओं, दर्शनीय विल्डिंगों एवं प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों का अनुपम संप्रह है। करीब ४० हजार नेगेटिव श्रापके पास मौजूद हैं।

# सी. वर्द्धराज मुदलीयार

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान कोयम्बद्धर है। वहाँ से ५1६ पीढ़ी पहिले यह खानदान सिकन्दराबाद आया। आप मुदिलियार समाज के सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन सी. वर्द्धराज मुदलीयार के हाथों से सन् १८४० में हुआ। पिहले आपका व्यापारिक सम्बन्ध मिलटरी के साथ था। इसके साथ आप कंट्राक्ट का काम भी करते थे। आपका स्वर्गवास

# मेसर्स लक्ष्मय्या काशपा जाजी

इस फर्म का विस्तृत न्यापारिक परिचय मालिकों के चित्रों सिहत गुलवर्गा में दिया जा चुका है। गुलवर्गा में भिन्न २ लाइनों में गला, किराना, कपड़ा, हार्डवेश्वर, वैङ्किग आदि न्यव-स्नाय के लिये १० दूकानें इस फर्म की कारवार करती हैं। इसके श्रलावा, वम्बई, तांदूर, हली-खेड़, शैदापुर, शाहाबाद श्रादि स्थानों पर इस फर्म की शाखाए हैं। रायचूर का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

रायचूर-मेसर्स लक्ष्मच्या काशप्पा जाजी-यहाँ प्रधानतया कमीशन का काम होता है।

#### मेसर्स शिवराज लक्ष्मीनारायण

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान सेंजू (मारवाड़) है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के सारड़ा सज्जन हैं। इस दूकान का स्थापन ४।५ पीढ़ी पहिले सांगली में हुआ था। वहाँ से यह कुदुम्ब मंगलवेड़ा (सांगली) गया। तथा मंगलवेड़े से १९।२० साल पहिले सेठ रामजीवनजी के द्वारा रायचूर में दुकान खोली गई।

सेठ रामजीवनजी ईनानी रोल-मारवाड़ निवासी हैं। आप २२ वर्षों से इधर निवास करते हैं। आपने इस फर्म की भागीदारी में व्यापार शुरू किया है। सेठ शिवराजजी विशेष कर देश में ही निवास करते हैं।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ रामजीवन लक्ष्मीनारायण और श्री रामजीवनजी लक्ष्मीनारायणजी, शंकरलालजी, श्री निवासजी तथा भगवानदासजी हैं। श्रापका व्यापारिक इस प्रकार है।

- १ रायचूर—मेसर्स शिवराज लक्ष्मीनारायण—आद्त श्रौर वैद्धिग व्यापार होता है।
- २ रायचूर-मेसर्स शिवराज श्रीनिवास- ,, ,,
- ३ मंगलवेड़ा (सांगली-पंढरपुर) सूरतराम जेसिवलाल-जमीदारी का काम होता है।

जीनिंग पेसिंग फेक्टरीज़ मेसर्स गिरधारीलाल दामोदरदास जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

- ,, छावर्णी फकीरप्पा जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
- ,, बाम्बे कम्पनी लिमिटेड जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
- ,, भागी गुंडाप्पा जीनिंग फेक्टरी
- ., रिपन कम्पनी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
- ,, वालकट वर्द्स लिमिटेड जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
- ,, विश्वनाथम् यलय्या जीनिंग फेक्टरी
- .. सभापति प्रेस फेक्टरी

#### कल-कारखाने

उसमान शाहीमिल नांदेड़ (आफिस) एयम मेसन एण्ड कं॰ श्राइस फेक्टरी हैदराबाद श्रातादीन एण्ड संस आइस एण्ड सोडावाटर

फेक्टरी सिकन्दराबाद गुलवर्गा महवूव शाहीमिल (आफीस) दीवान वहादुर रामगोपाल मिल हैदरावाद स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल

# क्लाथ मरचेंट्स

मेसर्स अमन वुल इरन्ना विश्वनाथम्

- ,, अमीनबुल लिंगय्या केशवल्र
- ,, अमीनवुल लल्लमण्या
- ,, अमीनवुल राजय्या
- ,, कैलाश सरवय्या
- , कैलाश वीरच्या
- ,, कायम शिवप्पा
- ,, गुज्जर गोपाल
- ,, गुलवर्गा महवूव शाहो मिल शाप
- ,, गंगाविशन मोहनलाल
- " रायबहादुर छिद्रकांत वासुदेव
- ,, जमनाधर पोद्दार
- " नरसिंहगिरिमिल शाप
- " पोदट्द्र वीरन्ना
- " मुरलीधर गोपीकिशन
- ,, मोहनलाल मुकुंददास
- " मुरारजी गोकुलदास मिलशाप
- ,, रामिकशन मोहनलाल
- ,, राचलराम लिंगम् विश्वनाथम्
- ,, सोमाराजय्या

मेसर्स वेलदे जगदीश्वरच्या

- ,, समाला कुंडय्या
- ,, शुभकरण रामगोपाल
- ,, सुखदेव श्रीराम

# यार्न मरचेंट्स

मेसर्स कैलाश सरवय्या

- " त्रमीनबुल मुत्तय्या बुधौलिरय्या
- " मचल्ला रमन्ना
- " मोद्वर राघवल्ड

ग्रेन मर्चेंट एण्ड कमीशन एजंट

- " खीवसीराम सीताराम
- " चन्दा राजन्ना
- " द्याराम सूरजमल
- " दुदिगल जगदीश्वरच्या आमेरपापय्या
- " रामचन्द्र रामसुख
- " खान बहादुर होरमसजी माणकजी
- " श्रीकृष्ण चुत्रीलाल

#### किराना के व्यापारी

मेसर्स श्रमीनवुल नागय्या

- " कड़पनूर पापय्या
- " कुंजल रापन्ना लिंगय्या
- " गुमारला बुंटच्या
- " गांदे रामन्ना
- " दाचा रामय्या इरन्ना
- " दाचा चन्द्रय्या
- " पसमनूर रामचन्द्रय्या
- " विद्दी लछमय्या

# वरंगह

निजाम स्टेट के पूर्वी किनारे पर वरंगल जिले का यह प्रवान स्थान है। इसके पूर्वी किनारे पर गोदावरी तथा दक्षिणी किनारे पर कृष्णा नदी वहती है। इस जिले की भूमि विशेष कर पर्वतीय है। इसमें तालाव और खनिज पदार्थों की विशेषता है। इस प्रान्त के एक खोर मध्य- प्रदेश और दूसरी खोर मद्रास है।

पैदावार—हीरा खनिज—ऋष्णा नदी के किनारे केशरा और पर त्याल स्थानों में भिलता है। कोयला—वरंगल, मुपावरम् श्रीर सिगारनी में पत्थर के कोयले की खाने हैं।

अभ्रक तथा याकृत भी इस जिले में मिलता है।

एरंडी—इसकी पैदावार अन्दाज २-२॥ लाख थैली होती है। तौल ४० सेर का मन, २० मन की खण्डी।

चॉवल—धान का तौल माप से और चावल का पल्ले से है। माप १४ सेर की हंडी, ४ हंडी का मन तथा २० मन की खंडी। तौल १२० सेर वंगाली का पल्ला।

तिल्ली—पैदावार २ - २॥ लाख वोरी, तौल माप पर ।

कपास—इसकी २ फसलें होती हैं। वरसाती (आसोज में) करीव १५, २० हजार गांठें श्रीर चेती पीक ५ हजार गाँठ की पैदावार होती है। तौल, कपास—१२ सेर का मन २० मन की खंडी। रुई १२ सेर का मन

और १० मन का बोक्ता। सरकी ५० रतल की खंडी पर भाव।

गत्ला—जुवारी, चना, मूंग, तूवर आदि पैदा होती है, तौल माप पर होता है।

चमड़ा—इसके १०-१२ कारखाने हैं। यहाँ से चमड़ा मद्रास भेजा जाता है। गलीचा, दरी—इसके बनाने वाले २००-४०० घर हैं, गलीचा विशेष मात्रा में यहाँ से वाहर जाता है, तथा ५) से ५००) तक का अदद तैयार होता है। मेसर्स इण्टर नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी जेम्स स्ट्रीट

,, खासू भाई मेकेनिक जेम्स स्ट्रीट

,, वाम्वे साइकल एण्ड मोटर एजंसी (डाज, सिट्रोम एजंट)

,, वेलिंगटन साइकल कम्यनी जेम्स स्ट्रीट

,, वनाजी एण्ड सन्स (मेक्सवेलकार एजंट)

,, मंद्रास साइकल एण्ड मोटर एजंसी (फोर्ड, ड्यूक एजेंट)

,, भीरान एण्ड कम्पनी

,, एम० आर एएड सन्स (रगवीकार एजंट)

,, सी० व्ही० मुद्तीयार (एजंट मिलर्स टिम्बर ट्रेडिंग कम्पनी)

,, होरमसजी माणकजी (सेवरोलेट एजंट)

#### मिशनरी मर्चेंट

मेसर्स इंजीनियर्स एण्ड मिशनरी एजंसी लिमि-टेड जेम्स स्ट्रीट

,, के० श्रार० चटी एण्ड कम्पनी

,, पटई एण्ड कम्पनी मिशनरी सप्तायर जेम्स स्ट्रीट

#### वाच मर्चेंट

मेसर्स एदलजी सोरावजी पार्कलेन

डेंटिस्ट एण्ड ऑप्टीकल्स मेसर्स स्टेंडर्ड ऑप्टीकल एण्ड कम्पनी " हारडी एण्ड कम्पनी जेम्स स्ट्रीट

# होट्लस और धर्मशाला मेसर्स पेरिस होटल

" मांटगोमरी होटल

" स्टेशन धर्मशाला

,, पुरुषोत्तमदास नरोत्तमदास धर्मशाला स्टेशन

" फीरोजवाई एदलजी चिनाई पारसी धर्म-शाला जेम्स स्ट्रीट

,, दीवान बहादुर सेठ रामगोपाल का सत्य-नारायण मंदिर

#### रंग के व्यापारी

मेसर्स खटाऊ वहभदास पान बाजार

" अनिल एण्ड डाइज कम्पनी

" मचल्ला रमन्ना तमाखूबाजार

,, एम० आर० एण्ड संस

,, एत० लीलाधर तमाखूवाजार

# आर्टिस्ट एण्ड फोटोग्राफर्स

मेसर्स किलगार एण्ड कम्पनी त्रिमलगिरि

,, धनजीभाई फोटोयाफर ,,

,, फेंकल एण्ड कम्पनी ,,

" राजा दीनदयाल एण्ड संस श्राक्सफोर्ड स्ट्रीट ।

#### सोप फेक्टरी

मेसर्स दि कमरिंग्यल सोप फेक्टरी
,, कालेर कृष्णय्या सोप फेक्टरी







सेठ दोनशाजी दादाभाई इटालिया वरंगल

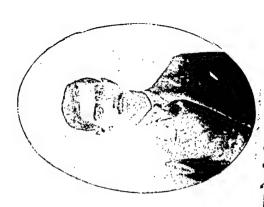

श्रीजमरोदजी दीनशाजी हटालिया वरंगल

# गुलबर्गा

निजाम स्टेट के गुलबर्गा जिले का यह शहर प्रधान स्थान है। इसमें जी० छाई० पी० रेलवे वम्बई से रायचूर की ओर दौड़ती है। गुलबर्गा शहर सोलापुर के समीप आ गया है। यहाँ एक कपड़े की मिल है। बहुत प्राचीन काल में यह शहर वरंगल के राजा के पास था। पश्चात् १२४७ ईस्वी में अञ्चाउद्दीन हसन शहाजंग ने इस स्थान पर बहमनी राज्य स्थापित किया। उस समय दिल्ली से ख्वाजा बंदेनिवास नामक एक औलिया फकीर ने यहाँ छाकर निवास किया, उसकी दरगाह देखने योग्य है। यहाँ मजबूत दुर्ग बना है। शेड़म में सैकड़ों हिन्दू मंदिर हैं।

पैदावार—गृह्या की पैदावार और ऊपज प्रधान है। गल्ले में ज्वारी (चार प्रकार की होती है)। वाजरी, मूंग, उड़द, चना, लाख, तूवर, गेहूँ, करड़ी, अलसी, सफेद तिल्ली, मिरची, इमली आदि हैं। गल्ले का तौल १०५ तोले का मापीसेर, ४ सेर की पायली और १६ पायली का मन होता है। मुंगफ़ली—इधर तीन सालों से इसकी पैदावार कसरत से होने लगी है। करीब रे लाख थैला सींगदाना की आमद यहाँ होती है। मुंगफ़ली का ९६ सेर का मन होता है। वोरे पीछे २॥ सेर छूट मिलता है। यहाँ कपास और एरंडी थोड़ी पैदा होती है। इसी जिले में सेड़म और तांच्चर में ज्वार और चावल ज्यादा पैदा होता है। शाहाबाद का पत्थर मशहूर है। यहाँ का सिमेंट कम्पनी का सिमेंट दूर दूर तक जाता है। गुरमटकल के सूती और रेशमी कपड़े उत्तम वनते हैं।

दि महत्र्व शाही मिल्स लिमिटेड—इस मिल को चालीस साल पहिले एकलिंडया साहब ने चाल किया था। उसके पश्चात् शापुरजी एदलजी चिनाई के हाथों में इसकी एजंसी आई। बहुत समय काम करने के पश्चात् आर्थिक परिस्थिति खराब होने से सन् १९२५ में यह मिल बंद हो गई। सन् १९२६ में इस मिल का भाग्य पुनः चमका और इसे दयाराम सूरजमल ने सेठ दारा सापुरजी से १५ लाख रुपयों में खरीदा। इधर दो सालों में इस मिल ने ५००) के शेअर पर ५० और ६० रुपया डिविडेंड बांटा है। वर्तमान में मिल की पूंजी पाँच पाँच सी रुपयों अपनी फर्म की वरंगल में नीव रक्खी। आप के समय में ही इस फर्म पर आवकारी कंट्राक्ट का व्यापार आरम्भ हो गया एवं इस व्यवसाय में आप ने अच्छी दौलत पैदा की। आप के कोई पुत्र नहीं था, आप ने अपने भतीजे सेठ दीनशाजी को १० महीने की अवस्था से ही पाल कर वड़ा किया था, और पीछे से उन्हें होनहार समभ अपना उत्तराधिकारी वनाया। आप सन् १९२२ में ८० वर्ष की अवस्था में बहिश्त नशीन हुए।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ दीनशाजी दादामाई इटालिया हैं। आप वरंगल के अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन साने जाते हैं। आप प्रति वर्ष २५ लाख रुपयों का निजाम स्टेट का आवकारी का कंट्राक्ट लेते हैं। इसके अलावा आप ने ६ जीनिंग फेक्टरियाँ खोली हैं। इस समय आप बरंगल डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड, रेलवे एडवाइजरी बोर्ड और आन्ध्र वैद्ध की एड-वायजरी बोर्ड के मेम्बर हैं। आप की ओर से चीखली में सब जातियों के लिये एक हाई स्कूल और कन्या पाठशाला चल रही है। आप के पुत्र श्रीयुत जमशेदजी दीनशाजी की वय इस समय २२ साल की है। आप विलायत में पढ़ रहे हैं। आप का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ बरंगल-मेसर्स भीखाजी दादाभाई एण्ड कम्पनी } यहाँ हेड आफिस है श्रीर कंट्राक्टिंग तार का पता—Bhikaji का काम होता है।

२ बरंगल-जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी और राइस मिल है।

३ निजामाबाद --- ,, ,, ,,

४ पेलापल्ली (वरंगल)—जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है।

५ खममेट (वरंगल )—जीनिंग छौर राइस मिल है।

६ एरपल्ली (निजामावाद)—राइस फ्लोअर मिल है।

७ नदीगाँव (वेजवाड़ा)—जीनिंग फेक्टरी है।

# मेसर्स नत्थूभाई मेघजी एण्ड संस

इस फर्म के मालिक कच्छ—नागलपुर निवासी खोछा—मुस्लिम समाज के सज्जन हैं। सर्व प्रथम सेठ नत्थू भाई मेघजी करीब ५० साल पहिले बरंगल आये। आरंभ में आपने स्कीन टेनेरी (चमड़े का कारखाना) खोली। पश्चात् आप कंट्राक्ट का काम करने लगे। निजाम स्टेट के वरंगल डिस्ट्रिक्ट फारेष्ट के बहुत से कंट्राक्ट आपके द्वारा हुए। आपके द्वारा लकनावरम् का मशहूर तालाव तथ्यार हुआ। व्यापारिक कामों के सिवा सवाव के कामों में भी आपका अच्छा खयाल था। आपने बरंगल में एक जमातखाना वनवाकर आगाखान

# भारतीय व्यापारियों का परिचयः— ( तीसरा भाग )



स्वर्गीय सेठ सूरजमलजी ( दयाराम सूरजमल-गुलवर्गा )



स्व॰ सेठ किशनलालजी (दयाराम सूरजमल-गुलवर्गा)



स्व॰ सेठ मोतीलालजी ( द्याराम सूरजमल-गुलवर्गा )



सेठ हीरालालजी (दयाराम सूरजमल-गुलवर्गा)

# भारतीय व्यापारियों का परिचयः— ( तीसरा भाग )



स्व॰ सेठ नत्थूमाई मेघजी बरंगळ ( दक्षिण )



सेठ कासम भाईनत्यू (नत्यूमाई मेघनी प्णडसंस) वरंगल



क्षेठ ज्रसुफ माईनत्यू (नत्यूमाई मेघजी एण्डसंस) बरंगळ

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ हीरालालजी लाहोटी तथा सूरजमलजी के पुत्र व्यंकटलालजी, पूरनमलजी सेठ मोतीलालजी के पुत्र संकरलालजी और किसनलालजी के पुत्र पूपालालजी हैं। इन सज्जनों में सेठ हीरालालजी इस कुदुम्ब में सब से बड़े हैं। सेठ हीरा-लालजी के पुत्र पत्रालालजी और बद्रीलालजी हैं।

सेठ हीरालालजी लाहोटी ने सन् १९२६ में गुलवर्गा का महबूबशाही मिल खरीदा है। आपके पास आने के बाद मिल ने अच्छी उन्नित कर दिखाई है। इस मिल की १॥। लाख की रकम निजाम करोड़ गिरी (कस्टम) में जमा थी वह भी आपको मिल गई है। आपके मकानात आदि लातूर, गुलवर्गा आदि स्थानों में काफी संख्या में हैं। गुलवर्गा में आपकी ओर से सदावर्त का प्रवंध है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

गुलवर्गा—मेसर्स दयाराम सूरजमल—यहाँ वैङ्किग, हुंडी, चिट्ठी और मिल एजंसी का काम होता है। गुलवर्गा—मेसर्स दयाराम सूरजमल—इस नाम से महवूबशाही मिल के कपड़े की दुकान है। सिकन्दरावाद—मेसर्स दयाराम सूरजमल—बैङ्किग और आदृत का कारबार होता है।

लातूर-मेसर्स दयाराम सूरजमल-जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी, आढ़त, बैङ्किग व काटन का व्यापार।

वम्बई—मेसर्स किशनलाल हीरालाल कालवादेवी रोड वैङ्किग व आंदत का कारबार होता है।

सुलापेठ ( गुलवर्गा ) दयाराम सूरजमल—जीनिंग है, कपास और आद्त का व्यापार होता है।

# मेसर्स परशुराम जाजी एण्ड संस

इस कुदुम्ब के मालिकों का मूल निवासस्थान हुमनावाद (निजाम स्टेट) है। वहाँ से १५० साल पूर्व लक्ष्मय्या सेठ गुलबर्गा आये। तथा किराने का व्यापार क्रुक्ष किया। आप लोग वैश्य समाज के सज्जन हैं। लक्ष्मय्या सेठ के पश्चात् क्रमशः लिंगया सेठ और परशराम सेठ ने फर्म का व्यापार संभाला। सेठ परश्राम जाजी के समय से इस दूकान के व्यवसाय की उन्नति आरंभ हुई। आप शके १८२१ की माघ बदी ८ को स्वर्गवासी हुए।

सेठ परशुराम जाजी के ३ पुत्र हुए सेठ लक्ष्मच्या जाजी, काशप्पा जाजी और संगच्या जाजी। इनमें से संगच्या सेठ १० साल पूर्व स्त्रगंवासी हो चुके हैं। सेठ परशुराम जाजी के वाद इस फर्म के व्यापार को सेठ लक्ष्मच्या जाजी के हाथों से विशेष उन्नति हुई है। आपने शके १८२२ में अपनी दुकान की शाखा वन्नई में खोली। आपके पुत्र सेठ शिवप्पा जाजी और रामचन्द्र जाजी व्यापार संचालन में भाग लेते हैं। और वासुदेव जाजी ( त्रिंवकराव )

न्यापार त्यादि का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत औरंगाबाद में दिया गया है। वरं-गल में इस दुकान का स्थापन २५ वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ के व्यापार का परिचय इस प्रकार है। वरंगल—मेसर्स बुधमल जुहारमल T. A. Dewora, T. No 17 सूत की आड़त और एरंडी, कपड़ा व वैद्धिंग न्यापार होता है।

# दीवान वहादुर रामगोपाल श्रीकृष्ण

इस फर्म का हेड आफिस सिकन्द्राबाद में है। निजाम स्टेट की ख्यातिप्राप्त दुकानों में इसकी भी गणना है। सिकन्द्रावाद में इस फर्म पर बैङ्किंग मिल आनर्स और कपड़े का न्या-पार होता है। इसके त्रालावा इसकी शाखाएँ भेंसा, निजामाबाद, पेदापही, सेड़म आदि स्थानों में हैं। इसके व्यापार आदि का सुविस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सहित सिकन्द्रावाद में प्रका-शित किया गया है। वरंगल में इस फर्म के कारखानों का स्थापन करीन ३० साल पूर्व हुआ। इस फर्म के व्यवसाय का परिचय इस प्रकार है। वरंगल—दीवान बहादुर रामगोपाल

श्रीकृष्ण T. No. 7

वरंगल—दीवान बहादुर रामगोपाल लक्ष्मीनारायग्

यहाँ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी, राइस श्रीर ऑइल मिल है तथा एरंडी, चावल और कॉटन का न्यापार होता है। इस नाम से आढ़त का कारबार

मेसर्स हीराचन्द पूनमचन्द इस फर्म का हेड ऑफिस सिकन्द्रावाद में है। अतः इसके व्यवसाय आदि का सुवि-स्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत सिकन्द्राबाद में दिया गया है। सिकन्द्राबाद के व्यव-सायिक समाज में यह फर्म अच्छी मातवर समभी जाती है। इसकी वरंगल ब्रांच का स्थापन संवत् १९५५ में हुआ। इसके अलावा करीम नगर, पेदापही और मंथनी में भी इस फर्म की ब्रांचेज हैं। वरंगल दुकान पर श्रीयुत चुन्नीलालजी मुनीम संवत् १९६२ से काम करते हैं। आप वड़े लायक सज्जन हैं। इस फर्म का न्यापारिक परिचय यह है। वरंगल—मेसर्स हीराचंद पूनमचंद T. No. 52

यहाँ वैङ्किंग, कॉटन, एरंडी का व्यापार और त्राढ़त का काम होता है।

# भारतीय व्यापारियों का परिचयः— (तीसरा भाग)



सेठ लक्ष्मय्याजाजी गुलवर्गा



श्री० सेठ काशपानानी गुलवर्गा



श्री० सेठ संगच्याजाजी गुलवर्गा



श्रीयुत शिवप्पाजाजी गुलवर्गा

वेलदे लिंगम् च्रॉइल जीनिंग फेक्टरी सुद्दम सेठी नरसिंहम् जीनिंग एण्ड राइस मिल

# कपास एरंडी राइस मरचेंट एण्ड कमीशन एजंट्स

मेसर्स अकाारप चित्रया

" आकारप नरसिंहम्

" कोन्डूर वेंकट राजम्

,, कोभार वहू वलराजू

" जुहारमल सीताराम

,, झूमरमल सूरजकरण

" नोरिया कम्पनी

" टोटा रामचन्द्र

" नथमल हरीकिशन

" परशुराम श्रीवसभ

" वुधमल जुहारमल

" वलदेव नरसय्या

,, वद्रीनारायण जयनारायण

" वद्रीनाथ जेठमल

" भीमराज रामदयाल

" भभूति रामन्ना

" दीवान वहादुर रामगोपाल श्रीकृष्णे

,, रामगोपाल लक्ष्मीनारायण दीवान वहादुर

" रामधन सीताराम

" रामलाल गनेशराम

,, रायन मालय्या ( लोकल आढ़त )

" ख्वा रामनाथम्

" हीराचंद पूनमचंद

" श्रीकृष्ण चुन्नीलाल

# किराना के व्यापारी

मेसर्स गिरमिहा नरसिंहम् रमुनिया

,, गुंडामुल लिंगम्

,, हाजी जूसुफ अली महम्मद

" टोटा केदारी

, तार जानू

,, हासम इत्राहिम

# चाँदी सोने के न्यापारी

मेसर्स एॡ्र छंकय्या

" भूमरलाल सूरजकरण

" पिंगल व्यंकट जनाईन रड्डी

,, बुधमल जुहारमल

" वजूर रामकृष्टय्या

,, स्त्रिगीर राजाराम

# जनरल मरचेंट्स

मेसर्स गुंडामुल लिंगम्

" अल्लाड़ी केदारी

,, धारसी जाफर

,, रब्बा अंकन्ना

कंट्राक्टर्स

मेसर्स पिंगले व्यंकट रामरडी

, भीखाजी दादाभाई ( आवकारी )

कपड़े के व्यापारी

मेसर्स आकारप चिन्नया

,, श्राकारप नरसिंहम्

,, श्रलीमहम्मद हासम्

# मेसर्स इरखराज अन्नराज

इस फर्म का स्थापन ५० साल पूर्व सेठ जीवराजजी ने किया। आपके पिता सेठ काळू-रामजी सोलापुर में कपड़े का व्यापार करते थे। वर्तमान में सेठ काळूरामजी के पुत्र जीवराज-जी, माधवराजजी और हरखराजजी का कुटुम्ब इस फर्म का मालिक है। सेठ हरखराजजी के पुत्र सम्पतराजजी गुलवर्गे में व्यापार सम्हालते हैं और जीवराजजी के पुत्र गजराजजी देश में रहते हैं। आप सोजत निवासी ओसवाल जैन समाज के सिंगवी सज्जन हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

गुलबर्गी—हरखराज अन्नराज काल्ह्र्राम जीवराज माधवराज किशनराज

कपड़े का कारबार होता है।

वम्बई--श्रन्तराज सम्पतराज पायधुनी-कमीशन का काम होता है।

# वेंकस

मेसर्स श्रंजुमन कोआपरेटिव्ह वैंक लिमिटेड ... सरस्वती वैंक लिमिटेड

- ,, दयाराम सूरजमल
- ,, कल्लाजी खूमाजी
- " मुकन्ददास द्वारकादास
- " ॡम्बाजी दानमल

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़ मेसर्स महबूव शाही मिल जीनिंग फेक्टरी जल्लमय्याजाजी जीनिंग फेक्टरी

,, शिवानन्द श्रॉइल मिल

ग्रेन मर्चेंट एण्ड कमीशन एजंट मेसर्स कुंवरजी सीताराम

- ,, कल्लाजी खूमाजी
- " खेण सिङ्पा मुरेगेप्पो नावानी

मेसर्स चिनवसप्पा संगणवासप्पा फतेपुर ,, चुकप्पा शिवप्पा गुणमटकल

- " युक्ष्पा ।रावपा गुग्गमटकल् " दामजी कुंबरजी
- " परशराम काशप्पाजाजी
- ,, युक्तददास द्वारकादास
- ,, माडोडप्पा महारुद्रपा खेगी
- ,, मिडिअप्पा नागप्पा काड़ादी
- " स्वरूपचंद लक्ष्मीनारायण
- ,, रामसुख जेठमल
- ,, लछमय्याजाजी
- ,, शिव शरणपा रेवापा गंदीगुड़ी
- .. संकरपा खेणी
- ,, शिव शरणपा स्वादी
- ,, शांतमलप्पा खूबा
- " हीरालाल रामप्रसाद
- " श्रीराम शिवनाथ

# निजामाबाद

निजाम स्टेट रेलवे की छोटी लाइन पर हैदरावाद से कुछ मील की दूरी पर यह शहर स्थित है। छोरंगाबाद, जालना, सेळ, परभनी आदि की पैदावार छोर यहाँ की पैदावार में विशेष छन्तर है। यहाँ पर कपास की पैदावार कम और चावल की पैदावार अधिक होती जाती है। यह स्थान तेलंगाने प्रांत में माना जाता है। यहाँ की भाषा तेलंगी छोर कैनाड़ी है, कचित् मराठी भी बोली जाती है।

पैदाबार—चावल—इसके करीव २ लाख थैले प्रति वर्ष पैदा होते हैं। १२० सेर का परला माना जाता है। तौल में ६ सेर ज्यादा लिया जाता है। इसकी धूप काली श्रीर वरसाती २ पीक होते हैं। इस जिले में कामारडी और यरलारडी के श्रालावा छोटे मोटे २ हजार तालाव हैं।

मिरची—वारीक श्रीर मोटी दो किस्म की होती है। करीव एक लाख वोरी मिरची यहाँ से बाहर जाती है। तौल २॥ मन वंगाली का वोमा।

गल्ला—इसका तौल १२६ सेर के पल्ले पर है। हलदी भी पैदा होती है।

सीड्स—श्रलसी, तिही (लाल, सफेद) का तौल १६ पायली के मन पर करड़ी, महुवाशीड श्रौर मुँगफली तौल से २० मन की खंडी।

श्रलसी-इसकी आमद करीब ५० हजार थैला होती है।

कपास—वन्नी (तारदार) यह फसल सियाल्ह है छौर कातिक में आती है। करीव १० हजार गाँठ रुई की दोनों प्रकार की आमद है। समर काटन— चैत में आती है। यह विशेष होती है।

कर्ड्—२५ रतल वंगाली का मन, २० मन की खंडी, खंडी पर भाव। जीनिंग प्रेसिंग राइस मील—इस स्थान पर ७ जीनिंग फेक्टरी, ७ राइस मील और २ प्रेसिङ्ग फेक्टरियाँ हैं।

तिल्ली—२५ हजार थैला वाहर जाती है। इमली—करनूल लाइन में विशेष जाती है।

# रायचूर

निजाम स्टेट के एकदम दक्षिण भाग में रायचूर जिले का यह प्रधान स्थान है। बाड़ी जंकरान होकर हैदराबाद और वन्बई की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। यह स्थान जी० आई० पी० रेलवे का अंतिम स्टेशन है। यहाँ से मद्रास एएड सदर्न मराठा रेलवे छुरू होती है। मद्रास और रामेश्वर जानेवाले यात्री इसी राह होकर जाते हैं। इस प्रांत के एक किनारे वन्बई एवं दूसरे किनारे मद्रास इलाका है। इस जिले की उत्तरी सीमा कृष्णा और दक्षिणी तुंगभद्रा नदी बनाती है। इसका क्षेत्रफल ८॥ हजार वर्गमील और लोक संख्या ६॥ लाख है। जिले में गाँवों की संख्या ११३८ और उत्पन्न १५॥ लाख है। बन्बई, मद्रास और हैदराबाद के किनारों पर आजाने से यहाँ की भाषा कानड़ी, उर्दू, मराठी, तेलंग और तुरलक है। रायचूर के समीप कृष्णा नदी का पुल बहुत विशाल एवं दर्शनीय है। यहाँ देवदुर्ग के हिन्दू राजा ने केसरिया उत्सव किया था।

पैदावार और तौल-इस स्थान पर कपास और सींगफली का व्यापार विशेष होता है।

मुंगफली—अच्छी मौसिम में १० लाख थैली तक इसकी पैदावार होती है। इस साल इसकी पैदावार बहुत कम हुई। तौल १२ सेर का मन श्रौर ८ मन पर भाव, इसके दाने बम्बई तथा मारगोवा जाते हैं।

कपास — इसकी २ पीक होती है तथा २०, ४० हजार गाँठें प्रतिवर्ष पैदा होती हैं। बारह सेर के मन से कपास की १२ मन की खंडी और सरकी की २० मन की खंडी मानी जाती है।

करड़ी — तीस चालीस हजार थैला प्रतिवर्ष त्राता है तौल नापी से है।

गहा — सब तरह का होता है तौल १२८ सेर के पल्ले पर है। नाप से तौला जाता है। एरंडी साधारण पैदा होती है

कल-कारखाने—यहाँ ७ जीनिंग फेक्टरियां, ६ प्रेसिंग फेक्टरियाँ और सींगदाणा फोड़ने की मशीनें हैं। यहाँ के न्यापारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है ६. धरमाबाद-गोवर्द्धनलाल गोकुलदास-यहाँ जीनिंग फेक्टरी है। इस दुकान के अंडर में और भी जीनिंग हैं।

# मेसर्स वंशीलाल अवीरचंद रायवहादुर

इस फर्म का हेड आफिस हैदराबाद में ( निजाम स्टेट ) है। निजामावाद में इस दुकान का स्थापन श्री सेठ सुगनचंदजी डागा के हाथों से हुआ। निजाम स्टेट के व्यापारिक समाज में यह फर्म बहुत मातवर एवं ऊँची श्रेणी की मानी जाती है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

निजामाबाद—सेठ वंशीलाल अवीरचंद रायबहादुर

) जीनिंग और राइस मिल है। तथा हुंडी, चिट्ठी, वैङ्किंग, कॉटन, गझा और राइस की खरीदी-तार का पता Raibahadur ) विक्री तथा आदृत का काम होता है।

# मेसर्स भीखाजी दादाभाई एण्ड कम्पनी

इस फर्म का हेड त्राफिस वरंगल में है। वहाँ यह फर्म लाखों रुपयों का प्रति साल त्राव-कारी का कंटाक्ट लेती है। वरंगल के अलावा इस फर्म की जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ राइस एवं श्राइल मिल्स, पेदापहाी, नंदीगांव श्रादि स्थानों में हैं। इन सब स्थानों पर यह फर्म अच्छी मात-वर मानी जाती है। इसका निजामाबाद का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। निजामाबाद—मेसर्स भीखाजी दादाभाई एण्ड कम्पनी ) जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी तथा राइस मिल है। श्रौर कॉटन का व्यापार होता है। तार का पता Bhikaji

# मेसर्स रामसुख वालमुक्तंद

इस फर्म के व्यापार श्रादि का विस्तृत परिचय मेसर्स हीरानंद रामसुख के नाम से हैदरा-बाद में दिया गया है। हैदराबाद में इस फर्म पर गले का वड़ा कारबार होता है। इसके अलावा इस दुकान की शाखाएँ निजामावाद, काकीनड़ा, मदनूर आदि स्थानों में हैं। निजामावाद का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

निजामावाद—मेसर्स हीरानंद रामसुख

T. A. Mani

रहां वैङ्किंग, गहा और आढ़त का कारवार होता है।

और दामोदरदासजी । सेठ दामोदरदासजी ने संवत् १९५९ में रायचूर में जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी खोली।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ दामोद्रदासजी के पुत्र विट्रलदासजी राठी हैं। श्राप शिचित एवं व्यापारदक्ष नवयुवक हैं। व्यावर में श्रापकी फर्म कृष्णा मिल श्रीर महा-लक्ष्मी मिल की मेनेजिंग एजंट है। इन मिलों में सेठ विद्रलदासजी के हाथों से बहुत उन्नति हुई । आपकी फर्म व्यावर, रायचूर, आकोट आदि स्थानों पर ऊँचे दर्जे की प्रतिष्ठित एवं मातबर मानी जाती है। सेठ दामोद्रदासजी के समय से रायचूर दुकान पर सदावर्त का प्रबंध है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१. व्यावर—मेसर्स ठाकुरदास खीवराज

यहां वैङ्किग व्यापार होता है, तथा यह फर्म यहां के कृष्णामिल और महालक्ष्मीमिल की मेनेजिंग एजंट है।

२. रायचूर—मेसर्स गिरधारीलाल दामोदरदास T. No 18तार का पता Rathiji केक्टरी और मूंगफली फोड़ने की मशीन

🤻 श्राकोट—मेसर्स खीवराज दामोद्र दास—जीन प्रेस फेक्टरी है और वैङ्किंग व्यापार होता है।

४. उज्जैन-मेसर्स विद्वलदास बुलाकीदास-वैङ्किंग और आढ़त का कारवार होता है।

५. पोकरन—ठाकुरदास खींवराज—बैङ्किंग व्यापार होता है।

# मेसर्स रामसुख जयगोपाल

इस दुकान के मालिक रोल ( मारवाड़ ) निवासी माहेश्वरी समाज के ईनानी सज्जन हैं। इस दुकान का स्थापन ६०।७० साल पहिले सेठ रामसुखर्जी के हाथों से रामधन रामसुख नाम से हुआ था। तथा आप ही के हाथों से इसके कारवार को विशेष उन्नति मिली। आरंभ से ही यह दुकान कमीशन का काम कर रही है। सेठ रामसुखजी के पुत्र जयगोपालजी, जयनारायण जी एवं लक्ष्मीनारायणजी है। इनमें से जयगोपालजी १२ साल पहिले गुजर चुके हैं। आप तीनों भाइयों के क्रमशः जुगुलिकशोरजी, तुलसीरामजी एवं देविकशनजी पुत्र हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

रायचूर-मेसर्स रामसुख जयगोपाल T. No 43

आढ़त, वैङ्किग, गल्ला तथा रुई का कारबार होता है

यादगीर (रायचूर) देविकशन तुलसीराम

### भारतीय व्यापारियों का परिचय

57

लक्ष्मीनारायण श्रीकृष्ण जीनिंग फेक्टरी श्रीर राइस मिल वामन नायक मचल्ला सय्यन्ना जीनिंग राइस फेक्टरी

वैंकर्स एण्ड कमीशन एजंट्स मेसर्स गोवर्द्धनदास गोकुलदास जगन्नाथ बद्रीनाथ 23 झूमरलाल गोवर्द्धन " वंशीलाल अवीरचन्द राय वहादुर " रामरतन श्रीराम 77 रामसुख बालमुकुंद " दीवान वहादुर लक्ष्मीनारायण श्रीकृष्ण 57 व्यंकटलाल बद्रीनारायण (लोकलत्र्याढ्त) " रामद्याल घासीराम

सीड्स और मिरची के आढ़तिया मेसर्स सूरजकरण सीताराम (मिरची) वामनदास एण्ड कम्पनी ( मिरची ) ह्नुमंतराय भेरोवल्श ( ग्रेन )

शिवनारायण लादूराम

सूरज करण सीताराम

### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स कोरटवली यंकोवा नाइक गोंडल गंगाराम महम्मद् अमीन " वलीमहम्मद हासीमूसा " यलकंठ रंगय्या "

जनरल मर्चेट्स

मेसर्स आयता राज लिंगम्

कोंडा नरसिंहल्ब जलाल मियाँ अन्दुल कादर

नारला नरसिंह

टी॰ राजाराम

रुई के व्यापारी

मेसर्स गोवर्द्धनलाल गोक्जलदास

झ्मरलाल गोवर्द्धन 95

वंशीलाल अवीरचंद राय वहादुर "

भीखाजी दादाभाई रामरतन श्रीराम "

रामसुख वालमुकुंद "

सूरजकरण सीताराम

शिवनारायण लाद्राम 53

#### किराने के व्यापारी

मेसर्स अव्यास महम्मद

जयनारायण जीतमल

वलीमहम्मद राजीमूसा

खानवहादुर होरमसजी माणकजी (नमक)

हुसेन तारमहम्मद

चाँदी सोने के व्यापारी

मेसर्स उपल घंटय्या

वट्दू रामय्या लछय्या "

वालकिशन हरीकिशन

#### आइल मिल्स

मेसर्स गिरधारीलाल दामोदरदास (सीग-दाणा फोड़ने की मशीन)

,, आदुनि बसप्पा फेक्टरी ,, गवली बुड़प्पा फेक्टरी

,, गवला बुड्प्पा फक्टरा ,, मिडजुड्डी लक्ष्मय्या फेक्टरी

,, ।मडजुड्डा लक्ष्मय्या फक्टरा .: राजरवंडी यंकट सिटी फेक्टरी

,, सावत्री सिवगय्या फेक्टरी

## गल्ले के व्यापारी और कमीशनएजंट

मेसर्स इल्र्र लल्लमय्या

,, किशनलाल गिरधारीलाल

,, काशप्पा जाजी

,, गिरधारीलाल दामोद्रदास

,, गोपीलाल जयनारायण

,, गड़िदनी तिमना

,, नीर महानवी हम्पन गोड़ा अरवी गोड़ शरणपा

" नरसी शामजी

,, पूनमचन्द रिखवदास

,, भगवानजी गुलाबचन्द

,, रस्तापुर चनय्या मुनप्पा

" रूपचन्द रायचन्द

,, रामसुख जयगोपाल

,, शिवराज लक्ष्मीनारायण

#### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स गुलाबचन्द चौथमल

" दुलीचन्द चुन्नीलाल

मेसर्स राजमल खींवराज

" सौदागर अन्दुल हमीद

,, हीराचन्द हमीरमल

# हार्डवेअर मरचेंट्स

मेसर्स अन्दुल रहीम महम्मद याकूव

" टी० एक हार्डी (मशीनरी, कंट्राक्टर्स)

,, पेश्तनजी कुंवरजी ( वाइन, जनरल मर्चेण्ट )

,, महबूब अली मकद्मजी

,, मनीहार दावसा

" माधवजी पीताम्बर एण्ड संस ( तिजोरी मेन्यू फेक्चरर )

# काँटन मरचेंट्स

मेसर्स किशनलाल गिरधारीलाल

,, गण्दिन्नी तिमन्ना

,, गोपीलाल जयनारायण

,, गिरधारीलाल दामोद्रदास

,, छावगी फकीरप्पा एण्ड संस

,, निरमानी हम्पन गोड़ा अरवी गोड़ शरणप्पा (लोकल)

,, मेडसिट्टी गोद्या शिवरामय्या

" रामसुख जयगोपाल

,, लक्ष्मय्या काशप्पा जाजी

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

की शाखाएँ बम्बई, सिकन्दराबाद, वरंगल आदि स्थानों में हैं, जिन पर वैङ्किंग व कमीशन का काम होता है। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। १. नांदेड्—मेसर्स पूनमचंद वख्तावरमल । गल्ला, कपास तथा आढ्त का काम और वैङ्किंग तार का पता Garnet वयापार होता है।

- २. नांदेड्—निहालचंद उत्तमचंद—इस नाम से लोकत आढ़त का काम होता है।
- ३. नांदेड़—निहालचंद देवड़ा—

# मेसर्स मुक्तन्ददास मूँदड़ा

इस फर्म का हेड आफिस हैदराबाद में है। अतः इसके व्यवसाय आदि का सुविस्तृत परि-चय मालिकों के चित्रों सहित हैदराबाद में दिया गया है। नांदेड़ के अलावा वस्वई, मद्रास, गुल वर्गा प्रभृति स्थानों में इस फर्म की ब्रांचेज हैं जिन पर वैङ्किंग और कमीशन एजंसी का काम होता है। नांदेड़ फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

नांदेड़-मेसर्स मुक्तन्ददास मूँदड़ा

T. A- Hedmen

वैङ्किंग, आढ़त तथा रुई का न्यापार होता है।

# मेसर वेजनजी वेरामजी कम्पनी

इस फर्म का हेड अफिस जालना है। अतः इसके व्यापार आदि का विस्तृत परिचव पेश्तन-जी मेरवानजी के नाम से जालना में दिया गया है। जालना के खलावा इस फर्म की ब्रांचेज, जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज वम्बई, ऊमरी, करकेली, परभनी, सेळ् सातोना, धामनगांव, देवलगांव (बरार) बुतगांव (पूना) तथा गुंटकेल (मद्रास) है। नांदेड़ ब्रांच का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

नांदेड़—मेसर्स वेजनजी वेरामजी कम्पनी } कपास का व्यापार होता है।

# मेसर्स रामदयाल घासीराम

इस फर्भ का विस्तृत व्यापारिक परिचय मालिकों के चित्रों सहित हैदरावाद में दिया गया है। नांदेड़ में इस फर्म पर वैङ्किंग श्रौर आबकारी कंट्राक्टिंग का ज्यापार होता है इसके अलावा निजाम स्टेट की १२।१५ स्थानों में कंट्राक्टिंग की सुविधा के लिये इस फर्म की शाखाएँ हैं।

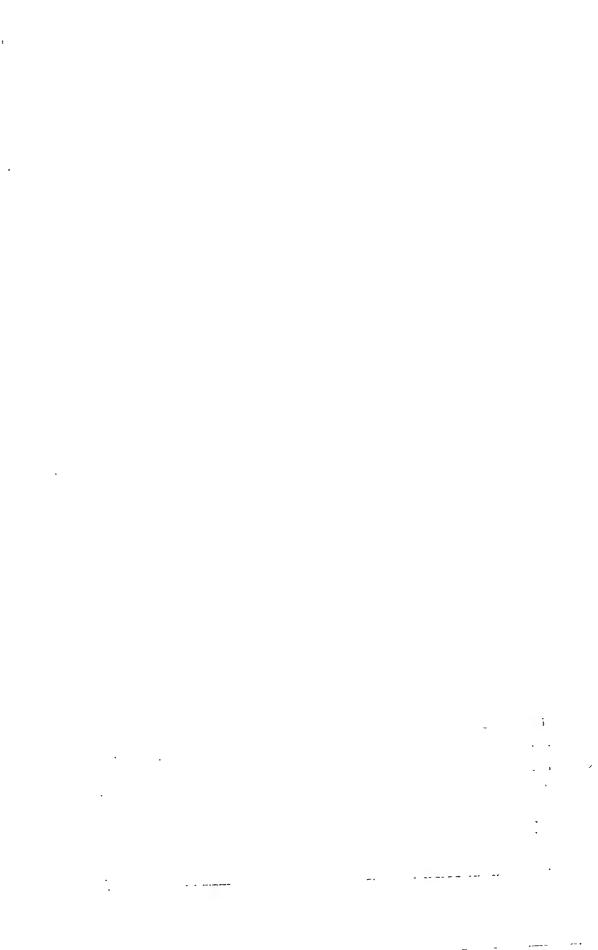

#### मेसर्स वामन नायक जागीरदार

इस फर्म का हेड आफिस हैदराबाद है। इसके अलावा इसकी जीतिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ श्रीर राइस मिल परभनी, निजामाबाद, मेदक, कामारडी आदि स्थानों में हैं। इसके व्यापार का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत हैदराबाद में दिया गया है। यह कुटुम्ब हैदराबाद के व्यापारिक समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। नांदेड़ में इस फर्म की जीतिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है।

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़ दि अकवर जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी दि गामिड्या जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी चन्द्रभान गिरि वासुदेव गिरि जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी बेजनजी वेरामजी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी सहम्मद जू नुस जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी रमजान आली लालजी साजन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी वामन नायक जागीरदार जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी वाड़िया जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

वैंकस

दी इम्पीरियल वैंक आफ इण्डिया लिमिटेड मेसर्स ऋधकरण घनसीराम

- ,, कल्यानजी केशवजी
- ,, पूनमचंद वख्तावरमल
- " वालिकशनदास रामलाल
- " वालाराम शिवनारायण
- " मुकुंददास मूदड़ा
- " रामद्याल घासीराम

मेसर्स शंकरलाल मालीवाल ... हरनारायण रामप्रताप

कपड़े के व्यापारी मेसर्स अव्वासा महम्मद

- ,, उसमान शाही मिल छाथ शाप
- ,, मूसा अन्दुङ्घा
- " मौलवी महम्मद अली गुलाम महम्मद
- ,, रहमतुहा मूसा
- " हाजी लतीफ हाजीमूसा

ग्रेन मर्चेंट एण्ड कमीशन एजंट मेसर्स गोकुलदास तुलसीदास

- ,, झ्मरलाल गोवर्द्धन
- ,, पूनमचंद् वख्तावरमल
- ,, भीमराज कस्तूरचंद
- " मुकुंददास मूंदड़ा
- ,, रामनाथ कोंडूलाल
- ,, रामप्रताप कावरा '
- , शामजी धारसी
- " हाजी लतीफ हाजी मूसा

काली कम्मर्ल—यहाँ की तयार की हुई कमलें स्रोलापुर और अमरावती की ओर जाती हैं। इसके अलावा देशी रेशम के वस्त्र भी यहाँ अच्छे वनते हैं।

बाहर जानेवाला माल—एरंडी, तिल्ली, चावल, कपास, सरकी, रूई, मिरची और एरंडी का तेल।

श्राने वाला माल—िकराना, गुड़, शकर, फेंसी गुड़्स, कपड़ा और केरोगेटेड शीट्स रेलवे लाइन—हैंदराबाद से काजी पैठ वरंगल होती हुई एक लाइन वेजवाड़ा जाती है। अभी २ निजाम गन्हर्नमेंट ने काजी पैठ से बलारशाह तक लाइन चालू की है, उस पर, प्रेंट ट्रंक एक्सप्रेस मद्रास से लाहौर तक दौड़ती है।

व्यापारिक स्थान—भोनगीर, जनगाँव, वरंगल तथा खम्भमपेठ—यहाँ विशेषकर एरंडी ज्यादा पैदा होती है। हनमकुंडा में हजार खंभों का मन्दिर दर्शनीय है।

कल कारखाने—यहाँ करीव २२ जीनिंग फेक्टरियाँ, ३ प्रेसिंग फेक्टरियाँ, १६ राइसमिल, २ ऑइल मिल श्रौर १ वांड्समिल है। यहाँ के व्यापारियों का परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स झूमरलाल सूरजकरण

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ झ्मरलालजी के पुत्र स्रजकरणजी ख्रौर श्रीकृष्णजी हैं। ख्रापकी फर्म संवत १९५५ से व्यापार कर रही है। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के जायल (जोधपुर स्टेट) निवासी सज्जन हैं। ख्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। वरंगल—मेसर्स झ्मरलाल सूरजकरण—यहां आढ़त सोना चांदी और गल्ले का कारवार होता है पेदापल्ली—फूमरलाल सूरजकरण—उपरोक्त कारवार होता है।

# मेसर्स दादाभाई एदलजी इटालिया

इस खानदान का खास निवास स्थान चीकली (सूरत) है। आप पारसी समाज के इटा-लिया सज्जन हैं। चीकली से दादाभाई सेठ ५०१६० साल पहले सोलापुर होकर हैदराबाद आये। यहाँ कुछ समय तक आप सर्विस करते रहे। पश्चात् चिनाई फेमिली के सोराब नवाम-जंग के साथ वरंगल गये। इस स्थान को आप ने व्यवसाय के उपयुक्त समक्त ४५ वर्ष पूर्व

# **ant**

निजाम स्टेट रेलवे के मनमाड़ सिकंदराबाद लाइन के मध्य यह जंकशन है। यहाँ से हिंगोली के लिये एक ब्रांच लाइन जाती है। स्टेशन के समीपही यह एक छोटी सी मंडी है। इस स्थान पर कपास, गल्ला तथा किराने का व्यापार प्रधान रूप से होता है। तौल—कपास—१२ सेर का मन व २० मन की खंडी।

कई—१३२ सेर का पल्ला माना जाता है। करीव २० हजार गाँठ कई प्रति वर्ष यहाँ वँधती है।

विनोले-२४० सेर की खंडी पर भाव होता है।

गल्ला—गल्ले का तौल माप पर है। करीब ४॥ सेर की पायली व १६ पायली का मन माना जाता है।

पैदावार—मुंगफली, जुवार, सूँग, तूवर, चना, लाख, करड़ी आदि हैं। यहाँ के व्यापारियों का संनेप परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स श्रीराम द्वारकादास

इस फर्म का विस्तृत व्यापारिक परिचय परभनी में दिया जा चुका है। पूर्णी में इस फर्म की एक जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है तथा कॉटन का व्यापार होता है।

## येसर्स वंशीलाल अवीरचंद रायवहादुर

इस फर्म का विस्तृत परिचय हमारे ग्रंथ के प्रथम भाग में वीकानेर विभाग में दिया गया है। इसके अलावा निजाम स्टेट तथा सी० पी० में जहाँ २ इस फर्म की शाखाएँ हैं उन सब स्थानों पर इस फर्म का परिचय प्रकाशित किया है। हरएक स्थान पर यह दुकान बहुत बड़ा कारवार करती है। पूर्णी में इस फर्म की एक जीनिंग-प्रेसिंग फेक्टरी है। तथा कपास खरीदी का ज्यापार होता है। यह दुकान हैदराबाद फर्म के अंडर में है।

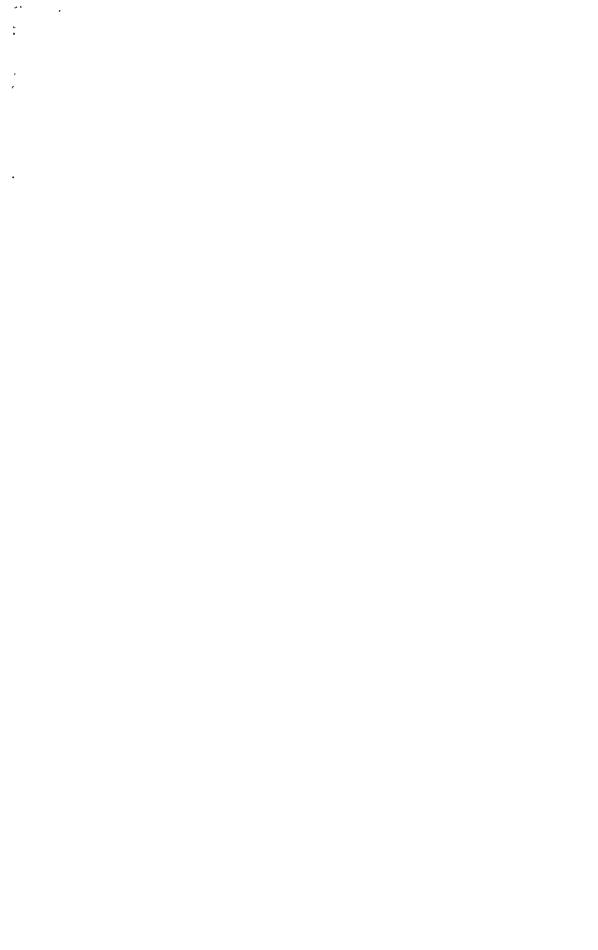

#### मेसर्स जमनाधर पोदार

इस फर्म का हेड ऑफीस नागपुर है। भारत में टाटा संस की मिलों का कपड़ा वेंचने के लिये भारत के कई शहरों में इस दुकान की शाखाएँ हैं। ऊमरी में यह फर्म वहुत समय से स्थापित है। यहाँ सेठ जीवराजजी पोदार वहुत समय तक रहे थे। यहाँ आपकी स्थापित की की हुई गौशाला आदि है। आपने यहाँ जमीदारी भी खरीद की। इस दुकान के अंडर में निम्बू, डिगल्लर आदि स्थानों में जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। नागपुर मिल की एजंसी इस फर्म के पास है। कुछ समय पहले सिकंदराबाद में भी इसकी एक ब्रांच खोली गई है। ऊमरी में इस फर्म की देखरेख में एक कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी काम करती है। इसका विस्तृत परिचय हमारे ग्रंथ के दूसरे भाग में कलकत्ता विमाग में पृष्ठ ३८० में दिया गया है।

## मेसर्स विनोदीराम वालचंद

इस फर्म का हेड ऑफिस भालरापाटन (भालावाड़ स्टेट) है। मालवे की प्रतिष्टा प्राप्त धनिक फर्मों में इसकी गणना की जाती है। इस दुकान के खंडर में भिन्न २ स्थानों पर १५ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। तथा करीब १९ स्थानों पर काटन व वैक्किंग कारवार होता है। उज्जैन में इस फर्म के खंडर में एक मिल काम करती है।

निजाम स्टेट में ऊमरी में इस फर्म की कई जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है तथा कॉटन का न्यापार होता है। ऊमरी दुकान की मातहती में दो तीन स्थानों पर जीन प्रेस है। यहाँ के न्यापारिक समाज में यह फर्म श्रन्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। इसके न्यवसाय का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत हमारे प्रंथ के प्रथम भाग में राजपूताना विभाग के पृष्ठ १८३ में दिया गया है।

साहब को भेट किया। इसी प्रकार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और हैदराबाद फ्लड के समय भी एक मुश्त रकमें दान कीं। त्रापने क्रपने कई रिश्तेदार कुटुम्बों को लाकर निजाम स्टेट में आवाद करवाया । इस प्रकार इज्जतपूर्वक जीवन विताते हुए ता० ७-६-१९१५ में आप वहिश्त नशीन हुए । २० साल पहिले वरंगल में आपने एक जीनिंग खोली ।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ नत्थूभाई मेवजी के पुत्र सेठ कासिमभाई और सेठ जूसुफभाई हैं। आप लोगों के हाथों से वरंगल और आसपास ६ जीनिंग प्रेसिंग फेक्ट-रियाँ और १ वांड्स क्रेसिंग मिल खोला गया है। यह फर्म यहां के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१. वरंगल—मेसर्स नत्थूभाई मेघजी एण्डसंस } यहाँ फर्म का हेड ऑफिस है T. No 20

कारखाने:---

- २. वरंगल —कासिमभाई नत्थू वांड्स मिल

- ३. वरंगल—कासिम जूसुफ नत्यूभाई जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
  ४. जमीकुंटा (करीम नगर) जूसुफ भाई नत्यू जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
  ५. मानिकगढ़ (आसिफाबाद) कासिम भाई नत्यू एण्डसंस जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी
- ६. परभनी—कासिम व जूसुफ नत्थूभाई खोजा जीनिंग फेक्टरी

## मेसर्स नथमल हरीकिशन

इस फर्म के मालिक सेठ नथमलजी नागोर (मारवाड़) निवासी ननवाणा (वोहरा) जाति के सज्जन हैं। आपके हाथों से २० साल पूर्व कपास, सरकी, एरंडी, गल्ला आदि की आढ़त का कारवार शुरू हुत्रा ख्रौर थोड़े ही समय में आपने व्यवसाय की उन्नति कर फर्म की अच्छी प्रतिष्ठा वढ़ाई है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वरंगल-मेसर्स नथमल हरीकिशन तार का पता— Nathamal, T. No 20

यहाँ सब प्रकार की आढ़त का कारबार होता है, इस समय आपके पास मेसर्स बालकट ब्रद्स की एरंडी और कपास खरीदी की एजंसी है।

# मेसर्स बुधमल जुहारमल

इस दुकान का हेड आफिस श्रीरंगाबाद (निजाम स्टेट) में है। वहाँ यह फर्म १३५ वर्षों से स्थापित है। इसकी शाखाएँ वम्बई, जालना, नांदेड़, सिकन्दराबाद प्रभृति स्थानों में हैं, इसके

खामगाँव-मेसर्स रामचन्द लालचन्द-लोकल आदत का काम होता है।

## मेसर्स किशनदास गनेशलाल

इस दुकान के मालिक सेठ किशनदासजी के पुत्र सावंतरामजी और गनेशलालजी हैं। इनमें से वर्तमान में सेठ गनेशलालजी विद्यमान हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। हिंगोली—मेसर्स किशनदास गनेशलाल—इस नामसे वैद्धिग और आदृत का काम होता है।

# मेसर्स मोतीराम वींजराज

इस फर्म के मालिक धनकोली रसीदपुरा (जोधपुर स्टेट) निवासी माहेश्वरी वैश्य समाज के मृंदड़ा सज्जन हैं। सेठ मोतीरामजी मूँदड़ा देश से करीव १०० साल पहिले यहाँ आये थे। आप यहाँ साधारण काम काज करते रहे। आपके पुत्र सेठ वींजराजजी के हाथों से इस दुकान के व्यापार को विशेष उन्नति प्राप्त हुई। आप संवत १९५६ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र बालमुद्धंदजी आपकी मौजूदगी में ही गुजर चुके थे।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ वालमुकुन्द्रजी के पुत्र सेठ हेमराजजी मूँ दड़ा हैं। आप बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के उदार सज्जन हैं। अपने संवत् १९७९ में श्री दत्तात्रय का सुंदर मंदिर करीव १। लक्ष रुपयों की लागत से तयार करवाया है। इसके स्थायी प्रवंध के लिये बींजराज हेमराज के नाम से जो कपड़े की दुकान थी वह दुकान और वहुतसी जमीन दी है। बड़नेरा (वरार) में भी सीताराम महाराज के संस्थान में आपकी एक धर्मशाला बनी है। आप यहाँ के अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है। हिंगोली—मेसर्स मोतीराम बींजराज—बैङ्किंग, खेती तथा आदत और रुई का ज्यापार होता है। वासुदेव दत्तात्रय हिंगोली—यह श्री दत्तात्रय मंदिर की कपड़े की दुकान है।

# मेसर्स वामन रामचन्द्र नाइक डोहीफोड़े

इस दुकान के मालिक दिल्ला ब्राह्मण समाज के माध्यंदिनी गौत्रीय शांडिल्य सज्जन हैं। आप १०० वर्षों से व्यापार कर रहे हैं। सेठ वामनराव डोहीफोड़े के हाथों से इस दुकान का स्थापन हुन्छा। आपने रूई में विशेष सम्पत्ति उपार्जित की। आप १९०२ में स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ रामकृष्ण वामन उर्फ वापू साहब डोहीफोड़े हैं। आपकी

# मेसर्स श्रीकृष्ण चुन्नीलाल

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान पीपाड़ (जोधपुर स्टेट) में है। आप माहे-रवरी वैश्य समाज के मिणियार सज्जन हैं। सर्व प्रथम संवत् १९५३ में सेठ चुन्नीलालजी वरंगल त्राये और रामकरण चुन्नीलाल दुकान के साथ रायली त्रदर्स की कमीशन का काम करने लगे। कुछ समय बाद त्रापने उक्त फर्म से अपना भाग निकाल कर अब्दुल साहब चुन्नी-लाल के नाम से रालित्रदर्स की एजंसी का काम किया। पश्चात् जब रायली एजंसी का काम कम हुन्त्रा तो १९६८ में श्रीकृष्ण चुन्नीलाल के नाम से त्रापने स्वतंत्र दुकान की। त्रापने २० साल पहिले सिकन्दरा बाद में भी त्रापनी दुकान खोली है।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ चुन्नीलालजी, बिरदीचंदजी, वनेचंदजी और राम-धनजी चारो भ्राता हैं। आप लोगों ने फर्म के व्यापार को अच्छा बढ़ाया है। सेठ रामधनजी के पुत्र जेठमलजी और वरदीचंदजी के पुत्र लक्ष्मीनारायणजी भी कारबार में भाग लेते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

वरंगल-मेसर्स श्रीकृष्ण चुत्रीलाल

T. A. Shree kishan, T. No 5

र्वेङ्किंग व आढ़त का काम होता है।

सिकन्दरावाद—श्रीकृष्ण चुन्नीलाल T, No 333—नैङ्किग न्यापार होता है। गणापुर—श्रीकृष्ण चुन्नीलाल—एरंडी की फेक्टरी और घरू न्यापार होता है। रुगनाथपल्ली—श्रीकृष्ण चुन्नीलाल—तेल की फेक्टरी और घरू न्यापार होता है।

## जीनिंग मेसिंग फेक्टरीज़ राइस एवं आइल मिल्स

श्राकार व्यंकन्ना जीनिंग राइस मिल कासिम भाई जूसुफ भाई नत्थू जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

गुमड़ेली जानकीराम जीनिंग राइस मिल तार महम्मद जान ऑइल जीनिंग फेक्टरी निरला नरसिंहम् जीनिंग फेक्टरी पिंगले व्यंकट रामरड्डी जीनिंग फेक्टरी प्रेसिंग और राइस मिल पिंगले प्रताप रड्डी जीतिंग फेक्टरी
वंदेली राजपार ऑइल जीतिंग फेक्टरी
ब्रह्मदेव आतंदम् आइल जीतिंग फेक्टरी और
राइस मिल
भीखाजी दादाभाई जीतिंग प्रेसिंग फेक्टरी,
राइस और ऑइल मिल
दीवान बहादुर रामगोपाल श्रीकृष्ण जीनिंग

प्रेसिंग फेक्टरी राइस श्रौर श्रॉइल मिल रामनारायण रामरतन जीनिंग फेक्टरी श्रौर राइस मिल

#### श्रारतीय व्यापारियों का परिचय

# गल्ले के व्यापारी और आढ़तिया

मेसर्भ चतुर्भुज जेठमल

,, गनपत गोविंद वासठवाल

,, बालमुकुन्द नथमल

,, विट्ठलदास हनुमानदास

,, मोतीराम वींजराज

" मानमल गौरीदत्त

" राधाकृष्ण सूरजमल

" शंकरदास गनेशदास

## किराने के व्यापारी

मेसर्स अव्वास महम्मद

" करीम सुलेमान

,, पंढरीनाथ वैजनाथ

,, रामऋष्ण गण्पत वासठवाल

,, ह्वीव जीया

जनरल मरचेंट्स

मेसर्स पारा सोवा जीनाजी

,, रंगनाथ गंगाराम

,, रामकृष्ण गनपत

# मेसर्स गिरमिश्ला नरसिंहम् रमनय्या

- " गुंडामुल लिंगम्
- ,, गोरंटल्ला विश्वनाथम् (गाँवठी कपड़ा)
- " पुल्र राजाराम (सूत)
- ,, शुभकरण रामगोपाल

#### दरी गलीचा के न्यापारी

मेसर्स भूपति वीरय्या

- ,, मावजी भानजी
- ,, रवा रामनाथम्
- ,, सारगम रगय्या

### ऑइल एजंट

मेसर्स आकारप चित्रया

- ,, तारमहम्मद् जानू
- ,, सी. वर्द्धराज मुदलीयार

# हार्ड वेअर मरचेंट्स

मेसर्स तारमहम्मद जानू

- ,, फुल्लूर मल्लय्या
- ,, फुलमारी रामन्ना
- ,, हासम इत्राहिम

# लकड़ी के व्यापारी

मेसर्स अकुलो गोविन्दू

,, नेराला नरसिम्मा रामल्लो

,, समुद्रला नरसय्या

#### एजंसी

मेसर्स नोरिया कम्पनी (भीखाजी दादाभाई एजंट)

- ,, रायली ब्रदर्स (श्रीकृष्ण चुन्नीलाल एजंट) ,, वालकट ब्रदर्स (नथमल हरीशंकर ,, )
- ,, सद्रास कम्पनी (व्रथमल जुहारमल ,, )

के द्वारा फर्म का न्यापार इतना फैला था। परभनी में इस फर्म का न्यापारिक-परिचय इस प्रकार है। परभनी—मेसर्स नारायणदास चुन्नीलाल

T. A. Hirakhan

र्वे यहां श्रापकी कॉटन जीनिंग-प्रेसिंग फ्रेक्टरी है।

# मेसर्स नत्थूभाई मेघनी एण्ड संस

इस फर्म का हेड अफिस वरंगल में है। अतः इसके व्यापार का विस्तृत परिचय मालिकों को चित्रों सिहत वरंगल में दिया गया है। वरंगल में इस फर्म की जीनिंग प्रेसिंग-फेक्टरी तथा वाँड्स मिल है। इसके अलावा जमीकुंटा (करीम नगर) मानिकगढ़ (आसिफावाद) में भी इस दुकान के कारखाने हैं। परभनी में इस फर्म की कासिम व जूसुफ भाई नत्यू खोजा जीनिंग फेक्टरी के नाम से एफ जीनिंग फेक्टरी है।

# गेसर्स वालचंद गंभीरमल

इस फर्म के स्थापक सेठ वालचंद्जी गोठी करीव १२५ वर्ष पूर्व विलाड़ा (जोधपुर स्टेट) से यहाँ आये थे। आप ओसवाल श्वेताम्बर जैन समाज के सज्जन हैं। आपके वाद आपके पुत्र गंभीरमलजी गोठी ने फर्म का न्यापार सम्हाला। आप १९५६ में गुजरे। तथा इस फर्म के न्यापार को सेठ गंभीरमलजी के पुत्र मोहनलालजी ने विशेष तरकी दी। वर्तमान में सेठ मोहन-लालजी गोठी ही इस फर्म के मालिक हैं। परभनी में आपकी देखरेख में श्रीपार्श्वनाथ श्वेता-म्बर जैन मंदिर वन रहा है। त्रापके पुत्र श्रीयुत नेमीचंदजी फर्म के ज्यापार को सम्हालते हैं। श्रापका च्यापारिक परिचय इस प्रकार है। परभनी—मेसर्स वालचन्द गंभीरमल—त्रैङ्किग, आढ़त, कपड़ा, गल्ला तथा सराकी लेन-

बिलाड़ा—गम्भीरमल मोहनलाल—आढ़त, कपड़ा, लेन-देन का काम होता है।

# मेसर्स वेजनजी वेरामजी करूपनी

इस फर्म का विस्तृत व्यापारिक परिचय जालना में दिया गया है। निजाम स्टेट, वरार आदि प्रांतों में इस फर्म की कई जीनिंग-प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं तथा काँटन का न्यापार होता है। परमनी में भी इस फर्म की जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है तथा रूई का व्यापार होता है।

तूवर की दाल-इसका भी जबर्दस्त पाक होता है।

नोट—इस स्थान पर व्यापारिक गति विधि विशेष रहा करती है। यहाँ की जनता सघन व सुखी है। गल्ले का प्रधान बाजार महबूबगंज है। यहाँ के व्यापारियों का संचिप्त परिचय इस प्रकार है:—

# मेसर्स गोवर्द्धनदास गोक्कलदास

इस फर्म का हेड आफिस कुचामन (जोधपुर) है। आप माहेरवरी वैश्य समाज के कावरा सज्जन हैं। इस फर्म का हेड आफिस कुचामन में है। संवत् १९७८ से निजामाबाद में इस दुकान का व्यापार आरंभ हुआ।

कुचामन में इस फर्म के व्यापार को सेठ शिवलालजी के समय में बहुत अधिक तरकी मिली। आपने जोधपुर स्टेट में अच्छी प्रतिष्ठा पाई। आपको जोधपुर सरकार से जागीरी प्राप्त हुई। कुचामन ठिकाने में आपका कुटुम्ब नामी माना जाता है। आपके पुत्र श्रीयुत किशनलाल जी का स्वर्गवास संवत् १९६४ में हो गया। आपकी ओर से कई स्थानों पर धर्मशालाएँ बनवाई गई। लक्ष्मणभूला पर आपकी ओर से धार्मिक प्रबंध है। कुचामन में आपकी एक धर्मशाला एवं संस्कृत पाठशाला है जहाँ विद्यार्थी मोजन एवं शिक्षा पाते हैं।

सेठ किशनलालजी के ४ पुत्र हुए। सेठ परमानंदलालजी, सेठ गोवर्द्धनलालजी, सेठ मदन-लालजी एवं सेठ गोकुलदासजी। इन सज्जनों में से सेठ परमानंदलालजी का संवत् १९६८ में स्वर्गवास हो गया है, अतः श्रापके नाम पर गोवर्द्धनलालजी दत्तक आये हैं। वर्तमान में श्राप ही तीनों सज्जन इस फर्म के मालिक हैं। माहेश्वरी समाज में आपकी वड़ी प्रतिष्ठा है। आपकी फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में बहुत मातवर मानी जाती है। इस फर्म का व्यापा-रिक परिचय इस प्रकार है।

- १. कुचामन—मेसर्स शिवलाल किशनलाल—वैङ्किग व जागीरदारों से लेन-देन का ज्यापार होता है।
- २. जोधपुर-मेसर्स शिवलाल किशनलाल"
  ३. अहमदाबाद—मेसर्स मदनमोहन किशनलाल काल पुरा पोस्ट

सराफी, श्राढ़त व मीलों के कपड़े का व्या-पार होता है।

तार का पता DamodarJi ) पार हाता ह ।
४. दिल्ली—मदनमोहन किशनलाल—सराफी, श्राइत व कपड़े का न्यापार होता है।

प. निजामाबाद—गोबद्धनलाल गोकुलदास विज्ञामाबाद—गोबद्धनलाल गोकुलदास किन्निंग, राइस फेक्टरी, बैङ्किग, आढ़त और तार का पता Girirai किन्निंग, राइस फेक्टरी, बैङ्किग, आढ़त और

## मेसर्स श्रीराम द्वारकादास

इस फर्म में सेठ श्रीरामजी और सेठ द्वारकादासजी इन दो सज्जनों का भाग है। सेठ श्री रामजी बडू ( सारवाड़ ) निवासी माहेश्वरी वैश्य समाज के तोतला सज्जन हैं। तथा सेठ द्वारकादासजी मोहेश्वरी वैश्य समाज के जेतारण (जोधपुर स्टेट) निवासी सोनी सज्जन हैं। आप दोनों सज्जनों ने मिलकर २८।३० साल पहिले भागीदारी में आढ़त की दुकान स्थापित की। वैसे आप दोनों का कुटुम्व पौन सौ वर्पों से यहाँ निवास कर रहा है। आपकी ओर ,से परभनी स्टेशन पर हिन्दू और मुसलमानों के लिये एक विशाल धर्मशाला वनी हुई है। सेठ श्रीरामजी के पुत्र शालिगराम भी व्यापार संचालित करने में भाग लेते हैं। श्राप का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

। यहां भाइत, वैङ्किंग, सराफी, रुई और गहा का १. परभनी-मेसर्स श्रीराम द्वारकादास व्यापार होता है T. A. Shriram

- २ सेळ --श्रीराम द्वारकादास--उपरोक्त व्यापार होता है।
- ३ पूर्णा-शीराम द्वारकादास-उपरोक्त व्यापार होता है तथा जीनिंग प्रेसिंग है।
- ४ नांदेडू--श्रीराम द्वारकादास--आढ्त, रुई और गल्ला का कारवार होता है।
- ५ वोरी—( परभनी ) श्रीराम द्वारकादास—जीनिंग फेक्टरी है तथा त्राढ़त का कारवार होता है
- ६ अजयगाँव (परभती) श्रीराम द्वारकादास— "
- ७ परली-शीराम द्वारकादास-

कपड़े के व्यापारी

गामिड्या जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी खोजा जीनिंग फेक्टरी नारायणदास चुत्रीलाल जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी वेजनजी वेरामजी एण्ड कं० जीतिंग प्रेसिंग

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी

फेक्टरी

विष्णु जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी वामन रामचन्द्र नाईक जागीरदार जीनिंग ब्रेसिंग फेक्टरी

लक्ष्मी जीनिंग फेक्टरी

मेसर्स अव्यास महम्मद

- चंदनसा उमनसा
- वालचंद गंभीरमल "
- वालचंद पत्रालाल
- वलीराम संतोवा "
- शिवजीराम घीसूलाल

गले के व्यापारी और आढ़तिया मेसर्स गिरधारीलाल गोरधनदास

33

चन्द्रभान गुलावचंद

# मेसर्स रामदयाल घासीराम

इस फर्म का हेड आफिस हैदराबाद में है। अतः इसके व्यापार आदि का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत हैदराबाद में दिया गया है। हैदराबाद में यह फर्म प्रति वर्ष लाखों रुपयों का आवकारी का कंट्राक्ट लेती है। इसके अलावा वैङ्किंग व्यवसाय करती है। कंट्राक्टिंग काम की व्यवस्था के लिये परभनी, बीड़, निजामावाद, नादेड, महबूब नगर, सेड़म, तांडूर, मंथनी, नलगुंडा, मोमिनाबाद, मजने गाँव, हिंगोली, मेंदक, विकाराबाद आदि स्थानों पर दुकाने हैं। इसके अलावा इसकी भयंदर (बम्बई) ब्रांच पर नमक का व्यापार होता है। हैदराबाद की गण्यमान्य दुकानों में इस फर्म की भी गणना है। इसका निजामाबाद का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

निजामावाद—मेसर्स रामदयाल घासीराम—वैङ्किंग एवं कंट्राक्टिंग का व्यापार होता है।

# मेसर्स दीवान वहादुर लक्ष्मीनारायण श्रीकृष्ण

इस फर्म का हेड आफिस सिकन्दराबाद में है। ऋतः इसके व्यापार ऋदि का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत सिकन्दराबाद में दिया गया है। वहाँ यह फर्म वैद्धिग, मिल श्रानर्स एवं कपड़े का बहुत बड़ा ट्रेड करती है तथा सिकन्दराबाद की प्रतापी फर्म मानी जाती है। इसके अलावा वरंगल, वेदापल्ली, सेड़म, भेंसा श्रादि स्थानों पर इसकी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है तथा घरू व्यापार होता है। इस फर्म का निजामाबाद का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

निजामावाद—दीवान वहादुर लक्ष्मीनारायण श्रीकृष्ण यहाँ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी तथा राइ-स मिल है तथा वैङ्किंग आदत व चावल और कॉटन का न्यापार होता है।

जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़ कृष्णा जीनिंग राइस फेक्टरी गोवर्द्धनदास गोकुलदास जीनिंग फेक्टरी श्रीर राइस फेक्टरी नरसा गोंड लिंगा गोंडू जीनिंग राइस फेक्टरी

नरसा गौंड़ लिंगा गौंड़ जीनिंग राइस फेक्टरी यंशीलाल अवीरचन्द जीनिंग राइस फेक्टरी भीखाजी दादाभाई एण्ड कं० जीनिंग प्रेसिंग एण्ड राइस फेक्टरी

मंडुर कृष्णय्या जीनिंग राइस फेक्टरी रामचन्द्र भजनलाल जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी और राइस मिल



यह छोटा सा स्थान परभनी जिले का कपास का प्रधान न्यापारिक केन्द्र है। इसकी मनुष्य-संख्या केवल ५ हजार है। इतनी छोटी वस्ती में ५० हजार गाँठों की रूई की आमद होती है। इस स्थान पर १३ जीनिंग फैक्टरी ७ प्रेसिंग फैक्टरी और १ आइल मिल है। कपास के अलावा अलसी, करड़ी, गेहूँ, जुवारी, चना, त्वर, लाख, रूई, कपासिया, वाजरी आदि की पैदावार है। यह स्थान निजाम स्टेट रेलवे की मीटर गेज लाइन पर जालना और परभनी के मध्य स्थित है। यह स्थान मनमाड से १५५ मील दूर और हैदरावाद से २३१ मील दूर है। यहाँ प्रायः अनाज का तौल माप पर होता है और माप के पैमाने में भिन्न २ वस्तुएँ अपने आकार-प्रकार के मुआफिक वजन में कम जियादा समाती हैं। माप की पायली ९ सेर की मानी जाती है।

यहाँ के व्यापारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स गुलावदास हरीदास

इस फर्म के मालिक गुजराती मोड़ (वीसा) विश्वक समाज के सज्जन हैं। इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। हैदराबाद के प्राचीन और नामी व्यापारी कुटुम्बों में इसकी भी गणना है। इसके व्यवसाय आदि का विस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत हैदराबाद में दिया गया है। इस फर्म की सेळू में एक कॉटन जीनिंग प्रेसिंग-फेक्टरी है।

# मेसर्स नारायणदास चुन्नीलाल

इस फर्म का हेड आफिस जालना है। श्रतः इसके व्यवसाय आदि का परिचय फर्म के मालिकों के चित्र सिहत जालने में दिया गया है। इस फर्म की स्थान २ पर करीब ३२ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ तथा गदक में एक कपड़े की मिल है। इसके सेळ् ब्रांच का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

सेल् — मेसर्स नारायण्डास चुन्नीलालल } यहाँ जीनिंग-प्रेसिंग फेक्टरी है।

रामजी, हरीरामजी और गुलाबचंदजी । श्राप तीनों भाइयों का इधर दो सालों में स्वर्गवास हो गया है। सेठ विठूरामजी के पुत्र राधािकशनजी और गोपीिकशनजी हैं तथा हरीरामजी के पुत्र चुनीलाल जी और गुलावचन्द्जी के पूसालालजी हैं। त्र्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। सेल्स-मेसर्स सरदारमल विदूराम-जीनिंगफेक्टरी है तथा गल्ला और किराने का व्यापार होता है। सेळ — मेसर्स राधाकिशन गोपीकिशन—गल्ला तथा किराने का व्यापार होता है।

# मेसर्स श्रीराम द्वारकादास

इस फर्म के व्यापार आदि का परिचय परभनी में दिया गया है। परभनी के अलावा सेलू, पूर्णा, नांदेड, बोरी, परली आदि स्थानों में इस दुकान की शाखाएँ हैं। जिन पर आढ़त, रुई, गल्ला का कारबार होता है। सेलू में भी इस फर्म पर यही व्यापार होता है।

# मेसर्स वंशीलाल अवीरचंद रायवहादुर

यह फर्म पहिले मेसर्स सदासुखु जानकीदास के अधिकार में थी। पर उपरोक्त फर्म के संचा-लक सेठ केदारनाथजी डागा के स्वर्गवासी होने के वाद इसका तथा निजाम स्टेट की दूसरी ब्रांचेज का कारवार उनके आता सेठ वंशीलालजी अवीरचन्दजी ने सम्हाला । मेसर्स वंशीलाल अवीर-चन्द फर्म के हैदराबाद ब्रांच के अंडर में यह शाखा है। यह दुकान भारत के साहुकारों में ऊँचे दुर्जे के व्यापारियों की गणना में समभी जाती है। हैदरावाद और सिकन्दरावाद में यह दुकान विस्तृत वैङ्किंग व्यापार करती है तथा उन स्थानों पर प्रधान फर्म मानी जाती है। इसकी सेल्ड त्रांच का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। वहां जीनिंग-प्रेसिंग फेक्टरी है श्रौर वैङ्गिंग तथा रुई का व्यापार होता है।

सेल्र-मेसर्सवंशीलाल अवीरचंद रायवहादुर

जीनिंग मेसिंग फेक्टरीज़ श्रासाराम रामनाथ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी गामड़िया जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी गुनाबदास हरीदास जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी नारायणदास चुन्नीलाल जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी पदमसी मूलजी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी तेजपाल खोमजी जीनिंग फेक्टरी

वंशीलाल अवीरचंद रायबहादुर जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी वेजनजी वेरामजी एण्ड तेजपाल खीमजी प्रेसिंग फेक्टरी मोतीलाल रामऋंवार जीनिंग फेक्टरी

न्यू जीनिंग फेक्टरी ( रतनसी पारेख ) सेलू मर्चेंट जीन

## मेसर्स शंकरलाल मालीवाल

इसः दुकान का स्थापन सेठ फतेरामजीके हाथों से दांती में हुआ। आप मोड़ी (जोधपुर स्टेट) निवासी माहेश्वरी समाज के मालीवाल सज्जन हैं। सेठ फतेरामजी के ३ पुत्र हुए जगन्नाथजी, हरवगसजी तथा भारमलजी। सेठ हरवगसजी के किशनलालजी और भारमलजी के रामचन्द्रजी हुए। इन सज्जनों में से सेठ जगन्नाथजी और किशनलालजी के हाथों से इस दुकान के रोजगार को विशेष तरकी मिली। सेठ किशनलालजी १९६० में और रामचन्द्रजी १९६२ में स्वर्गवासी हुए। सेठ रामचन्द्रजी के यहां शंकरलालजी कड़ेल से दत्तक लाये गये।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ शंकरलालजी हैं। आपके पुत्र श्रीयुत् मदनलालजी भी कारबार में भाग लेते हैं। इस फर्म का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। दांती (परभनी) मेसर्स फतेराम भारमल—जिरायत तथा लेन-देन का काम होता है। नांदेड़—शंकरलाल मालीवाल—साहुकारी लेन-देन का काम होता है।

# मेसर्स इरनारायण रामपताप

इस दुकान के मालिक वूड्सू ( बोरावड़ ) निवासी माहेश्वरी समाज के कावरा सज्जन हैं। इस दुकान का स्थापन ७५।८० साल पहिले सेठ हरनारायणजी कावरा के हाथों से हुआ। आपके पुत्र सेठ रामप्रतापजी कावरा के हाथों से इस दुकान के व्यापार और सम्मान की विशेष उन्नति हुई। रुई के व्यवसाय में आपका बहुत बड़ा हियाव था। नांदेड़ के व्यापारिक समाज में आप अच्छी प्रतिष्टा की निनाह से देखे जाते थे।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ राम प्रतापजी कावरा के पुत्र रामदेवजी, जगन्नाथजी एवं श्रीकृष्ण जी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। नांदेड़—मेसर्स हरनारायण रामप्रताप—वैद्धिग तथा कॉटन का व्यापार होता है। नांदेड़—मेसर्स रामप्रताप कावरा—गल्ला तथा आढ़त का व्यापार होता है। नांदेड़—मेसर्स जगन्नाथ श्रीकृष्ण—आढ़त का कारवार होता है।

# मेसर्स श्रीराम द्वारकादास

इस फर्म के व्यापार का विस्तृत परिचय परभनी में दिया गया है। नांदेड़ में इस दुकान पर आढ़त का तथा रूई आदि का व्यापार होता है।

# जारना.

निजाम स्टेट रेलवे की छोटी लाइन पर वसा हुआ औरंगाबाद जिले का प्रसिद्ध व्यापारिक स्थान है। यह शहर मनमाड़ से ११० मील और हैदराबाद से २७६ मील है। इस स्थान पर विशेष कर कपास का व्यापार होता है। प्रति वर्ष करीव ६० हजार गाठों की यहाँ आमद हो जाती है। कपास को लोढने और प्रेसिंग करने के लिये यहाँ १८ जीनिंग और १० प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। प्रेसिंग फेक्टरियाँ ब्वाइंट है। यहाँ से वाहर जाने वाले माल में रुई, सरकी, अलसी, तिल्ली, अरंडी और मुंगफली है। और दूसरी प्रकार की पैदाबार में जुवारी, गेहूँ, चना, बाजरी, मूंग, मोठ, उड़द, करड़ी आदि प्रधान हैं। व्यापारियों की सुविधा के लिये इम्पीरियल बैंक की बांच स्थापित है।

तौल और भाव की दर-कपास १४० सेर बंगाली का परला ( वारदाना बाद )

रुई-१४० सेर का पल्ला (८ सेर बारदाना का बाद)

अनाज-१३२ सेर का परला

गुड़-१२० सेर का परला ( २४ धड़ी का परला )

यहाँ के व्यापारियों का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स नारायणदास चुनीलाल

इस फर्म के मालिक शामली (देहली के समीप) निवासी श्रमवाल वैश्य समाज के बांसल गौत्रीय सज्जन हैं। इसफर्म के व्यापार सम्मान तथा प्रतिष्ठा को सेठ मोतीलालजी चुन्नीलालजी ने बहुत उन्नित पर पहुँचाया। श्राप बड़े साहसी व्यापारी थे। श्रापने श्रपने हाथों से मुगलाई, दिक्खन, श्रमहद नगर आदि जगहों में वीसियों जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ खोली, गदक में श्रपनी निज की कपड़े की मिल खोली। श्रापके व्यापारिक साहस को देखकर कई श्रंप्रेज ताजुब करते थे। इस प्रकार श्रापने श्रपने व्यापार को थोड़ी ही अवस्था में बहुत फैला दिया था। हुँदैव से केवल ३८ वर्ष की अल्प अवस्था में श्राप सन् १९२४ में शिवरात्रि के दिन स्वर्गवासी हो गये।

मेसर्स हीरालाल चुन्नीलाल अग्रिस द्वारकादास

कॉटन मर्चेन्ट्स

मेसर्स भूमरलाल गोवर्द्धन

" कल्यानजी केशवजी (सरकी)

" पूनमचंद वख्तावरमल

,, हरनारायण रामप्रताप

किराने के न्यापारी मेसर्स अन्त्रासा महस्मद मेसर्स कासम तय्यव

" पद्मसी वेलजी (जनरल मरचॅट)

,, महम्मद हासम श्रय्यूव

,, ह्बीव उसमान नूरमहम्मद साया

,, हाजीलतीफ हाजीमूसा

चांदी सोने के व्यापारी

मेसस गनेसलाल हरीलाल

,, दाजीवा लक्ष्मण

,, बालिकशनदास रामलाल

,, सिद्धराम ईश्वरनाथ



जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरीज़
राजा वहादुर ज्ञानगिरि नरसिंहगिरि जीनिंग
प्रेसिंग फेक्टरी
राय बहादुर वंशीलाल श्रवीरचंद जीनिंग
प्रेसिंग फेक्टरी
नोलोवा रामजीवन जीनिंग फेक्टरी
श्रीराम द्वारकादास (कमलाजीन) जीनिंग
प्रेसिंग फेक्टरी

गल्ले के व्यापारी और आढ़ितया मेसर्स उसमान नूर महम्मद ,, कन्हैयालाल द्वारकादास ,, गनेशलाल रंगलाल ,, जोधराज मोहनलाल ,, बंशीलाल अवीरचंद रा० व०

कपास के व्यापारी मेसर्स राय वहादुर बंशीलाल श्रवीरचंद मेसर्स राजा वहादुर ज्ञानिगरि नरसिंहिगिरि ,, श्रीराम द्वारकादास

#### किराने के व्यापारी

मेसर्स अव्वासा महम्मद

,, इरवंता वावू

" करीम सुलेमान

,, महम्मद् अह्मद्

" हाजी यूसुफ अली महम्मद

#### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स अन्त्रासा महम्मद ,, नूरमहम्मद हाजीमृसा

,, पूर्णी कोआपरेटिव्ह सोसायटी लि॰

" यूसुफ अली महम्मद

,, रामनिवास रामप्रसाद

# उन्न

निजाम स्टेट रेलवे की छोटी लाइन पर नांदेड और निजामावाद के मध्य कपास की यह एक छोटी सी मंडी है। विशेष कर इस स्थान पर कपास का व्यापार प्रधान है। यहाँ के व्यापारियों का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

# राजा वहादुर विसेसर गिरि वीरभान गिरिं

इस फर्म का विस्तृत परिचय हैदरावाद में चित्रों सिहत दिया गया है। हैदरावाद में प्रसिद्ध धनिक फर्मों में इसकी भी गणना है। इस फर्म की यहाँ एक जीनिंग फेक्टरी है। तथा कपास का व्यापार होता है।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ पद्मजी पेश्तनजी श्रीर सेठ वेजुनजी फरदुनजी हैं। सेठ पदमजी वयोग्रद्ध और प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आप जालना एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तथा सेठ बेजुनजी जालना कोत्रापरेटिव्ह सैंटूल वैंक के सेकेटरी और ट्रेक्सरर हैं। आपका व्या-पारिक परिचय इस प्रकार है।

१. जालना—मेसर्स पेश्तनजी मेरवानजी २. वम्बई—मेसर्स दिनशाह पेश्तनजी प्रिसंस स्ट्रीट हेड श्राफिस है यहाँ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी, खेती, कॉटन का न्यापार श्रोर जनरल न्यापार होता है। कमीशन का न्यापार होता है।

- ३. ऊमरी-सेठ पेश्तनजी मेरवानजी-जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी श्रीर कपास का व्यापार होता है।
- ४. करकेली-(नांदेड़) सेठ वेजनजी वेरामजी
- ५. नांदेड़—मेसर्स वेजनजी वेरामजी कम्पनी "
- ६. परभनी-मेसर्स वेजननी वेरामजी कम्पनी 11
- ७. सेल्र—मेसर्स वेजनजी वेरामजी कम्पनी "
- ८. सातोना—सेठ वेजनजी फरदनजी "
- ९. धामन गांव—(अमरावती) दीनशा पेशतनजी "
- १०. देवल गांव-(वरार) पदमजी पेश्तनजी कम्पनी "
- ११. वृतगांव—(तांगली) दीनशाजी पेश्तनजी— जीनिंग फेक्टरी है।
- १२. गुण्टकेल—(बंगलोर) वेजनजी वेरामजी कं०— जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है।

# मेसर्स रामप्रताप रामदेव

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान डीडवाणा (जोधपुर स्टेट) है। आप अप्र-वाल वैश्य समाज के वगड़िया सज्जन हैं। इस फर्म का स्थापन सेठ रामप्रतापजी ने १०० साल पूर्व किया । आपके पश्चात् सेठ रामदेवजी और कन्हैयालालजी ने व्यापार सम्हाला । सेठ रामदेवजी २० साल पूर्व और कन्हैयालालजी १२ साल पूर्व स्वर्गवासी हो गये हैं।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ राधाकृष्णजी श्रौर गोपीकृष्णजी वगड़िया हैं। श्रापकी ओर से डीडवाणा, जालना और नागपुर में धर्मशालाएँ वनी हैं। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१—जालना-मेसर्स रामप्रताप रामदेव T. A. Ramdev जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी, सराफी लेन-देन श्रौर कॉटन का व्यापार होता है।

# हिंगोडी

यह स्थान परभनी जिले का एक अबाद कस्वा है। पूर्णा जंकशन से निजाम स्टेट रेलवे की छोटी लाइन की ब्रांच यहाँ तक आई है। पहिले यहाँ छावनी थी। यह स्थान निजाम स्टेट की सीमा पर है। यहाँ से खामगाँव, कासिम, पूसद और अकोला तक मोटर जाती हैं। यहाँ की मनुष्य संख्या करीव १४ हजार के लगभग है।

पैदावार—गल्ला—ज़ुवार, तूवर, गेहूँ, चना, मूँग छादि छनाज हैं। अनाज का तौल मापी से है। ४॥ सेर की मापी छौर १६ मापी पायली की खंडी।

कपास-१२८ सेर बंगाली की खंडी पर भाव होता है।

रूई— १५६ सेर का बोमा, बोमा पर भाव होता है। २५—३० हजार गाँठ रूई पैदा होती है।

जीनिंग प्रेसिंग—यहाँ ७ जीनिंग और ३ प्रसिंग फेक्टरियाँ हैं।
दर्शनीय स्थान—खाखी वाबा का स्थान, नागनाथ का क्षेत्र खौर दत्तात्रय मंदिर।
यहाँ के व्यापारियों का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

#### मेसर्स किशनदास सीताराम

इस दुकान के मालिक वूड़सू बोरावड़ (जोधपुर स्टेट) के हैं। आप माहेश्वरी वैश्य समाज के कावरा सज्जन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ किशनलालजी कावरा ७५—८० साल पहिले हिंगोली आये थे। आपके ५ पुत्र हुए, रामचम्द्रजी, सॉवतरामजी, सीतारामजी, धनराजजी एवं गनेशलालली। इन भाइयों में से सेठ रामचन्द्रजी, सीतारामजी और धनराजजी की यह फर्म है। वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ चतुरसुजजी और सेठ मोतीलालजी हैं। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

व्यापारिक परिचय इस प्रकार ह । हिंगोली ( निजाम )—मेसर्स किशनदास सीताराम—यहाँ जीनिंग प्रेसिंगफेक्टरी है । और वैद्धिग व्यापार होता है । और से यहाँ श्रीराधाकृष्णजी का मंदिर बना हुआ है। इसमें कुछ छात्रों के लिये भोजन का प्रबंध है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

हिंगोली ( निजाम ) मेसर्स वामन रामचन्द्र नाइक तारका पता Dohiphode यहाँ कृषि, लैंडलार्ड, वैङ्किन, कॉटन व आढ़त का काम होता है। रायली तथा जापान कं० की आपके पास एजंसी है तथा मिलों की खरीदी रहती है।

हिंगोली—श्रीराधाकृष्ण जीन—जीनिंग फेक्टरी है। पूर्णी—वामन रामचन्द्र—लेनेदेन का व्यापार होता है।

जीनिंग मेसिंग फेक्टरीज

कमलनयन केशवदेव जीनिंग फेक्टरी किशनदास सीताराम जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी गणेशलाल सूरजमल जीनिंग फेक्टरी देवड़ा जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी न्यू कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी राधाकृष्ण जीनिंग फेक्टरी हिंगोली जीनिंग फेक्टरी

वैंकस

मेसर्स किशनदास गनेशलाल

,, किशनदास सीताराम

,, गोविंदराम श्रीकृष्ण

,, चन्द्रभान हीरालाल

" मोतीराम वींजराज

" मोतीराम रामविलास

,, म्हालीराम चृंदावन

" वामन रामचन्द्र डोहाफोड़े

,, शंकरदास रामानंद

" शुभकरणदास रामानंद

कपड़े के व्यापारी

मेसर्स जमनादास हनुमानदास

" मेघराज वृन्दावन

,, विश्वनाथ खलसे

.. लक्ष्मण गोरपा

काँटन के व्यापारी

मेसर्स किशनदास गनेशलाल

,, किशनदास सीताराम

.. गोविंदराम शिवकिशन

., वरदीचंद नंदकिशोर

., बद्रीदास नारायणदास

,, रामप्रताप गणेश

,, वामन रामचन्द्र

# प्रसनी

निजाम स्टेट रेलवे की छोटी लाइन पर बसा हुआ मराठवाड़ा प्रांत के परभनी जिले का प्रधान स्थान है। यह शहर हैदरावाद और मनमाड के बीच में है। यहाँ से रेलवे का १ ब्रॉंच परली तक ख्रौर दूसरी पूर्णा होकर हिंगोली तक जाती है। इस जिले के एक ओर वरार प्रांत है। तथा रोप ३ ऋोर नांदेड़, बीदर, बीड़ ऋौर ऋौरंगाबाद जिले हैं। यहाँ की भाषा उर्दू और मराठी है। जिले की छाबादी पौने आठ लाख छौर गाँवों की संख्या१३३६ है। पैदावार—ज्वारी, गेहूँ, बाजरी, ऊख, लाख, ऋलसी, चना, करड़ी, जब आदि गल्ला है।

गल्ले का तौल मापी से है। ४॥ सेर की पायली और १६ पायली का मन। कपास तथा सरकी (विनोला) २४० सेर बंगाली की एक खंड़ी, खंडी पर भाव होता है।

रुई-१३२ सेर का पल्ला।

गुड़, शकर, घी का तौल १२ सेर के मन पर है।

जीनिंग-प्रेसिंग फेक्टरीज--यहां ७ जीनिंग एवं ५ प्रेसिंग फेक्टरियाँ है । प्रति वर्ष करीब १५।२० हजार गाँठों की पाक होती है। परभनी के अलावा इस जिले में पर-तूर, सेॡ, मानवत, ऋष्टी, हिंगोली, अजगांव, बोरी, जितूर, गंगा-खेड़, पूर्णी आदि स्थानों पर जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं।

यहाँ के व्यापारियों का संचित्र परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स नारायणदास चुन्नीलाल

इस फर्म का विस्तृत व्यापारिक परिचय मालिकों के चित्रों सहित जालना में दिया गया है। इस फर्म का जीनिंग प्रेसिंग का व्यापार बहुत जबर्दस्त है। स्थान २ पर इस फर्म की करीब ३२ जीनिंग-प्रेसिंग फेक्टरियां हैं। गदक में एक प्राइवेट कपड़े की मिल है। इस फर्म के मालिक स्वर्गीय सेठ मोतीलालजी बहुत बड़े व्यापारिक मस्तिष्क के पुरुष थे। श्राप ही

### मेसर्स रामदयाल घासीराम

इस फर्म का विस्तृत न्यापारिक परिचय मालिकों के चित्रों सिहत हैदराबाद में दिया गया है। तहाँ यह फर्म आवकारी कंट्राक्ट का लाखों रुपयों का काम प्रति वर्ष करती है। तथा इसकी न्यवस्था के लिये निजाम स्टेट के बहुत से स्थानों में शाखाएँ हैं। इस फर्म का कारवार अच्छी उन्नति पर है। इसकी परमनी ब्रांच का न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। परमनी—मेसर्स रामदयाल घासीराम—यहाँ वैङ्किग व आवकारों कंट्राक्टिंग की न्यवस्था का काम होता है।

## मेसर्स ल्लमणदास शिवलाल

इस फर्म का स्थापन साइं गाँव में करीब १०० साल पिहले सेठ लाइमणदासजी के हाथों से हुआ था। आप श्रोसवाल दवेताम्बर जैन समाज के सांखला सज्जन हैं। सेठ लाइमणदोसजी के पुत्र शिवलालजी ने इस दुकान के कारबार को बढ़ाया, आपके हाथों से ही परभनी में दुकान खोली गई। आप संवत् १९०६ की मगसर बदी ९ को स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ शिवलालजी के पुत्र हेमराजजी सखांला हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ साढ़ेगाँव—मेसर्स लझमणदास शिवलाल—यहाँ लेन-देन श्रीर कृषि का काम होता है।
२ परभनी—मेसर्स लझमणदास शिवलाल —कपास, गल्ला, श्राढ़त और वैङ्किंग व्यापार होता है।
३ बोरी (परभनी) लझमणदास शिवलाल—जीनिंग फेक्टरी है श्रीर कपास का व्यापार होता है।

# मेसर्स वामन रामचन्द्र नाइक जागीरदार

इस फर्म का हेड त्राफिस हैदराबाद है। त्रातः इसके व्यापार आदि का निस्तृत परिचय मालिकों के चित्रों सिहत हैदराबाद में दिया गया है। इस कुदुम्ब को गदबाल और वनपतीं संस्थान में जागीरी प्राप्त है। इसके अलावा इसकी शाखाएँ, जीनिंग-प्रेसिंग फेक्टरियाँ, राइस मिल आदि नांदेड़, निजामाबाद, मेदक और कामारडी में है। परभनी में भी इस फर्म की एक जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। मेसर्स प्रेमराज पन्नालाल

" वालचंद् गंभीरमल

" राजमल गुलाबचन्द

,, लक्ष्मणदास शिवलाल

" श्रीराम द्वारकादास

जनरल मरचेंट्स

मेसर्स अन्दुह्या जीया ... हवीब जीया

किराने के व्यापारी

मेसर्स अब्बास महम्मद

,, श्रब्दुहा जीया कच्छी

" बापू सीताराम भरखर

" बलीराम संतोबा

,, हबीब जीया कच्छी

,, हाजो सकूर हाजीमूसासाया

वैंकस

मेसर्स गिरधारीलाल फतेचंद

,, प्रेमराज पन्नालाल

,, वालचंद गंभीरमल

,, रूपचंद हनुतराम

,, रामदयाल घासीराम

,, लञ्जमणदास शिवलाल

कॉटन मरचेंट्स

मेसर्स प्रेमराज पन्नालाल

,, वसनजी उक्का

,, वालचंद गंभीरमल

,, रूपचंद हनुतराम

,, लछमनदास शिवलाल

,, श्रीराम द्वारकादास